बीर जानोबय बन्धमाला पुष्प २६



## श्री प्रभावन्द्राचार्यं प्रणीत

# प्रमेयकमल मार्त्तण्ड

मनुवादिकाः— पू॰ विदुषी १०५ भी आर्थिका जिनमतीजी



মকাগক:---

श्री लाला सुसदीलाल जैन चेरीटेबल ट्रस्ट २/४ घन्सारी रोड, दरियानंज बेहली-११०००६

प्रथम संस्करण

वी० नि॰ सं० २४०४

मूल्य : स्वाच्याय

#### अगवान महावीर स्वामी के २४ सी वें निर्वाण महोत्सव के मंगरु अवसर पर पूज्य आर्थिकारत्न भी शनमती माताजी की प्रेरणा से संस्थापित दि॰ जैन त्रिलोक कोच संस्थान के अन्तर्गत

### वीरज्ञानोदय-ग्रन्थमाला

इस बन्यमाला में दि० बेन धार्ष गार्थ का पोक्का करने वाले हिन्दी, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती, संधें जी भादि भाषाओं के न्यान, विद्वान्त, सम्प्रात, भूगोल, स्थान व्याकरण, इतिहास मादि विषयों पर लड़ एव नृहद प्रत्यों का मुल एवं सनुवाद सहित प्रकाशन होगा। समय-समय पर घामिक-लोकोपयोगी लचु पुरितकाएँ की प्रकाशित होती रहेंगी।

#### \* ग्रन्थमाला-सम्पादक \*

मोतीचन्द जैन सर्राफ शस्त्री, न्यायतीर्थ स्वीन्द्रकुमार जैन शास्त्री, बी. ए.

स्थापनाब्द कार्तिक कृष्णा ग्रमावस्या बीव निर्वाण सं० २४६८ वि० सं० २०२९ ई० सन् १६७२ प्रकाशन कार्यालय दि॰ जैन त्रिलोक शोष मंस्थान हस्तिनापुर (मेरठ) उ.प्र.

# परमपूज्य, प्रातः स्मरणीय, चारित्र चक्रवर्ती, आचार्यप्रवर

# १०८ श्री शांतिसागरजी महाराज



पंचेन्द्रियस्निदान्त, पचससारभीहकम् । शाविसागरनामान, सूरि बदेऽधनाशकम् ॥ क्षक दीका

मुनि दीक्षा: ज्येष्ठ श्वला १३ फाल्गुन शुक्ला १४ वि॰ स० १६७० वि० स० १६७४

ज्येत्र कृष्णा ह वि० स० १६२६

वि० स० २०१२ उत्तर ग्राम (कर्नाटक) यरनाल ग्राम (कर्नाटक) कुन्यलगिरि सिद्धक्षेत्र \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

समाधि

वितीय भाइपद

#### प्रकाशकीय

श्रीमत्सकल ताकिक चूडायिए मालिक्यनंदी धाचायेने परीक्षामुख प्रथकी सूत्रकर रचना की थी। यह प्र'व यथानाम तथा गुएकी उक्तिको चरितार्थ करता है क्योंकि परीक्ष्यपदार्थोंकी परीक्षाका यह मुक्य कारए। है, प्रथवा जिसके द्वारा हेथोपादेयकर सम्पूर्ण पदार्थों की परीक्षा होती है उस प्रमाएका लक्ष्यए स्वरूप फल खादि को दिखानेके लिये यह प्रन्थ दर्गए के समान है।

इन सूत्रींपर सनंतनीयं सावार्यने प्रमेयरलमाला नामा संक्षिप्त संस्कृत टीका रची, जिसका हिन्दी मनुवाद जयपुर निवासी पंडितप्रवर जयभंदवी छावड़ा ने किया था । इसके प्रभात पडित हीरालालवी साइमल निवासीने भी उसका मनुवाद किया, वे दोनों मनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इसी परीक्षा मुख सन्यपर सुविस्तृत टीका प्रमेयकमननार्यंच्ड नामा है जो कि प्रमेय रलमाला टीकाके पहलेकी है, इसका मूल संस्कृत मात्रका प्रकाशन पंडित महेन्द्रकृषार न्यायाचायं द्वारा संपादित होक इप्रा था किन्तु सभी तक इस विद्याल सम्बन्ध टीकाका हिंदी मनुवाद नहीं हुमा था, इस कारण साधारण स्वाध्यावणीन व्यक्ति इसके जानसे वंचित थे।

प्रसन्नता है कि अब इसका अनुवाद आर्थिका जिनमती माताजी ने किया है और उसका प्रकाशन हो रहा है। न्याय विषयक इस अन्यके परिशीमनसे कार्य कारता मात्र आदिका सत्य कान होता है, जिससे वर्रामानके ऐकान्तिक कथनों का निर्मुलन होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थका संघोषन पंडित सूत्रचंद शास्त्री महावीरजीने किया खतः श्राप धन्यवादके पात्र हैं।

प्रकाशन—इसका प्रकाशन श्री लाला मुषद्दीलाल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री शांतिलालजी जैन कागजी पुपुत्र तक मुसद्दीलालजी जैन फुगाना (युजपकरनगर) निवासी के प्राधिक सहयोगसे हुआ है। श्री शांतिलालजीका व्यवसाय जावड़ी बाजार देहली में है एवं निवास स्थान २/४ दरियागंज देहलीमें है। धाप बहुत स्वाच्याय प्रिय एवं उदारिवत हैं। वालाश्रम दरियागंजके जिनवैर्यालयका कुशल प्रवन्य धाप हो होता है। परमपुज्य १०० श्री धर्मसागरजी खाचार्य महाराजजीके संवका तन् १६७४ का वाल्याम [चन्जीसवें निर्वाण महोस्यव कालीन] बालाश्रम दरियाग्य देहली में हुआ या उसकी अ्यवस्था व प्रवन्यमें प्रापका मुख्य सहयोग था। दि० जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनमें धाप प्रमिद्धि रखते हैं, ज्ञानीपाजंन एवं धर्म प्रमावना हेतु धाप प्रायः विद्वानोंकी धार्मत्रित करते रहते हैं बतः श्राय क्रय्यवादके पात्र हैं।

प्रस्तुत प्रत्यका मुद्रए। करना तरन कार्य नहीं या, श्री पांचुलालओ जैन कमल प्रिन्टसं मदनवंजने धपने प्रयक्त परिश्रमसे इस प्रत्यका मुद्रए। कराया घत: ग्राप घन्यवाद के पात्र है।

— पं. रतनचंद जैन ग्रस्तार

# म्रनुवादके पूर्व

द्वारशांगवाणीमें दृष्टिवाद नामक को संतिम संग है उससे न्याय साहत्र हुसा है, न्याय साहत्रकी स्नाधारशिला स्याद्वाद स्रनेकान्त है। न्याय साहत्र सिद्धांतों को सिद्ध करनेके लिये साधन है। प्रस्तुत प्रनेयकमलमार्टाण्ड सन्य इसी न्याय साहत्र का सबयव है, इससन्यका मुललोस माशिल्यनंदी सावायं द्वारा विरन्तित परीला मुख नामा सूत्र बद समुकाय साहत्र है, पुख सब्दक्त सर्च द्वार होता है समास्यादिकी परीला करने रूप प्रसाद में प्रवेश पानेकेलिये यह द्वार स्वरूप है सतः इसका सर्चक नम्य स्वीकामुक है, इसी पर प्रमावन्द्वायांचेन विशाल काय [करीव १२ हलार क्लोक प्रमासा ] टीका स्वरूप प्रमेयकमलमार्टाण्ड सन्य की रचना की है जो भव्य जीवोंके नाना प्रकारके मिन्याभिन्तिये स्वरा संयक्तारको निवेश करनेके लिये ''मार्टाण्ड'' (सूर्य) सहस्य है।

प्रमेय कमल मार्राण्ड के ग्रनुवादका बीजारीपश्य-

राजस्थान में विशिष्ट नगरी टॉक है, यहांपर सहर के बाहर एक मनोरम निवयां (विधिष्ठका) बनी हुई है जिसमें भूगमें से प्राप्त जिनविब विराजमान हैं, प्राचार्थ धर्मसागर महाराजके शिष्य पूण्य श्री धीतलसागरणी मुनिराजने प्राप्त कर प्रस्वाक्ष्यान सस्लेखना हारा इस निवयों को सार्थक नाम [निर्विष्ठका शब्दकों प्रस्व प्रयं यह है कि जहायर किसी साधुका सत्यास पूर्वक मरएा हो उस स्थानकी सब्देह ते हैं ] वाली बना दिया है। इस स्थान पर प्राचार्थ श्री का निशास संघके साथ चातुमीस हो रहा था सघकी प्रमुख धार्थिका रस्त विद्युषी ज्ञानभित माताजीके पाद मूलमें प्रमेक बाल बहुवारी बाल बहुवार्थिएयों प्रध्ययन कर रही थीं, पूज्य माताजीके पाद मूलमें प्रमेक बाल बहुवारी बाल बहुवार्थिएयों प्रध्ययन कर रही थीं, पूज्य माताजीकेपी हिमाचलसे प्रसुख क्षान गंगांधे प्रवगाहन करके प्रपत्ने प्रमाद कालीन धरिवा से के वो रही थीं, प्रध्ययन एकांगीए। न होकर सर्वामीए होता था जिसमें सिद्धांत, साहित्य, व्यानस्त्या, त्याय प्रार्थि दिवयं प्रत्यानिहित थे, त्याय के प्रध्ययन ग्रन्थोंमें प्रमेय कमल मार्राण्ड प्रन्य धी था, यह सिर्फ सस्कृत भावाने होने के कारएए हम कीपोंकी सबक्षमें केठन हो रहा था, पूज्य माताजीको विष्या धार्यका जिनमांत माताजीके येंन प्रमुंता करी कि इस सन्वकी विवश्च आवा नहीं होने साताजी पित्रा किसकी किसकी सुविष्य होने से सित्राची किसकी सुविष्य होने के वार वार विषय प्रद्यान निश्च होने के वार वार विषय प्रद्यान नहीं होने सात्री परिकामें कठिनता होगी बतः इसका सारांख हिन्दी में निलिख के स्वस्के सुविष्य हो सार्वकों सार बार विषय प्रद्यान पड़ित होगी किस सार्वकों के पास चलता था ] जिनमित माताजीने सेरी प्रार्थनाको स्वीकार कर प्राराजुद्धां द्वार प्रस्व करता था ]

मनुवाद करते समय यह लक्ष्य नहीं या कि इसकी मुद्रित कराना है। लक्ष्य सिक्ष इतना ही था कि, मृष्यानुवाद होनेसे विषयका स्वशेकरण हो जायगा। मनुवाद का प्रारम्भ होकर सब्द मासमें उसी नयरीमें बहु पूर्ण भी ही थया। तीन वर्षों अंतंवर २४०० वें बीर निर्वाण महोस्तव पर प्राथार्थ वंषका वर्षारेण भारत की राजधानी देहलीं हुया, तब परम यूज्या धार्यिकारत विदुषी जानमित माताबी, व्येलींबर साथु सुपिलकुमारणी बारिक साथु प्रकार हुए कि प्रमेयकमलमार्राण्डका मावानुवाद मुद्रित होना चाहिय, व्योक्ति वि० जैन माणिकचंद परीक्षालय माविमें साश्त्री परीक्षा में यह प्रम्य नियुक्त है, वर्ताच्य जेन के बहां भी न्याय परीक्षा के गाठ्य पुस्तकों है इत्यादि । इस वातपर विवास करके जिनमांत माताबीने भावानुवादका संवीचन चालू किया बीचमें दो माल स्वाप्तर विवास करके जिनमांत माताबीने भावानुवादका संवीचन चालू किया बीचमें दो माल स्वाप्तर विवास करके जिनमांत माताबीने भावानुवादका संवीचन चालू किया बीचमें दो माल स्वाप्तर विवास करके जिनमांत माताबीने भावानुवादका संवीचन चालुमांत सहारतपुर [ उत्तर प्रदेश ] हुमा, वहांपर सिद्धांत सुच्य पडित रतनचंदजी मुस्तार, पंवित धरहदासची ग्राविने धनुवादके विवयमें पुक्ताव दिये, प्रध्वास्तिय पंदित नेमिचंदजीने प्रभोक विवयका परसतानुकार पूर्वपक्ष लिखनेका प्राप्त किया, इसलरह पूर्वपक्ष प्रवास करते हुए दुबारा क्रमुवाद करनेक समानही हो गया।

माताजीने जिन जैनेतर प्रन्योंका उद्धरण लेकर पूर्व पक्ष शिक्षा है उनका परिवय इसप्रकार है:-

- (१) न्यायमंत्ररी—यह प्रत्य गीतम सुत्रकी तात्पर्य विवृत्ति सहित है. श्री कांबी संस्कृत प्रत्यमालाका १०६ पुष्प है, इसके कक्ता जयन्तमट्ट हैं। प्रकाशक चौसंबा संस्कृत सीरीज श्रीफिसे, बाराराखी।
- (२) न्यायविन्दु टीका—घानार्यवर्थोत्तर रचित है, समीक्षारमक भूमिका, भाषानुवाद, व्यास्थानारमक टिप्पणीसे युक्त है डा॰ श्रीनिवासं शास्त्री द्वारा संपादित है । प्रकाशक—साहित्य-अंडाव, मेरठ, प्रथम संस्करसा ।
- (३) सांस्थकारिका—हिन्दी अनुवाद सहित, सांस्थीय सावन मार्ग, तत्त्व परिचय एवं तुलनात्मक सामग्रीसे संवितत, प्रणेता श्री राम शंकर ष्रट्टाचार्य ।
- (४) वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्ड युक्त है, संस्कृत ग्रांग्ल हिन्दी भाषा सहित, भर्तृ हरि विरचितं है। भनुवाद एवं टीकाकार-वाचस्पति सरवर्काम वर्मा प्राध्यापक देहली विश्वविद्यालय।
- (१) तर्क माणा—केशव मित्र प्रणीत समीकात्मक भूमिका, भाषांनुवाद, व्याख्या एवं ठिज्यक्ती सहित है। डॉ॰ श्री निवास शास्त्री द्वारा संपादित । प्रकाशक रितराम शास्त्री, साहित्स भंडार, सुभाव बजार, मेरठ।
- (६) वेदान्त सार:--विवृत्तिसहित सदानंद मोगीन्द्र द्वारा विरचित है । संपादक डॉ॰ इञ्युकान्त त्रिपाठी । प्रकाशक-रितराम सास्त्री, साहित्य मंडार सुमाव बजार, मेरठ ।
- (७) स्याय वास्तिकम्—स्याय दर्शन वास्त्यायन के भाष्य से युक्त, परमिंव भारद्वाज उद्योतकर द्वारा विरचित है। यह पुस्तक पुरानी है, ई॰ छन् १८१४ का संस्करण है। फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके श्री सरस्वती पुस्तकालयमें यह प्रन्य है।

(६) मीमासा स्लोक वात्तिकम्—स्यायरत्नाकरास्य स्यास्या सहित, श्रीमत् कुमारिल भट्ट पाद विरक्ति मूल मात्र ग्रन्थ है। बौखवा सीरीज ग्रन्थमाला का मात्र तीन नंबरका पुरुष है, ग्रति प्राचीन है, ई० सन् १८६८ का प्रकाशन, फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके पुस्तकालयमें है।

घस्तु ।

इसप्रकार अनुवादका सबद्धनादि कार्य संपन्न होनेपर इसको—मुद्रित कहां पर कराना, द्रव्य प्रदाता ग्रादिका भार सि॰ भू॰ पंडित रतनचंद जैने मुस्तारजी ने निया। ग्रन्थ विश्वाल होने से इसको तीन भागों में विभक्त किया। राजस्थानमें मदनगंज-किशनगढ़ में ग्रन्थका मुद्रश्य कराना उचित समक्षा, तंच उत्तर प्रदेशमें और प्रेस राजस्थान में होनेके कारए। पहले तो मुद्रश्य मंदगित से चला किन्तु अचानक ही संच राजस्थान में ग्राया और चातुर्मीस भी मदनगंज-किशनगढ़ में हुथा, इससे मुद्रश्य कार्य प्रीत पर ग्रामीत हो कर मार्राण्ड का यह प्रथम भाग पाठकों के हाथमें पहुंच रहा है, मेरे मार्चना पर इस मुन्नादका ग्रुपारंभ हुमा था जैताकि बीर मार्राण्ड चामुष्ठ राय की प्रार्थना पर सिद्धांत चक्रवर्ती श्री निषन्शालायेंने गोम्मटसारादि पंचसगढ़ की रचना की थी।

पूज्या जिनसित माताजी के विषय में कौनते स्तुति सुमन संजीए ? माताजीके विषयमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाने सहस्र है मेरे को उनके चरण सानिष्यमें रहते नौ वर्ष हुए हैं उनके गुणों का वर्णन करनेको मेरे पास बुद्धि नहीं। माताजीमें विनयादि गुण सुन्नोभित होते हैं इसी गुण रूपी वृक्ष पर यह प्रनुवादरूपी कल लगा है।

इस प्रम्य को प्रकाशित करानेका श्रेय सिद्धांत भूषरा पंडित रतनवद जैन मुक्तारजी को है, यदि भ्राप इसके प्रकाशनमें विच नहीं रखते तो क्या मानूम यह ग्रन्थ कितने समय तक भ्रमकाशित ही रहता। यह भाषानुवाद स्वाध्याय भ्रिय जनोंमें एवं विद्यार्थी वर्ष में बढ़ा ही उपयोगी होगा, न्याय विषयक ग्रन्थ पढनेसे यह समफ्रों भ्राजाता है कि बैनेतव दार्थनिकों के सिद्धांतोंका मूल स्रोत सर्वंत्र से संबंद नहीं होनेसे एवं एकांत पक्षीय कवन होनेसे वे सिद्धांत भ्रवाधित सिद्ध नहीं हो पाते। इत्यलम्

-प्रायिका शुममति

## परमपूज्य, प्रातःभारणीय, आचार्यप्रवर १०८ श्री वीरसागरजी महाराज



चतुर्विधगर्णः पूज्यः, सभीर सुप्रभावकम् । वीरमिन्धुगुरुं स्तौनि, मुरिगुगरविभूषितम् ।।

भूलक दीका . मुनि दीक्षा: ara : समात्रि: बापाढ पूरिंगमा फाल्गुन शुक्ता ७ ग्रादिवन शुक्ला ११ बादिवन ग्रमाबस्या वि० स॰ १६३२ वि॰ स॰ १६८० वि० स० १६ द १ विवसंव २०१४ वीर ग्राम (महाराष्ट्र) क्मभोज (महाराष्ट्र) समडोली (महाराष्ट्र) जयपुर (राज•)

#### प्रस्तावना

परीक्षायुक्तकत्तरं श्री नारिएक्य मुनीवनरम् । विवानरं प्रवेदेश्चं श्रीन न्याय प्रकाशकम् ॥१॥ वृत्ति कारं प्रभावन्द्रं पारिएपात्र निरम्बरं । नभाम्यत्र त्रिवाणकस्या तर्के शास्त्र प्रशासकम् ॥२॥

"प्रमेग कमल मार्राण्ड" जैन ग्यायका महान सन्य है, ग्रद्धीप यह "परीक्षामुख" संश्रक प्रत्य की टीका है किन्तु मौत्तिकसे रूप नहीं है सावार्य भी प्रभाषंत्र ने दि॰ जैन दर्धनका जो भीर जितना मर्म इसमें खुलासा किया है प्रत्य सम्योंमें देखनेको नहीं मिलता, जैसे मार्राण्ड (सूर्य) कम्मोंको खिला देता है वैसे यह प्रन्यराज प्रमेथोंको मर्थात् प्रमासके विवयोंको खिला देता है ( खुलासा कर देता है)

विभिन्न दर्शनों में प्रमाणके स्वरूपमें, उसकी संस्थामें, उसके विषयमें तथा उसके फलमें वित्रतिपत्ति पाई जाती है। इसी प्रसंगको लेकर श्री माश्चित्रयनंदी खाचार्यने मंदबुद्धि वाले न्याय शास्त्रके रसिकोंके लिये परीक्षामुख नामक ग्रन्थकी रचना की।

यद्यपि आचार्य प्रकलंक देव कृत लचीयस्त्रय सिद्धिविनिश्चय आदि त्याय विद्याके उच्च कोटि के प्रच्य ये किन्तु ये सब मंद बुद्धि वालोंके लिये गहन थे उन मंद बुद्धि प्रध्योके ज्ञानका घ्यान कर प्राचार्य मारित्य मंदि कोटि हो है किन्तु स्तर्य मारित्य मंदि कोटि हो हो किन्तु स्तर्य मारित्य मारित्य ने कोटि हो धाचार्य प्रभावम्व ने स्व पर अमेय कमल मार्चाच्य लामा बृहद् काय होका एवं एक धाचार्य प्रमत्तवार्यने लचुकाय टोका प्रमेय रत्नमाला रही, ये दोनों बन्य टीका प्रच्य है किन्तु मारित्य के मार्च है किन्तु प्रमेय कमल मार्च प्रक्षित है होरालाल बास्त्री म्यायतीर्थ ने किया है, किन्तु प्रमेय कमल मार्च किया वाह की म्यायतीर्थ ने किया है, किन्तु प्रमेय कमल मार्च किया बाद बाद प्रधे तक किसीने नहीं किया था, इस स्तुत्य कार्यको है १०१ पूज्य विद्युष्टी आरित्य वाल क्यायतीर्थ ने किया है, किन्तु प्रमेय कमल मार्च किया वाल वे किया । यह बन्ध स्ववार्य तथा न्यायतीर्थ जैसे उच्च ककार्योमें पाद्या बन्य क्यते स्वीव्य है किन्तु द्वित्यी टीकाके प्रमावर्य तथा न्यायतीर्थ जैसे उच्च ककार्योमें पाद्या बन्य क्यते प्रवेद किन्तु हिन्दी प्रधान पुत्रमें इस महान प्रच्या पढ़ने घीर पढ़ानेवाले विरक्षे रह बार्वो, किन्तु विद्य टीका हो आयगी तो इसकी उपयोगिताके लाव स्वाच्याय प्रेमियॉकी हृदय प्राहिता भी वह आयगी। किन्तु वे बहुत कुछ ब्रायशासनोंके साथही काल कवित्य हो परे घोर उनके प्राश्वसन पूरे नहीं हो सके।

उसी चिर बांखित श्रेष्ठ उपकमको पुत्र्या सार्यिका जिनमति माताकी ने किया। मैं उनके इस कार्यकी सत्यन्त सराहना करता है तथा पुत्र्या माताकीके विद्यागुरु सार्यिकारल विदुषी ज्ञानमती माताजीको भी कोटिश: यन्यवाद देता है जिन्होंने ऐसी खिष्याको तैयार किया।

माचार्य श्री मासिक्यनंदी---

प्रमेय कमल मार्राण्डके रचयिता प्रभाचन्द्राचार्यं श्री माखिक्यवंदी ब्राचार्यको गुरु मानते थे जैसाकि लिखा है—

> मुदः श्री नंदी मासिक्यो नंदिताशेष सज्जनः। नन्दिताद् दूरितैकान्तरजा जैनमतासुंवः।।१।।

इससे सिक्ष होता है कि माशिक्य नंदी प्रभाजन्त्राजार्यके गुरु वे, इनकी रचना एक मात्र परीक्षामुख है।

यद्यपि उमास्वामी घाचार्य द्वारा रचित तस्वार्य मुत्रकी रचना सुत्रसाहित्यमें हो चुकी ची, किन्तु स्थाय विवयमें सुत्र बढ रचना सर्व प्रथम इन्होंने की।

म्राचार्य माखिक्यनंदी पर ''म्रकलंक न्याय'' की खाप है उन्होंने म्रकलंक देवकी रचनार्वे सचीयस्त्रय, सिद्धि विनिम्नय मादि का पूर्णे रूपेण मंथन कर परीक्षामुख ग्रन्थ रचा है।

जिस प्रकार रश्तों में बहुमूल्य रल माखिक्य होता है उसकी क्षमता प्रम्य रल नहीं करते उसी प्रकार माखिक्य नंदीके सूत्र भी बहुमूल्य रल राधिके क्षमान हैं उनकी क्षमता प्रम्य सूत्र नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि नीतिकारने भी की है 'चैले संसे न माखिक्यम्"। बास्त्रानुसार सूत्रमें जो विद्येचतामें होनी चाहिये वे सब परीकामूख सूत्रोंमें पायी जाती हैं।

सूत्रका सक्षण-

धल्पाक्षर मसन्दिग्धं सार वद् विश्वतोमुखम् । अस्तोभ मनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विद्:।।१।।

इस परिभाषाके अनुसार की जास्मिक्य नंदीके सूत्र प्रस्पाक्षरी हैं, खंदेह रहित हैं, सार से परिपूर्ण हैं विश्वतोमुख निर्दोच हेतुमान् तथा तथ्यपूर्ण हैं।

समय-

श्री माणिक्यनंदीके समय निर्घारणमें प्रमुख तीन प्रमाण दृष्टिगत होते हैं-

 क— परीक्षामुक्तके टीकाकार घावार्य घनंत वीयेने सुत्रकार नास्मिवनंदीको नमस्कार किया तब ग्रकलंक देवको याद किया—

#### श्चरतंत्रक्कृ वचीऽम्मोचे स्ह्ये वेन मीमता । न्याय विद्यापूर्वं तस्मैं नमी माश्चिम्यनन्विने ॥१॥

पर्यात् बिन बुढिमानने भट्टाक्बंक स्वामीके वश्वनक्प समुप्रसे न्यायविद्यारूपी समुदको निकाला उन सावार्ष माण्डिक्य नंदीको मैं ( मनंतवीर्य ) नमस्कार करता है। इससे प्रकट होता है कि भी माण्डिक्यनंदी महाकलंकदेवके उत्तरवर्ती हैं, पट्टाक्बंक देवका समय ईसाकी पाठवीं खतास्त्री माणा गया है सदः प्राठवीं बाती के पश्चात् माण्डिक्यनंदीका समय बैठडा है। माचार्य प्रमाचंद्र वो कि इनके विषय मे परीकामुसके टीकाकार है इनका समय ईसाकी वसवीं सतास्त्रीका प्रमाव है पेता विद्यानों के स्वता है। इसतरह भी माण्डिक्यनंदीका समय ईसाकी नौर्यों सतास्त्री विद्य होता है।

ल — प्रज्ञाकर गुप्त जो ईसाकी घाठवीं खताब्दीके पूर्वोर्घ में हुए थे उनके मतका व्यप्टन परीक्षानुवार्में पाया जाता है इससे भी इनका समय १ खती ठहरता है।

ग— प्राचार्य माण्डियतंदीके शिष्य नवतंदीने युदर्शन चरितको वि॰ सं॰ ११०० में पूर्ण किया वा अत: उनके युक्का समय उनसे पहले होना निश्चित है, विक्रम संवत् में भीव ईसवी सन्में ४७ वर्षका प्रस्तर है इस हिसाबसे माण्डियतंदी ईसाको नीवीं खताब्दीके ठहरते हैं।

कृति--

श्री नार्शिक्यनंदीकी एक मात्र इति परीक्षामुख उपलब्ध होता है जो भपनी सानीका जैन न्यायमें एक मात्र सुत्र सन्य है।

प्रत्य का परिचय--

जैनागममें संस्कृत वाषामें सून बद्ध रचनाका झारम्य वनवत उमास्वामीने किया। न्यायमें प्रस्तुत बन्य ( परीक्षामुख ) धाष सूत्र बन्य माना जाता है।

विषय —परीक्षायुक्त प्रत्य का नाम निर्देख "परीक्षा" शब्दसे प्रारम्भ होता है, प्रसिद्ध वर्म-मुष्या यति की रचना न्यायदीपिका में परीक्षाका सक्तम्म हवपकार दिया है—

"विषद्ध नाना युक्ति प्रावस्य वीर्षस्याव बारखाय प्रवर्शमानी विवार: वरीका"। प्रयांत् विषद्ध नाना युक्तियोंकी प्रवस्ता और दुवंसताके ख्ववारखा करनेके सिये प्रवर्शमान विचार को परीका कहते हैं। इस सक्षणके अनुसार इस बन्ध में प्रमाण और प्रमाणामासोंका नाना युक्तियोंके प्रकाब बासकर उनकी सही परीक्षा की है इसी कारख इस बन्ध की सार्थकता है। युक्त सब्द सपखी वाचक है सत: यह बन्ध प्रमाण और प्रवाखामासको कहनेमें प्रमुखी है। प्रवचा परीक्षा का प्रवं न्याय है और मुक्त सब्दका प्रवेशहार है न्याय चैते बहिस विचयमें प्रवेश वानेके सिये यह हार सहस्व होनेसे सार्थक नाम परीकायुक है। सन्य बहु सुद्धुर सोर्थे विश्वक हैं, स्वस्त हैं १६ हितीयमें १२ तृतीयमें ६६ ( प्रत्यमिक्षान के दृश्तों के पौचों से सीके प्रयक पूजक सुन्न निनने पर एवं तर्क ज्ञान प्रकपक सूजको पृथक निनने पर एवं तर्क ज्ञान प्रकपक सूजको पृथक निनने पर १०१ सूज संस्था भी होती है) चतुर्वमें ६ पंचममें ६ सीव वहुमें ७५ सूज हैं, कुल मिलाकर २०७ सूज हैं ( दूसरी बरेबा से २१२ हैं) प्रमाणका स्वक्य, जेद भीर जेवोंका स्वक्य जनके उदाहरण चार समुद्दे सोर्थ महा गया है । पंचम समुद्दे सोर्थ प्रमाणका निषय कहा गया है । पंचम समुद्दे सोर्थ प्रमाणका का वर्णन किया है।

#### भाषाधीर शैली-

प्राया परिवाजित बंस्कृत है। खंस्कृत प्रौड होकर भी सुबोध है, पाठकोंको प्राधिक वौद्धिक बल बिना लगाये समझने प्राजादो है। येली सूत्र लौतो है। खलिस में खादको समझनेका जैसा सूत्रका कार्य होता है बेदा यहां भी है। सूत्रकार गागर में सागद भरने की चौती प्रपनाते हैं, प्राचार्य माणिवयनंदोने भी वही प्रपनाई है।

#### टीकायें और टीकाकार

परीक्षामुखकी टीका कहूनेमें चार और वास्तवमें तीन हैं सर्वप्रवाध की टीका रचनामें प्रस्तुत, प्रपना प्रत्य प्रमेय कमल मार्राण्ड है इसके टीकाकार प्रभावन्त्राचार्य हैं । दूसरी टीका प्राचार्य प्रमंतवीर्य कृत प्रमेयरत्नमाला है। तीवरी टीका प्रमेयरनालंकार है को भट्टारक चारकीति द्वारा रचित है। चीची टीका प्रमेय कच्छिका है जो माच प्रयम सूत्रकी विस्तृत व्याक्या है इसके निर्माता श्री खान्ति वर्गी हैं।

#### प्रमेय कमल मार्चण्ड

प्रस्तुत प्रत्य प्रमेय कमल मार्राण्ड परीक्षामुक सूत्रको टीका है, जैसा इसका नाम है बैसा ही विषय प्रतिपादन है। जैसे सूर्य कमलोंको विकसित करता है बैसे समस्त प्रमेयोंको प्रदक्षित करने वाला यह वन्य है। टीकाकारने टीका करते समय प्रक्री बुद्धिका पूर्ण परिचय दिया है, ऐसा लगता है कि यह वन्य टीका वन्य नहीं मौलिक वन्य है। युगके सनुक्य टीकामें जो विकेशता होनी चाहिये वह सब प्रस्तुत वन्य में गोजूद है। सम सामयिक न्याय कन्योंके जितने भी सूक्य विकेशत हैं वे सब इस प्रत्यों मिलेंगे। जहांतक विषय प्रतिपादनका प्रक्ष है युव वन्य कर्ताके सुन्नेंगर उठनेवासे वादिवादों का सम्पूर्ण हम इसमें विकेशा। प्रमास्त्रकारकार विवेशन करना युव्य क्रयके इस वन्यका विवय है।

#### भाषा एवं शैली-

प्रभेय कवल मार्शण्डकी वाचा गुढ़ बंस्कुत और वीसी हेतु प्ररक न्याय संस्त है। इतने उन्य कोटिके उदरणोंके साथ वण्डन वण्डन किया है कि न्यायको सन्मनेवाला म्यक्तिः वपन्ने विकासाको बीज़ ही बांच कर नेता है। वितने वी विकल्प उठने चाहिये स्वयं को उठावह उन सबी का विवेक पूर्वक समायान किया गया है। उदाहरल के सिवे विवे गये श्लोक टीकाकारके तव तव सन्य सम्बन्धी सवाब आनको दर्जा रहे हैं।

उपादेयता---

इस प्रत्यकी उपादेयता जैन न्याय में सर्वोपिट है। ग्यायके जितने भी श्रन्य हैं उनमें प्रमेय कमल मार्च व्य बहुचाँचत है। सास्त्री, न्यायतीय, भ्राचाई जैसी उच्च कक्षामों का पाठ्य श्रन्य होनेसे इसकी उपादेयता स्पष्ट रीत्या समक्त में भ्रा जाती है।

विना न्यायके कवीटीपर कसे बस्तु तरब समक्ष में नहीं द्याता । धाषाय ने प्रमासका स्वरूप भनी भीति समक्षकर जैनागममें प्रपना प्रमुख स्थान बनाया है। न्यायको खाने विना वस्तुका तल-स्पर्की मान नहीं हो सकता, पतः अस्तुत प्रन्य न्याय विश्वयक होनेसे विश्वेष उपादेश माना वायमा ।

वन्य स्वमिता--

स्थान, गुढ परंपरा और कार्य क्षेत्र-

इस प्रमेवकमल माल प्य के रचयिता प्राचार्य प्रभावन्त्र हैं, ये बारानगरी के खासक राज्य प्रोज डारा सम्मानित एवं पूजित हुए ये। व्यवखेलगोलाके खिलालेज के ध्रमुसार श्री प्रभावन्त्रा-चार्य पूल संवान्तर्गत नवीगत्यको धावार्य परस्परा में हुए थे। इनके गुक्का नाम पप्यननी था। इनकी खिला दीला पप्यनंदी हारा हुई मानी जाती हैं, किन्तु परीलाधुंख के कर्ता नास्विध्यनंदी को भी इन्होंने गुरू रूपमें स्वीकाद किया है। प्रचावन्त्राचार्य राज वास्य राजविं थे, राजा जीज डारा नमस्तृत थे, ऐसा निम्न लिखित क्लोक डारा सिद्ध होता है—

> श्री बाराविष भोज राज मुकुट श्रोताश्य रिष्मण्यदा-ण्डाया कुं कुम पंक लिक्ष चरणांभोजात लक्ष्मी बवः। न्यायाञ्जाकर मण्डले दिनमण्डिः शब्दाञ्च रोदोमण्डिः स्पेयात् पंडित पुण्डरीक कर्राण्डः श्रीयान् प्रचा चन्द्रमाः।१। श्री चतुं मुबदेवानां शिष्योऽमृष्यः प्रवादिशिः। पण्डितः श्री प्रभाजन्त्रो सह वादि गर्जाकृतः।।२।।

उक्त स्तोकोंमें इनको एंडित कहा गया है, इससे यह नहीं समस्ता कि ये शहरूव पेडित होंते। यह विशेषण तो इनको विद्वान सिद्ध करने हेतु है। वस्तुतः ये नग्न विषम्बर बैनानायौकी परम्परामें मान्य पाचार्य ये। इनको सब्दाब्य दिनमश्चिकी संज्ञा देना इनके द्वारा रांचत जैनेन्द्र व्याकरण पर जैनेन्द्र न्यास-बच्चान्मोव मास्कर नासक बन्तके कारण है। प्रवित्त तार्किक कहनेका घणित्राय भी महान तार्किक प्रत्योंके रचयिता होने के कारण ही है। शिलानेक्कि प्राथार पर इनके सक्का की कुलभूषण मुनि माने जाते हैं।

समय-प्रापका समय प्राठवीं सताब्दीसे लेकर दसवीं के पूर्वार्थ तक माना वाला है । आवार्य जिनसेनने प्राविदुराए में एक ब्लोक लिखा है, इससे भी यही सिद्ध होता है:--

नन्द्रांशु शुभवश्वसं प्रभावन्द्र कवि स्तुवे । कृत्वा नन्द्रोदयं येन शसदाद्वादितं वगत ।।

उक्त बन्दोदयका वर्ष वाचार्य कृत न्याय कुमूदबन्द्र से है। प्रमेयकवल मात्त न्य बीर न्याय कुमूदबन्द्र से हो प्रमावन्दावार्यका सही समय आतं होता है। यह समय "भोजदेवराज्ये या वर्षासह देव राज्ये" इस प्रशस्ति पदसे प्रतीत होता है। राजा भोजको योग सुत्रपर निक्ती गंगी टीका राज साल एड है। हो सकता है मार्राण्ड सन्य परस्पर प्रमाणी हो।

पं । महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पं । कैलासचन्द्र सास्त्री, मुस्तार साहव तैचा नाष्ट्रामकी प्रेमी प्रादि विद्वानोंने काफी ऊहापोइ के साच प्राचार्यका समय ईस्त्री सन् १८० से १०६५ तकके बीचमें माना है। यह समय प्राचार्य द्वारा रचित रचनाओं तथा उत्तरवर्षी रचनाओंके सावार्यर निम्नित किया है। विश्लेष बानकारी के लिये पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा निश्लित प्रमेमकमन मार्शण्ड [ मुख संस्कृत नात्र ] की द्वितीयावृत्ति की प्रस्तावना देवनी चाहिये।

प्रशासन्द्रासार्यकी रचनार्थः--

धावार्ष प्रधावन्त्र विशेष सायोपश्यमके घनी थे । जहां तक ज्युत्तिका प्रधन है धाप स्नसाधारण ज्युत्पन्न पुरुष थे । धापने धपनी केखने न केखन न्याय विषय में ही चनायी प्रपिद्ध सभी विषयों पर प्रापका प्रधावारण प्रधिकार था । वर्षन विषयक ज्ञानमें धापको सभी वर्षनोंका [ भारतीय ] ज्ञान था । वेद, उपनिवद, स्मृति, सांच्य, योग, वंशोषक, न्याय, मीमांसक, बौड, वार्थाक सादि दर्शगोंका प्रापने प्रच्छा प्रध्ययन किया था । शाय ही वैयाकरण भी थे, इन्हींने जैनेन्द्र व्यावन्त्रणपद जैनेन्द्र न्याव किया है । इसी प्रकार वाहित्य, पुरुरण, वेद, स्मृति, उपनिवद प्राविपर पूरा प्रधिकार था । इनकी रचनाधों में उक्त धन्योंका कुछ ना कुछ प्रच प्रवचन मिला। है। इसी प्रकार वाहित्य, पुरुरण, वेद, स्मृति, उपनिवद प्रविपर पूरा प्रधिकार था । इनकी रचनाधों में उक्त धन्योंका कुछ ना कुछ प्रच प्रवचन मिला। है उसी प्रत्यावनाके प्रधान त्यायाचार्य में प्रपत्ती प्रस्तावनामें इस विषयका सुवेदस्तुत विषयन किया है उसी प्रस्तावनाके प्रधान एक स्मृति प्रत्यों से स्वर्धा के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्व

धविक कर्णाविक परानित सैकान्सिकाक्योऽजनि यस्य कोक-कौमारदेव वतिता प्रसिद्धि क्या स्तु सो ज्ञाननिर्विक्स कीरः । तिष्क्रियः कुनभूषणास्य यतिपरकारितवारा निर्विः । विकासम्बद्धिः कुनभूषणास्य यतिपरकारितवारा निर्विः ।

#### सञ्चारमोश्ह मास्करः विवत तर्ज बन्यकारः श्रमाः चन्द्राक्ष्योः युनिएक्स प्रविद्युवरः श्रीः कुण्डकुत्वान्यसः 🎉

प्रा॰ क्रमाचनहरू रह सेवारें वो विशेषश्राधि हैं, उपयुक्त हैं। वास्तवारों हे सम्बद्धी कमार्थों-को [ कंप्योजीय कास्कर नामक क्रम्य ] किसाने के लिये सूर्यके सवाय और प्रसिद्ध तर्क अन्य प्रमेश कमा मार्शिक के करते हैं। चैन न्यायमें तार्किक दृष्टि जितनी इस अन्यमें नाथी आसी है अन्यय नहीं है। अमेयकमा मार्शिक, स्वाय कुमृद चंत्र, सम्बद्धानेय जारकर, प्रयचनकार सरोज बास्कर, सरवार्थ-कृष्टि मविवरस्त, ये इसने कन्य प्रभावंद्राचार्थ क्षरर रचित निविवाद क्यते सिद्ध हुए हैं।

- १. प्रमेयकमलपार्लण्ड—यह थावार्थ माखिल्यलंदीके परीक्षामुख सूत्रॉ-टीका स्वक्य तब्ब है। मत मतातरोका तक वितकोंके साथ एवं पूर्वपत्रके साथ निरसन किया है। जैन न्यायका वह सिंडलोड़ प्रन्य है। प्रपना प्रस्तुत प्रन्य वही है, जैन वर्षनमें इस कृतिका बड़ा भारी सन्मान है।
- २ न्यावकृतुवचन्त्र--- श्रेसे प्रमेयक्षी कमलों को विकसित करनेवाला मार्लच्ड सहस्र प्रमेय कमल मार्लच्ड है वैसे ही न्यायक्षी कुमुदांको प्रस्फुटिल करनेके लिये चन्द्रमा सहस्र न्याय कुमुदचन्त्र है।
- ३ तत्त्वार्थं वृत्ति पद विवरण्-यह सन्य उचा स्वामी आचार्थं द्वारा विश्वित तत्त्वार्थं सूत्र पद रखी गयी पुरुषपाद प्रावार्थं के कृति स्वांवं विद्विकी वृत्ति है। वैते तो पुरुष पानावार्थं वृत्त तिसक्ष रीरया सूत्रोंका विवेचन किया, किन्तु प्रधायनहावार्थंत्रे सर्वविद्विद्धस्य पदींका विवेचन किया है।
- ४. सन्दाम्मोजमास्तर—यह सन्दासिद्ध परक यन्य है। सन्दरूपी कमलोंको विकसित करने हेतु बहु सन्य भास्तर वद् है। यें स्वयं पूज्यपाद साचार्यके समान वैयाकरकी थे, इसी कारण पूज्यपाद द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरण पर सम्बास्त्रीय भास्कह कृति स्त्री।
- प्रवचनसारसरोजभास्कर-जीवे अन्य प्रन्थोंको कथल और कुमुद संज्ञा केकर अपती कृतिको वार्तम्बर चन्द्र जतलाया है, वैसे प्रवचनसार नामक कृष्टकुष्ट आचार्यके खब्दास्म प्रन्थको सरोज संज्ञा देकर प्रपती वृत्तिको मास्कर बतलाया । प्रापका ज्ञान न्याय और सन्दर्भे ही सीमित नहीं ना, प्रपिद्ध सारमानुभवको मोर भी प्रप्रसर वा । जिन सायाओंको वृत्ति प्रमृतचन्द्राचार्य ने नहीं की उन पर भी प्रभावन्द्राचार्यने वृत्ति की है ।

हिन्दी टीकाकर्ती १०५ पूज्या विदुषीरत्म साधिका विनमति मालासी---

हिन्दी पाया प्रधान इस युनमें प्राय: वजी संस्कृत, प्राकृत साथा बन्यों का हिन्दीमें अनुवाद हुआ है तबनुबार पूज्या माठाओंने प्रस्तुत प्रस्थको सभी तक आवान्तरित नहीं हुआ वेककर एवं न्याय विवयके विद्यार्थिक निये उपयोगी तमफकर इतका सबुवाद किया है, खावका हुन कभी पर मेहान उपकार है। विद्यार्थी तो प्रापको इस कृतिये नामान्यित होंने ही किन्तु स्वाच्याय प्रेमी की काम इसका प्रास्तादन [स्वाच्याय] ने सक्तें। माठाव्यीने विद्यार्थी को अपनाया है वह अत्वंत सरक एवं युवाद है। दुक्त वन्त्रकी तरकाशामें डीका सनुपत्तक्व है, प्रवय तो न्यायके बन्योंमें, वन साधारत्यकी वित्त ही नहीं, पूर्वर भाषाकी कठिनता "प्रथम सक्त विद्याद्या टीका" की कहानत परितार्थ कर देती है। सक्त सम्वाचित वार्या प्रयोग कर वेती है। माठावीन इस प्रन्योग वितार्थ कर वार्या प्रयोग कर वेती है। सक्त सम्वाचित वार्या प्रयोग वितार्थ कर वार्या प्रयोग वार्या प्रयोग वितार्थ कर वार्या प्रयोग वार्या वार्या वार्या प्रयोग वार्या व

शनुवाद विषयक विवरसा-

इस मूल प्रत्य में जो प्रकरण हैं उनको पृथक पृथक शीर्थक देकर विभाजित किया है, वादी प्रतिवादीके कवनको विभाजित किया है। प्रत्येक प्रकरणके प्रारंभमें तद तद मत संबंधी प्रत्यका उद्धरण लेकर "पूर्वपक्ष" रखा है जिससे परवादीके मंतव्य का सम्ब्रा परिचय हो जाता है।

प्रत्येक प्रकरलाके सन्तर्ने तत्तद् प्रकरण का ''साराक्ष'' दिया है जो विद्यार्थियोंको परीक्षार्ने सत्युपयोगी होगा।

्वाहित्यक बन्य, कथा परक प्रत्यका प्रमुकाद सहस्रक्ष्य किया जा सकता है किन्तु स्थाय परक प्रत्यों का प्रमुवाद सहज नहीं होता। यश्विप टीकॉर्म क्यान्तरकी मुख्यता है, प्राधुनिक युगके प्रमुवाद टीका बन्यों बैसा विवर्षह नहीं मिलता किन्तु यह प्रयास श्रेष्ठ है, प्रथम प्रयास है।

मेरी माताजीते विनम्न शार्षना है कि बाबुबाद तो संपूर्ण सम्बका हो चुका ही है सत: सेव दो सपर्शेका बुक्स भी चीछ हो जिससे सरपर्जोंको आपके ज्ञानका समुचित काभ मिन सके।

ंसि॰ भू॰ पंथित रतनबंद जैन मुक्ताद को मैं बहुत बहुत चन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस ग्रन्थको प्रकाशित करवानेमें पूर्ण सहायता दी।

पंडित मूलचंद जैन शास्त्री ( महाबीरजी ) ने संबोधन कार्य को करके जिमवाकी की सेवा की स्रतः ने बहुत प्रथिक बन्यवादके पात्र हैं।

> गुलावचन्द्र चैन प्राचार्य दिवंबव चैन संस्कृत कविब, जयपुर [ राजस्थान ]

#### प्रम्थनाला सम्पादक की कलम से

खेन बाक एय में न्याय बन्यों का पठन-बाठन वर्तमान में बहुत ही घल्प मात्रा में है। जिसका प्रमुख कारए। यह भी है कि न्याय बन्यों के हिन्दी सरल बावा में शावान्तर कम वन्यों के हुए हैं। जिस प्रकार से स्वोक्तवारिक सीव धरुशहुली खादि न्यायवाद के महान बम्ब हैं। उसी प्रकार से प्रवेच कात्रत सार्त्रण का नाम भी विश्वित कन्यों में आता है। वन् ११६९-७० की बात है, पूच्य प्राधिका रात्र भी जात्रती माता भी खरुशहुली बन्च का अनुवाद कर रही थीं, उसी समय कई बार धापने अमेयकलनलार्याच्य के सनुवाद के लिए घपनी च्येष सुधिक्या सी जिनमती बी को प्रेरित लिया सीर उसी देरणा के कलस्वकर प्राच प्रमेश कमल मार्लच्य का हिन्दी भावानुवाद पाठकीं के हाथ में एटेंच रहा है।

धार्थिका श्री जिनमती माता बी के क्षान का इतना विकास किस प्रेरणा का स्रोत है, कि एक न्याय धाराम के इतने विधिष्ठ प्रत्य का भाषानुवाद करने की समता प्राप्त करके साध्वी जगत में भारना नाम विश्वृत कर लिया है। इस सन्दर्ग में पूज्य धार्यिका रत्न श्री ज्ञानमती माताजी के परकार को नहीं खुलाया जा सकता।

सन् १९४१ की बात है आर्थिका जानवती माता जी जुल्लिका जी बीर मती नाता जी के पह में बी-उस समय आप बारिज जकवर्ती आवार्यवर्ष जी वाल्तिसागरजी महाराज की सक्लेबना के समय आप बारिज जकवर्ती आवार्यवर्ष जी वाल्तिसागरजी महाराज की सक्लेबना के समय आपार्य जी के दर्शनार्थ कुंठ विश्वास मती जी के साथ दिक्षिण भारत में विहाद कर रही बी, वहीं पर सोलापुर के निकट म्हसवड़ डाम जिला सातारा में आपने चापुनीस किया। बातुनीस के मध्य अनेक लड़कियाँ पूज्य माता की कार्तज स्थाकरण, ब्रन्थ संग्रह, तत्वार्थसूज आंदि पन्यों का स्थाय सम्मान की पत्र त्यां के माता की। को विवसह नहीं करना चाहती ची। जाता जी ने सपने वास्त्रस्व के प्रभाव से प्रभावती को आर्थित किया और सन् १९५४ की दीवावली के जुम दिन वीर प्रभु के निर्वाण दिवस में १० वीं प्रनिमा के सत्र दे विए ?

वहीं से विहार कर पूज्य माता जो ने प्रभावती को एवं एक घीर वीक्षक्यवसी महिका सोनुवाई को साथ लेकर प्रा॰ श्री दे सागर जो के लेक में प्रवेश किया, धीर स्ववं प्राधिका दीका लेकर सानगती नाम प्राप्त किया तथा त्र॰ प्रभावती को श्रुत्तिका दीका विकास जिनमंती नाम करण किया। पूज्य माताओं ने श्रुत्तिका विजयती नाम करण किया। पूज्य माताओं ने श्रुत्तिका विजयती को श्रुत्तिका प्रवेश स्ववं वेक्ष्ट से लेकर जिनेन्द्र प्रक्रिया, जैनेन्द्रमहावृत्ति, गोम्मटसार, लिक्सार, मूलाचार, धनगाद वर्गीमृत, प्रवेश कमल माल व्ह, न्याय कुष्टुत क्या राजवातिक श्रादि प्रारम्भ से लेकर प्रवेक उज्यतम वन्यों का मूक से प्रवेशक कराके निव्यात कथा दिया।

र्खंच में ब्रव्यपि स्थाय, व्याकरण प्रादि बन्धों का पठन-पाठन बहुत ही घरूप मात्रा में होता या। फिरःं श्री स्थाय कव्यों को परस्परा को प्रश्नुष्ण बनाए रखने के लिये पूत्र्य प्राधिका रस्त थी ज्ञानमती माता भी को न्याय कन्यों के पंडम-नाठन से बड़ा है। श्रेव रहा है, वे प्रपती तभी विष्याओं को न्याय के परीक्षातुख से लेकर पहुबहुकी खादि चन्नतन कन्यों तक तथा व्याकरख कार्तन, जैनेना प्रक्रिया आदि का प्रध्ययन मुक्स कराती हैं।

सन् १९६१ में सीकर चातुर्वात के मध्य था। भी विवसायरथी के करकमलों से खु॰ जिनमती जी की प्रायिका बीका तोल्वास सम्प्रश्न हुई। धार्विका जिनमती जी प्रारम्भ से ही निरस्तर प्रायिका बानमती माता जी के साजिष्य में ही कानार्थन करती रही हैं। सन् १९६२ में पूज्य प्रानमती माताजी ने सम्मेद खिबर वाणा के लिए संच से चलन प्रस्तान किया, तब प्रा॰ प्रधावतीकी खा। जिनमतीजी, ग्रा॰ व्यायस्तीजी, जु॰ से वासमतीजी, जुनके साथ कीं। वाणा के प्रवाद- में भी खा। जिनमतीजी, साथ वीं। वाणा के प्रवाद- में भी खा। जिनमतीजी, स्वर्व में से प्रस्ता के स्वर्व में से स्वर्व मात्र की स्वर्व स्वाह है।

१९७० में जिस समय पूज्य प्रायिका रत्न यो ज्ञाननती माताबी प्रश्नेस्त्री का अनुवाद कर रही थीं। उस समय जिनमती माताबी वे थी प्रमेय कथल नार्शण्ड का अनुवाद प्रारम्भ करके पूर्ण कर दिया था । इस प्रकार प्रा॰ जिनमतीबी ने १६ वर्ष तक निरन्तर प्रार्थिका रत्न थी ज्ञानमती माताबी की खत्र ख्रुग्या में रहकर सम्बग्दर्शन, ज्ञान थीर वारित्र क्यी निषि को प्राश किया है।

बास्तव में कोई माता तो केवल जन्म ही मदान करती है लेकिन मार्थिका जानमती माताओं ने मदानी सभी विष्यामों को घर से निकालकर अनको केवल जारिज पव पर ही नहीं याच्य किया है विकाल उनके जान का पूर्ण विकास करके निम्पात बनाया है। कई वर्षों से मुक्त भी पूर्ण माताओं की स्त्र स्वाप्त में रहने का एवं उनसे कुछ जानार्थन करने का सीभाग्य प्राप्त हुमा है। कई वार जिनमतीओं ने स्वयं भी कहा है कि गर्भामान किया से न्यून में जानमती माताओं ही हमारी सम्बन्ध माता है। इनका मेरे उत्पर बहुत उपकार है। स्वामी वर्मतभद्र ने भगवान भी माता प्रयास है। "मातेव बालस्य हितासुवास्ता" भगवन् प्राप्त माता के समान बालकों के निये हित का मनुवासन करने वाले हैं, वास्तव में सम्बन्धने, ज्ञान, वारिज में हाथ पकड़ कर लगाने वाले पूर ही सम्बन्ध माता है।

प्राशा एवं पूर्ण विश्वास है कि विद्युवन ही नहीं, वरन् समस्य जन समुदाय हिन्दी धनुवाद के द्वारा इस महान क्ष्म के विषय को सुवनता से समक्ष कर प्रपने ज्ञान को सम्यक् बनाकर धव-भव के इसों से स्टट कर सम्बाबाव सुख की प्राप्त करेगा।

इन्हीं चब्बों के साथ परम उपकारी, महान बिदुषी, न्याय प्रशाकर प्राधिका थी ज्ञानमठी माताबी के प्रमीक्श ज्ञानोपयोग रूप बहुत मुखों की प्राधि हेतु उन्हें ग्रम्बंत प्रधिनन्दन करते हैं।

सम्पादक :

मोतीचन्द् जैन रवीन्दक्रमार जैन

## परम प्रज्य न**पस्ती भाचार्यप्रवर** १०८ श्री*िशवसागरको महारा*ज

අයාක්ෂයේ සිට විසිට ව



तपस्तपति या नित्य, कृषामी मुमापीनक:। शिवांसन्धुमुक बद्दे अञ्यजीवहितकरम्।।

जन्म : वि• मं• १६४८ ग्रद्याम (महाराष्ट्र)

কুলৰ হীলা : বিভ শৃত ২০●† দিৱবসকত

मुनि दीक्षाः वि० स० ₹००६ नागौर (राज०) समाधिः फाल्गुन श्रमावस्या वि० सं० २०२४ श्रीमहावीरजी 

#### विषय परिचय

प्रयम ही संबंधायियेम 'इष्ट्रप्रयोजन, शस्यानुष्ठानादि की तथा मंगलावरण की वर्षा है भनंतर जरन्नेयायिक प्रमाण के विषय में प्रपना पक्ष स्थापित करता है। इस ग्रन्थ में प्रमाख तत्वका मुख्यतया विवेचन है । प्रमारा अर्थात् पदार्थी को बानने वाली चीज, इस प्रमारा के विवयमें विभिन्न मतों में विभिन्न ही सक्षाम पाया जाता है। नैयायिक कारक साकत्यकी प्रमामा मानता है। वंशेषिक समिकवं की, सांख्य इन्द्रिय वृत्ति की, प्रशाकव (मीमांसक ) ज्ञातु व्यापार की प्रमाण मानते हैं। भत: इन कारक साकत्वादि का भाषामें ने कमशः पूर्व पक्ष सहित कथन करके खण्डन किया है। भीर ज्ञान ही प्रमाण है यह सिद्ध किया है। बौद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण को निविकल्प कप स्वीकार करता है इसका भी निरसन किया है। शब्दाई तवादी भर्त हरि आदि प्रमाख की ही नहीं अपित् सारे विश्व की ही शब्दमय मानते हैं इस मत का निरसन करते ही प्रमाश के स्वरूप के समान उसके द्वारा ग्राह्म निषय में निवाद सड़ा होता है । जैन प्रमाख का विषय कर्णनित श्रवं तथा सामान्य विशेषात्मक मानते हैं जो सर्वधा निर्वाध सत्य है । किन्तु एकान्त पक्ष से दूबित बृद्धि बाले मीमांसकादि प्रमाण को सर्वथा अपूर्वार्थका बाहक मानते हैं उनकी समक्राया गया है कि प्रमाख को सर्वथा अपूर्व ग्राहक मानने में क्या २ बाधायें आती हैं। प्रमाख संशय, विषयंय अनध्यवसाय रहित होता है। विषयंग जान के विषय में भी विविध अध्यता है। चार्काक विषयंग का सक्याति क्य ( प्रभाव रूप ) मानता है। बौद्ध प्रसत् स्थाति रूप, सांस्य प्रसिद्धार्थ स्थाति को, शून्यवादी झारम स्वाति को तथा ब्रह्मवादी अनिर्वचनीयार्थ स्थाति को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। प्रभाकर स्मृति प्रमोद को (याद नहीं रहना ) विषयंय बतलाते हैं । इन सबका निराकदण करके आचार्य ने विषयं का विषय विपरीत पदार्थ सिद्ध किया है। जब प्रमास का विषय कथंचित अपूर्व ऐसा बहिरंग धन्तरंग पदार्थ रूप सिद्ध हथा तब धर्व तवादी उसमें सहमत नहीं हए, ब्रह्मवादी संपूर्ण विश्व-को ब्रह्मस्य, बौद्ध के चार भेदों मे से योगाचार, विज्ञानस्य, विज्ञरूप ग्रीर साध्यमिक सर्वधा शुन्य रूप मानता है। इनका कमशः सण्डन किया है। पूनः ज्ञानको जड़ का धर्म मानने वाले सांख्य धीव वार्वाक ग्रंपना पक्ष रखते हैं। ग्रंपति सांस्य ज्ञान की जब प्रकृति का गुरा मानता है। भीर चार्वाक पृथिवी धारि भूतों का, घतः इनका सण्डन किया है, तथा ज्ञान को साकार मानने वाले बौद्ध का खण्डन किया है। मीमांसक ( भाइ ) ज्ञान को सर्वया परीक्ष मानता है। प्रभाकर ज्ञान भीर आत्मा दोनों को परीक्ष मानता है। नैवायिक ज्ञान की खानने बाला दूसरा ज्ञान होता है। ऐसा मानता है। इस प्रकार ये कमशः गरोक्ष ज्ञानवादी, बारव परोक्ष बादी ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवादी कहलाते हैं। इनका निराकरण करके इस मध्याय के सन्त में मीमांतक के स्वतः प्रमाणवाद का सुविस्तृत विवेचन

सहित सण्डन पाया जाता है । इस प्रकार प्रथम ध्रष्याय में कारक साकल्यवाद, सिक्तकंवाद, इन्द्रियवृत्ति, आतुम्यापार, निर्विकल्पप्रत्यक्षवाद, शब्दाई तवाद, विपर्वयविवाद, स्मृति प्रमोध प्रपूर्वाचंवाद, बह्याई तवाद, विज्ञानाई तवाद, विज्ञान क्ष्याई त, म्यूनेतनज्ञानवाद, साकारज्ञानवाद, भूतचेतनज्ञानवाद, आत्मपरोक्षवाद, ज्ञानंवरवेद्यज्ञानवाद, प्रमाध्यवाद इतने प्रकरणों का समावेश है।

दूसरे सध्याय में प्रत्यक्षेक प्रमाण्याद, प्रमेगड विध्यवाद, नैयायिक, मीमांसक के द्वारा बौद के प्रमाण्यस्था का निरसन, भीमांसक के द्वारा उपका, धर्मापति धौर सभाव प्रमाण का समर्थन, शक्ति स्वरूप विचार, प्रभाव प्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाणों में संवर्धाद, भीमांसक के प्रागमान भावि प्रमावोंका विस्तृत निरसन, विश्वद सावका स्वरूप, चन्नु स्विक्षकर्षवाद, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष इन प्रकरणों का सम्वावें है। धव यहाँ पर इन १० प्रकरणों का शब्दार्थ भीर संक्षिप्त भावार्थ बताया बाता है—

कारक साकत्यवात—कारक-झानों को करने वाले कर्यात् झान जिन कारएों से उत्पन्न होता है वे कारक कहलाते हैं। उनका साकत्य कर्यात पूर्णता होना कारक साकत्य है उसको मानना कारकसाकत्यवाद है। इसका प्रतिवादन करने वाले नैयायिक हैं। इनका कहना है कि त्यायाँको बानने के लिये जान और सजानक्य दोनों ही सामग्री वाहिये, कर्या धारमा तथा झान बोबक्य सामग्री और प्रकास धार्मि क्यान-प्रवाधकर सामग्री है यही प्रमाए है भावाय यह हुआ कि वस्तु का जान जिन बेतन सबेतन की सहायता से होता है वह सब प्रमाए। है।

सिन्नवंबाद -स्वर्धनादि इन्द्रियां तथा मन इन छहीं द्वारा छूकर ही ज्ञान होता है, सिन्नवं स्रवांत् स्वर्धन स्नादि पांचों इन्द्रियां तथा मन भी पदार्थों का स्वर्ध करते हैं। तभी उनका ज्ञान होता है। जो छूना है वह तो प्रमास है। सौर पदार्थका जो ज्ञान हुसा वह उस प्रमास्त का कल है ऐसा वैशेषिक का कहना है।

इन्द्रियवृत्ति—"इन्द्रियाणां वृत्तिः, इन्द्रिय वृत्तिः" धर्यात् स्पर्वेन धादि इन्द्रियों का पदार्थों को जाननेके लिये जो प्रयत्न होता है, वही प्रमाण है जैसे नेत्र कोलना धादि किया है यह प्रमाण है।

ज्ञातृ ज्यापार—ज्ञाताका पदार्थं को जानने में वो आपार [प्रवृति ] होता है। वह प्रमास्य है। मतलब पदार्थं को जानने के लिये वो हमारी आस्मा में किया होती है उसे प्रमास्य कहना चाहिये इस प्रकार मीमांचक (प्रभाकर ) कहते हैं।

निर्विकल्प प्रत्यक्षवाय—प्रत्यक्ष प्रमास सर्वेषा कल्पना से रहिस निर्विकल्प रहेता है प्रयाद यह यट है इत्यादि वस्तु विवेचनसे रहिस को कुछ ज्ञान है जिसमें शब्द शोजवर नहीं है वह प्रत्यक्ष-प्रमास है। ऐसी बौदों की वारसा है। श्राव्याई तथाय -- एव्य- नहीं त-वाय सन्य मान सगत है सन्य से सन्य दूसरा हुन नहीं ऐता मानना बन्याई तथाय है। इस मतके प्रतिष्ठापक अनुंहरि का कहना है कि समस के रस्यमान भीर सहस्यमान सभी प्रयास सम्बद्ध सम्बद्ध है। झान, झेय या प्रमाश प्रमेय साथि सब कुछ सन्यस्प ही तथा है।

विपर्यय ज्ञान विचार--किसी वस्तु का सहस्रता धादि कारएगें से विपरीत ज्ञान होना विपर्यय ज्ञान है। इस ज्ञान के विचय में भिज्ञ-भिन्न मृत हैं।

स्मृति प्रमोष —विषयंत्र ज्ञान को ही प्रधाकर स्मृतिप्रमोषरूप अर्थात् स्मृति नष्ट होता रूप मानते हैं।

अपूर्वार्षवाद – प्रमाल का विषय सर्ववा अपूर्व किसी भी प्रमाख के द्वारा नहीं जाना हुआ ऐसा नवीन ही हुआ करता है। ऐसा भी-मंसक का बत है। उसको खंडित करके प्रमाल कर्यवित अपूर्व विषयवाला होता है। इस प्रकार सिद्ध किया है।

ब्रह्माई तबाब—ब्रह्मसय ( बेतनमय ) वयत है, एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा पदार्थ ही संसार में नहीं है, परम ब्रह्म सर्वत्र ब्यायक अत्यन्त सुक्ष्म है, और उसी के वे सभी दृष्य पदार्थ विवस् हैं। वड़ कहलाने वाले पदार्थ भी ब्रह्मस्य हैं। ऐसा ब्रह्मवादी का कहना है।

विज्ञानाई त—बौद्ध का एक भेर योगाचार का कहना है कि एक ज्ञान मात्र तस्व है और कुछ भी नहीं, यह दिखाई देने वाले नाना पदार्थ मात्र करणना वाल है। सनादि सविधाके कारख यह सब पदार्थ मात्रूम पहते हैं, किन्तु वास्तविक तो विज्ञान ही एक मात्र वस्तु है। उसी का ज्ञेयाकाच रूप से बहुए। हुमा करता है।

चित्रार्द्धत — ज्ञान में घनेक प्राकार हैं। वही सब कुछ है, घन्य नहीं ऐसा बौद्ध के कुछ चाई प्रतिपादन करते हैं।

श्रूत्याईत—बीट का वीषा भेद माध्यमिक श्रूत्यवादी है, वह तो अपने अन्य बीट भाई से आये वढ़ कर कहता है कि विज्ञानकप तत्त्व भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः सर्वश्रूत्यता माननी चाहिये।

स्रचेतनज्ञानवाद—ज्ञान स्रचेतन है, क्योंकि वह प्रकृति का वर्ष है। ऐसा सांस्य प्रतिपादन करते हैं। सात्मा मात्र चेतन है निदाकार है। स्रता उसमें यह वट मादि का साकार रूप ज्ञान रह नहीं सकता सात्मा समूर्तिक है इससिये भी भारमा में ज्ञान नहीं रहता ऐसा इनका हटायह है।

साकारज्ञानबास—जान में नील, पोल धावि धाकार होते हैं। ज्ञान घट शावि पदार्थ से उत्पन्न होकर उसका शाकार ब्रह्म करता है ऐसा बौडका कहना है। भूतचेतन्यवार — भूतचतुरुव (पृथ्वी, कल, बायु, मिन) से जीव पैदा होता है और उसमें भाग रहता है। सर्पात् शाम पृथ्वी सादि बढ़ तत्त्वों का ही कार्य है। उन्हीं से कीव स्विद्धक सरीरादिक उत्तम हुआ करते हैं देवा वार्थाकका कहना है।

क्षानपरोक्षवार—क्षान सर्ववा परोक्ष रहता है। सिर्फ उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ साक्षात् होते हैं। इस प्रकार घाट्ट मीमांसक कहते हैं।

ष्ठात्सपरोक्षवाद—प्रशास्तर नामा नीमांत्रक ज्ञान के साथ-साथ घाटमा की भी प्रवर्षित् करणस्वरूपमान भीर कर्तारूप घाटमा इन दोनों को सर्वचा परोक्ष मानते हैं श्रतः ये घाटमपरोक्ष-वादी कहजाते हैं।

ज्ञानांतरवेदाज्ञानवाद — नैयायिक ज्ञानको ध्रन्यक्षानके द्वारा जानने योग्य वतलाते हैं। पदार्थों को जाननेवाला ज्ञान है और उसको जाननेवाला दूसराज्ञान है। क्योंकि प्रपने घ्रापर्ने क्रिया नहीं होतो एवं एक ज्ञान एकही वस्तुको ज्ञान सकता है ऐका इनका हटान्नह है।

प्रामाध्यवाद—प्रमाशामें प्रामाध्य (सवाई) एकांत से स्वतः ही प्रश्ती है देसा भीमांसक प्रतिपादन करते हैं। इसका सुविल्तुत पूर्व पक्ष सहित विवेचन विकातितम प्रकरण में होकर प्रथम परिच्छेद समाग्र होता है।

प्रत्यक्षैक प्रमाश्यवाद - वार्वाक के प्रत्यकागत्र को प्रमाश्य मानने का खडन इस प्रकरण में है।

प्रमेय ई विकाबाद —स्वलकारा और सामान्य इस प्रकार दो प्रकार का प्रवेश है। अतः उनको शानने वाले प्रमारा में भेद हुआ है। स्वलकारा को प्रत्यक्ष और सम्मन्य को श्रनुमान विषय करता है ऐसा बौद कहते हैं।

प्रमाण्यसंथाविनाद—जब बौद्ध ने दो प्रमाणों का प्रविपादन किया तव नैमासिक मीमांसक अपने उपमान घादि प्रमाणों का विवेचन करते हैं भीर बौद्ध के प्रस्थक भीर घनुमान इस प्रकार की प्रमाण संस्था का विषटन कर टाकते हैं।

अयोगित आदि का वर्णन-इस प्रकरण में मीमांसक ने अपने मीमांसा दलोकधार्तिक अन्य के आधाद से अयोगित, उपना और अचाद प्रमायः का वर्यन करके इनको पृथक प्रमास सिद्ध करने का असकत अवल किया है।

यात्तिस्वरूपविचार---नैयायिक पदाचौ में स्रतीन्तियव्यक्तिको नहीं मानते स्रतः इसका पूर्वं पक्ष चिहत कथन करके द्रश्य चित्त सीच पर्याव चित्त का बहुत हो प्राधिक महस्वसात्त्री वर्णन इस प्रकरण में पाया जाता है। श्रभावत्रमास्का प्रत्यक्षादि में बन्तर्गाव—भीनांसक के प्रभाव प्रमास् का यथा योग्य प्रत्यक्ष ध्रादि प्रमास्त्रों में किस प्रकार समावेश होता है। इसका प्रतिपादन कर प्रावार्य ने सभी प्रवादी के प्रमास्त्र संस्था कांक्षण्यक करीं अध्यक्षंत्रीर किरोक्ष इस्त्र क्षकार वो ही अध्यक्ष आवश्यक्ष हैं। यह सिद्ध किया है, परोक्ष प्रमास्त्र में अनुमान, प्रागम ग्रादि प्रमास्त्रों का क्षणी प्रकार से समावेश होता है। तथा मीमांसक के प्रयासित का अनुमान में भीर उपमान का प्रस्थित्रतानमें अन्तर्भाव करके प्रमास्त्र संस्था का निस्तर्थ किया है।

" प्रागणावादि का विवेचन-भीमांसक के प्रागणाव काकि वारों समावों का संकास स्वीक बतलाकर जैन विकालानुसार इनके लक्षासका प्रस्तव इक अकरसमें प्रधा काला है।

विवादत्विचार---विद्ध विवाद भीर समिश्रद भर्मों को पदार्थ का स्थम्मत बतन्त्राते हैं सो उसका निरसन कर कान में विवादत्व भीर श्रविदादत्व स्वभाव होता है ऐसा सिद्ध किया है।

चक्षुः सिंप्रकर्षवाद —स्पर्शन धादि इत्त्रियों की तरह नेत्र भी पदार्थ को छूक्र ही बोध कराते हैं। ऐसा नैयायिकादि का कहना है सो इसका खण्डन किया है।

सांध्यवहारिकप्रत्यक्ष — इन्द्रियां धीर मन से होने वाले एक वेक विस्तव बान को संवयवहारिक प्रत्यक कहते हैं। इसका कथन करते हुए योग के "पृथ्यी" सांक्षि एक-एक भूत से एंक झालादि इन्द्रियां वनती है ऐसे मत का निरसन किया है भीर बतवाबा है कि "स्वर्थनादि इन्द्रियां पुराण प्रत्ये निर्मित हैं।" पृथ्यो सादि चारों पदायों में स्वर्ध, रस, संघ सौर वर्षों चारों ही गुण मौजूद हैं। इस प्रकाद "सी मालिक्यमंदी विर्वित परीक्षा मुख प्रत्य की बृहत् काय टीका स्वरूप प्रमेव कमल मालिक में प्रमाण का वर्षों बहुत ही विस्तृत किया गया है। इसके प्रथम साम में परीक्षा मुख के प्रथम सम्याय के १३ और द्वितीय सध्याय के प्रकुष १८ सूचों का विवेचन है। और प्रमाण के लक्षण में जी विविध मान्यता है उसका सस्स्रालित रूप से सण्डन किया है। सीव स्यादाववाणीसे उसका निर्वेच लक्षण तथा भेद, सादि सन्य विवयों का वर्षोंन किया है। सीव स्यादाववाणीसे उसका निर्वेच लक्षण तथा भेद, सादि सन्य विवयों का वर्षोंन किया है।

# प्रथम लंड में भागत-परीक्षामुख के सुत्र

प्रमाख्यंत्रंसिद्धिस्तवाभाताद्विषयंगः। इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्ध यत्यं मधीयसः ॥१॥

- १ स्वापूर्वार्वव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्च हि प्रमास् ततो ज्ञानमेव तत्।
- ३ तम्बिक्रवात्मकं समारोपविश्वदस्वादनुमानवत् ।
- ४ भनिभितोऽपूर्वार्थः।
- ५ हट्टोऽपि समारोपालाहक्।
- ६ स्वोग्युक्तवा प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः।
- प्रवंस्थेवतदुन्मुक्तदया ।
- < वटमहमात्मना वेद्<u>रि</u>।
- १ कर्मवत्कत् करणकियाभतीतेः।
- रे**० शब्दानुच्यारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत्**।

- ११ को वा तत्प्रतिभासिनमर्व मध्यक्षमिक्छंस्त-
- यस तथा गण्डात् ।
- 23 तत्वामार्थं स्वतः परतथः ।
  - ।। द्वितीयः परिच्छेदः ॥
  - तद देशा
  - २ प्रस्यकीतरभेदात्।
    - विश्वदं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीत्यन्तराभ्यवधानेन विशेषवराया वा प्रतिभासानं वैशादम् ।
- इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः साम्याव-हारिकम् ।

# रम्मपुज्य प्रशांत मृहाधारी आचार्यवयं १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज



कार रुक्त हो जी कामह क्षेत्र है । इस हुई - १३, प्रस्ता हो जी कामह क्षेत्र है । इस हुई

err "Teden" Tal He PS de Tarret was 173 Year ন ২ ট্রা হিরুমভুত্ত রেবর্মান ব্রেবর্মান THE THE

# विषयानुक्रमणिका

| विषय                               | 28            | विषय                                                                        | रुष्ठ        |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>मंगलाचर</b> ण                   | *             | महेश्वर संपूर्णं पदार्थों को कमसे जानता है                                  |              |
| प्रतिज्ञा श्लोकादि                 | <b>8-8</b>    | या भक्रमसे ?                                                                | ×٤           |
| परीक्षामुखका बादिश्लोक             | ×             | सिक्षकर्षवादके खंडनका सारांश 🗶                                              | <b>₹~</b> ¥¥ |
| संबंधामिषेयादि विचार               | 2-0           | इन्द्रियवृत्ति प्रमासका पूर्वपक्ष                                           | 22           |
| प्रमागादिपदों की व्युत्पत्ति       | 4-18          | इन्द्रियद्वति विचार                                                         |              |
| प्रमास्यका लक्षरा                  | ?X-? &        |                                                                             |              |
| कारक साकस्यवादका पूर्व पक्ष        | ₹७१=          | [सांख्याभिमत] ४६-                                                           | -46          |
| कारक साकल्यबाद                     |               | ज्ञातुरुमायार विचार-पूर्वपक्ष                                               | ΧŁ           |
| [ नैयायिकामिमत ]                   | 89-33         | ज्ञातृष्यापार विचार                                                         |              |
| कारकसाकल्य उपवारमात्रसे प्र        | मास           | (प्रमाकर-मीमांसकामिमत) ६०                                                   | -98          |
| हो सकता है                         | ₹•            |                                                                             |              |
| कारक साकल्यका स्वरूप क्या है       | 7.8           | प्रभाकरद्वारा मान्य ज्ञातृत्यापाररूप                                        |              |
| सकल कारक ही कारकसाकत               | यका           | प्रमाणका लक्षण वाधित होता है,                                               |              |
| <b>स्वरूप</b> -है                  | 77            | ज्ञातृथ्यापारका बाहक कौनसा                                                  |              |
| उनका वर्म, या संयोग, या पदार्थाः   | तर? २४-३२     | प्रमाण है. प्रत्यक्ष या प्रनुमान ?<br>प्रत्यक्षके तीनों भेद क्षातृस्यापारके |              |
| कारकसाकल्यवादका सारांश             | 39-34         | ग्राहक बन नहीं सकते                                                         | Ę.           |
| सन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष           | <b>₹</b> 4−¥• | ग्रन्मानप्रमाम भी उसका ग्राहक नहीं                                          | 4.           |
| सिक्किवाद [वैशेषिकामिमत]           | 86-48         | हो सकता                                                                     | 50           |
| सिकवंका स्वरूप                     | 8.6           | जाताका व्यापार स्रोर सर्वप्रकाशकत्वका                                       | **           |
| सन्निकर्षं की प्रमाण मानने में दूष | श ४२          | प्रविनाभाव प्रसिद्ध है                                                      | 42           |
| योग्यता किसे कहते हैं ?            | 85-88         | बनुवलंग हेतु दारा भी ज्ञातृत्यापार की                                       |              |
| त्रमाता भौर प्रमेवसे प्रमाण पृथक   | होना          | सिद्धि नहीं होती                                                            | ξą           |
| वाहिये                             | 88            | हद्यानुपलंभके चार भेद                                                       | ÉA           |
| योगजधर्मका धनुपह                   | 34-68         | ज्ञातृस्थापार कारकोंसे जन्य है या सजन्य                                     | . 44         |
| मनका महेदबर से संबंध होना          | मीर           | कारकोंसे जन्य है तो कियात्मक है या                                          |              |
| महेरवरका सर्वत्र व्यापक रह         | ना ४०         | सकितात्मक ?                                                                 | Ş۳           |
|                                    |               |                                                                             |              |

| विषय                                            | 98  | विषय पृष्ठ                                                      |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| बह व्यापार धर्मी स्वधावरूप है या धर्म           |     | विकल्प पैदा किया जाता है ?                                      |
| स्वभावरूप ?                                     | 3.  | निविकल्प द्वारा जैसे नीसादि विषयमें                             |
| प्रत्यक्षगम्य पवार्थमें प्रश्न नहीं हुचा करते । | ••  | विकल्प पैदा किया जाता है वैसे                                   |
| ज्ञानस्वभाववाला जातृभ्यापार                     | - 1 | क्षण क्षयादिमें क्यों नहीं किया जाता ? १००                      |
| भी सिद्ध नहीं होता                              | 90  | भम्यास प्रकरण बादि नहीं होनेसे क्षणादि                          |
| ज्ञातृध्यापारके खंडन का सारांश <b>७३</b> -०     | 80  | में विकल्प पैवा नहीं कराया जाता ? १०१                           |
| प्राप्ति परिद्वार विचार ७५-७                    | 99  | निर्विकल्पमें दो विरुद्ध स्वभाव मानने                           |
| हित प्रहितका नकारा                              | o X | . होंगे? १०२                                                    |
| पदार्चकी प्रदर्शकता ही प्राप्ति कहलाती है ।     | •ξ  | घवष्रह ईहा भीर भवाय ज्ञान घनभ्यास                               |
| प्राप्तिपरिहारका सारांच ७६-५                    | 30  | रूप हैं १०३                                                     |
| निविकल्पप्रत्यक्षका पूर्वपक्ष ====              | =1  | विकल्पवासनाओंका सनादि प्रवाह १०४                                |
| बौद्धामिमत निर्विकल्प                           |     | प्रतिबंधकके अभाव होने पर धारमा ही                               |
| प्रमाणका खंडन ८६-११                             | ₹   | विकल्पभूत ज्ञानको उत्पन्न करता है १०५                           |
| निआयक ज्ञान ही प्रमाण है 🛚 🖼                    | .0  | बौद्ध विकल्प ज्ञानको अप्रमाण भूत                                |
| निर्विकल्प विश्वद हो भौर विकल्प भविश्वद         | 1   | क्यों मानते हैं ? स्पष्टाकार से रहित                            |
| हो ऐसा प्रवीत नहीं होता 💂                       | =   | होनेसे, प्रशृहीत प्राही होनेसे इत्यादि                          |
| विकल्पद्वारा निर्विकल्प मिभूत होता है ? 🖘       | 3   | ग्यारह कारलॉसे अप्रमाण माना<br>हैक्या? १०६ से ११०               |
| विकल्पज्ञानमें दो स्वभावकी आपिला 🔒              |     | ह नथा: १०६ स १९०<br>निविकस्प प्रत्यक्षके खडनका सारांश १११-११६   |
| निर्विकल्प दृष्यको विषय करता है और              |     | शक्ताद्वीतवादका पूर्व पक्ष ११४-११६                              |
| सविकल्प का विषय विकल्प्य है ?                   |     |                                                                 |
| हृदय और विकल्प दोनोंको कौनसा ज्ञान              |     | श्रन्दाद्वीत विचार                                              |
| बहुरा करेगा ?                                   | 2   | (मर्त् हरिका मंतव्य) ११९-१३८                                    |
| विकल्पके वर्मद्वारा निविकल्पका स्वभाव           |     | शब्दब्रह्मका स्वरूप १२०<br>ज्ञानोंमें शब्दानुबिद्धता है ऐसा कीन |
| क्यों नहीं दब जाता ?                            | 12  | से प्रमाशासे सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष                          |
| निविकल्प भीर विकल्पके एकत्वको कीन               | 1   | से या अनुमानसे ? १२०                                            |
| जानता है ?                                      | 2   | स्याभनुनानसः १२०<br>पदार्थं धीरतद् वाचक सञ्दोंका प्रदेश         |
|                                                 |     | ं प्रथक प्रथक है १२१                                            |
| प्रनिश्चयस्वरूप निर्विकस्पको प्रमाशा माने तो    | - 1 | नेत्रवज्ञानमें शब्दानुविद्धता कहां है ? १२२                     |
| धनव्यवसाय की भी प्रमास मानना होगा &             | •   | पदार्थीमें ग्रीवचानागुवक्तता नवा है ? १२४                       |
| शसना की सहायतासे निविकल्पद्वारा                 |     | वैश्वरी वाक् अवि वासीका सक्षस १२४                               |

| विषय                                      | ãã.         | विषय                                       | 28         |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| पदार्थोकी सन्दानुविद्धता प्रनुमानके सिद्ध |             | विषयेय लक्षरा प्रयुक्त है                  | 1 YX       |
| करना भी अभावत है '                        | 20          | विश्वानाहीत मतका भारमस्थाति रूप            |            |
| क्या विदि प्रादि प्रवार्थ तद् वाचक शब्द   |             | विपर्यय '                                  | ŧνŧ        |
| जितने होते हैं ?                          | रुव         | शंकरमतका विषयंग्र ज्ञानका स्वरूप           | ₹ Y to     |
| शब्दमय पदार्थ है तो बहिरे व्यक्ति को      |             | विपर्ययज्ञान धनिवंचनीय नहीं है             | १४५        |
| -                                         | २६          | स्पृति प्रमोष विचार                        |            |
| पदार्थ और जेब्दमें भनेद मानेंगे तो        |             | [प्रमाकर का मंतव्य] १५१-                   | 8 E N      |
| देशभेद, कालभेद धादि प्रत्यक्षसिद्ध        |             | विषयंय ज्ञानमें रजत मलकता है या            | • • •      |
| •                                         | १२०         | भीव ?                                      | १४व        |
| नित्यरूप शब्दब्रह्मसे कम कमसे कार्यो-     |             | विषयंथमें दो आनोंके धाकार                  | 223        |
|                                           | <b>१३१</b>  | प्रभाकराभिमत स्मृति प्रमोद रूप विपर्यय     | ,          |
| ग्रविद्याके कारए। सब्दब्रह्मको उत्पत्ति   |             | ज्ञानका खंडन                               | 128        |
| •                                         | १३२         | प्रभाकर के यहां विवेक संख्याति संभव        | 170        |
| शब्दब्रह्मकी सिद्धि कार्यहेतुसे होती है   |             | नहीं                                       | <b>125</b> |
|                                           | 111         | स्मृतिप्रमोव शब्दका क्या सर्व है ?         | 220        |
| शब्दब्रह्मकी सिद्धि के लिये उपस्थित       |             | स्मृतिप्रमोष ज्ञानमें क्या भलकता है ?      | 124        |
| •                                         | १३४         | विपरीत आकार का फलकना स्मृति-               | ,          |
| शब्दाद्वीतके निरसनका सारांश १३४-।         | <b>१</b> १८ | प्रमोष है ऐसा तृतीय पक्ष                   | <b>1</b> 1 |
| संशयस्वरूप सिद्धि १३६-                    | <b>१</b> ४१ | द्विचन्द्रादिवेदन भी विपर्वंश रूप होवेगा ! | 158        |
| विपर्ययज्ञानमें अख्यात्यादि               |             | विपर्यंय दो ज्ञान स्वरूप नहीं है           | 145        |
| विचार १४२-१                               | ų o         | विपर्ययक्षानके विवाद का सारांश १६३         | -868       |
| विषयंयज्ञानको प्रस्याति भावि सात          |             | स्मृति प्रमोष लंडन का सारांश १६४           | १६४        |
|                                           | १४१         | धपूर्वार्थविचारका पूर्वपक्ष                | 845        |
| विषयंयज्ञानके विषयमें वार्वाकका           |             | अपूर्वार्थत्व विचार                        |            |
|                                           | 188         | (मीमांसक का अभिमत) १६७-                    | 2196       |
| माध्यमिकमतका विषयंय स्वरूप भीर            |             |                                            | -145       |
|                                           | (#R         | सर्वेषा अनिधिगतको प्रमासका विषय            |            |
| संस्थातिमत प्रसिद्धार्थस्याति नासा        | •           | माने तो बाधा धावेगी                        | 988        |

| बिषय पृष्ठ                                                                  | विषय पूर                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| विश्चित विषय को पुनः निश्चित करनेकी                                         | भनुमान प्रमाशासे बहुगाई त को सिद्ध               |
| क्या भावस्यकता है ?                                                         | करना भी शक्य नहीं १६६                            |
| सर्वेषा प्रपूर्वार्य विषयभूत ज्ञानको प्रमासा                                | बद्धा जनत्को नाना रूप क्यों रचता                 |
| मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञान की धसिद्धि होगी १७१                                | है ? भादत के कारण, कृपया,                        |
| प्रत्यभिज्ञानको प्रप्रमारा माननेमें बाधा १७२                                | महत्रवस या स्वभावके कारता ? १६६-१६७              |
| सर्वेथा प्रपूर्वार्थको ही प्रमाशका                                          | सकड़ी स्वभावके कारण जाल नहीं                     |
| विषय माना जाय तो डिचडादिका                                                  | बनाती ग्रपितु शुधादि के कारण १६५                 |
| ज्ञान प्रमाराभून बन बैठेगा ? १७३                                            | प्रत्यक्षप्रमास्य सिर्फ विधायक ही क्यों है ? १६८ |
| मदुष्टकारणारब्धत्व किसे कहते हैं ? १७६                                      | देशभेद भादि भेद माकारों के                       |
| ग्रपूर्वार्थं लंडनका सारांचा १७७-१७८                                        | मेदोंके कारण हुआ करते हैं। १६ =                  |
| ब्रह्माई तवादका पूर्वपक्ष १७६-१८३                                           | श्रविका यदि श्रवस्तुरूप है तो उसे प्रयत्न        |
| प्रकार तनाद (वेदांतदर्शन का                                                 | पूर्वक स्यों हटायी जाती ? १६६                    |
|                                                                             | तत्वज्ञानका प्रागमाव ही घविषा है                 |
|                                                                             | ऐसा कहना गलत है २००                              |
| सर्वं सस्विद बहा १८४                                                        | भेदज्ञान एवं अभेदज्ञान दोनों भी सत्य है २०१      |
| प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ विश्वि पश्क है १०६                                   | मविद्यासे मविद्या कैसे नष्ट होती है इस           |
| न्नेदवादी पदार्थों में भेद क्यों मानते हैं ?<br>देशभेद, कालभेदादि से १८६    | बातको समफाने के लिये दिये हुए                    |
| दशमद, कालभवाद स्टब्स्<br>द्यतदि प्रविद्याका नाम भी संभव है १८८              | <b>दृष्टांत गलत हैं</b> २०२                      |
| सताद शावधाका तास मा समय हु १५८<br>क्ह्याद तमें सुस द:स बंघ मोक्ष प्रादिकी   | स्वप्नमें पदार्थों में भेद नहीं होते हुए भी      |
| , , ,                                                                       | भेद दिखायी देते हैं, ऐसे ही भेद                  |
| ·                                                                           | ग्राही प्रत्यक्ष पारमाणिक नहीं हैं २०४           |
| अनद्वाराबह्याइ तकाल डन प्रारम ,,<br>प्रत्यक्षसे एक व्यक्तिकाएक स्व बाचाजाता | बाधक प्रमाराके विषयमें ब्रह्मवादीके              |
|                                                                             | प्रदम २०५                                        |
| है या भनेक ध्यक्तियोंका प्रकर्व ? १९०<br>सत्ता सामान्य भूत एकत्वका ग्रहण एक | बाषकप्रमारा भिन्नविषयक है या समान                |
| व्यक्तिके ग्रहण्से होता है या भनेक                                          | विषयक है ? २०६                                   |
|                                                                             | ज्ञान ही पूर्वज्ञानका बाधक हुग्रा करता है २०७    |
| व्यक्तियोंके ग्रहण्से ? १६१<br>विवादगस्त एकत्व, भनेकत्वका                   | ब्रह्माई तके संडनका सारांश २०६-२१०               |
|                                                                             | विकानाई तवादका पूर्वपक्ष २११-२१३                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     | विद्यानाद्वीतवाद (बीद्धामिमत) २१४-२५०            |
| कल्पनाशब्दकाक्या ग्रर्थ है ? १६२-१६४                                        | विकासाक तमार्थ (मार्क्सिक्सक) र १ व १ ४ व        |

| विषय                                     | 28            | विवय                                      | áa  |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----|
| बाह्य वस्तुका सभाव निश्चित हुए विना      |               | बनुमान के विच्छेद कारक हैं                | 222 |
| विज्ञानाई त सिद्ध नहीं हो सकता           | 212           | हेतु प्रमुमानका कारण है अतः जनक है        |     |
| प्रत्यक्षके समान धनुमानसे भी पदार्थीका   | 1             | ऐसा भी नहीं कह सकते                       | २३४ |
| ग्रभाव करना प्रशास्य है                  | 214           | याह्य याहकता स्वरूपके प्रतिनियमसे         |     |
| विज्ञानाई तवादी बीढके यहां तीन हेत्      |               | हुमा करती है                              | २३६ |
| माने हैं कार्यहेतु, स्वभावहेतु,          |               | बौद्ध एक पदार्थमें दो स्वभाव होनेका       |     |
| धनुपलंब्धि हेतु                          | २१७           | निषेध करते हैं किन्तु उन्हीके यहां का     | gr  |
| ज्ञान धीर पदार्थ एक साथ उपलब्ध होने      |               | है कि रूप भादि गुस उत्तरक्षस्वर           | ff  |
| से दोनोंमें समेद माना क्या ?             | २१व           | सजातीय रूप को एवं विजातीय रसव             | ने  |
| मह तसिदिमें दिया हुआ सहोपलंभहेतु         |               | पैदा करता है सो यह दो को पैदा करने        | के  |
| सबोष है                                  | 288           | दो स्वभाव सिद्ध होते हैं                  | २३७ |
| बाद्वीत में स्तुत्य, स्तुतिकारक इत्यादि  | 1             | पदार्थमें स्वतः भवभासमानता होनेसे         |     |
| व्यवस्था नहीं बनती                       | २२०           | वह ज्ञान स्वरूप है ऐसा कहना               |     |
| भनुमान द्वारा ज्ञान भीर पदार्थमें एकत्व  |               | मसिद्ध है                                 | २३= |
| सिंड करते हो या भेदका ग्रभाव             | 255           | श्रद्ध तवादमें साध्य साधनकी व्याप्ति नहीं |     |
| एकोपलंभ शब्दका भर्य क्या है ?            | २२२           | बनती                                      | 240 |
| ग्रह तसाधक ग्रनुमानके प्रतिभासमानत्व     |               | जह पदार्थ प्रतिभासके सयोग्य है, यह        |     |
| हेतुका क्या भर्य है ?                    | २२३           | बात बानी हुई है या नहीं ?                 | २४२ |
| ग्रहं प्रत्यय के विषयमें बौद्धकी जैनके   |               | • • • •                                   | 181 |
| प्रति ग्राठ शकाएं                        | २२४           | शद्रैतिविद्धि में दिया गया हुशन्त भी      |     |
| भग्रहीत ग्रहं प्रत्यय पदार्थका वाहक नहीं |               | साध्यविकल है                              | २४३ |
| वन सकता, इसी प्रकार सब्यापार             |               | सुस्तादि अनुब्रहादि रूप ही है या उससे     |     |
| निर्व्यापार, भिन्न काल समकाल             |               | भिन्न है ?                                | 588 |
| धादि रूप ग्रहं प्रत्यय भी ग्रर्थग्राहक   | 1             | स्वतः प्रकाशमानस्वकी ज्ञानस्वके साथ       |     |
| नहीं हो सकता २२४                         | -274          | <b>व्या</b> प्ति है                       | २४६ |
| जैनहारा बौद्धके घाठों शंकाश्रोंका        |               | ग्रद्धीत पदमें जो नज्समास हुमा है वह      |     |
| समाधान २३०                               | -२ <b>३</b> २ | पर्युंदास प्रतिषेत्र वाला है या           |     |
| ज्ञान समकालीन विषय का ग्राहक है या       |               | प्रसज्य प्रतिवेध बासा है                  | २४७ |
| भिन्न कालीन ? इत्यादि प्रकृत             | - 1           | विज्ञातार नेवार के संस्तका मार्गाच २५-    | 2   |

| य प्रह                                                                                                                                           | विषय पुर                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्राहुँ त बाद (बौद्ध) २५१-२४५<br>बौद्धके चार मेदोंमें से एक चित्राहुँ तको                                                                      | में ज्ञान प्रविष्ठ है ऐसा कहना भी<br>गलत है २६७<br>कर्तुं त्व, भोक्तुत्व, ज्ञातृत्व ग्रादि धर्मोंका                           |
| मानते हैं सर्वात् क्वानमें नाना<br>स्राकारोंको होना मानते हैं २५१<br>ज्ञानोंके प्राकारोंका प्रशस्य विवेदन<br>क्यों है? क्या वे ज्ञानसे स्रामित्र | श्राचार चेतन ही है २६ द<br>बुढिको स्रवेगन प्रचानका घर्म सानेंगे<br>तो वह विषय (घट पटादि)                                      |
| है ? २५२<br>यदि सुगत कालमें अन्य प्राणी नहीं<br>रहते तो वह किनपर कृपा                                                                            | की व्यवस्थापक नहीं हो सकती २७०<br>जो मात्माका मन्तः करण हो वह बुद्धि<br>(ज्ञान) है ऐसा कहना भी<br>सदोव है २७॥                 |
| करेंगे ?                                                                                                                                         | भवेतनज्ञानवादके खंडनका सारांश १७१-२७३                                                                                         |
| चित्राहीत खंडनका सारांश रथ४-२४४                                                                                                                  | साकारज्ञानवादका पूर्व पक्ष २७४-२७६                                                                                            |
| शूल्पाद्वीतवाद (बीद्ध) २४६-२४८                                                                                                                   | साकारकानवाद [ बीद ] २७७-२९४                                                                                                   |
| ज्ञानके स्वव्यवसायात्मक विशेषस्थका  स्यास्यान सूत्र ६०७ २४६  अभेतनज्ञानवादका पूर्व पक्षा २६१-२६३                                                 | जान पदार्थं से उत्पन्न होकर उसीके<br>माकारको घारता हैऐसी बौद्ध<br>की मान्यतामें दृद निकटका                                    |
| अनेतनज्ञानवाद (सांख्य) २६३-२७३                                                                                                                   | व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता २७७<br>ज्ञान पदार्थ के आकार होता है तो                                                             |
| ज्ञामको प्रचेतन भानने वासे सांस्थका<br>पक्ष २६३<br>यदि ज्ञान प्रात्माका स्वभाव नहीं है तो<br>उसके चेतनस्वभोग्लस्वादिस्वभाव                       | जड़।कार भी बन बेंठेगा ? २७०<br>बिना जड़ाकार हुए जड़रवको कानता है<br>तो बिना नीलाकार हुए नीलस्वको                              |
| अवक चतारच मानदूरमाय स्थान<br>भी नहीं हो सकते २६४<br>ज्ञान ग्रास्माका चर्म है ऐसा माने तो<br>ग्रास्माको ग्रनिस्य माननेका प्रसंग                   | भी क्यों नहीं जानेगा ? ५७६<br>स्रयोपजन्य प्रतिनियतसामर्थके कारण<br>ज्ञान निराकार रहकर ही पदार्थ<br>की प्रतिनियत व्यवस्था करता |
| भाता हो सो बात नहीं है २६४<br>भन्य कारराकी भपेकाके विना पदार्थको                                                                                 | रहता है २८१<br>ज्ञानको साकार माननेमें भी घन्योन्या-                                                                           |
| जानने वाला ज्ञान है ग्रतः<br>स्वव्यवसायात्मक है २६६                                                                                              | श्रय दोष धाता है १८२<br>क्षान यदि पदार्थाकार होता तो उसकी                                                                     |
| भोडेमें प्रविष्ठ हुई समिन की तरह सहसा                                                                                                            | स्राण्याच्याचारहाताता उत्तरणा<br>स्रहंकार रूपसे प्रतीति होती २८४                                                              |

| विषय                                     | 28    | विषय पृष्ठ                              |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| ज्ञान भीर पदार्थका संश्लेष संबंध नहीं है | २८६   | व्यंजककारण और कारककारणमें               |
| ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसीका        |       | शंतर ३०८-३०९                            |
| माकार घारता है तो इन्द्रियका             |       | भूतचतुष्ट्य से चैतन्य उत्पन्न होता है   |
| भाकार क्यों नहीं भारता ?                 | २८७   | तो क्या भूत चतुष्टम उसके                |
| इसप्रकार तदस्पत्तिका इन्द्रियके साथ      |       | उपादान कारण हैं ? ११०-३११               |
| भीर तदाकारताका समनंतर                    |       | विजली गादि पदार्थं भी विना उपादान       |
| प्रत्यवके साथ व्यक्षिचार माता            |       | के नहीं होते ३१२                        |
| 8                                        | २८६   | मनादिचैतन्य के माने विना जन्म जात       |
| प्रत्यक्ष ज्ञान नीलको नीलाकार होकर       |       | वासकके प्रत्यभिक्षान नहीं हो            |
| जानते समय क्षरिएकस्य भी क्यों            |       | सकता ११३-६१४                            |
| नहीं जानता?                              | 939   | शरीरके विना ग्रहं प्रत्ययकी प्रतीति ३१४ |
| साकारज्ञानवाद के खडनका सारांश २६३        | -7&K  | करीररहित भारमाकी प्रतीति नहीं           |
| भूत चेतन्यवाद का पूर्व पक्ष ११६          | -986  | होती इस वास्यका क्या अर्थ है? ३१६       |
| भृत चैतन्यबाद [चार्वाक] २९८-             | ३२०   | संसारावस्थामें शरीरसे अन्यत्र आत्मा-    |
| ज्ञानको भूतों का परिएामन मानना           |       | का भवस्थान नहीं है ३१७                  |
| असत है                                   | 215   | भूतचैतन्यवादके खंडनका सारांश ३१८-३२०    |
| विजातीयतस्य विजातीयका उपादान             | ,     | ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले       |
| नहीं होता                                | ₹8.   | कापूर्वपक्ष ३२१                         |
| चैतम्य भूतोंने प्रसाधारक लक्षणवाला है    | 300   | स्वसंवेदन ज्ञानवाद                      |
| ग्रहंप्रत्यय शरीरमें नहीं. होता          | ₹•१   | [मीमांसक] ३२२-३३९                       |
| शरीरादिमें होनेवाला श्रहंत्रत्यय मात्र   |       |                                         |
| भीपचारिक है                              | ३०२   | ज्ञानको प्रत्यक्ष होना माननेमें भीमांसक |
| श्रनुमान से भी भारमाकी प्रतीति होती है   | 3.3   | द्वारा प्रापत्ति १२१                    |
| चैतन्य शरीरका गुरा नहीं है               | 108   | जैन द्वारा उसका समाचान ३२३              |
| एक शरी रमें भनेक चैतन्य माननेका प्रसंग   | 308   | मावेन्द्रियरूपमन भीर इन्द्रियां तो      |
| चैतम्य विषयभूत पदार्थका गुराभी नहीं      | ₹0€   | परोक्ष है ३२४                           |
| मूतोंसे चैतन्यकी प्रक्रिक्यक्ति होती है  |       | घात्मा स्वयं को जानते समय उस            |
| ऐसा' कहना संविग्ध विपक्ष                 |       | वाननकियाका करता कीन                     |
| and the series                           | 3 -1- |                                         |

| विषय                                                                                                                                     | वृष्ठ                      | विषय                                                                                                                     | वृष्ठ      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ज्ञानादि यदि सर्वधा कर्मत्व रूप नहीं                                                                                                     | 175                        | धप्रत्यक्षवाद श्री खंडित हुमा<br>समक्ष्मना चाहिये<br>यदि धारमा कर्षा औष करणा ज्ञान ये<br>दोनों धप्रत्यक्ष हूँ तो किया भी | 181        |
| है तो वे परके लिये भी कर्मस्य<br>रूप नहीं बनेने भ्रमीत् परके द्वारा<br>भी प्रहुश्यों नहीं भ्रायेंने<br>प्रस्थक्षता पदार्थका धर्म नहीं है | <b>३२</b> =<br><b>३२</b> & | अप्रत्यक्ष होनी चाहिये?<br>प्रमितिकियाको धात्मा और ज्ञानसे<br>पृथक मानते हैं तो प्रभाकरका                                | şvţ        |
| जो ज्ञापक कारल स्वरूप करला होता                                                                                                          |                            | नैयायिकमतमें प्रवेश होगा<br>प्रमाता (बास्मा) बादिकी प्रतीति                                                              | <b>BRS</b> |
| है वह अज्ञात रहकर ज्ञापक नहीं<br>बन सकता                                                                                                 | 110                        | मात्र शाब्दिक नहीं है<br>यदि सुखादि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है तो                                                           | ₽¥\$       |
| ज्ञान सर्वया परोक्ष है तो उसकी सिद्धि<br>किस प्रमाण से करेंगे ?<br>प्रस्यक्ष और प्रनुमान दोनोंसे भी उसकी                                 | ३३१                        | पराये व्यक्ति के सुखादिक भी<br>हमारे लिये बनुप्रहादि करने लग                                                             |            |
| सिद्धि नहीं हो सकती<br>सब ज्ञान भीर भारमा सर्वेषा परोक्ष है                                                                              | 131                        | वार्येंगे<br>सुखादिक प्रत्यक्ष तो होते हैं किन्तु प्रन्य<br>किसी प्रमाणसे प्रत्यक्ष होते हैं                             | ₹8⊀        |
| तब "जिसकी बुद्धि द्वारा जो जो<br>सर्वे प्रकट होता है" इत्यादि                                                                            |                            | ऐसा कहना भी सदीय है                                                                                                      | \$XX       |
| व्यवस्था कैसे सम्भव है ?<br>इन्द्रिय द्वारा वाना हुमा पदार्थ ज्ञानके<br>परोक्ष होनेसे मसिद्ध ही रहेगा                                    | १३३<br>१३४                 | मुखादिको प्रत्यक्ष जानने मात्रसे मनु-<br>ग्रहादि होते हैं तो योगीजनको<br>भी वे सुखादिक सनुमह करने                        |            |
| नेत्रादिकान भीर मानसकान एक साथ<br>क्यों नहीं होते ?<br>परोक्षकानके साथ हेतुका भविनाभाव                                                   | 219                        | वाले हो जायेंगे<br>जब सुक्षादिक सबंघा परोक्ष हैं तो<br>समसें सपना स्नौर पराया नेद                                        | 184        |
| सिद्ध नहीं होनेसे अनुमानश्रमाण                                                                                                           | ₹ इं⊍                      | कंसे ?                                                                                                                   | \$80       |
| भी ज्ञानको सिद्ध नहीं कर सकता<br>स्वसंवेदनज्ञानवादका सारांच देवेद-<br>स्रात्माप्रस्यक्षवादका पूर्व पृक्ष                                 | -336<br>-380               | प्रत्यासित्तिकियेवसे भी घापा पराया<br>भेद नहीं हो सकता<br>घटठ के कारणा विवक्षित सुखादिका                                 | ₹४८        |
| आत्माप्रत्यभ्रत्यवाद (मीमांसक) ३४१-<br>भाट के समान प्रभाकर का प्रात्म                                                                    | <b>3</b> 48                | धारमविद्येषमें रहनेका नियम<br>बनता है ऐसा कहना भी असत है                                                                 | ३४०        |

| विषय                                    | वृष्ठ   | विषय                                      | वृष्ठ        |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|
| धडाके कारण सुसादिका नियम होना           |         | "स्वात्मनि किया विरोधः" इस वानयका         |              |
| भी प्रसंभव है                           | ३४१     | क्या धर्ष है ?                            | ३६७          |
| मात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश         | 212     | मवति शादि कियाका कियावान                  |              |
| ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवादका पूर्व पक्ष ३४४ | -\$KO   | ग्रात्मामें विरोध नहीं हो सकता            | 398          |
| <b>ज्ञानांतरवेधज्ञानवाद</b>             |         | ज्ञानमें कमंत्रका विरोध है वह अन्य        |              |
| [नैयायिक] ३५८-                          | ပ္မွစ္ေ | ज्ञान द्वारा जाननेकी अपेक्षाया.           |              |
| कान दूसरे ज्ञानद्वारा बैदा है, क्योंकि  |         | स्वरूपकी अपेक्षा?                         | ₹••          |
| वह प्रमेय है ?                          | 3×4     | विश्वेषस्त्रानको करसारूप और विशेष्य       |              |
| नैयायिकका यह ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद     |         | शानको फल रूप मानना गलत है                 | ₹0\$         |
| घयुक्त है                               | 3.8     | विश्लेषण भौर विश्लेष्यको ग्रहण करने-      |              |
| ज्ञान धन्यज्ञानसे वेदा है ऐसा माननेमें  |         | वाला एक ही ज्ञान है                       | 5.05         |
| धनवस्था धाती है                         | ३६०     | विशेषण-विशेष्य ज्ञानोंको भिन्न मान-       |              |
| जो अपनेको नहीं जान सकता वह अपन्य        |         | कर उनकी शीझ वृत्तिके लिये                 |              |
| पद।र्घको कैसे जान सकता है ?             | 368     | कमल-पत्रोंके छेदनका उदाहरण<br>देना भसत है | 308          |
| स्वयंको अप्रत्यक्ष ऐसे ज्ञानसे यदि      |         | परमतका सभी ह मन ससिख है, सनु-             | 400          |
| पदार्थको प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो       |         | मानदारा उसकी सिद्धि करना भी               |              |
| धन्यके ज्ञानसे भी पदार्थको प्रत्यक्ष    |         | स्राक्य है                                | ३७१          |
| कर सकता है ? इस तरह तो                  |         | मन धीर धारमाका संबंध सबंदेशसे             | •            |
| ईश्वरके ज्ञान द्वारा संपूर्ण पदार्थी-   |         | होगा तो दोनों एकमेक होवेंगे               | € ७७         |
| को जानकर सभी प्राणी सर्वज्ञ             |         | मनको परवादीने भनाधेय, सप्रहेय             | •            |
| बन सकते हैं ?                           | 345     | माना है धतः ऐसे मनसे घात्माका             |              |
| सभीके ज्ञानोमें स्वपरप्रकाशकपना है      | 343     | उपकार होना ग्रसंभव है                     | Ş <b>v</b> e |
| जैसे महेरवरका ज्ञान स्वपरप्रकाशक है     |         | भट्टबारा मनको प्रेरित करना भी             |              |
| वैसे सभीका ज्ञान है अतद यह              |         | मशक्य है                                  | ३७६          |
| है कि महेश्वरका ज्ञान संपूर्ण           |         | ईश्वरादिके धनेकों ज्ञाब मानते हो          |              |
| पदार्थीका प्रकाशक है भीर                |         | सो प्रवमज्ञान रहते हुए दूसरा              |              |
| सामान्य प्रासीका ज्ञान स्वके            |         | ज्ञान उत्पन्न होता है प्रथवा उसके         |              |
| साथ कतिपय पदार्थीका प्रकाशक है          | 148     | नष्ट होनेपर दूसरा उत्पक्त होता है ?       | 150          |
| ज्ञानके साथ इन्द्रियोंका सन्निकर्ष नहीं |         | प्रथमज्ञानको द्वितीयज्ञान जानता है ऐसा    |              |
| हो सकता                                 | १६४     | नाने तो भनवस्था होगी                      | 3= 6         |

| <b>बि</b> षय                            | ā           | विषय                                                | 78           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| समवायसंबंधसे प्रपना ज्ञान प्रयनेमें     |             | प्रामाध्यकादका पूर्व पक्ष Y                         | 6-80.8       |
| रहता है ऐसा कहना असिख है                | 3=8         | प्रामाण्यवाद                                        |              |
| धनवस्थाको दूर करनेके सिये बहेरवरकें     |             |                                                     | e\$8-        |
| तीन चार ज्ञानोंकी कल्पना करे            |             | सुत्र ११-१२ का अर्थ                                 | 805          |
| तो भी वह दोष तदबस्य ही रहेगा            | 3ek         | सूत्र १३ का ग्रंथ                                   | 80.0         |
| धर्मकी जिज्ञासा होनेपर मैं (धर्मज्ञान)  |             | मीमांसक प्रमाणमें प्रामाण्य स्वतः ही                | 800          |
| उत्पन्न हुमा है ऐसी ब्रतीति             |             | धाता है ऐसा मानते हैं                               | Yes          |
| किसको होती है                           | 3=5         | जाताहएसा भागतह<br>जसिकी अपेका स्वतः प्रामाण्य है या | 105          |
| शानको जाननेके लिए अन्य अन्य जानों       |             | उत्पत्ति या स्वकार्यकी सपेका !                      | ¥==          |
| की कल्पना करे तो धनवस्था गाती           |             | मीमांशकद्वारा स्वतः प्रामाण्यवादका                  | •            |
| हो सो बात नहीं, भागे तीन चार            |             |                                                     | •-४२६        |
| से प्रधिक ज्ञान विषयांतर संचा-          |             | गुरासे प्रामाध्य भाता है ऐसा जैनका                  | (-           |
| रादि होनेसे उत्पन्न ही नहीं             |             | कहना धसिद्ध है क्योंकि गुराकी                       |              |
| होते ?                                  | ३८६         | ही सिद्धि नहीं है                                   | 86.          |
| नित्य बात्मामें कमसे ज्ञानोत्पत्ति होना |             | प्रत्यक्षके समान अनुमानसे भी गुर्णोकी               | • (          |
| भी जमता नहीं                            | 3=6         | सिद्धि नहीं होती                                    | 488          |
| घटट भादिके कारण तीन चार से              |             | इन्द्रियोंके नैमंत्यको गुरा कहना                    | - • •        |
| ध्रधिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं      |             | गलत है                                              | <b>X</b> 5 8 |
| ऐसा कहना भी युक्त नही                   | ३€२         | प्रामाण्य किसे कहना ?                               | 818          |
| ज्ञानको स्वपर प्रकाशक सिद्ध करनेके      |             | स्वतः में जो असत है वह परके द्वारा                  | • • •        |
| लिये दिया गया दीपकका इष्टांत            |             | कराया जाना स्रश्नम है                               | 814          |
| साध्यविकल हो सो बात नहीं                | <b>38 3</b> | पदार्थकी उत्पत्तिमें कारणकी घपेला                   |              |
| ज्ञानमें स्व धौर परको जाननेकी           |             | हमा करती है न कि स्वकार्यमें                        |              |
| योग्यतामाने तो दो शक्तियां बा           |             | प्रवृत्ति                                           | 880          |
| स्वभाव मानते होंगे और वे दोनों          |             | प्रमालकी क्रांतिमें भी परकी अपेक्षा                 |              |
| ग्रभिश्न रहेंगी तो स्वभावोंका बनु-      |             | नहीं है                                             | ४१८          |
| प्रवेश होगा इत्यादि दूषण जैन पर         |             | संवादकज्ञानद्वारा प्रामाण्य मानना                   | •            |
| नायू नहीं होते                          | 368         | गलत है                                              | 888          |
| ज्ञानांतर वैद्यज्ञानवादके शंडनका        |             | गर्वकियाद्वारा प्रामाध्य भाता है ऐसा                |              |
| सारांश <b>३६</b> ९                      | 8-Y••       | कहना ठीक नहीं                                       | ४२२          |

| विषय                                      | 28     | विषय                                         | 28    |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|
| हम मीमांसक धप्रामाण्यको परसे शाना         |        | लोकप्रसिद्ध बात है कि गुरसवानपुरुवके         |       |
| मानते हैं                                 | 848    | कारण भागम वधनमें प्रमाणता                    |       |
| प्रमासके स्वकार्यमें भी परकी अपेक्षा नहीं | 884    | माती है                                      | 885   |
| जैनहारा सीमांसकते स्वतः प्रामाण्य-        |        | जैसे प्रामाध्यकी उत्पक्तिमें परकी धपेका      |       |
| व।दका विस्तृत विदसन ४२                    | 4-848  | नहीं रहती ऐसा मीमांसकका                      |       |
| मीमांसक इत्त्रियगुशोंका सभाव क्यों        |        | कहना संडित होता है वैसे इसिमें               |       |
| करते हैं ?                                | 899    | परकी भयेका नहीं भानना भी                     |       |
| नेत्रावि इन्द्रियकी निसंसता उसकी          |        | संदित होता है                                | 883   |
| उत्पत्तिके साथ रहती है अतः वह             |        | "त्रवासमें प्रामाण्य है क्योंकि सर्व         |       |
| उसका गुरान होकर स्वरूपमात्र               |        | प्राकटय होरहा" इत्याविक्य                    |       |
| है ऐसा नीमांसकने कहा वा सी                |        | मीमांसकका मनुमान प्रयोग                      |       |
| गलत है यदि इस तरह कहेंगे तो               |        | बसत है ४४                                    | A-888 |
| घटादिके रूप रसादिको भी गुरा               |        | मनभ्यस्तदत्वामें संवादकसे प्रामाण्य          |       |
| नहीं कह सकते                              | ¥\$\$  | माता है ऐसी जैन मान्यतापर                    |       |
| दोषोंका समाव ही गुलोंका सद्भाव            |        | चकक माबि दोष उपस्थित किये                    |       |
| कहकाता है                                 | 848    | वे असत हैं                                   | **    |
| मभाव भी कार्मका जनक होता है               | ¥ąų    | श्रवंकियाके श्रवीं पुरुष पदाचंके गुलादि-     |       |
| जैसे सदोषनेत्र समामाध्यतें कारण है        |        | में सक्य न देकर जिससे धर्च किया              |       |
| वैसे बुरावातनेत्र ब्रामाण्यमें काररा      | है ४३६ | हो उस पदार्थमें लक्ष्य देते हैं              | **    |
| यदि प्रामाण्य स्वतः होता है तो प्रप्रा-   |        | धनम्यस्त या संशयादि ज्ञानोंमें ही            |       |
| माण्य भी स्वतः होना चाहिये ?              | ¥\$0   | संवादककी अपेक्षा लेनी पड़ती है               |       |
| घटाविपदार्थं स्वक।रसाक्षे उत्पन्न होकर    |        | न कि सर्वत्र                                 | YXe   |
| स्वकार्यमें स्वयं ही अवृत्त होते हैं      |        | सवादकज्ञान पूर्वज्ञानके विषयको जानता         |       |
| वैसे ज्ञान भी है देशा मीनांसकका           |        | है कि नहीं इत्यादि प्रश्न संयुक्त हैं        | 884   |
| कहना ठीक नहीं                             | 3\$8   | बाधकाभावके निरुवयसे स्वतः प्रामाण्य          |       |
| मीमासक प्रमाखका स्वकार्य किसे कहते        |        | श्राता है ऐसा कहना भी गलत है                 |       |
| हैं सो बतावे                              | 880    | इस कथनमें भी धनेक प्रश्न होते हैं            | SK    |
| भपीष्येय होनेसे बेद स्वतः प्रमाणभूत       |        | प्रमास्त्रमें प्रामान्य तीन बाद ज्ञान प्रमृत |       |
| है ऐसा बहुता ठीक नहीं                     | 188    | होनेपर धाला है ऐसा परवादीका                  |       |

विषय 98 98 कथन भी दोष भरा है W/u बौद्धका कहना ठीक नहीं 845 तीन बार ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेका सीमां-त्रमेक्द्वित्व प्रमासाद्वित्वका ज्ञापक कब बनता है ? ज्ञात होकर मा सकमतानुसार विवेचन AKE-REO धजात होकर ? जात होकर कही प्रथम परिच्छेदका संतिम संगल #64-X43 तो किस प्रमासासे ज्ञात हवा ? न ×48-×40 प्रामाण्यवादका सारांश प्रत्यक्षद्वारा जात हो सकता है न प्रत्यक्षंक प्रमास्त्रवादका पूर्वपक्ष ¥85 धनुमान द्वारा जात हो सकता है प्रत्यक्षोधेश [ द्वितीय परिच्छेदप्रारंभ ] बौद्ध मतानुसार प्रत्यक्ष तो स्व-स्०१का अर्थ -849 लक्षणाकार है भीर भनुमान प्रमासके भेदोंके चार्ट (दो) 840-X08 सामान्याकार है スピヨースピダ सिर्फ एक प्रत्यक्षको प्रमास माननेवाले प्रमेयद्वित्वसे प्रमाखद्वित्व माननेवाले चार्वाकका कथन 808-80B बीदके लंडनका सारांश 8=6 प्रत्यक्षे कप्रभागावादका जैन वारा 850-868 आगमविचार निरसन ४०३-४७७ मीमांसकका सागमको प्रथक प्रमास प्रत्यक्षकी तरह धनुमान भी प्रमाण है 803 माननेका समर्थन 855 धानुमान प्रत्यक्ष पूर्वकन होकर तक कारको धर्मी धीर धर्षवानको साध्य पूर्वक होता है ጸቀጸ एवं शब्दको ही हेलु बनाकर प्रामाण्य प्रश्नमाण्यका निर्श्येय, पर शाब्दिक ज्ञानको (आगमको) प्राणियोंकी बुढिका मस्तित्व सनुमानमें धन्तभूत करना धौर परलोकादिका निषेध करने गलत है 8=6-x50 के लिये चार्वाकको भी धनुमानकी खब्द भौर भर्यका भविनाभाव नहीं जरूरत है 800 हमा करता न इन दोनोंका स्थान प्रमेयद्वित्वात् प्रमासक्तित्ववादका समेद ही है 883 पूर्वपक्ष 308-20x धागमप्रमाशाका पृथकपनः भीर उसका प्रमेयद्वित्वात प्रमाणद्वित्व विचार सारांश 865-868 (बौद्ध) ४८०-४८६ उपमानविचार 864-866 मीमांसक द्वारा उपमा प्रमासाको पुनक सुषानं ०२ का मर्थ 84. मानना प्रमेय (पदार्च) वी प्रकारका होनेसे 864-864 प्रमासा दो प्रकारका है ऐसा ¥ • 0 − ¥ • ₹

| विषय पू                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हु   विश्वय पृह                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मीमांतक द्वारा धर्याविष्ठमासको                                                                                                                                                                                                                                                                           | वह बक्ति एक है कि सनेक ? ४२६                                                                                                                                                                                   |
| पृथक मानना १००-१०                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वैनद्वारा नैवायिकके सक्ति विषयक-                                                                                                                                                                               |
| अभावविचार (मीमांसक) ४०४-४१                                                                                                                                                                                                                                                                               | मंतव्यका निरसन १२६                                                                                                                                                                                             |
| प्रत्यक्षद्वारा घमावांवको नहीं जान सकते १०।<br>धनुमानद्वारा भी धमावांवको नहीं जान<br>सकते १०<br>धमावके प्राप्तधावादि चार प्रेय<br>धमावक प्राप्तधावादि चार प्रेय<br>धमावद्यमास्त्रको नहीं माननेते हानि १०।<br>सर्वयके समान प्रस्तर्यव हम्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं ४०।<br>अवांविरोः अनुसाने 5न्त्रमावः ५११-५२। | प्रक्ति प्रत्वक्षगम्य व होकर सनुमान गम्य है प्रतीनिय बक्ति सद्भावकी विद्धि के विये प्रतिवंधक मिंगु प्राविका हरांत ४२० प्रानिक राहकार्यमें प्रतिवंधकका प्रभाव सहकारी माना ससत् है प्रतिबंधकमीण और उत्तेषकमीण का |
| धर्यापत्ति धौर धनुमानमें पृषक-<br>पना नहीं है ४१:                                                                                                                                                                                                                                                        | भागव शहकारा हुएसा कहा ता<br>भी ठीक नहीं १३२                                                                                                                                                                    |
| स्रयापितको उत्पन्न करनेवाले पवार्षका<br>स्रविनाभाव किस प्रमाशासे जाना<br>जाता है ? ४१<br>सनुमानमें सपक्षका सनुगम रहता है                                                                                                                                                                                 | कारी होगा? १६६व<br>शक्तिके सभावको सिद्ध करनेके लिये<br>प्रयुक्त हुमा नैयायिकका सनुमान                                                                                                                          |
| भीर सर्थापत्तिमें नहीं, सतः दोनों-<br>में भेद है ऐसा कहना भी समुक्त है ११०                                                                                                                                                                                                                               | प्रयोग गलत है ४३३<br>ग्रासाधारण वर्मनाले कारणसे ही कार्य                                                                                                                                                       |
| स्रविष्ठ एता जुला ना जुला है ११०<br>स्रवीपत्ति स्रनुसानान्तर्भावका सारांश ४१०-५२:<br>स्रतिविचारका पूर्वपक्ष १२२-४२:<br>स्रक्तिस्वरूपविचारः (नैयायिक) ४२४-४४                                                                                                                                              | हात ह                                                                                                                                                                                                          |
| प्राच्निका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण्ये सिद्ध है ? ४२                                                                                                                                                                                                                                                      | वितिविधेषको स्वीकार किये विना                                                                                                                                                                                  |
| सहकारी कारखोंको शक्ति मानातो ४२५<br>जैनने सक्तिको नित्य माना है वा अनित्य ? ४२५                                                                                                                                                                                                                          | , जनरनाम्यन ।यस महा होता दर्भ                                                                                                                                                                                  |
| पदार्थसे शक्ति भिक्ष है कि समित्र ?<br>यदि विकाह सो यह शक्तिमान की                                                                                                                                                                                                                                       | श्रनित्य १३६<br>पर्यावशक्ति अनेक सहकारी कारखोंसे                                                                                                                                                               |
| शक्ति है ऐसा संबंध बचन नहीं बनना ३२:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |

| विषय पृष्ठ                                                                                                                                                  | विषय पृष्ठ                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदार्थे पूर्व पूर्व शक्तिसे समन्त्रित होकद                                                                                                                  | बढ है ऐसा कहना भी ठीक नहीं स्थर                                                                                                          |
| स्रागे सागे की शक्ति की उत्पन्न                                                                                                                             | प्रवास पंचकाभावको विषय करनेवाले                                                                                                          |
| करते हैं देश                                                                                                                                                | प्रकावप्रमासस पंचका-                                                                                                                     |
| प्रत्येक पदार्थ की शक्तियां स्रतेक हुया                                                                                                                     | भाव जाना बाता है ऐसा कहना                                                                                                                |
| करती हैं ३४१                                                                                                                                                | धनवस्था दोव युक्त है ४६०                                                                                                                 |
| एक ही पदार्थ में मनेक शक्तियोंका                                                                                                                            | तबन्यश्नाननामका डितीय समावप्रमाग्र                                                                                                       |
| सद्भाव दीपक के उदाहरसासे                                                                                                                                    | भी पटित नहीं होता ४६१                                                                                                                    |
| सिद्ध होता है ४४६                                                                                                                                           | समावद्वारा भी सद्धावकी सिद्धि होती है ४६४                                                                                                |
| विशेषार्थं ४४३-४४७                                                                                                                                          | मीमांसकके यहां कहे गये प्रागमावादिके                                                                                                     |
| शक्तिस्वरूपविचारका सारांश ४४७-४४०                                                                                                                           | लक्षण सुषटित नहीं होते ५६५                                                                                                               |
| ग्रम्यापसे: पुनविवेचनं ४४१-३४४                                                                                                                              | इतरेतराभाव ग्रहाचारणवर्गते व्यावृक्ष                                                                                                     |
| अभावस्य प्रत्यक्षादावन्तर्भावः<br>[मीमांसक्के प्रति ] ५५५<br>निवेष्य वस्तुका प्रधारभूतप्रुतल                                                                | हुए पदार्थका मेदक है सब्बा<br>इतरेतराभाव बटको कतिपय पटादि<br>व्यक्तियोंसे ब्यावृत्त कराता है सब्बा<br>संदर्शपटादि व्यक्तियोसे ४६६-४७०    |
| प्रतियोगिके संसर्गित प्रतीत होता<br>है या प्रसंसर्गित ? ४४१<br>भीमोसक स्वतावप्रमाएको सामग्रीमें<br>प्रतियोगीका स्वरुष्ठ होनारूप<br>कारुष्ण भी बताते हैं ४४६ | प्रभावको भिक्ष पदार्थकप न माने तो<br>धभावनिमित्तकलोकम्बवहार<br>समात होगा ऐसी धगरांका भी<br>ठीक नहीं ५७१                                  |
| यदि प्रत्यक्षद्वारा भूतलको जान लेने<br>पर भी प्रतियोगीके स्मरण विना<br>चरका प्रमाव प्रतीत नहीं होता<br>ऐसा माने तो प्रतियोगी भी मनु-                        | ग्रसाव भी अभावका विशेषस्य वन<br>सकता है १७४<br>माँमांसकाभिमत प्रागमाव सादि-<br>सांत है या साव्यिमंत, अनादि-<br>धार्वत, अथवा अनादिकांत रि |
| भूत होनेपर ही स्मरण योग्य हो                                                                                                                                | धनत, प्रचना सनादिनति ? १७४                                                                                                               |
| सकेगा ४४७                                                                                                                                                   | विशेषस्के भेदते सभावमें भेद मानना                                                                                                        |
| सांस्य को समऋानेके लिये भनुमानप्रमाण                                                                                                                        | भी सिद्ध नहीं होता ५.००                                                                                                                  |
| द्वारा सभावांशका ग्रहण होना सिद्ध                                                                                                                           | सत्ताको एकरूप मानते हो तो प्रभाव                                                                                                         |
| करके बताते हैं देश्य                                                                                                                                        | को भी एकरूप मानमा चाहिये ? १७८                                                                                                           |
| पतियोगीकी निवलि प्रतियोगी से ग्रम-                                                                                                                          | स्याताहीक प्राथमात्रका स्थलता                                                                                                            |

| विषय                                           | £2          | विषय                                      | ã8                  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
| प्रश्नंसाभावका लक्ष्मस्                        | 7 < 5       | चक्षु है ?                                | ६१०                 |
| विनाश भीर विभाषनानमें साहारम्यादि              |             | गोलकवशुसे किरणे निकलती हैं तो वे          |                     |
| संबंध नहीं है                                  | ध=२         | विखायी क्यों नहीं देती ?                  | <b>६१</b> २         |
| परवादीकी विनाश भीर उत्पादकी                    |             | यदि नेत्रकरणे अनुमान से सिद्ध हैं तो      |                     |
| प्रक्रिया गलत है                               | Xcx         | रात्रिमें सूर्य किश्णे भी भनुमान          |                     |
| भ्रभावप्रमास्त्रका प्रत्यक्षादि प्रमास्त्रीमें | ,           | से सिद्ध कर सकते                          | ÉŚR                 |
| श्रंतर्भाव करनेका सारांश ४८।                   | (-1(55      | यदि बिलाव ग्रादि के नेत्रों में किरणे हैं |                     |
| विश्रद्धत्वविद्यारः ५८९                        | -६०२        | तो उनसे मनुष्यके नेत्रमें क्या            |                     |
| प्रकल्माद्धमादिके देखनेसे होनेवाले             |             | वाया ?                                    | <b>६१</b> ६         |
| धरिन धादिके ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं             |             | चक्षुको प्राप्यकारी सिद्ध करनेको पुनः     |                     |
| कह सकते                                        | X=E         | भनुमान प्रयोग                             | 480                 |
| व्याधिज्ञानको भी प्रत्यक्ष नहीं कह सकते        | 838         | रूपादीनांमध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्     |                     |
| ग्रस्पष्टज्ञानके विषयमें बौदकी शका             | 482         | हेतु भी सदोष है                           | ६१=                 |
| ग्रस्पष्टत्व पदार्थका घर्म नही है ज्ञानका      |             | जिसमें भासुर रूप भीर उष्णस्पर्श           |                     |
| 8                                              | K& 3        | दोनों भन्नट हो ऐसा कोई भी                 |                     |
| स्पष्टक्रानावरणकर्मके क्षणोपशमसे ज्ञान-        |             | तेजोद्रव्य नहीं है                        | <b>4</b> २ <b>१</b> |
| में स्पष्टता द्याती है स्वीर प्रस्पष्ट         |             | वक्तरके पुष्पके समान संस्थान वाली         |                     |
| ज्ञानावरणके क्षयोपश्चमसे ग्रस्पष्टता           | x 9x        | नेत्र किरणे शुरुमें सूक्ष्म झौर झंतमें    |                     |
| वैशदका लक्षरा                                  | Keş         | विस्तृत होकर पर्वतादि महान                |                     |
| स्वरूप सर्वेदनकी अपेक्षा स्मृति आवि            |             | पदार्थको जानती हैं इत्यादि कथन            |                     |
| ज्ञान भी प्रत्यक्ष है                          | 332         | श्रसत् है                                 | ६२२                 |
| विशदत्वका सारांश                               | <b>६</b> •२ | स्फटिक, काच, श्रभक ग्रादिसे ग्रंतरित      |                     |
| चक्षु सन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष ६०              | 3-402       | वस्तुको नेवकिरणे कैसे छूती हैं?           | ६२४                 |
| चभुःसिकार्यवादः ६०६                            | -६३२        | स्फटिकादिका नाश होकर शीध्र ग्रन्थ         |                     |
| इन्द्रियत्वात् हेतु चक्षुको प्राप्यकारी        |             | स्फटिकादिका उत्पाद होनेका                 |                     |
| सिद्ध नहीं कर पाता                             | ६०८         | वर्गान                                    | ६२४                 |
| रिश्मचक्षुको कौनसे अनुमानसे सिक्               |             | नेत्रकिरणे श्रतिकठोर स्फटिकादि            |                     |
| करोगे ?                                        | 808         | भेदन करती है तो मैले जलका                 |                     |
| कामला भादि दोषसे शसंबद्ध कौनसी                 |             | भेदन कर उसमें स्थित वस्तुकी               |                     |

## [ ३5 ]

| विषय                           | 28                   | विषय                                          | ââ    |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| क्यों नहीं देखती ?             | <b>6</b> 26          | साम्यवहारिकप्रत्यक्षका लक्षरा                 | 438   |
| बक्षुः प्रवासर्वे प्रकाशकं,    | <b>प्रत्यासमार्थ</b> | इन्द्रियके वो भेद-प्रव्येन्द्रिय, मावेन्द्रिय | 458   |
| <b>बप्रकाशक</b> त्वात्         | ६२७                  | <b>भावे</b> न्द्रियके दो भेद-सब्धि धीर        |       |
| श्रत्यासन्नार्थं सप्रकातकस्य ह | तु प्रसिद्धाः        | उपयोग                                         | ξξt   |
| वि दोषसे रहित है               | 424-428              | नैयायिकादि का स्पर्धनादि इन्द्रियोंकी         |       |
| वशु समिकवंबाद के बंदर          | का सारांच            | श्रलग श्रलग पृथिनी भादिसे                     |       |
| •                              | 440-448              | निर्मित मानना गलत है ६३                       | 967-7 |
| स्रांच्यवद्वारिकप्रत्यश        | ६३३-६४०              | उपसंदार ६३९                                   | - 680 |



## परमपुज्या, विदुषी, न्याय प्रमाकर, आर्थिका रतन, १०५ श्री ज्ञानमती माताजी

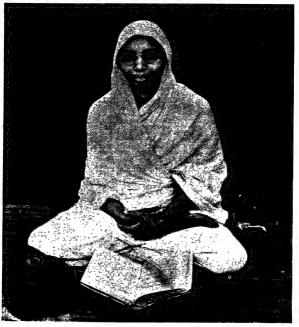

मध्य जीव हिसंकारी, विदुषी मानुवस्तनात् । बन्दे ज्ञानमती मानाँ, प्रमुखा सुद्रभाविकाञ्च ।। कन्म: सृत्या स्त्रिका सीका: पाण्यका दोका: श्रद्ध पूर्णिमा वैत्र कृष्णा १ तैसाल कृष्णा २ विक से १६६१ विव संक २००६ विक स० २०१३ टिकेतनगर (उ० प्र॰) बी महाबीरजी माधोराजपुरा (राज॰)

# समर्पण

जिन्होंने प्रज्ञान और मोहरूपी ग्रंथकार में पड़े
हुए मुक्तको सम्यक्तान और सम्यक्त्व स्वरूप प्रकाश पुंज
विया एवं चारित्र सुक्त कराया, जो मेरी गर्भाधान क्रिया
विहोन जननी हैं, गुरु हैं, जो स्वयं रत्नत्रय से अवंकृत हैं
ग्रीर जिन्होंने अनेकानिक बालक बासिकाग्रोंको कौमार
प्रतसे तथा रत्नत्रयसे अवंकृत किया है, जिनकी बुद्धि,
विद्या, प्रतिमा और जिनसोसन प्रभावक कार्योंका माप दंड
कानाना अशस्य है उन आर्यिका रत्न, महान विदुधी, न्याय
प्रश्लाकर परम पुज्या १०५ ज्ञानमती माताजी के पुनीत
कर कमलोंमें अनन्य श्रद्धा, मिक ग्रीर बंदामिक साथ यह
ग्रन्थ सादर समर्पित है।

-- आर्थिका जिनमती

౿ౚ౿ౢఀౢఀ౿ౚౚ౿ౚౚౚౚౚౚౚౚౚౚౚౚౚౢౢఀౚౚ<u>ౢౢౚౚ</u>ౢౢౢౢౢ

### **\*** मंगलस्तवः **\***

वर्द्धमानं जिनं नौमि घाति कर्मक्षयंकरम् । वर्द्धमानं वर्त्तमाने तीर्थं यस्य सुखंकरम् ।।१॥ श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ने ! भन्य जीव हित प्रदे । श्री शारदे ! नमस्तुम्य माद्यंत परिवर्जिते ॥२॥ मुलोत्तर गुरगाढ्या वे जैनशासन वर्द्धकाः । निर्यन्थाः पाणि पात्रास्ते पुष्यन्तु नः समीहितम् ॥३॥ माशिक्यनन्दि नामानं गुरा माशिक्य मण्डितम् । बन्दे ग्रन्थः कृतो येन परीक्षामुख संज्ञकः ॥४॥ प्रभाचन्द्र मृनिस्तस्य टीकां चक्रे सुविस्तुताम् । मयाभिवन्द्यते सोऽद्य विष्ननाशन हेतवे ॥५॥ पश्चीनद्रय सुनिर्दान्तं पश्चसंसार भौरुकम्। शान्तिसागर नामानं सूरि वन्देऽघनाशकम् ॥६॥ वीर सिन्धु गुरुं स्तौमि सूरि गुगा विभूषितम् । यस्य पादयोर्लं व्यं मे क्षुच्चिका द्वत निश्चलम् ॥७॥ तपस्तपति यो नित्यं कृशांगो गुरा पीनकः। शिवसिन्धु गुरुं बन्दे महात्रतप्रदायिनम् ॥ ८॥ धर्मसागर ग्राचार्यो धर्मसागर वर्डने । चन्द्रवत् वर्तते योऽसौ नमस्यामि त्रिशुद्धितः ॥६॥ नाम्नीं ज्ञानमती मार्या जगन्मान्यां प्रभाविकाम् । भव्य जीव हिलंकारीं विद्धीं मात्वत्सलां ।।१०॥ ग्रस्मिन्नपार संसारे मज्जन्तीं मां सूनिर्भरम् । ययावलंबनं दत्तं मातरं तां नमाम्यहम् ।।११॥ पार्वे ज्ञानमती मातुः पठित्वा शास्त्राण्यनेकशः । संप्राप्त यनमया ज्ञानं कोटि जन्म सुदूर्लभम ॥१२॥ तत्प्रसादादहो कुर्वे, देशमाषानुवादनम् । नाम्नः प्रमेय कमल, मार्त्तण्डस्य सुविस्तुतम् ॥१३॥



## श्रीमाणिक्यनन्याचार्यविरचित-परीक्षायुख्यत्रस्य व्याख्यारूपः

#### श्रीप्रभाचन्द्राचार्यविरचितः

# प्रमेयकमलमार्त्तण्डः

श्रीस्यादादविद्यार्थं समः ।

सिद्धे वीम महारिमोहहननं कीलों: परं मन्दिरम्, निष्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुसं सशीतिविष्वसनम्। सर्वप्राणिहित प्रभेन्दुष्वनं सिद्धं प्रमालक्षणम्, संतक्षेतिसं विन्तयंतु सुविदः श्रीवद्धंमानं जिनम्।। १ ॥

#### # मंगलाचरण #

श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्य द्वारा विरक्ति परीक्षामुखनामा सूत्रग्रन्य की टीका करते हुए श्री प्रभावन्द्रावार्य सर्व प्रथम जिनेन्द्रस्तोत्रस्वरूप मंगलरुलोक कहते हैं— कि जो सिद्धिमोक्ष के स्थानस्वरूप हैं, गोहरूपी महाशत्रु का नाश करने वाले हैं, कीतिदेवी के निवास मंदिर हैं जयात् कीतिसंयुक्त हैं, सिप्यास्व के प्रतिपक्षी हैं, ग्रक्षय सुख के भोक्ता हैं, संवय का नाश करने वाले हैं, सभी जीवों के लिये हितकारक हैं, कानित के स्थान हैं, प्रश्ट कमों का नाश करने वे सिद्ध हैं तथा ज्ञान ही जिनका लक्षण है अर्थांत केवलज्ञान के धासक हैं ऐसे श्री बर्द्धमान अगवान् का बुद्धिमान् सज्जन निज मन में ध्यान करें—चिन्तवन करें।

टिप्पणी के बाबार से इस मंगलावरण का ब्रान्य दो प्रकार से भी धर्य हो सकता है प्रयात यह मंगलस्लोक अहंन्तदेव, शास्त्र तथा गुरु इन तीनों की स्तुति स्वरूप है, इनमें से प्रथम अर्थ श्री आहंन्तपरमेष्टी वहाँमान स्वामी को विशेष्य करके संपन्न हुआ अब शास्त्र (अथवा यह प्रमेयकमल मातंण्ड) की स्तुतिरूप दूसरा अर्थ १ शास्त्रं करोमि वरमन्यतरावबोधो मास्त्रिक्यनन्दिपदपक्कुजसस्प्रसादात् । प्रर्थं न कि स्फुटयति प्रकृतं लधीयौ-ल्लोकस्य भानुकरविस्फुरितादगवाक्षः ॥ २ ॥

बताते हैं— विद्वान् सज्जन पुरुष जिन शास्त्र का ध्रपने हृदय में मनन करें, कैसा है शास्त्र—सिद्धिका स्थान है अर्थात् भव्यजीवों को मुक्ति के लिये हेतुभूत है, मोहरूपी शत्रु का कषायों का हनन करने वाला है, कीर्तिप्राप्ति का एक प्रद्वितीय स्थान है, मिध्यास्त्र का प्रतिपक्षी-अर्थात् सम्यग्दशंन की प्राप्ति में निमित्तभूत है, अक्षयसुख का धार्गदर्शक होने से धक्षयसुखस्वरूप है, समस्त शंकाओं को दूर करने वाला है, समस्त प्राणिगण का हितकारी है, प्रभाव-तेज के करने में निमित्त एवं प्रमा-ज्ञान-प्राप्ति में कारण है ऐसा शास्त्र होता है।

गुरूस्तुतिरूप तीसरा अर्थ — एकदेश जिन अर्थात् गुरु जो कि सिद्धि का घाम बतलाने वाले या उस मार्ग पर चलने वाले होने से सिद्धि काम है, अथवा जीवों के सनोवांखित कार्य की सिद्धि कराने वाले होने से सिद्धि के स्थान स्वरूप हैं, मोह शत्रु का नाश अर्थात् अनेतानुबंधी आदि १२ कषायों का उपशमन आदि करनेवाले, कीर्ति के स्थान अर्थात् अनेतानुबंधी आदि १२ कषायों का उपशमन आदि करनेवाले, कीर्ति के स्थान अर्थात् जिनका यश सर्वत्र फैल रहा है, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी मतलब अपनी वाग्री तथा लेखनी के द्वारा मतांतररूप मिथ्यात्व का विध्वंस करने वाले, तथा स्वयं सम्यग्दर्शन संयुक्त, तेजयुक्त, प्रमालक्षण अर्थात् प्रमाण का लक्षण करने में निपुण और प्राणियों के हित्तिवतक ऐसे थी गुरुदेव होते हैं, उनका सब लोग चिस्तवन करे। १।।

ग्रव श्री प्रभावन्द्राचार्य ध्रपनी गुरुमक्ति प्रकट करते हैं तथा सज्जन दुर्जन के विषय में प्रतिपादन करते हैं—

रहोकार्थ — अल्पबृद्धिवाला में प्रभावन्द्रावार्य श्री माणिक्यनंदी गुरु के चरण-कमल के प्रसाद से श्रेष्ठ इस प्रमेय अर्थात् विश्व के पदार्थ वे ही हुए कमल उन्हें विकसित करने में मार्तण्ड—सूर्यस्वरूप ऐसे इस शास्त्र को करता हूं, ठीक ही है, देखो जगत में छोटा सा अरोखा भी सूर्यंकिरणों से हण्डिगोचर पदार्थों को स्पष्ट नहीं करता है क्या ? अर्थात् करता ही है, वैसे ही मैं कमबुद्धिवाला होकर भी गुरुअसाद से शास्त्र की रचना करने में समर्थ होऊंगा ।।२।। ये नुनं प्रयानित नीऽवसमुणा मोहाववज्ञां जनाः,
ते तिष्ठम्तु न तान्प्रति प्रयतितः प्रारम्यते प्रक्रमः ।
संतः सन्ति गुणानुरागमनसो ये बीधनास्तान्प्रति,
प्रायः बास्कृतो यदन हृदये नृतः तदास्यायते ॥ ३ ॥
स्यवति न विद्यमानः कार्यमुद्धिया बीमान्
स्वजनपरिनृतः स्पर्यते किन्तु तेन ।
किमु न वितनुतेऽकः पप्रवोधं प्रवुद्धस्त्वपहृतिविषायी शीतरस्मियँदीह ॥ ४ ॥
प्रज्ञमदोखं स्ट्या मिनं मुलीकमुख्तमनुष्यत् ।
विपरीतवस्युवज्ञतिनुद्गिरति हि कुवस्य कि न ॥ ४ ॥

इस संसार में यद्यपि बहुत से पुरुष मोहबहुलता के कारण ईर्ष्यानु-गुणों को सहन नहीं करने वाले अथवा वक्बुद्धिवाले हैं। वे इस ग्रंथ की अवज्ञा करेंगे; सो वे रहे आवे, हमने यह रचना उनके लिए प्रारम्भ नहीं की है, किन्तु थो बुद्धियान् ग्रुणानुरागी हैं उनके लिये यह माणिक्यनंदी के परीक्षामुख ग्रंथकी टीका प्रवृत्त हुई है।।३।।

जो बुद्धिमान् होते हैं वे प्रारब्ध कार्य को दुष्ट पुरुषों की दुष्टता से घवड़ा-कर नहीं छोड़ते हैं, किन्तु और भी अच्छी तरह से कार्य करने की स्पर्ढी करते हैं, देखिए— चन्द्र कमलों को सुरक्षा देता है तो भी क्या सूर्य पुनः कमलों को विकसित नहीं करता अर्थात् करता ही है।।४॥

प्रजड़, निर्दोष, शोभायुक्त ऐसे मित्र को देखकर क्या जगत् के जीव विपरीत संगति को नहीं छोड़ते हैं? अर्थात् छोड़ते ही हैं, प्रथवा सूर्य के पक्ष में-जो अजल-जल से नहीं हुआ, निर्दोष—रात्रि से युक्त नहीं, तेजयुक्त है ऐसे सूर्य के उदय को देखकर भी कुवलय—रात्रिविकासी कमल प्रपनी विपरीतवन्यु संगति को प्रथात् चन्द्रमा की संगति को नहीं बतलाता है क्या ? अर्थात् सूर्य जेदित होने पर भी कुमुद्र संतुष्ट नहीं हुआ तो मालूम पड़ता है कि इस कुमुद्र ने सूर्य के विपक्षी चन्द्र की संगति की है, इसी प्रकार सज्जन के साथ कोई व्यक्ति दुष्टता या ईप्यों करे तो मालूम होता है कि इसने दुष्ट की संगति की है।।।।।

श्रीमदकलङ्कार्थोऽज्युत्पन्नप्रजैरवगन्तुं न धन्यत इति तद्वज्युत्पादनाय करतलामलकवत् तदर्य-मृद्धभृत्य प्रतिपादियतुकामस्तत्परिज्ञानानुषहेच्छात्रे रितस्तदर्यप्रतिपादनप्रवर्णं प्रकरण्यम् सावार्यः प्राह् । तत्र प्रकरणस्य सम्बन्धामिषयरहितत्वाशङ्कापनोदार्षं तदिभिषेयस्य वाऽप्रयोजनवस्वपरिहारानिमत-प्रयोजनवस्वज्युदासाशक्यानुष्ठानस्वनिराकरण्यक्रमशुष्णसक्तशास्त्रार्थसग्रहसमर्थं 'प्रमाण्' इत्यादि-क्लोकसाष्ट-

आवार्ष —यहां पर प्रभावन्द्राचार्य ने प्रसिद्ध कि परंपरा के अनुसार परीक्षामुख सूत्र की टीका स्वरूप प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थ की रचना के शुरुप्रात में सज्जन प्रशंसा धीर दुर्जन निंदा का वर्णन स्लोक नं० २-४-४ में किया है, इन स्लोकों का सारांश यह है कि इस जगत में मोहनीय कर्म के उदय के वशवतीं-जीव दूसरों के गुणों को सहन नहीं करते हैं, गुणों में भी दोषों का धारोप करते हैं, किन्तु बुद्धिमान अपने प्रारब्ध किये हुए सत्कार्य को नहीं छोड़ते हैं, रात्रि में कमल मुरुक्काते हैं इसलिए सूर्य कमलों को विकसित न करे सो बात नहीं है। सज्जनों का कार्य निर्दोध विवेक-पूर्ण तथा सुन्दर होता है तो भी दुर्जन उनकी उपेक्षा करके उत्ते निदाध कि तरते हैं, किन्तु ऐसा करने से इन्ही दुर्जनों को दुर्जनता प्रकट होती है, जैसे कि निर्दोध प्रकाशमान श्रीयुक्त सूर्य उदित होते हुए भी यदि कुमुद (रात्रिविकासी कमल) खिलते नहीं हैं तो इसीसे उन कुमुदों की सदीषता अर्थात् रात्रि में खिलना सिद्ध होता है।

श्री अकलंक आचार्य द्वारा कहे हुए जो अन्य हैं वे अति गहन गंभीर प्रथंवाले हैं, उन्हें अल्पबृद्धिवाले व्यक्ति समक्ष नहीं सकते, अतः उन्हें वे समक्ष में आजावे इसलिये तथा उनकी बृद्धि विकसित होने के लिये हाथ में रखे हुए आवले के समान स्पष्टरूप से उन्ही अकलक के अर्थ को लेकर प्रतिपादन करने की इच्छा को रखने वाले, आचार्य अकलकदेव के न्यायप्रन्थ का विशेषज्ञान तथा शिष्योंका अनुग्रह करने की इच्छा से प्रेरित होकर उस न्याय अंब के अर्थ का प्रतिपादन करने में दक्ष ऐसे इस प्रकरण को अर्थात् परीक्षा मुख सुत्रको माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं।

शास्त्र की शुरुवात करते समय संबंधामिश्रेय रहित की शंका को दूर करने के लिये अर्थात शास्त्र में संबधामिश्रेय है इस बात को कहते हुए तथा ध्रप्रयोजन का परिहार और अनिभासत प्रयोजनब्युदास—यह शास्त्र ध्रप्रयोजनभूत हो या अनिष्ट प्रयोजनवाला हो ऐसी शंका को दूर करते हुए और अशवयानुष्ठान का निराकरण करने में चतुर संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को संग्रह करने में समर्थ ऐसे प्रथम क्लोक को माणिक्यनदी आचार्य कहते हैं।

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदामासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

सम्बन्धाभिष्येयशस्यानुष्ठानेष्ठप्रयोजनवन्ति हि शास्त्राग्णि प्रेक्षाविद्वराद्वियन्ते नेतराणि-सम्बंधा-भिषेयरहितस्योन्मतादिवान्यवत्; तद्वतोऽन्यप्रयोजनवतः काकदन्तपरीक्षावत्; धनभिनतप्रयोजनवतो

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदामासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होनी है और प्रमाणाभास से विपर्यय-प्रयं की सिद्धि नहीं होती है, इसलिये उन दोनों का याने प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण जो कि पूर्वाचार्य प्रणीत है तथा जिसमें झल्प झक्षर हैं ऐसे लक्षण को अल्पबुद्धिवाले भव्यजीयों के लिये कहंगा—

भावार्थ — श्री माणिक्यनंदी ग्राचार्यं ने परीक्षामुख नामक ग्रन्थ को सूत्र बढ रचा है, इस ग्रन्थ के प्रारंभ में मंगल स्वरूप मंगलाचरण रलोक कहा है, उसमें ग्रगने ग्रन्थ रचना के विषय में दो विशेषण दिये हैं, एक ग्रन्थ मीर दूसरा सिद्धम, यह ग्रन्थ सूत्र-रूप सुत्र-रूप है और सूत्र का नक्षण रलोक — ग्रन्थाक्षरमसंदिग्धं, सारविद्धकतो मुख्य । अस्तोभमनवर्यं च सूत्र सुत्रविदो विदु: ।। १।। जिसमें अक्षर थोड़े हों जो संसय रिहत हो, सारभूत हो, जगत्मसिद्ध शब्दों के प्रयोग से ग्रुक्त हो अर्थाद जिसमें जगत् प्रसिद्ध पदों का प्रयोग हो, विस्तृत न हो ग्रीर निर्दोष हो ऐसी ग्रन्थ रचना या शब्द रचना को सूत्रों के जानने वालों ने सूत्र कहा है। इस प्रकार का सूत्र का लक्षण इस परीक्षामुख ग्रन्थ में पूर्णरूप से मौजूद है, ग्रतः श्री माणिक्यनंदी शाचार्य ने श्रपने इस मंगलाचरणरूप प्रयम रलोक में कहा है कि मैं अल्प में — ग्रन्थाक्षरस्प में ही इस ग्रन्थ की रचना करू गा। दूसरा विशेषण "सिद्धम्" है, यह विशेषण ग्रन्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, ग्रर्थात् श्री माणिक्यनंदी वाचार्य कहते हैं कि मैं औ भी ग्रन्थ रचना करू गा उसमें सभी प्रकरण पूर्वाचार्य प्रसिद्ध ही रहेंगे में अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा, इस प्रकार आचार्य ने ग्रपनी लघुता ग्रीर ग्रन्थ की प्रामाणिकता वतलाई है।

शास्त्र संबंबाभिवेय, शक्यानुष्ठान, भ्रौर इष्ट भयोजन से युक्त हुआ करते हैं उन्हीं का बुढिमान भादर करते हैं, भ्रन्य का नहीं, जैसे उन्मत्त पुरुष के संबंध रहित वा मातृत्रिवाहोपदेशवत्; श्रशक्यानुष्ठानस्य वा सर्वञ्वरहरतक्षकच्चारालालङ्कारोपदेशवत् तैरनादर-ग्रीयत्वात् । तदुक्तम्—

> सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रीता श्रीतुं प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्य: सम्बन्धः सप्रयोजनः ।। १ ।। [भीनाशास्त्रो० प्रतिक्षासू० स्त्रो० १७] सर्वस्येव हि शास्त्रस्य कर्मणी वार्षि कस्यन्ति । यावस्त्रयोजनं नोक्तं तावक्तकेन गृह्यताम् ।। ३ ।। [भीनाशास्त्रो० प्रतिक्षात् ० स्तरिक्ष

वाक्य का म्रादर नहीं होता है। तथा संबंध युक्त भी अप्रयोजनी भूत वाक्य काकके तांत की परीक्षा करने वाले वचन के समान बेकार—मनादरणीय होते हैं, अनिभनत प्रयोजन को करने वाले वाक्य तो मानु विवाहोपदेश के सवान म्रयोग्य होते हैं। तथा सर्व प्रकार के बुखार को दूर करने वाला नागफणास्थित यणिके द्वारा रचे हुए अलंकार के वचन समान म्रथ्यमानुद्वानरूप वचन सज्जनों के मादर योग्य नहीं होते हैं। मतलब यह हुमा कि संबंध रिहत वाक्य से कुछ प्रयोजन नहीं निकलता जैसे-दश अनार, सः पूए इत्यादि संबंध युक्त होकर भी यदि वह प्रयोजन रहित हो तो वह भी उपयोगी वहीं है-जैसे-कीवा के कितने दांत हैं इत्यादि कथन कुछ उपयोगी नहीं रहता है। प्रयोजन भी इष्ट हो किन्तु उसका करना शक्य न हो तो वह अशक्यानुग्रान कहलाता है जैसे—नाग के फणा का मणि सब प्रकार के ज्वरको दूर करने वाला होने से इह तो है किन्तु उसे प्राप्त करना झशक्य है सो इस चार प्रकार के संबंधािक विय रहित, अनिह, प्रयोजनरहित तथा प्रशासनय है सो इस चार प्रकार के संबंधािक विय रहित, अनिह, प्रयोजनरहित तथा प्रशासनय है सो इस चार प्रकार के संवंधािक उसका बुदिमान लोग आदर नहीं करते हैं, मतः ग्रन्थ इन दोधों से रहित होना चाहिये। अब यहां उन्हीं संबंधािदक के विषय का वर्णन मीमांसक के मीमांसा क्लोकार्वात्व का उद्योग करने स्वरूप के स्वरूप करने व्यवस्व का वर्णन मीमांसक के मीमांसा क्लोकार्वात्व का उद्योग करने उद्योग करते हैं स्वर्ण प्रकार के संवंधाित का उद्योग विवर करते हैं—

जिसका प्रयं प्रमाण से सिद्ध है ऐसे संबंधवाल वाक्यों को सुनने के लिखे श्रोतागण प्रवृत्त होते हैं, अतः शास्त्र की आदि में ही प्रयोजन सहित संबंध को कहना चाहिये।। १।।

मास्त्र हो वाहे कोई कियानुष्ठान हो जब तक उसका प्रयोजन नहीं बताया है तब तक उसे प्रहण कीन करेगा।।२।। तत्रास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभाक्षयोजैक्षणमधिषेयम् । घनेन च सहास्य प्रतिपाधप्रतिपादक-भावलक्षणः सम्बन्धः । सन्यानुष्टानेष्टप्रयोजनं तु साक्षात्तत्त्वसण्ध्युत्पत्तिरेव-'इति वक्ष्ये तयोजैक्प'

[ मीमांसाश्चो० प्रतिज्ञासु**० श्**चो० २५ ]

जिसका फल नहीं बताया है ऐसे सब प्रकार के ही शास्त्रों का बुद्धिमान् भादर नहीं करते हैं, इसलिए शुरु में ही प्रयोजन बताना चाहिए।।३।।

शास्त्र का प्रयोजन जब मालूम पड़ता है तब उस फल की प्राप्ति की झाशा से युक्त हुए विद्वदुगण उस शास्त्र की पढ़ने-ग्रहण करने में प्रवृत्त होते हैं, अतः प्रयोजन झवस्य कहना होगा।।४॥

जब तक इस वाक्य का यह वाच्य प्रदाय है और यह फल है ऐसा संबंध नहीं जोड़ा जाता है तब तक वह बाक्य असंबद्ध प्रलाप स्वरूप होने से अयोग्य ही कहलाता है।।।।।

इसलिए जो ग्रन्थकर्ता शास्त्रव्याख्यान करना चाहते हैं उनको उस शास्त्र का कारण, प्रयोजन —फल तथा शक्यानुष्ठानादि सभी कहने होंगे, श्रन्यथा वह ग्रन्थ निष्फल हो जावेगा।।६॥

इन संबंधादिके विषयों में से इस प्रकरण प्रयोत् परीक्षामुख ग्रन्थ का प्रमाण भीर प्रमाणाभास का लक्षण कहना यही ग्रन्निये है, इसका इसके साथ प्रतिपाद्य इत्यनेनाऽभिधीयते । 'प्रमाणादर्थसंसिद्धिः' इत्यादिकं तु परम्परयेति समुदायार्थः। ध्रयेदानीं अमुत्पतिद्वारेणाऽत्रयवार्थोऽभिधीयते । सत्र प्रमाण्यव्दः कर्तृं करणमावसाधनः-प्रव्यपयियोभेंदाऽभेदात्मकत्वात्
स्वातन्त्र्यसायकतमत्वादिविद्यसापेद्रयात् द्वादाऽविरोधात् । तत्र क्षयोपधमविदेधवधात्-(स्वपरप्रमेयस्वरूपं प्रमित्रीते यथावज्जानाति' इति प्रमाण्यमत्मा, स्वपरसहुणपरिण तस्यापरतन्त्रस्वाऽऽत्सन एव हि
रून् साधनप्रमाण्यव्यदेनािधमानं,स्वातन्त्र्येण विद्यतित्वान्-स्वपरप्रकाशात्मकस्य गदीपादेः प्रकाशाधिधानवत् । साधकतमत्वादिविद्यतायां तु—प्रमीयते येन तत्प्रमाणं प्रमितिमात्रं वा-प्रतिवन्धायाये प्रापुप्रतिविज्ञानपर्यायस्य प्राधान्येनाश्ययणात् प्रदीपादेः प्रभागारात्मकप्रकाशवत् ।

प्रतिपादकभाववाला संबंध है, इसमें शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन तो यही है कि प्रमाण और तदाभास के जानने में निप्राता प्राप्त होना इस बात को "बक्ष्ये" कहंगा इस पद के द्वारा प्रकट किया है इसका साक्षात फल अज्ञान की निवस्ति होना है. प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है इत्यादि पदों से तो इस ग्रन्थका परंपरा फल दिखाया गया है, इस प्रकार प्रथम श्लोक का समुदाय अर्थ हुआ, अब एक एक पदों का ग्रवयवरूप से उनकी व्याकरण से व्यूत्पत्ति दिखलाते हैं, इस श्लोक में जो प्रमाणपद है वह कर्त साधन, करणसाधन, भावसाधन इन तीन प्रकारों से निष्पन्न है, नयोंकि इव्य ग्रीर पर्याय दोनों ही भापस में कथंचित भेदा-भेदात्मक होते है। स्वातन्त्र्य विवक्षा. साधकतमिववक्षा और भावविवक्षा होने से तीनों प्रकार से प्रमाण शब्द बनने में कोई विरोध नहीं भाता है। कर्तुसाधन स्वातन्त्य विवक्षा से प्रमाण शब्द की निष्पत्ति कहते हैं - क्षयोपशम के विशेष होने से अपने को और पर रूप प्रमेय को जैसा का तैसा जो जानता है वह प्रमाण है, "प्रमिमीते अर्थात जानाति इति प्रमाणं" कर्त साधन है, मायने आत्मा अर्थात अपने और पर के ग्रहण करने में परिखत हुआ जो जीव है वही प्रमास है, यह कर्त साधन प्रमास शब्द के द्वारा कहा जाता है। क्योंकि स्वातन्त्र्य विवक्षा है, जैसे अपने और पर को प्रकाशित करने वाला दीपक स्वपर को प्रकाशित करता है ऐसा कहा जाता है। साधकतमादि विवक्षा होने पर "प्रमीयते अनेन इति प्रमाणं करण साधनं अथवा प्रमितिमानं वा प्रमाणं भावसाधन प्रमाण पद हो जाता है, इन विवक्षाओं में जाना जाय जिसके द्वारा वह प्रमारा है अथवा जानना मात्र प्रमारा है ऐसा प्रमाण शब्द का अर्थ होता है, इस कबन में मुख्यता से प्रतिबंधक-ज्ञानावरणादि कमों का अपाय अथवा क्षयोपशम होने से उत्पन्न हुई जो ज्ञानपर्याय है उसका माश्रय है-जैसे दीप की कांति युक्त जो शिखा-ली है वही प्रदीप है। इस भेदाभेदयोः परस्परपरिहारेणावस्थानावन्यतरस्यैव वास्तवस्वादुभयारमकत्वनयुक्तम्; इत्य-समीक्षिताभिधानम्; वाषकप्रमाणाभावात् । अनुपलम्भो हि वाधकं प्रमाणम्, न नात्र सोऽस्तिसकत-भावेव्षयास्यकत्वप्राहकत्वेनैवाखिलाऽस्खलःप्रत्ययप्रतीतेः । विरोधो वाषकः; इत्यप्यसमीचीनम्; उपलम्भसम्भवात् । विरोधो ह्यनुपलम्भवाध्यो यथा-तुरङ्गमीतमाङ्गे श्रृङ्गस्य, प्रन्यया स्वरूपेणापि तहतो विरोधः स्यात् । न वानयोरेकत्र वस्तुन्यनुपलम्भोस्तिष्रभेदमात्रस्य भेदमात्रस्य वेतरनिरपेक्षस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । कल्यवताय्पभेदमात्रं भेदमात्रं वा प्रतीतिरवश्याऽम्युपगमनीया-तिम्बन्यनत्वाहस्तु-

प्रकार प्रमास्य इस पद का व्याकरण के झनुसार निरुक्ति झर्थ हुआ । इसका सरलभाषा में यह सार हमा कि प्रमाण मायने ज्ञान या आत्मा है ।

श्रंका — भेद और अभेद तो परस्पर का परिहार करके रहते हैं आतः या तो भेद रहेगा या अभेद ही रहेगा। ये सब एक साथ एक में कैसे रह सकते हैं, अर्थात् कुर्व् साधन आदि में से एक साधन प्रमाण में रहेगा सब नहीं। इसलिये एक को भेदाभेदरूप कहना अयुक्त है।

समाधान—ऐसा यह कहना ठीक नहीं क्योंकि एक जगह भेदाभेद मानने में कोई बाधा नहीं धाती है, देखिये—यदि भेदाभेद रूप बस्तु दिखाई नहीं देती तो, या भेदाभेद को एकत्र मानने मैं कोई बाधा धाती तो हम आपकी बात मान लेते किन्तु ऐसा बाधक यहां प्रमाण के विषय में कोई है ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ उभयात्मक भेदाभेदात्मक-इव्यपयीयात्मक ही निर्दोषज्ञान में प्रतीत होते हैं।

शंका—भेद भीर भ्रभेद में विरोध है—एक का दूसरे में अभाव है—यही बाचक प्रमाण है।

समाधान — ऐसा नहीं है, क्यों कि एक दूसरे में वे भेदाभेद रहते ही हैं। म्रतः जब वैसा उपलब्ध ही होता है तब क्यों विरोध होगा, विरोध तो जब वस्तु बैसी उपलब्ध नहीं होती तब होता है, जैसे घोड़े के सींग उपलब्ध नहीं है म्रतः सींग का घोड़े में विरोध या अभाव कहा जाता है, किन्तु ऐसा यहां नहीं है, यदि वैसे उपलब्ध होते हुए भी विरोध बताया जाय तो स्वरूप का स्वरूपना से विरोध होने लगेगा। भावाभाव का एक वस्तु में मनुपलंभ भी नहीं है, बल्टे भेदरहित मकेला प्रभेद मा भेद हो वस्तु में विसायी नहीं देता है, तथा भेद या प्रभेदमात्र की मनवाही कल्पना ही मले कर लो किन्तु प्रतीति को मानना होगा, क्योंकि प्रतीति-अनुभव से ही वस्तु व्यवस्था होती है, ऐसी प्रतीति तो सर्वत्र भेदाभेदरूप ही हो रही है तो फिर व्यर्थ का

व्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति कि तत्र श्वसिद्धान्तविषमग्रहिनबन्धनत्रहे वेश्-प्रप्रामाशिकत्व-प्रसङ्गादित्यलमतिप्रसङ्गेन, धनेकान्तसिद्धिप्रकमे विस्तरेशोपकमात् ।

वक्ष्यमाणानक्षणसिक्षतप्रमाणानेदमनिर्मत्यानन्तरसक्तप्रमाणाविष्येवसाधारणप्रमाणावसण-पुरःसरः 'प्रमाणाव' इत्येकस्वननिर्देशः कृतः। का हेतो । प्रप्येतेऽभिक्तस्यते प्रयोजनाधिभिरित्यवाँ हेय उपादेयक्ष्य । उपेक्षणीयस्यापि परित्यवनीयत्वाद्धं यत्वम् ; उपादानित्र्यां प्रत्यकर्मभावाक्षोपादेयस्वम्, हानिक्र्यां प्रति विषर्ययात्तस्वम् । तथा च नोको वदति 'श्रहमनेनोपेक्षणीयत्वेन परित्यक्तः' इति । सिद्धरसतः प्रादुर्भावेऽभित्यवित्रप्राप्तिभित्यत्वे। तत्र ज्ञापकप्रकृत्याद् स्रतः प्रादुर्भावतक्षणाः सिद्धिन्तं एक्षते । समीचीना सिद्धिः ससिद्धिरपैत्य संसिद्धः 'श्रवंससिद्धिः' इति । स्रोने कारणान्त-

प्रपना सिद्धान्त रूप बड़ा भारी धाग्रह या पिशाच जिसका निमित्त है ऐसा जो भेदाभेद में द्वेष रखना है वह ठीक नहीं है, यदि देष रखोगे तो अप्रमाणिक कहलाग्रोगे, इस प्रकरण पर श्रव बस हो, ग्रथित् इस प्रकरण पर श्रव ग्रीर श्रविक यहां कहने से क्या लाभ श्रागे श्रनेकान्त सिद्धिके प्रकरण में इसका विस्तार से कथन करेंगे।

धागे कहे जाने वाले लक्षण से युक्त जो प्रमाण है उसके भेदों को नहीं करते हुए घर्षात् उनकी विवक्षा नहीं रखते हुए यहां सूत्रकारने संपूर्ण प्रमाणों के विशेष तथा सामान्य लक्षण वाले ऐसे प्रमाण का "प्रमाणात्" इस एकवचन से निर्देश किया है "प्रमाणात्" यह हेतृ धर्ष में पंचमी विभक्ति हुई है, प्रयोजनवाले व्यक्ति जिसे चाहते हैं उसे धर्ष कहते हैं। वह उपादेय तथा हेयरूप होता है, उपेक्षणीय का हेय में अन्तर्भाव किया है, वर्योकि उपादान किया के प्रति तो वह उपेक्षणीय पदार्थ कमं नहीं होता है, भ्रीर हेय किया का कमं वन जाता है, अतः हेय में उपेक्षणीय सामिल हो जाता है जगत् में भी कहा जाता है कि इसके द्वारा में उपेक्षणीय होने से छोड़ा गया हूं।

श्रसत् की उत्पत्ति होना अथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना अथवा पदार्थं ज्ञान होना इसका नाम सिद्धि है, इन तीन अथों मैं अथीं उत्पत्ति, प्राप्ति, ज्ञापि अथों में से यहां पर ज्ञापक का प्रकरण होने से असत् का उत्पाद होना रूप उत्पत्ति अर्थ नहीं लिया गया है ( प्राप्ति और ज्ञाप्ति रूप अर्थ लिया गया है ) सभीचीन अर्थ सिद्धि को अर्थसंसिद्धि कहते हैं, इस पद के द्वारा अन्य कारण जो कि विपरीतज्ञान कराने वाले हैं उनसे अर्थसंसिद्धि नहीं होती ऐसा कह दिया समक्षना चाहिए। जाति, प्रकृति आदि के भेद से होने वाले उपकारक पदार्थं की सिद्धि का भी यहां प्रहुण हो गया है, इसी को बताते हैं — अकेले अकेले निम्ब, लवगा आदि रसवाले पदार्थों में हम

लोगों को द्वेषबुद्धि होती है, परन्तु उन्हीं विषयों में निम्ब के कीडे तथा ऊंट भादि को जाति के कारण ही अभिलाषा बुद्धि पैदा होती है, मतलब-नीम में हमको हेयज्ञान होता है और ऊँट बादि को उपादेय जान होता है. सो ऐसा विपर्यय होकर भी दोनों ही ज्ञान जाति की अपेक्षा सत्य ही कहलावेंगे, ऐसे ही हम जिसे चाहते हैं ऐसे चन्दन मादि वस्तु में उन ऊंट मादि को द्वेष बुद्धि होती है-हेयबुद्धि होती है, पित्तप्रकृतिवाले पुरुष को उष्णस्पर्श में द्वेष भीर बात प्रकृतिवाले पुरुष को उसी में भिभलाषा होती है भीर इसके उल्टे शीतस्पर्श में पित्तवाले को राग-स्नेह और वात प्रकृतिवाले को द्वेष पैदा होता है, किन्तु इन दोनों के जानों को असत्य नहीं कहना, क्योंकि यह हेय का परिहार और उपादान की प्राप्ति कराने में समर्थ है, जैसे प्रसिद्ध सत्यज्ञान समर्थ है। दसरी बात यह भी है कि हित श्रीर अहित की व्यवस्था या व्याख्या-लक्षण तो उपकारक और अपकारक की अपेक्षा से होता है, जो उपकारक हो वह हित और जो धपकारक हो वह महित कहलाता है. उसके समान धर्यात स्व पर प्रमेय का स्वरूप प्रतिभासित करने वाले प्रमाण के समान जो भासे-मालम पड़े वह तदाभास कहलाता है, वह तदाभास मायने प्रमाणाभास अनेक प्रकार का है, सभीके मत को माननेवाली है बुद्धि जिनकी ऐसे विनय वादी, सर्वथानित्य, सर्वथा क्षणिक इत्यादि एकान्तमती का तत्त्वज्ञान, ग्राप्तलक्षरा से रहित पृष्ठों के द्वारा हम्रा ग्रागम, सन्निकर्ष, निविकल्पज्ञान, म्रप्रत्यक्षज्ञान, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञान, मिवनाभावरहित मनुमानज्ञान, उपमादिज्ञान, संशय, विपर्यय एवं ग्रनध्यवसाय ये सबके सब ही ज्ञान तदाभास-प्रमाणाभास कहलाते हैं, क्योंकि इन जानों से विपर्यय होता है -अपने इच्छित स्वर्ग, मोक्ष का निर्दोष बोध नहीं होता है, तथा इस लोक मैं सूख द:ख के साधन भूत पदार्थों का सत्यज्ञान प्राप्ति आदि सिक्रियां भी नहीं होती हैं. बलोक में प्रमाण पद पहिले ग्रहण हमा है क्योंकि

गमाऽविनाभाविकलिलङ्गनिबन्धनाऽभिनिबोधादिक संवयविषयाँसानध्यसायक्षानं च, तस्माद् विषयंयोऽभिलवितायंस्य स्वर्यापवगदिरनवद्यतत्वाधनस्य वेहिकसुखदुःस्थादिसाधनस्य वा सम्प्राधिक्षक्षित्वस्य वा सम्प्राधिक्षित्वस्य स्वर्यापवगदिरनवद्यतत्वाधनस्य वेहिकसुखदुःस्थादिसाधनस्य वा सम्प्राधिक्षित्वस्य स्वर्यापवगितिविद्यम् । न चैतदिविद्यम् ; सम्याकासस्य निवश्चेयदाप्राप्तः : सकलपुरुवाधोपयोगित्वात् , निव्वस्तप्रयासस्य प्रेतावता तद्यंत्वात् , प्रमाणेतरिविकस्यापित तप्रसाध्यवाद्या । तद्याभावस्य तृत्वप्रकाष्ट्रस्यापितत्रसाध्यवाद्या । तद्याभावस्य तृत्वप्रकाष्ट्रस्य । इति हेत्वर्षे । प्रवाविद्यस्य सिद्धिनव्यन्वस्य व्यवस्य स्वर्याप्तिव्यक्ष्यं अप्रतिवेद तन्त्रक्षित्वस्य स्वर्याप्तिव्यक्ष्यं अप्रतिवेद तन्त्रक्षित्वस्य स्वर्याप्तिव्यक्ष्यं अप्रतिवेद तन्त्रक्षित्वस्य स्वर्याप्तिव्यक्ष्यं अप्रतिवेद तन्त्रक्षित्वस्य स्वर्याप्तिव्यक्ष्यं अप्रतिवेदि । स्वतेन प्रत्यक्ष्यापारोऽवसीयते-निक्षिललक्ष्यलक्षर्याभावावदोधाऽन्योपकारतियत्वन्वतेवित्यत्तस्य ।

ननु चेदं वक्यमाणं प्रमाणेतरलक्षणं पूर्वधास्त्राप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं वा ? यदि पूर्वधास्त्राऽ प्रसिद्धम्-तद्वितदृश्यूत्पादनप्रयासो नारम्भणीयः-स्वरुषिविरचितत्वेन सतामनादरणीयस्वात्, तस्प्रसिद्धं

बह मुल्य है, उसमें प्रधानता मसिद्ध भी नहीं है, सम्यखान मोक्ष का कारण होने से सभी पुरुषार्थों में उपयोगी है, तथा बुद्धिमान इसी सम्यखान के लिये प्रयत्न करते हैं और प्रमाण तथा अप्रमाण का विवेक—भेद भी प्रमाणज्ञान से ही होता है, तदाभास से मोक्षसाधन का जान इत्यादि कार्य नहीं होते हैं, अतः वह गौण है। "इति" यह प्रव्याय पद हेतु धर्य में प्रयुक्त किया है, पुरुषार्थ की सिद्धि और घसिद्धि में कारण होने से इस प्रकार "इति" का अर्थ है। "तयो." अर्थात् प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण—असाधारण स्वरूप व्यक्तिभेद से जो उनका ज्ञान कराने में समयं है ऐसा लक्षण कहूंगा लक्षण तो ब्युत्पत्ति-सिद्धि करने योग्य होता ही है ग्रतः उसका स्पष्टरूप यथार्थलक्षण कहूंगा, इस "वक्ष्य" पद से प्रस्थार आचार्य संपूर्ण लक्ष्य और लक्षण भाव को प्रच्छी तरह जाननेवाले होते हैं, तथा पर का उपकार करने में इनका मन लगा रहता है, ऐसा समक्षना चाहिये।

संका—पह आगे कहा जानेवाला प्रमाण और तदाभास का लक्षण पूर्व के शास्त्रों में प्रसिद्ध है या नहीं, यदि नहीं है तो उसका लक्षण करने में प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि वह तो अपने मनके अनुसार रचा गया होने से सण्जनों के द्वारा आदरणीय नहीं होगा, और यदि पूर्व शास्त्र प्रसिद्ध है तब तो बिलकुल कहना नहीं, क्योंकि पिष्ट पेषण होगा।

समाधान — इसका समाधान होने के लिए ही सिद्ध और धरूप ऐसे दो पद दिये हैं। "सिद्ध" इस विशेषण से ब्युत्पादन के समान लक्षण करने में स्वतन्त्रता का तु नितरामेतन ब्युत्पादनीयं-पिष्टपेवणायतङ्गादित्याहु - सिद्धमल्पयं । व्यथमिवसेवणेन व्युत्पादनवत्तल्ल-सिण्प्रस्पायने स्वातन्त्र्यं परिद्वृतम् । तदेव प्राक्तवस्त्रम्पद्यं पृष्टंबास्त्रपरम्पराप्रमाण्प्रसिद्धं लन्नुपायेन प्रतिपाण प्रज्ञापरिपाकार्षं व्युत्पायते-न स्वरुविदित्वं-नापिप्रमाणानुपपन्नं-परोपकारिनयत्वेततो सम्बक्ततो विनेवस्त्रस्वादने प्रयोजनाभावात् । तयाभूतं हि वदन् विसंवादकः स्यात् । 'प्रत्यम्' इति विशेषके यदम्यत्र अकलङ्कदेवेविद्यरोज्ञातः प्रमाणेतरलक्षरणंतवेवात्र संवेपेण् विनेवस्त्रस्यावनाभिष्मियात्र इति पुनवक्तत्वनिरासः । विस्तरेखान्यनाभिहितस्यात्र संवेषाभावाने विस्तरदिव विनयस्त्रम्यविद्यां नितरामनादरणीयत्वम् । को हि नाम विवेषस्त्रस्याप्तं प्रेत्वावास्तत्वकावनाञ्चसद्भवेद्यवेद्यादन् । स्वेष्णक्वयाः संवेष्णक्वयः इत्यस्यः । स्वत्यस्यवाः तस्याभने कृतादरो भवेदित्याह्-लेबचित्रसः । प्रतिक्षयेन लववो हि लचीयाः संवेषक्वयः इत्यसः। कालवारोरपरिमाणकृतं वृत्वाववं नेह ए ह्यतेतस्य स्त्रप्याद्यस्याव्याव्याभवारात्, स्वचित्त्याविषे स्युत्पाद-

निरसन किया है, प्रयात्— धकलंक देव से रिवत जो कुछ लक्षण है जो पूर्वाचार्य प्रणीत बास्त्रपरम्परा से द्याया है उसीको थोड़ उपायों से शिष्यों की बुद्धि का विकास होने के लिए कहा जाता है, ग्रतः स्वर्शव से नहीं बनाया है, ग्रीर न प्रमाण से प्रसिद्ध ही है, क्योंकि परोपकार करनेवाले ग्रन्थकार शिष्य को ठगने में कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। यदि मन चाहा पूर्व शास्त्र से ग्रप्रसिद्ध बाधित ऐसा लक्षण करते तो वे विसंवादक कहलाते। "अल्पम" इस विशेषण से जो अन्य ग्रन्थ में अकलंकादि के द्वारा विस्तार से कहा है उन्हींके उस प्रमाण तदाभास लक्षण को संक्षेप से विनेय-शिष्य-को समफाने के लिये कहा जाता है, ग्रतः पुनरुक्त दोष भी नहीं भाता है,

शंका — जो लक्षण प्रत्यग्रन्थों में बिस्तारपूर्वक कहा है उसीको यहां संक्षेप से कहेंगे तो विस्तार रुचिवाले शिष्य उस लक्षण का आदर नहीं करेंगे। जो पुरुष विशेष को जानना चाहता है वह उस विशेष ज्ञान के उपायभूत अन्य ग्रन्थ मौजूद होते हुए इस संक्षेपबाले ग्रन्थ में क्या धादर करेगा।

समाधान—ऐसा नहीं है, हम प्रन्यकार तो घल्प बुद्धिवाले शिष्यों के लिये कहते हैं अर्थाव् संक्षेप से जो तस्व समफ्ता चाहते हैं उनके लिये कहते हैं। यहां पर लघुता जो है वह काल की या शरीर की नहीं लेना क्योंकि जो काल से अल्प न हों प्रयाद् ज्यादा उम्रवाले हों या प्रल्प उम्र वाले हों धौर शरीर से छोटे हों या बड़े हों उनको तो कम बुद्धिवाले होने से समफायेंगे, मतलब-जो शिष्य संक्षेप से ब्युत्पत्ति करना चाहते हैं उन शिष्यों के लिये यह ग्रन्थ रचना का प्रयास है. प्रतिपादक तो प्रतिपाद के कस्याऽप्युपलम्भात् । तस्मादिभिप्रायक्रतिम्ह लाचवं गृक्षते । येषां संस्रेपेस् व्युरमस्यिभिप्रायो विनेयानां तान् प्रतीदमभिषीयते-प्रतिपादकस्य प्रतिपाद्यास्यवसर्वातत्त्वात् । 'श्रकथितम्' [पास्मिनि स्० १।४।११] इत्यनेन कर्मसंज्ञायां सत्यांकर्मस्मीप् ।

नतु चेष्ट्रेवतानमस्कारकरणमन्तरेणैंबोक्तप्रकाराऽऽदिश्कोकाभिषानमाचार्यस्याऽष्कुक्तम् । प्रवि-स्त्रेन शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं हि फलमुद्वियेष्टरेवतानमस्कारं कुर्वाणाः शास्त्रकृतः शास्त्रादौ प्रतीयन्ते; इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; बाङ्-नमस्काराऊरणेणि कायमनोनमस्कारकरणात् । त्रिविषो हि नमस्कारो-मनोवाश्कायकारण्येदात् । दृश्यते चातिलभूषायेन विनयपुर्वातनमन्त्राक्षं धर्मकीर्त्यादीना-स्ययेविषा प्रवृत्तिः-वाङ्-नमस्कारकरण्यमन्तरेणैव "सम्यय्कानपूर्विका सर्वपुर्वाधिद्वाः" [स्यादिक् १।१ ] इत्यादि वास्योपन्यासात् । यद्वा वाङ्-नमस्कारोऽप्यनेनवादिक्लोकेन कृतो ग्रन्थकृता; तथाहि-मा श्रम्यरङ्गवहिरङ्गानस्त्रानप्राक्षिद्वायादिश्वीः, श्रम्थते शब्यते वैनायाँऽशावाणः श्रम्यः, मा चाणुस्व

भाष्य के अनुसार कथन किया ही करते हैं। पाणिनिव्याकरण के "अकथितं" इस सूत्र से कर्म भर्थ में "अल्पं सिद्धं लक्ष्म" इन पदों में द्वितीया वित्रक्ति प्रयुक्त हुई है।

श्रंका— इष्टदेव को नमस्कार किये बिना ही शास्त्रकारने जो शास्त्र की शुरुधात में क्लोक कहा है वह अयुक्त है, क्योंकि निर्विध्न शास्त्र रचना पूर्ण हो इत्यादि फलों का उद्देय लेकर नमस्कार करके शास्त्रकार शास्त्र रचते हैं ऐसा देखा गया है।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं, यशिप वाचिनक नमस्कार न किया हो, किन्तु कायिक तथा मानसिक नमस्कार तो किया हो है, मन, वचन, काय के भेद से नमस्कार तीन प्रकार का होता है। देखा भी गया है कि अन्यमती धर्मकोति धादि ने जल्दी से शिष्यों को ज्ञान हो इस बुद्धि से वाचिनक नमस्कार किये विना ही "सम्यग्ज्ञान पूर्विका सर्वंपुरुषार्थं सिद्धिः" ऐसा प्रारम्भिक सूत्र वनाया है, अध्या प्रस्कार माणिक्यन्त्रेती ने इस परीक्षामुख प्रत्य की शुरुधात में वाचिनक नमस्कार भी किया है, देखिये — अन्तरंग कस्मी अमंतवनुष्ट्य और बहिरंग कस्मी अष्ट प्रातिहार्योदिक हैं, उनको "मा" कहते हैं। "अप्यत धर्यः येन असी अणः माच अणश्च माणो, प्रकृष्टी माणी यस्य असी प्रमाणः" प्रधात अण कहते हैं शब्द या दिव्यव्विन को, मा अर्थात् सम्बसरण झादि विभूति और अण मायने दिव्यव्विन, ये दोनों गुण प्रसाधारण हैं, अन्य हिर, हर, बह्या में नहीं पाये जाते हैं, अतः उत्कृष्ट गुणीके धारक भगवान् सर्वंज्ञ ही "प्रमाण" इस नाम के धारक हुए उनसे अर्थात् अहँत सर्वंज से अर्थ संसिद्धि होती है भीर तदा-

मार्गो, प्रकृष्टी महेश्वराधसम्भविनी मार्गो यस्थाऽसौ प्रमार्गो भगवान् सर्वज्ञो रुष्ट्रेष्टाध्येषद्धवाक् च, तस्मादुक्तप्रकारार्यसंसिद्धिभवित तदभासात् महेश्वरादेविपयंगस्तरसंसिद्धधभावः। इति वश्ये तयो-लंक्म 'सामग्रीविशेषविक्षेषताऽस्तिनार रामसीविशेषविक्षेषताऽस्तिनार रामसीविशेषविक्षेषताऽस्तिनार रामसीविशेषविक्षेषता । किवि-शिष्ट् म् ? सिद्धः वक्ष्यमार्ग्यप्रमार्ग्यप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं तु तदाभासस्यः तचाऽल्यं संस्तिष्ठः यथा भवित तथा, लचीयसः प्रति वक्ष्ये तथी लंक्ष्येति । शास्त्रारम्भे वाज्यरिमतगुर्गोदवेभँगवतो गुर्गलवव्यावर्ग्यनेभव वाक्सुतिरिन्यलमतिप्रसङ्कोन ।।

प्रमाणविश्वेषलक्षणोपलक्षणाकाङ्क्षायास्तत्सामान्यलक्षणोपलक्षणपूर्वकत्वात् प्रमाणस्वरूप-विप्रतिपत्तिनिराकरणुढारेणाञ्चावतस्वामान्यलक्षणोपलक्षणायेदमभिषीयते —

## स्वादवीर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥ १ ॥

भास से धर्थात् महेरवरादि से विपर्यय-धर्यसिद्धि का भ्रभाव होता है, इस कारण मैं उन उन प्रमाण धौर तदाभास का लक्षण कहूंगा, धर्यात् अहुँतादि का लक्षण "सामग्री विशेष विरुत्ति पितासितावरण मतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्" इत्यादि सूत्र से कहूंगा, यह लक्षण कसा है ? सिद्ध है प्रधांत् प्रमाण का लक्षण तो प्रसिद्ध है भौर तदाभास की समीचीनता सिद्ध नहीं है, ऐसा वह लक्षण सिक्षारूप से अल्पबृद्धि वालों के लिये कहूंगा। इस प्रकार शास्त्र की आदि में अपरिमित गुणों के घारक भगवान् के थोड़े से गुणों का वर्णन करना ही वाचनिक नमस्कार है। अतः नमस्कार के विषय में ज्यादा कहने से अब वस रहो। प्रमाण का सामान्य लक्षण पूर्वक ही विशेष लक्षण होता है, अतः प्रमाण के स्वरूप के वारे में जो विवाद है उसे दूर करते हुए झवाधित ऐसा सामान्य लक्षण कहते हैं।

#### स्त्रापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥१॥

स्व का और अन्य घटादि पदार्थों का संख्यादि से रहित निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है।

इस सूत्र में "प्रमाण की अन्ययानुपपत्ति" ऐसा हेतु है, विशेष्य की अन्य से पृथक् करना विशेषण का फल है। ग्रव्याप्ति, ग्रतिच्याप्ति ग्रीर ग्रसंभव इस प्रकार लक्षण के तीनों दोषों से रिहत तथा ग्रन्यमतों के प्रमाणों के लक्षण का निरसनकरने वाला यह प्रमाणका लक्षण श्री माणिक्यनंदी ग्रावार्य के द्वारा लक्षित किया गया है, इस प्रमाण के पांच विशेषण हैं —स्व, अपूर्व, ग्रार्य, व्यवसायात्मक ग्रीर ज्ञान, इनमें से

#### प्रमागुत्वान्ययानुपपत्ते रिस्ययमत्र हेतुई १०व्यः । विशेषग् हि व्यवच्छेदफलं भवति ।

"स्व" विशेषण द्वारा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष मानने वाले मीमांसक का तथा दूसरे ज्ञान से उसे ग्राहक मानने वाले नैयायिक का खंडन होता है, ग्राथांत् ज्ञान स्व को जानने वाला है, ग्राथांत् ज्ञान स्व को जानने वाला है, ग्राथांत् ज्ञान स्व को जानने वाला है, ग्राथांत् ज्ञान से छाराबाहिक ज्ञान का निरसन किया है, तथा सर्वथा हो ग्राथं वस्तु का ग्राहक प्रमाण होता है ऐसा माननेवाले भाट्ट का निरसन किया है, ग्राथांत् प्रमाण कथांचित् अपूर्व अर्थ का ग्राहक है, ग्राथं—इस विशेषण से बीद्ध के प्रमाण का खंडन होता है, क्योंकि विज्ञानाई तवादी, चित्रावेतवादी ज्ञान के द्वारा ज्ञान का ही सात्र ग्राहण होता है, क्योंकि ज्ञानमात्र ही तत्त्व है ऐसा वे मानते हैं, उन्हें समकाने के लिए कहा है कि ज्ञान ग्रावे हैं उन्हें समकाने के लिए कहा है कि ज्ञान प्रयोग के लक्षण में "व्यवसायात्मक" यह विशेषण प्रस्तुत किया है, ज्ञान विशेषण तो सिन्नकर्ष, कारक साकत्य इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातुव्यापार आदि श्राह्माच्या विशेषण तो सिन्नकर्ष, कारक साकत्य इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातुव्यापार आदि श्राह्माच्या विशेषण तो ही प्रमाण माननेवाले वैशेषिक भादि का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषणों से विशिष्ट जो है वही प्रमाण है ऐसा ग्रास्तुण तथा निर्दोष लक्षण का यहां पर प्रणयन किया है।



# कारक साकल्यवाद-पूर्वपक्ष

नैयायिक कारक साकत्य को प्रमाण मानते हैं, प्रमाणों की संख्या उनके यहां चार मानी गई है। १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम। इन प्रमाणों को जो उत्पन्न करता है वह कारक साकत्य कहलाता है। पदार्थ को जानना एक कार्य है। और कार्य जो होता है वह अनेक कारणों से निष्पन्न होता है, एक से नहीं। वे को कारण हैं उन्हें ही कारक साकत्य कहते हैं।

"अत्रेदं ताववु विचायैते कि प्रमाणं नाम किमस्य स्वरूपं कि वा लक्षणमिति, ततः तत्र सूत्रं योजयिष्यते, तदुच्यते-अव्यभिचारिग्गीमसंदिग्धासर्योपलिंब विदस्ती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्। बोधाबोधस्वभावा हि तस्य स्वरूपं, अव्यभिचारादि-विशेषग्रार्थोपलिब्ससाधनत्वं लक्षग्रम्" (न्याय मंजरी पृ० १२)

ध्रथं:—यहां पर यह विचारारूढ़ है कि प्रमाण किसका नाम है, क्या उसका स्वरूप धीर लक्षण है? सो उसका उत्तर देते हैं— ध्रव्यभिचारी तथा संशय रहित पदार्थ की उपलब्धि होना है ऐसे स्वरूप को भा धारण करती है वह बोध तथा अबोध अर्थात् ज्ञान और अज्ञान लक्षण वाली सामग्री ही प्रमाण कहलाती है, इस सामग्री में ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अनेक कारक या कारण है। यतः इसको कारक साकत्य कहते हैं, यही प्रमाण है, क्योंकि पदार्थ के जानने में यह साधकतम है। बोध और अबोध तो प्रमाण का स्वरूप है, और अव्यव्यक्तिरात तथा संशयरहित पदार्थ की उपलब्धि कराना उसका लक्षण है, यहां पर कोई शंका करे कि प्रमाण शब्द करण साधन है "प्रमीयत अनेनित प्रमाण" साधकतम को करलहते हैं, साग्र कातवाय को सूचित करता है, अर्थात् "अतिवाय को साथक हो उसे साधकतम कहते हैं, सो यहां सामग्री को प्रमाण माना है तो कौन किससे साधक होगा । क्योंकि सामग्री तो एकरूप है। अब इस प्रकार को गंका का समाधान करते हैं— जिस कारण से करणसाधन प्रमाण शब्द है उसी कारण से सामग्री को—कारक साकत्य को न्यामग्री को निकारक साकत्य को निपार माना है, क्योंकि अनेक कारकों के होने पर नहीं होता है, अतः कारकसाकत्य हो प्रमाण है, उन

अनेक कारकों में से किसी एक को विशेष नहीं मान सकते, क्योंकि सभी के होने पर तो कार्य होता है, यौर उनमें से एक के भी नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, यही वात कही है कि— "अनेक कारकसिष्ठाने कार्य घटमानमन्यतरव्यपममे च विषटमानं करमे प्रतिष्ठायं प्रयच्छेत् । च चातिष्ठायः कार्यजन्मिन करमचिववधायंते सर्वेषां तत्र व्याप्रियमाराण्यात्" [न्याय मंजरी पृठ १३] अर्थात्— अनेक कारकों के निकट होने पर तो कार्य होता है और उनमें से एक के नहीं होने पर कार्य नहीं हो पाता है, अतः किसी एक को अतिष्ठाय युक्त नहीं कह सकते । यहां तो सभी कारकों का उपयोग होता है यौर इसीलिए तो इस साम्रयी का नाम कारक साकत्य है, इस कारक साकत्य या सामग्री के अंदर कोई कारक बोधक्य है और कार्य कार्य है, अतः "बोधाबोधस्वभावा तस्य स्वस्थिय" ऐसा कहा है, अर्थात् प्रकाश, इन्द्रियादि अबीध स्वभाववाले कारक हैं और ज्ञान वोधस्वभाववाले हैं। वस ! इन्हीं का समूह कारकसाकत्य है, यही प्रमा का सामकत्यक्त करण है, अतः यही प्रमा का सामकत्यक्त करण है, अतः यही प्रमा का सामकत्तमकरण है, अतः यही प्रमा हो।

# पूर्वपक्ष समाप्त #

# 

तत्र प्रमाणस्य क्षानमिति विशेषणेन 'प्रथ्यभिचारादिविशेषण्विशिष्टार्थोपलिष्यजनकं कारकसाकत्यं साथकतमत्वात् प्रमाणम्'इति प्रत्याख्यातम्; तस्याज्ञानरूपस्य प्रमेयार्थवत् स्वपरपरिच्छितौ साथक-तमत्वाभावतः प्रमाणस्वायोगात्-सत्परिच्छितौ साधकतमत्वस्याङ्गानविरोधिना क्षानेन व्याक्षत्वात् । छितौ परस्वादिना साधकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्; तत्परिच्छित्तावितिविशेषणात्, न बलु सर्वत्र साधकतमत्वं ज्ञानेन व्याप्तं-परस्वादेरिष ज्ञानरूपताप्रसङ्गात् । स्त्रानरूपस्यापि प्रदीपादेः स्वपरपरि-च्छितौ साधकतमत्वोपनम्भारोन तस्याञ्च्याशिरित्यप्यपुक्तम्; तस्योपचारात्तत्र साधकतमत्वव्यवहारात् ।

प्रमाण के लक्षण में "ज्ञान" यह जो विशेषण दिया है सो इस विशेषण से जरम्नैयायिक के द्वारा माना गया जो कारकसाकल्यवाद है जिसका खंडन हो जाता है, म्रर्थात् नैयायिक कहते हैं कि व्यभिचारादिशोषों से रिहत विशिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने वाला कारकसाकल्य है, म्रतः यह प्रमाण है, सो इस कथन का "ज्ञान" विशेषण से खंडन हो जाता है, क्योंकि कारकसाकल्य अज्ञानरूप है, वह प्रमेय-पदार्थ के समान म्रपना भौर पर का ज्ञान कराने में साथकतम हो ही नहीं सकता है, भ्रतः प्रमाण नहीं होगा, पदार्थ की परिच्छित्त-जानकारी के लिये भ्रज्ञान का विरोधी ज्ञान ही साधकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त-जानकारी के लिये भ्रज्ञान का विरोधी ज्ञान ही साधकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त की तो ज्ञान के साथ ही व्याप्ति है।

प्रश्न-छेदनिक्रया में तो परशु-कुठार-ग्रादि श्रज्ञानी ही साधक हो जाते हैं।

उत्तर — नहीं, यहां परिच्छित्ति का प्रकरण है, सर्वत्र साधकतम ज्ञान ही हो यह नहीं कहा है, क्योंकि साधकतम धीर ज्ञान की व्याप्ति करेंगे, तब तो कुठारादि भी ज्ञानरूप बन जायेंगे।

श्रंका—स्व ग्रीर पर की परिच्छित्ति में ग्रज्ञानरूप भी दीपक में साधकतमा देखी जाती है, ग्रतः ग्रतिव्याप्ति दोष ग्राता है। साकत्यस्याच्युपचारेण सावकतमत्वोपगमे न किचिवनिष्टम् मुख्यरूपतया हि स्वपरपरिच्छितौ सावक-तमस्य ज्ञानस्योत्पावकत्वात् तस्यापि सावकतमत्वम्; तस्याच्य प्रमाखं कारणे कार्योपचारात्-प्रज्ञं वै प्राणा इत्यादिवत् । प्रदोपेन मया दृष्टं चक्षुचाऽवगतं पूमेन प्रतिपक्षमिति लोकव्यवहारोऽप्युपचारतः; यया ममाऽयं पुरुषक्रज्ञतिति-तेवा प्रमिति प्रति बोचेन व्यवचावात्, तस्य त्यपरेणाध्यववानात्तन्यु-स्यम्। न च व्यपदेशमात्रात्यारमाध्यकवस्तुव्यवस्या 'नड्बलोदकं पादरोगः, इत्यादिवत् । ततो यदवोधा-ऽबोधकपस्य प्रमाणात्वापिथानकम् —

'लिखितं सक्षिणो क्रुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्' [ ] इति तरप्रत्यास्यातम् ; ज्ञानस्यैवा-ऽनुपचरितप्रमाणव्यपदेशार्हत्वात् । तथाहि-यद्यत्राऽपरेण व्यवहितं न तत्तत्र मुख्यक्पतया साधक-

समाधान-यह शंका अयुक्त है, दीपक में तो उपचार से साधकतमपना माना है, ऐसा ही कारकसाकल्य को उपचार से साधकतमपना मानो तो हम जैन को कुछ अनिष्ट नहीं है, मुख्य रूप से स्वपर की परिच्छित्ति में तो ज्ञान साधकतम है, धीर उसको उत्पन्न कराने में कारण होने से कारकसाकल्य को भी साधकतमपना हो सकता है, इस तरह प्रमाण के-ज्ञान के कारण में कार्य का उपवार करके प्रश्न ही प्राण है, इत्यादि के समान कहा जाता है, धर्यात प्रमाण का जो कारण है उसको भी प्रमाण कहना यह उपचारमात्र है, ग्रांख के द्वारा जाना, दीप से जाना, धम से जाना इत्यादि लोक व्यवहार भी मात्र भौपचारिक है, "यह पुरुष मेरी आंखे हैं" इत्यादि कहना भी उपचार है, क्योंकि इनके द्वारा होने वाली जानकारी के प्रति ज्ञान का व्यवधान पड़ता ही है, ज्ञान में तो ऐसा नहीं है, वह तो अव्यवधान से वस्तू को जानता है, उपचारसे कोई पारमाधिक वस्तुव्यवस्था नहीं होती है, जैसे "नडवलोदकं पादरोगः" नडवलोदक पादरोग है, घास से युक्त जो जल होता है उसे नडवलोदक कहते हैं, उससे पैर में रोग होता है, तालाब आदि में गंदा पानी होता है, उसमें बार बार पैर देने से पैर में ''नारू" नामका रोग हो जाता है, उसमें घटने के नीचे भाग में धागे के समान भाकारवाले लंबे २ दो इन्द्रिय कीड़े निकलते हैं, पैर में छेद भी हो जाते हैं, सो पैर में रोग होने का कारण होने से उस पानी को भी रोग कहना उपचार मात्र है ] सो नड्बलोदक पादरोग है ऐसे कहने मात्र से कोई साक्षात् जल ही रोग नहीं बन जाता है, इस प्रकार वास्तविक वस्तु को जानने के लिए जान ही साधकतम है, भीर उपचार से कारक साकल्यादि भी सावकतम है; यह सिद्ध हमा। कोई ज्ञान भीर ग्रज्ञान को समानरूप से प्रमाण बताते हैं, "लिखितं साक्षिणो भक्तिः प्रमाणं त्रिविधं तम्ब्यवचेवाह्मं, यथा हि िश्कदिकियायां कुठारेण व्यवहितोऽयस्कारः, स्वयस्परिच्छितो विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं साकस्यादिकमिति । तस्मात् कारकसाकस्यादिकं साधकतमव्यपदेशाई न भवति ।

किंच; स्वरूपेश प्रसिद्धस्य प्रमासात्वादिव्यवस्या स्यामान्यवामितप्रसङ्गात्-न च साकत्यं स्वरूपेसा प्रसिद्धम् । तस्वरूपं हि सकलान्येव कारकास्मि, तद्धमों वा स्यात्, तस्कार्यं वा, पदार्थान्तरं

स्मृतम्", नैयायिक वैशेषिक तो लिखित झादि को प्रमाण मानते हैं, धर्यात् राज-शासनादि के जो कानून लिखे रहते हैं वही प्रमाण है ऐसा कहते हैं, जिसमें साक्षी देनेवाले पुरुष हों वे पुरुष भी प्रमाण हैं (अथवा साक्षी देनेवाला पुरुष भी प्रमाण है) तथा-मुक्तिः—उपभोग करनेवाला या जिसका जिस वस्तु पर कब्जा हो वह पुरुष प्रमाण है, ऐसा तीन प्रकार का प्रमाण मानने वाले का भी ज्ञान पद से लंडन हो जाता है, क्योंकि वह भी अज्ञानरूप है, वास्तविक प्रमाण तो ज्ञान ही होगा, इसी को भीर भी सिद्ध करते हैं—जो अन्य से अ्थवहित होकर जानता है वह साषकतम नहीं होता, जैसे बढ़ई कुल्हाड़ी से व्यवहित होकर लकड़ी को काटता है। पर के द्वारा माना गया कारकसाकत्यादिक भी स्व पर की परिच्छित्ति में ज्ञान से व्यवहित होते हैं, भतः वे साषकतम नहीं होते हैं।

भावार्ष — नैयायिक झादि वेदवादियों का मात्यग्रन्थ "याज्ञवल्क्य स्मृति" नामका है, उसमें लिखित भावि प्रमाणों के विषय में इलोक है कि—

> प्रमाणं लिखितं श्रुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमामावे दिन्यान्यतमश्रुच्यते ।।२॥

> > — अध्याय २

वर्ष —िलिखितप्रमाण, मुक्ति प्रमाण, साक्षीप्रमाण, इस प्रकार मानुष प्रमाण के ३ भेद हैं, राज्यशासन के अनुसार लिखे हुए जो पत्र हैं, वे लिखित प्रमाण हैं, उपभोग करनेवाला अर्थात् जिसका जिस वस्तु पर कब्जा है वह ब्यक्ति या उसका कथन भुक्ति प्रमाण है, जिस वस्तु के विषय में विवाद होने पर उसके निर्णय के लिए जो साक्षीदार होते हैं उन पुरुषों को ही साक्षी प्रमाण कहते हैं, साक्षी पुरुषों के विषय में लिखा है कि —

वा गत्यन्त्रराभावात् ? न तावत्सकलान्येव तानि साकत्यस्वरूपम्; कर्नुं कर्मभावे तेषां करए।स्वानुप-पत्ते: । तद्भावे वा—प्रत्येषां कर्नुं कर्मरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्, सकलकारकव्यति-रेकेसान्येषामभावात्, भावे वा न कारकसाकत्यम् । नापि तेषामेव कर्त्न् कर्मस्थताः; करस्यत्वामपु-पगमात् । न चैतेषां कर्त्न् कर्मरूपासामिष करस्यत्यं-परस्परविरोषात् । कर्नुता हि झानविकीपाप्रयत्ना-

#### तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधानाः भ्रद्भवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ।।६८।।

---बच्याय २

अर्थ — जो पुरुष तपस्वी हैं, दानशील, कुलीन, सत्यभाषी, बर्मपुरुषार्थी, सरल-परिणामी, पुत्रवाला तथा धनिक है वह किसी विषय में साली दे सकता है अन्य नहीं, और मो इस विषय में उस प्रन्थ में बहुत लिखा है, जैनाचार्य ने इस प्रकार के प्रमाण के लक्षण का निरसन किया है कि ऐसे प्रमाण तो सभी ही भजानरूप हैं, क्योंकि वस्तुतत्व को जानने के लिए एक ज्ञान ही अव्यवहितरूप से साधकतम-करण है, भन्य कोई भी वस्तु नहीं।

दूसरी बात यह है कि जो स्वरूप से प्रसिद्ध जात होता है उसी में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है, अप्रसिद्ध में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती प्रधाँत् प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती प्रधाँत् प्रमाणपने की व्यवस्था नहीं वन सकती है, अन्यया प्रतिप्रसंग होगा। अर्थात् जो स्वरूप से रहित है—स्वरूप से प्रसिद्ध नहीं है ऐसे कारकसाकल्य को स्वीकार करते हो तो खरविषाण को भी स्वीकार करना चाहिए, कारकसाकल्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध है नहीं। कारक साकल्य का स्वरूप प्रमाण को भी स्वीकार करना चाहिए, कारकसाकल्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध है नहीं। कारक साकल्य का स्वरूप प्रमाण कारक साकल्य का स्वरूप कारक ही कारक साकल्य का स्वरूप है? या कारकों का कार साकल्य का स्वरूप है है अन्य कारकों का कारक साकल्य का स्वरूप है है, या कारकों का कारक साकल्य का अर्थ होता नहीं है, यवि सकलकारकों को कारक साकल्य का अर्थ होता नहीं है, यवि सकलकारकों को कारक साकल्य का तो कर्ता कर्म प्रमाण को तो सकलकारकों के सभी करण स्वानीं तो सकलकारकों के सभी करण स्वानी तो साकलकारकों के सभी करण स्वानी वें सकलकारकों को लेहना वर्गों के सन्य किसी को कर्ता कर्म का ना प्रोग या उन्हीं को ? अन्य को तो कहना नहीं वर्गों के सकलकारकों को छोड़कर अन्य कोई है ही नही यदि है तो वह सकलकारक ही कारक साकल्य है, यह कहना असत्य ठहरता है, यदि कही कि उन्हीं को

बादता स्वातन्त्र्यं वा, निर्वेत्पंत्वादिषर्वयोशित्वं कर्मत्वम्, करणुरवं तु प्रवानिक्रयाऽनाधादत्वमित्येतेचां कथमेकत्र सम्भवः तम्र सकलकारकाणि वाकस्यम् ।

नापि तद्वमै:-स हि संयोगः, अन्यो वा ? संयोगअं ल; ब्रास्याऽनन्तरं-विस्तरतो निवेशात् । अन्यअत् तु; नास्य साकन्यरूपता अतिप्रसङ्गात्-व्यस्तार्यानामपि तत्सम्भवात् । कि वाऽसी कारकेम्यो-

प्रवाल को कर्म कर्ता आदि हैं वे करणुरूप होकर भी पुनः कर्ता भादि रूप बन जाते हैं ऐसा कहना हो तो वह बेकार है, क्योंकि वे तो करणरूप बन चुके हैं, उन्हों को कर्ता भीर कर्म करना पुनः करणरूप करना ऐसा तो परस्पर में विरोध है। ज्ञान, विकीधों, प्रयत्न की आधारता जहां है वहीं कर्तृता है। निवंत्यं आदि धर्म को कर्म कहते हैं, प्रधान किया का जी भाधार नहीं वह करण है, मीमांसक मतमें निम्न प्रकार से कर्ता, कर्म भीर करण कारकों के लक्षण माने गये हैं—ज्ञान का भाधार भर्यात् जिसमें ज्ञान हो वह कर्ता है, तथा विकीधों अर्थात् करने की जिसकी इच्छा है वह कर्ता है और प्रयत्न के भाधार को कर्ताकारक कहते हैं। भ्रथवा स्वतन्त्र को कर्ता कहते हैं। कर्मकार के के भर्दे हैं, निवंद्यं, प्राप्य, विकायं, जिसमें नयी भ्रवस्था उत्पन्न होती है वह निवंद्यं कर्म है, सिद्ध वस्तु ग्रहण करना प्राप्य है भीर वस्तु को किया पर विकाय करना विकायं है, करण कारक-जानने रूप या छेदनादि प्रधानरूप जो कियाएं हैं उनका जो आधार नहीं है वह करणकारक कहलाता है इस प्रकार आप लोग कर्ता आदि का लक्षण मानते हैं, सो यह सब भिन्न २ लक्षण वाले होने से एक जगह एक को ही सब कर्ता आदि रूप धाप कैसे बना सकते हैं, भर्षात् नहीं बना सकते, भ्रतः सकल कारकोंको कारकसाकत्य कहना सिद्ध नहीं हुं छा।

कारकों के धर्म की कारकसाकत्य कहना भी नहीं बनता, धर्म क्या है, क्या वह संयोग रूप है, या अन्य प्रमेयता आदि रूप है। संयोग रूप घर्म को कारकसाकत्य कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि हम संयोग का धागे निषेध करनेवाले हैं, अन्य कहो तो सकल रूपता नहीं रहेगी। अतिप्रसंग होगा, व्यस्त—एक एक—भी कारक साकत्य कहलावेंगे। तथा वह धर्म कारकों से अभिन्न है ऐसा कहो तो दोनों अभिन्न होने से एकमेक हो बावेंगे, अतः या तो धर्म हो रहेगा या बात्र कारक हो रहेंगे। यदि धर्म भिन्न है तो संबन्ध होना मुक्तिल है, तथा संबंध मान भी लिया जावे तो एक धर्म का सभी कारकों में एक साथ रहना संभव नहीं, क्योंकि अनवस्थादि दोष आते हैं,

ऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तः वा ? यद्यव्यतिरिक्तः, तदा वर्ममात्रं कारकमात्रं वा स्यात् । व्यतिरिक्तक्षे त्य-म्बन्धाःविद्धः । सम्बन्धेऽपि वा सकतकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धेऽनेकदोषदुश्वामान्यादिरूपता-पत्तिः । क्रमेण सम्बन्धे सकलकारकथर्मता साकत्यस्य न स्थात्-यदैव हि तस्यकेन हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति ।

नापि तत्कार्यं साकत्यम्—नित्यानां तज्जननस्वभावत्वे सर्वदा तहुत्पत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाग्गो-त्यत्तिसमये सकततदुत्पाद्यप्रमाग्गोत्पत्तिश्च स्यात् । तषाहि-यदा यज्जनकमस्ति-तत्तदौत्पत्तिमस्प्रसिद्धम्,

तथा कारकों के धर्म को सामान्यरूप होने का भी प्रसंग ग्राता है, क्योंकि सामान्य ही पैसा होता है. यगपत अनेक व्यक्तियों में वही रहता है और कारक धर्म भी यदि ऐसा धानने में आता है तो वह सामान्य के समान ही होगा, और वह सामान्य के समान ही अनेक दोषों से दूषित माना जायगा, सामान्य एक और नित्यरूप प्रापने माना है. इसी प्रकार इस धर्म को भी एक और नित्यरूप आपको मानना पडेगा, तथा नित्य और एक रूप मानने पर ही उस धर्म की धनेक कारकों में यूगपत् वृत्ति होगी धीर ऐसी ही बात ग्राप कह रहे हो, यदि कारकों का धर्म कारकों में कब से रहता है ऐसा कहो तो सकल कारकों का धर्म साकल्य है ऐसा फिर नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह एक में है तब वह उतने ही में ही है, अन्य कारक तो फिर उस धर्म से रहित हो जावेंगे। कारकों के कार्य को साकल्य कहो तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारक तो नित्य हैं, यदि वे कार्य करेंगे तो सर्वदा करते ही रहेंगे, इसी प्रकार दूसरा दोष यह भी होगा कि एक प्रमाण के उत्पन्न होते समय ही उन कारकों के द्वारा उत्पादन करने योग्य सभी प्रमाणों की उत्पत्ति हो जावेगी, यही बताया जाता है-जब जिसका पैदा करने वाला रहता है तब उसकी होना प्रसिद्ध ही बात है, जैसे कि उसी काल का माना गया एक प्रमाण उत्पन्न हो जाता है, पूर्वोत्तरकाल में होने वाले सभी प्रमाणों का कारण तो उस विवक्षित समय में मौजूद ही रहता है; क्योंकि आत्मादि कारण नित्य हैं, यदि इन भात्मादि कारणों के होते हुए भी सभी प्रमाणों की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर वह कभी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से तो बस सारा संसार ही प्रमाण से रहित हो जावेगा, ग्रात्मादिकारण सतत् मौजूद रहते हुए भी वे प्रमाण भूत कार्य तो अपने योग्य काल में ही होते हैं ऐसा कही तो उन आत्मादिक का कार्य प्रमाण है ऐसा कह ही नहीं सकते हो, विरोध भाता है, देखो - वे भात्मादिक कारण तो हैं. पर फिर भी वह प्रमाणभून कार्य नहीं हुआ और पीछे अपने आप यों ही वह हो गया, यदि तुम कहो कि जब प्रपने कालमें प्रमाण कार्य उत्पन्न होता है तब धारमादि पदार्थ तो मौजूद ही रहते हैं बतः उनके सद्भाव में कार्य हुआ ऐसा माना जाता है तो ऐसी मान्यता में धाकाशादिक को भी कारण मानना होगा, क्योंकि ये भी प्रमाण को उत्पत्ति के समय मौजूद ही रहते हैं, ये कहीं इधर उधर जाते नहीं धीर नष्ट भी होते नहीं हैं।

नैयायिक — आकाश को भी प्रमाण का कारण मानना ( मर्थात् कारक साकल्य के प्रन्दर आकाश को भी लेना ) हमें इष्ट ही है, अतः हमारे ऊपर कोई दोष नहीं दे सकते।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो आत्मा एवं अनात्मा में जो भेद या विभाग है वह नष्ट हो जाता है, मतलब — जो प्रमाण का कारण है वह आत्मा है, और जो प्रमाण का कारण नहीं है वह अनात्मा है इस प्रकार का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रापने जड़ बात्मा को भी प्रमाण का कारण बान लिया है। जहां पर प्रमिति-ज्ञान-रहता है वह तो ग्रात्मा है और जिसमें प्रमिति-ज्ञान-समवेत नहीं होता वह आकाश है, ऐसा आत्मा और ग्रानात्मा के विभाग का कारण तो मौजूद ही है।

जैन—यह कथन भी बिना विचारे किया है, क्योंकि स्नभीतक जब समवाय नामक पदार्थे ही सिद्ध नहीं है तो फिर समवेत कैसे सिद्ध हो सकता है, स्नर्थात् नहीं हो सकता।

नैपायिक—जो जब जहां जैसा होता है तब तहां वैसे ही झात्मादि कारण उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं, इसलिए एक साथ सब प्रमाण उत्पन्न नहीं होते हैं। करस्यसमयंस्वान्नं कदा सक्तन्नप्रमाणोत्यत्तिप्रसक्तिरित्यप्यसम्भाव्यम्; तत्स्वभावभूतसामध्यंभेदमम्बरेस्य कालादिभेदायोगात्, अत्यया दृष्टस्य पृषिक्यादिकार्यमानात्वस्याङ्कष्टपाधिवादियरमाण्यादि-कारस्यानुर्विच्यं किमर्थं समप्येते ? नित्यस्वभावमेकभेव हि किचित्समर्थनीयम् । यथा च कारस्य-णातिभेदमन्तरेस्य कार्ययेवेवोनोपपचले तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेस्यापि । न च ययैक्याशक्त्येकमनेकाः शक्तीविध्यमिति तत्राप्यमेकशक्तिपरिकल्पनेऽनवस्यापसङ्गात्, तयैव तदनेकं कार्यं करिष्यतीति वाच्यम्; यतो न मिन्नाः शक्तीः क्याविच्छक्त्या कश्चिद्धारयतीति जैनो मन्यते-स्वकारस्यकापातदात्मक-स्वैवाऽयोग्यादात ।

जैन — यह रूपन ठीक नहीं, क्यों कि झात्मादि में भिन्न स्वमाव माने बिना कार्य में भेद नहीं बनता, यदि स्वभाव भेद के बिना ही कार्य में देश भेद धीर काल भेद होता तो फिर पृथिवी झादि धनेक प्रकार के कार्यों को देखकर उन कार्यभेदों के हारा कारएक्स परमाणुओं में भेद काहे को माना जाय, वर्थात् पृथ्वी, जल, ध्रानि, वायु इन वारों के परमाणु पृथक् पृथक् क्यों मानते हो, आपको तो ब्रह्मवादी के समन एक ही नित्य स्वभाववाला कोई कारएा मान लेना चाहिये, इस प्रकार कारण की जाति में भेद हुए बिना कार्य में भेद नहीं होता है यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार दाक्ति-भेद के बिना भी कार्य में भेद नहीं एक सकता है, यह भी सिद्ध हो जाता है।

श्रंका —आत्माविक कारणरूप पदार्थ जिस एक शक्ति के द्वारा ध्रनेकों श्रास्तियों को धारए। करता है, उन ध्रनेकों श्रास्तियों को धारए। करने में भी तो अनेक श्रास्तियों की उसे जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से तो ध्रनवस्था आती है, ध्रतः कारण-रूप वस्तू एक शक्ति के द्वारा ही ध्रनेकों कार्य करती है ऐसा मानना चाहिए।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं —हम जैन किसी भी वस्तु को उसकी शक्ति से भिन्न नहीं मानते हैं, धर्यात् धात्मा किसी एक ही शक्ति के द्वारा सर्वथा भिन्न ऐसी अनेक शक्तियों का घारक है इस प्रकार से नहीं मानते हैं, आत्मा ध्रादिक पदार्थ जब किसी धन्य ध्रवस्था-पर्यायरूप-से उत्पन्न होते हैं तब वे नाना शक्ति स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं ऐसा हमने स्वीकार किया है।

नैयायिक— सहकारी की घ्रपेक्षा लेकर धात्मादि कारण कार्य को करते हैं और सहकारी कारण घनेक प्रकार के होते ही हैं, छतः कार्य में नानापना पाया जाता है। सहकारिसव्ययेक्षाणां जनकरवा है शकालस्वभावभेदः। कार्ये न विरुध्यतहस्यि वार्तम् ; नित्यस्यानुभकार्यतया सहकार्ये उपेक्षाया ध्रयोगात् । सहकारित्णो हि भावाः कि विशेषाधायित्वन, एकार्यकारित्वेन वाभिधीयन्ते ? प्रवप्यके किसती विशेषक्तेत्रस्यो भिष्ठः ध्रमिक्षो वा तैविधीयते ? भेदे सम्बन्धासित्वे स्तदवस्यमेवाकारकत्वनेत्रेवां पूर्ववस्यायामित्व प्रभादय्यनुवच्यते । तदसिद्धिभ्र समनाया-दिसम्बन्धस्याप्ते निराकिष्वमात्यत्वत्व पुत्रसिद्धः । विभिन्नातिष्वयात् कार्योरप्तती वाण कारकव्यपदेशो-ऽपि कत्यनाशित्वकत्वत्वत् एव-धतिश्वस्यये कारकत्वत् । द्वितीयपक्षे तु कथमेतेवां नित्यता जत्यात्व सिनाशात्मकातिष्वप्रविद्यात्वस्यस्यक्ष्यत्व , एकार्यकारित्वेन त्वेवां सहकारित्वं नाम्माभिः प्रतिक्षिप्यते, कित्वपरिक्षामित्वे तेवां प्राक् प्रभात् पृथमावावस्यायामिप-कार्यकारित्वन्तः 'सहैव कृवैन्ति' इति नित्यते न वदते । न सन् साहित्येऽपि भावाः परक्षेत्रक् कार्यकारित्यः। स्वयमकार-

जैन-यह जवाब भी ठीक नहीं है, क्योंकि झात्मा श्रादि पदार्थ तो नित्य है, उन्हें सहकारी की अपेक्षा ही कहां है, यदि जबरन मान भी लिया जावे तो सहकारी पदार्थ घात्मादि में विशेष अतिशयपना लाते हैं ? या कि घारमा के साथ एकरूप होकर कार्य करते हैं ? प्रथम पक्ष लिया जाय तो वे सहकारी हैं, उनके द्वारा विशेषता जो आवेगी वह भिन्न रहेगी अथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है तो उसे कौन जोडेगा. भीर बिना सम्बन्ध जुड़े सहकारी की उपेक्षा से रहित जैसे वे कार्य नहीं करते थे वैसे ही उनके मिलने पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अतिशयरूप विशेषता तो भिन्न ही पड़ी है. समवायादि संबंध भी उस विशेषता को आत्मादि के साथ जुड़ा नहीं सकते, क्योंकि समवाय का खण्डन ग्रागे होने वाला ही है, ग्रीर यदि नैयायिक उस भिन्न श्रतिशय से ही कार्य की उत्पत्ति मान लेंगे तब तो उनका कारकसाकल्य कल्पनारूपी शिल्पी के द्वारा बनाया हुआ काल्पनिक हो जायेगा क्योंकि अतिशय ने ही सब कार्य किया है. दसरा पक्ष माना जाय कि सहकारी की विशेषता आत्मादिक से अभिन्न है सो ऐसा मानने से भारमादि पदार्थ नित्य कैसे रहेगे, क्योंकि वे भारमादि पदार्थ उत्पाद विनाशात्मक सहकारीके अतिशय से अभिन्न होने के कारण उत्पाद विनाशात्म हो जायेंगे, जैसा कि अतिशय का स्वरूप उत्पाद विनाशात्मक है। एकार्थ होकर आत्मा ग्रीर सहकारी कारण कार्य करते हैं यह पक्ष तो हम मानते हैं, किन्तू भारमादि तो अपरिसामी हैं. बत: सहकारी कारणों के संयोग के पहिले और पीछे उनके संयोग से रहित प्रवस्था में भी वे कार्य करते रहेंगे तो ऐसी हालत में सहकारी कारणों के मिलने पर साथ ही वे कार्य करते हैं यह नियम नहीं बनेगा. तथा कोई भी पदार्थ कासामन्यसिव्यानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः कार्यकारको भवेत् म्वास्मित् तु कारकव्यपदेशो विकल्पकल्पितो भवेत् । तथा चान्यस्थानुपकारिस्यो भावमनपेदयेव कार्यै तिद्विकतेम्य एव सहकारिन्यः समुत्यश्चेत । तैम्योऽपि वा न भवेत्, स्वयं तेषामप्यकारकत्वात् परक्षे-स्था कारकत्वात् । प्रतः सर्वेषां स्वयमकारकत्वे परक्षेस्य स्वयं तथामप्यकारकत्वात् परक्षेत्र स्वयं कार्यकारकत्वात् । प्रतः सर्वेषां स्वयमकारकत्वे परक्षेस्य स्वयं स्वयं त्यात्वात् । तदार्तोच्छेदतो न कुतिम्रत् किस्बहुत्यश्चेत । ततः स्वक्षेसीव भावाः कार्यस्य कर्तार इति न कदाचित्तत्वियोपरितः स्यात् ।

सहकारी कारण मिलने के बाद भी पररूप से कार्य नहीं करते हैं अर्थात् सहकारीरूप से कार्य नहीं करते है, अपनेरूप से ही कार्य करते हैं । दूसरी बात यह है कि जो स्वतः अकारक हैं वे सहकारी के मिलने पर भी कार्यों के कारक नहीं हो सकते, यिव वे कार्यों के कारक होते हैं तो सहकारी ने ही कार्य किया यही माना जायमा, वो ऐसी हालत में आत्मा में कारकपना मानना काल्पनिक ही ठहरता है, अतः अनुपकारी उस वेकार आत्मादिक की अपेक्षा के बिना ही वे भकेंत सहकारी ही कार्य उत्पन्न करने लगेंगे, अथवा उनसे भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगा, क्योंकि वे सहकारी भी तो स्वतः अकारक ही हैं। मात्मादिक की सहायता से ही वे कार्य करने में योग्य माने गये हैं, अन्य में तो सारे के सारे (आत्मा सहकारी आदि ये सव) स्वयं जब कार्य करने में असमर्थ हैं तब एक दूसरे की सहायता से भी इनमें कार्य करने की झमता नहीं आ सकने से कारक की बात ही समाप्त हो जाती है, अर्थात् ऐसी हालत में किसी से भी कुछ कार्य नहीं उत्पन्न हो सकेंगा, इसलिये इस आपत्ति को दूर करने के लिये प्रत्येक पदार्थ स्वतः ही कार्य करते हैं ऐसा साना जावे तो कार्य का होना कभी नहीं रुकंगा— हमेशा ही कार्य होता रहेगा।

नैयायिक--- कार्य सामग्री से उत्पन्न होते हैं, और सामग्री जो होती है वह दूसरे २ अनेक कारणरूप होती है, इसलिये नित्य धात्मादि एक एक पदार्थ से कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं, मले ही उन धात्मादिक में कार्य करने का स्वभाव है।

जैन—नैयायिक का यह कथन गलत है, क्योंकि ये धात्मादिक ध्रकेले क्रम से कार्य कर लेते हैं तो फिर उन कार्यों की धनेक तरह की भिन्न भिन्न काल में होने वाली दूसरी दूसरी सामग्रो की क्या जरूरत है, उन कार्यकर्ता झात्मादिक नित्य पदार्थों को जो कि कार्य करने की सामर्थ्य घारण कर रहे हैं उनको खुद ही सारे कार्य कर डालना चाहिये, यदि वे नहीं करेंगे तो उनमें ऐसी सामर्थ्य काहे को मानना, वस्तु में

ननु कार्याणां सामग्रीप्रथवस्यभावस्यात् तस्याझापरापरप्रत्यययोगरूपरवारप्रत्येकं निर्यानां तिरुव्यास्यभावत्येक्यानुत्यत्तिस्त्यामिति, तदप्यसाम्प्रतम्; यतोऽयभेकोऽपि भावः क्रमभाविकायोत्पादने समर्थोऽतः क्षयोयां विश्वकालापरापरप्रत्यययोगलकाणाःजेकशामग्रीप्रभवस्यभावता स्यात् ? एकेनाणि हि तेन तज्जननसामय्ये विश्वाणेन तान्युरपावितिक्यानि, क्षयमन्यया केवलस्य तज्जननस्यभावता सिद्धपेत् ? तस्याःकार्यप्रापुर्वाचानुमीयमानस्वस्यत्वात् प्रयोगः-यो यत्र जनवति नासौ तज्जननस्यभावः स्यायः गोधूमो यवाङ्कुरभजनयस्य तज्जननस्यभावः, जनयित चार्यकेवलः कवाविवस्युत्तरोत्तर-कालभावीन प्रत्यान्तरपेष्याणित । ननु प्रत्ययान्तरपेष्यक्ष कार्यजननस्यभावत्वाकारी क्रवस्य व्यवस्यान्तरपेष्य कार्यजननस्यभावत्वाकारी केवलस्तज्जनयति, न च सहकारिसहितासहितासहितासहितासस्योरस्य स्वभावभेदाः; प्रत्ययान्तरापेकास्य-

कार्य को उत्पन्न करने का स्वमावकार्य की उत्पत्ति के बाद अनुमान से सिद्ध होता है, देखों अनुमान से यह बात सिद्ध है कि आत्मादि पदार्थ अकेले समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे कार्य के अजनक हैं, जो जिसको पैदा नहीं करते वे उसके उत्पादक नहीं माने हैं, जैसे गेहूं जौ के अंकुर को पैदा नहीं करते सो वे उसके उत्पादक नहीं माने गये हैं। आत्मा आकाश प्रादि अकेले रहकर कभी भी उत्तरोत्तर काल में होनेवाले तथा कारणान्तर की अपेक्षा रखनेवाले कार्यों को नहीं करते हैं, अतः वे आत्मादिक उन कार्यों के जनक नहीं हैं।

नैयायिक — कारणान्तर की प्रपेक्षा लेकर कार्य को करना ऐसा ही प्रात्मा-दिक का स्वभाव है, स्रतः वे प्रकेले कार्य नहीं करते, सहकारी सहित अवस्था और उस से रहित अवस्था इन दोनों में स्वभाव भेद भी नहीं है, वे तो हमेशा कारणान्तर की प्रपेक्षा लेकर कार्य करने के जातिस्वभाव को नहीं छोड़ते हैं।

जैन — नैयायिक की उत्पर कही हुई यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि कारएगान्तर की निकटता होते हुए भी वे धात्मादि तो स्वरूप से कार्य करते हैं और स्वरूप
तो सहकारी के मिलने से पहिले भी था, धतः उन्हें तो पहिले भी कार्य करना ही
चाहिये, यदि सहकारी के द्वारा उन धात्मादि कारकों में अतिशय आता है और उस
धितशय के कारएग ही कार्य होता है तो फिर उस उपकारक धितशय से कार्योत्पत्ति
हुई, आत्मादि तो व्यर्थ हुए। यदि अनुपकारक वेकार उस आत्मादि में जबदंस्ती
कारकपना स्वीकार किया जाय तो फिर चाहे जो वस्तु चाहे जिसकी उत्पत्ति में बिना
कारण ही कर्त्तांक्प मानी जानी चाहिये, जैसे कि वस्त्र बनाने में जुलाहा कारएग है तो
वह मिट्टी से घड़े के बनाने में भी कारएग मान लेना चाहिए; इस प्रकार का इस

क्कार्यं जननस्वभावतायाः सर्वदा भावात्, तदय्येवलस् । यतः प्रत्ययान्तरसिष्ठधानेऽपि स्वरूपेर्युवास्य कार्यकारिता, तब प्रागप्यस्तीति प्रागेवातः कार्योत्पत्तिः स्यात् । प्रत्ययान्तरस्यश्चास्यातिध्यसम्भवे तदयेक्षा स्यादुपकारकेष्वेवास्याः सम्भवात्, सन्यवाऽतिप्रसङ्गात् । तत्त्विष्ठधानस्यासिष्ठधानतुत्यत्वाव केवल एवासी कार्यं कुर्योत्, सकुर्वश्च केवलः सहितावस्थायां च कुर्वन् कवमेकस्वभावो भवेद्विश्द्वधर्मान्ध्यासतः स्वभावभेदानुवङ्गात् ?

किञ्च सकलानि कारकारिए साकल्योत्पादने प्रवर्तन्ते, ग्रसकलानि वा ? न तावत्सकलानि साकल्यासिद्धी तत्सकलत्वासिद्धे: । ग्रन्योऽन्याश्रयश्च-सिद्धे हि साकल्ये तेषां सकलरूपतासिद्धिः,

मान्यता में प्रतिप्रसंग पाता है, नित्य प्रात्मादिक पदार्थ में सहकारी की निकटता हो तो भी वह नहीं के बराबर है, झात्मादिक पदार्थों को तो अकेले रहकर ही कार्य कर लेना चाहिए. यदि वे आत्मादिक बकेले कार्य को नहीं करते और सहकारी सहित होकर करते हैं तो फिर उनमें एक स्वमावता कहां रही. अर्थात सहकारी हो तो कार्य करना और नहीं तो नहीं करना ऐसे उनमें दो स्वभाव तो हो ही गये. इस तरह भनेक विरुद्ध धर्मस्वरूप हो जाये उनमें स्वभावभेद मानना ही पडेगा। भच्छा भाप हमको यह बताभ्रो कि सभी कारक साकल्य को उत्पन्न करने में प्रवृत्ति करते हैं या कुछ थोड़े से कारक ? सभी तो कर नहीं सकते, क्योंकि सभी साकल्य ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो सकल कैसे सिद्ध होगा। तथा ऐसी मान्यता में अन्योन्याश्रय दोष भी आता है अर्थात साकल्य सिद्ध होने पर कारकों में सकलरूपता की सिद्धि होगी और उसकी सकलरूपता की सिद्धि होने पर साकल्य की सिद्धि होगी, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं पायेंगे, यदि द्वितीय पक्ष की अपेक्षा लेकर "कछ थोडे से-असकल कारक-साकल्य को उत्पन्न करेंगे" ऐसा कहा जाय तो अतिप्रसंग दोष भावेगा, भर्यात फिर कारक साकल्य यह नाम ही विरुद्ध हो जावेगा । दूसरी बात यह है कि जिस स्वभाव की निकटता से यह कारक समूह साकल्य को उत्पन्न करता है, उसी स्वभाव के द्वारा वह प्रमा-ज्ञान-को ही क्यों नहीं पैदा करेगा, अर्थात करेगा ही, तो फिर उस साकल्य को व्यर्थ में मानने की क्या जरूरत है. अर्थात कारक समृह से साकल्य और साकल्य से ज्ञान का पैदा होना ऐसा क्यों मानना, सीधा कारक समृह ही जान को पैदा करे. यदि कही कि कारण के बिना प्रमा-जान उत्पन्न नहीं होती तो साकल्य में भी एक भिन्न करण मानना चाहिए भीर इस तरह मानने से भनवस्था दोष भायेगा, यदि कहा जाय कि साकत्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, भतः उसमें

तिसद्धौ च साकस्यसिद्धिरिति । नाप्यसंकनात्यतिप्रसक्तः । किच्च यया प्रत्यासस्या तथाविधान्येतानि साकस्यमुत्यादयन्ति तयैव प्रमासप्युत्यादयिष्यन्तीति व्यर्था साकस्यकस्यनः । करण्यमन्तरेण प्रमोत्यस्यभावे साकस्यप्रदास्य करण् कस्यनीयिष्यत्यनस्या । न चाष्यसिद्धत्यासाकस्यस्यादोधोऽप्रम्; प्रात्मान्तःकरण्यसंयोगादितीन्द्रियस्याच्यकाऽविषयस्यात् । केवलं विधिष्टार्थोपलिष्यसस्याक्रभयेनस्याऽप्रसाद्वस्य करण्यमन्तरेणानुपपसं स्तन्यरिकस्यनः तय मनोस्रस्याक्रस्यम् द्वार्यम्यस्य व्यार्थितं न सम्यस्य । तथ सकस्यभेवत्यव-

कोई दौष नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रात्मा मन म्रादिका संयोग तो भ्रतीन्द्रिय है वह तो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष है नहीं, सिर्फ बिशिष्ट पदार्थ का जानने रूप जो कार्य है कि जो भ्रष्यक्ष से सिद्ध है वह करण के बिना नहीं हो सकता सो इतने मात्र से यदि करण को मानते हो तो वह करण भ्रन्तरंग मन रूप भी होता है, ऐसी हालत में साकत्य ज्ञानरूप कार्य को करता है ऐसा निष्वय तो नहीं रह सकता, इसलिये प्रारंभ में जो बार पक्ष रखे थे उनमें से तीसरा पक्ष — सकलकारकों के कार्य को साकत्य कहते हैं — ऐसा जो है वह भी ठीक नहीं रहा।

इसी प्रकार पदार्थान्तर भी साकल्यरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत् के समस्त पदार्थों में साकल्यरूपता का प्रसङ्ग प्राप्त हो जावेगा, ध्रयति संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब साकल्यपने को प्राप्त हो जावेंगे, धौर पदार्थ तो हमेशा ही उपलब्ध होते रहते हैं, अतः सभी को हमेशा ध्रयं की उपलब्ध प्रमाण होने से सभी व्यक्ति सर्वज्ञ बन जावेंगे, इस प्रकार कारक साकल्य का स्वरूप ही असिद्ध है, यदि सिद्ध है तो भी वह झान से व्यवहित होकर काम करता है, धतः उसमें सत्यता नहीं है।

विशेषार्थ — कारक साकल्य को प्रमाण मानने वाले जरन्तैयायिक हैं, उनके यहां कारक साकल्य का लक्षण इस प्रकार है — अध्यभिचारस्वरूप तथा नियम से ही जो पदार्थों की उपलब्धि — जानकारी करा दे ऐसी बोध धौर धबोध से मिली हुई जो सामग्री है वह प्रमाण है, इस प्रकार कारक साकल्य किहये या सामग्री किहये दोनों ही प्रमाण के नामान्तर हैं। प्रमाण शब्द करण साधन से निष्पन्न है और करण साधकतम-रूप होता है, प्रमाण की उत्पत्ति के लिये सामग्री साधकतम है, ग्रतः वह प्रमाण अनेक कारकों की सिन्नकटता से होता है, उन कारकों में एक भी न हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उन कारकों में से किसी एक को मुख्य या ग्रातिशयवान नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यों के उत्पाद में किसी एक कारक या उसका अतिशय काम नहीं

नापि पदार्थान्तरं सर्थस्य पदार्थान्तरस्य साकत्यक्यताप्रसङ्गात् । तथा व तत्सद्भावे सर्वत्र सर्वदा सर्वस्यार्थोपलव्यितितं सर्वः सर्वदर्शी स्यात् । ततः कारकसाकत्यस्य स्वरूपेलाऽसिद्धेः सिद्धी वा ज्ञानेन व्यवधानान्त प्रामाण्यम् ॥

करता, किन्तुंसभी के सभी कारक ही उस कार्योत्पादन में अग्रेसर होकर काम करते हैं। इस सामग्रीप्रमाए।वाद या कारकसाकल्यवाद का दूसरी तरह से भी लक्षरण हो सकता है।

कर्ता घौर कमें से विलक्षण, संशय धौर विषयंय से रहित पदायों के ज्ञान को पैदा करनेवानी जो बोध धौर अबोध स्वमाव भूत सामग्री है वही प्रमाण है। इस प्रकार की नैयायिक की मान्यता है, किन्तु यह सब मान्यता ग्रसस्य है, क्योंकि पदायों को जानने के लिये प्रबोध प्रशानकर सामग्री किस फ्रार उपयोगी हो सकती है प्रधात नहीं हो सकती है। व्या अंघा रूप को देख सकता है? या पंग्रु जल सकता है? वहीं। उसी प्रकार अबोधरूप सामग्री प्रमाण नहीं हो सकती, यदि उपवार मात्र से सामग्री को प्रमाण मानते हो तो हम जैनों को कोई बाधा नहीं है। उपवार से तो प्रकाश, शास्त्र, ग्रुट आदि को भी प्रमाण का कारण होने से कारण में कार्य का उपवार करके प्रमाण मान सकते हैं। जैसे कि 'धन्नं वै प्राणाः' ग्रम ही प्राण है ऐसा मानना उपवार मात्र है न कि मुख्यरूप है।

#### कारक साकल्यवाद का सारांश

नैयायिक (जरन्नैयायिक, जर्गत भट्ट) लोग कारक साकल्य को प्रमाण मानते हैं। उनका कहना है कि प्रयाण, प्रमेय, माकाश, दिशा आदि सभी की सकलता होना ही प्रमाण है, इसीको कारक साकल्य कहते हैं, कारक भर्यात प्रमाण को पैदा करने वाले पदार्थ उनकी सकलता या पूर्णता यह साकल्य है, इस प्रकार कारक साकल्य का अर्थ किया जाता है, इसी के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होत्यु है, देखों—आंख के द्वारा मैंने जाना, दीपक द्वारा मैंने जाना ये सब ज्ञान करणरूप दीपकादिक से ही तो होते हैं।

नैयायिक के पक्ष का भाषार्थ ने सन्दर रीति से खंडन किया है. प्रथम यह कहा है कि वस्त को जानने के लिए अज्ञान का विरोधी ज्ञानरूप करण होना चाहिए, जो साधकतम हो वही ज्ञान है ऐसा नहीं हो सकता, यदि हो जाय तो लकडी को काटने वाला होने से कूठार साधकतम है, वह भी ज्ञानरूप करण बन जायगा, दीपकादिकों को तो उपचार से करण माना गया है. मुख्यता से नहीं, कारक के साकत्य का स्वरूप भी प्रसिद्ध है, सकलताको ही साकत्य कहना प्रथवा उसका धर्म या कार्य अथवा कोई भिन्न ? इस तरह साकल्य के चार स्वरूप हो सकते हैं और किसी रूप से उसका स्वरूप नहीं बनता, इन चारों पक्षों का अच्छी तरह से खंडन किया गया है, सकल कारकों को साकल्य मानें तो कत्ती कर्म को भी साकल्य मानना पढ़ेगा. फिर साधकतमरूप करण को ही प्रमाण क्यों मानना, सकल कारकों के धर्म को साकल्य मानने में भी ग्रनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्या वह वर्म उनसे भिन्न है या अभिन्न है, भिन्न है तो उनके साथ संबंध कैसे हैं, अभिन्न है तो या तो कारक ही रहेंगे या धर्म ही रहेगा, सकल कारकों में कार्य को साकल्य कहें तो भी बनता नहीं, क्योंकि सकल कारकों में नित्य आत्मा आदि पदार्थ भी समाविष्ट हैं और उन नित्य भारमा भादि से कोई उत्पन्न वहीं हो सकता, यदि होगा तो उसे हमेशा ही होते रहना चाहिए, सहकारी कारण कभी २ मिलते हैं भवः सतत कार्य नहीं होता इस प्रकार की नैयायिक की दलील बेकार है, क्योंकि सहकारी की सहायता से वे बात्यादिक कार्य करते हैं तो नित्य में परिवर्तन मानना पहेगा और उससे वे अनित्य सिद्ध हो जावेंगे, सकल कारकों को छोडकर यदि भिन्न पदार्थ को साकल्य कहें तो वे पदार्थान्तर सर्वत्र हमेशा ही मौजूद रहते हैं इसलिए फिर तो सभी को सर्वज्ञ बन जाने का प्रसंग आता है. इसलिये कारक साकल्य को प्रमाण मानना श्रेयस्कर वहीं है।

#### # कारक बाकल्यकार का सारांश समाप्त #

#### सन्निकर्ष प्रमाणवाद पूर्वपक्ष

\*

ग्रब यहां पर वैशेषिक मतानुसार सन्निकर्ष प्रमाण का वर्णन किया जाता है-प्रमाण का लक्षण-- "प्रमाकरणं प्रमाणं" प्रमा का जो करण है वही प्रमाण है ऐसा कहा है. "भन्न च प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षराम्" यहां "प्रभाणं" पद से तो लक्ष्य का निर्देश किया गया है भीर "प्रमाकरणं" पद से लक्षण का निर्देश किया है, प्रमा किसे कहते हैं ? तो उत्तर में कहा है-"यथार्थानुभवः प्रमा" कि यथार्थ प्रमुभव की प्रमा कहते हैं, "यथार्थ इत्ययथार्थानां... संशय-विपर्यय-तर्कज्ञानानां निरास: धनुभव इति स्मृतेनिरासः । ज्ञानविषयं ज्ञानं स्मृतिः । धनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्" प्रमा के लक्षण में यथार्थ भीर अनुभव ये दो विशेषण हैं सो यथार्थ विशेषण से ध्रयशार्थ जो संशय-विपर्यय और तर्करूप ज्ञान हैं उनका निराकरण हो जाता है, धर्यात् को प्रमा संग्रयादिरूप नहीं है, उसी प्रमा का यहां ग्रहण हुन्ना है, एव अनुभवविशेषएा से स्मतिरूप ज्ञान का निरसन हुआ है, क्योंकि पहिले से जिसका विषय जाना हुआ है वह स्मति कहलाती है, और इससे पृथक ही जान अनुभव कहलाता है, जब प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है तो करण क्या है यह शंका मनमें हो ही जाती है, अतः करण का लक्ष्म कहते हैं कि-"साधकतमं करणम्" प्रमा का जो साधकतम कारख हो वह करण है, "सत्यपि प्रमातिर प्रमेवे च प्रमानुत्पत्तेरिन्द्रिय संयोगादौ सित व्यक्तिलंबेन प्रमोत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादेरेव करणं, प्रमायाः साधकत्वाविशेषे Sप्यनेनैबोत्कर्षे-णास्य प्रमात्रादिभ्योऽति श्रायितस्वादितशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणं धत इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्प्रमाणं न प्रमात्रादि" श्रव प्रमा का अर्थात ज्ञान का साधकतम करण कीन हो सकता है इस पर विचार करते हैं—देखा जाता है कि प्रमाता और प्रमेय के रहते हुए भी प्रमा उत्पन्न नहीं होती है, किन्तू इन्द्रियसंयोगादि के होने पर शीघ्र ही प्रमा की उत्पत्ति होती है अतः इन्द्रिय संयोगादि को प्रमा का करण माना है, प्रमा में प्रमाता ग्रादि भले ही साधक हों, किन्तु इस इन्द्रियसंयोगरूप सन्निक्षं से प्रमा उत्पन्न होती है, इसलिये प्रकृष्ट साधक-ग्रतिशयपने से साधक तो सन्निकर्ष ही है, प्रभाता आदि साधकतम नहीं है यह निश्चित हुआ, इस प्रकार प्रमाण का लक्षणं सिद्ध हो जाने पर अब उसके मेद बताते हैं—"प्रत्यक्षानुमानोपमानगंबाः प्रमाणानि" प्रत्यक्षा अनुमान, उपमा, शब्द (आगम) ये प्रमाण के चारं भेदें हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण—'साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्" साक्षात्कार करने वाली प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष है, "साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इन्द्रियजा, सा च द्विधा सविकल्पक निर्विकल्पक भेषात्। तस्याः करणं त्रिविधं—कदाचिषु इन्द्रियं, कदाचिषु इन्द्रियं, कदाचिषु इन्द्रियं, कदाचिषु इन्द्रियं, कदाचिषु इन्द्रियं, कदाचिषु इन्द्रियं स्व

साक्षात्कार करने वाली प्रमा इन्द्रिय से उत्पन्न होती है, उसके दो भेद हैं— (१) सविकल्पक भौर (२) निविकल्पक। उस प्रमा के करण के तीन भेद हैं—कभी तो उस प्रमा का करए। इन्द्रियां होती हैं, कभी इन्द्रिय भौर पदार्थ का सन्निकर्ष होता है भौर कभी जान करए। होता है।

"कदा पुनिरिन्दियकरणं ? यदा निर्विकल्परूपा प्रमा फलस्—तथाहि-आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वं नियमात् । ततो व्यंसिन्निक्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं जात्यादियोजनाहीनं बस्तुमात्रावागाहि किञ्चिदियिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियकरणं, छिदया इव परशुः । इन्द्रियार्थ-सिन्निक्यों व्वान्तर व्यापारः छिदा करणस्य परशोरिवदाहसयोगः । निर्विकल्पं ज्ञानं फलं परशोरिव छिदा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष के तीन तरह के करण ( इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ सिन्नकर्थ, ज्ञान ) होने पर कौनसा करए। कब कार्यकारी होता है, सो बताते हैं—

जब निविकल्परूप प्रमा फल कहलाती है, तब इन्द्रियों करण होती हैं जैसे कि ( पहले ) आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इन्द्रियों के साथ प्रीर फिर इन्द्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है, क्योंकि इन्द्रियों वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं, यह नियम है, इसके पश्चीत अर्थ से सन्निकृष्ट ( संबद्ध ) हुई इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित, केबल बस्तु का प्रहरण करने वाला "यह कुछ है" इस प्रकार का निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञाव का करण इन्द्रिय होती है, जिस प्रकार छिदी किया का ( काटने रूप किया का ) करण परश्च ( कुठार ) होता है, 'इन्द्रिय तथा अर्थ का सिक्षकर्य अवान्तर व्यापार

होता है, जिस प्रकार काटने का साधन परणु का काष्ट्र के साथ संयोग ( अवान्तर व्यापार ) होता है, निविकल्पक बान फल है जैसे परणु का फल काटना होता है।

विशेष— उनरं कहे गये प्रत्यक्ष प्रमा का करण तीन प्रकार का है— इन्द्रिय, इन्द्रियायंसियक्षं और ज्ञान, इनमें से इन्द्रिय उस अवस्था में करण होता है जब बस्तु का केवल निविकल्प प्रत्यक्ष हुआ करता है, जब आत्मा का मनसे संयोग होता है भीर मन किसी एक इन्द्रिय से संबद्ध होता है—मान लीजिये यन नेत्र से संबद्ध है और नेत्र इन्द्रिय का घट—प्रयं के साथ सिन्नक्षं हो जाता है—तब हमें यह "कुछ है" ऐसा ज्ञान होता है, यही ज्ञान निविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। यह निविकल्पप्रमा प्रत्यक्षप्रमाण का फल है।

"कदा पुनरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणम यदा निर्विकल्पानंतरं सिकक्ल्पनं नाम जात्यादि योजनात्मकं डिल्यो ज्यं, ब्राह्मणो ज्यं, स्यामो ज्यमिति विशेषण विशेष्या-वगाहि ज्ञानमूल्पन्नते तदेन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणम्"।

इन्द्रिय और अर्थ का सन्तिकर्ष कव करण होता है? सो अव बताते हैं—जब निर्विकल्पज्ञान के बाद नाम जाित आदि से विशिष्ट यह डिल्थ (ठूंठ) है, यह बाह्मण है, यह स्थामरंगवाला है इस प्रकार का विशेषण तथा विशेष्य प्राह्क जो सविकल्पक ज्ञान होता, तब इन्द्रियार्थसज्ञिकर्ष करण होता है।

"कदा पुनर्ज्ञानं करणम्" ?

"यदा उक्त सिकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः आयन्ते तदा निर्विकल्पकानं करणम्" प्रश्न तीसरा जो ज्ञान है वह करण कव होता सो बताते हैं कि जब उस पूर्वोक्त सिकल्पक ज्ञान के बाद हानबुद्धि, उपादानबुद्धि, तथा उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है तब निर्विकल्प ज्ञान करण बनता है, इन तीनों प्रकार के करणों में प्रमा को उत्पन्न करना रूप फल है अर्थात् ज्ञान का जो साधकतम होता है वह करण कह-लाता है और उसे ही प्रमाण कहा गया है एवं जानने रूप जो प्रमा या ज्ञान होता है वह प्रमाण का फल है, हां जहां यह तीसरे प्रकार का करण है वह निर्विकल्पक ज्ञान है। इस्ट्रियों और त्याग प्रादि रूप सिवकल्पक ज्ञान ही उसका फल है; किन्तु इन सबमें इस्ट्रियों और पदार्थों का सिक्वजं होना प्रावस्थक है, बत सर्वेच सिक्वजं ही प्रमास्स होता है, अब यहां सिक्वजं का विशेष वर्णन करते हैं — "इस्ट्रियांथंगोस्तु यः सिक्वजं सामास्कारिकमाहेतुः स वडनिथ एव । तद्यका-संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसम-वायः, समवायः, समवेतसमवायः विशेष्यविशेषग्रामावश्चेति ।"

इन्द्रिय और पदार्थों का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्षज्ञानका निमित्त होता है नह ६ प्रकार का है—संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय, धर्मेर विशेष्ट्रविशेषणभाव ।

इन ६ प्रकार के सिन्नकर्षों का कथन कमखः इस प्रकार है—संयोग सिनं-कर्षे—तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्त्रियं घटोऽषः । धनयोः सिन्नकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्ध्यभावात् । एवं मनसान्तरिन्द्रियेण यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यते अङ्गिति, तदा मन इन्द्रियं, धात्मार्षः, धनयोः सिन्नकर्षः सन्निकर्षः संयोग एव ॥

जब नेत्र के द्वारा घट झादि विषय का ज्ञान होता है तब चखु तो इन्द्रिय है ग्रीर घट अर्थ है, इन दोनों का सिक्षकर्ष संयोग ही है, क्योंकि ये दोनों अयुतिखद नहीं है, इसी प्रकार जब अन्तःकरण्डप मन के द्वारा आत्मा के विषय में "मैं हूं" इस प्रकार का जब ज्ञान होता है, तब मन तो इन्द्रिय है और आत्मा अर्थ है, इन दोनों का सिक्षकर्ष भी संयोग ही कहलाता है।

"कदा पुनः संयुक्त समवायः सन्निकर्षः" ?

"यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते-घटे स्थामरूपमस्तीति, तदा चक्षु-रिन्द्रियं, घटरूपमर्थः मनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव-चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् । दूसरे नम्बर का संयुक्त समवाय नामका सन्निकर्षं कव होता है-सो बताते हैं--

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप का ग्रहण होता है कि घड़े में काला रंग है, तब चक्षुतो इन्द्रिय है भौर अर्थं घट में स्थितरूप है, इन दोनों का सिन्निकर्ष संयुक्त समवाय ही है, क्यों कि चक्षुसे संयुक्त जो घट है उसमें रूप का समवाय है।

"कदा पुनः संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकषः" ? यदा पुनश्वसुषा घटरूप-समवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते तदा चक्षुरिन्दियं रूपत्वादिसामान्यमर्थः, भनयोः सन्निकषंः संयुक्तसमवेतसमवाय एव चक्षुः सयुक्ते घठे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात् ॥ संयुक्तसमञ्जत समबाय नामक तीसरा सम्मिक्ये कव होता है ? सी यह बताते हैं—

जब वस् के द्वारा घट के रूप के रूपस्थामान्य का प्रहण होता है तब वस्तु तो इन्द्रिय है, रूपत्व सामान्य वर्ष है—इन दोनों का सिन्नक्ष्य संयुक्तसम्बत्समबाय कहलाता है, क्योंकि चस्तु से संयुक्त घट में रूप समवेत है और उसमें रूपत्व सामान्य का समबाय है।

कदा पूनः समवायः सन्निकवै: ?

यदा श्रोत्रेन्त्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रिय शब्दोऽर्थः अनयोः सप्तिकर्षः समवाय एव । कर्णशष्कुल्यविष्ठश्नः नमः श्रोत्रं, श्रोत्रस्याकाशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाका-श्रमुण्याद् गुणगुणिनोश्च समबायात् ।।

समवाय नामका वीथा सिक्षकण का भेद कब होता है ? जब कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है तब यह समवाय नामका वीथा सिक्षकण का भेद होता है, अर्थात कर्ण तो इन्द्रिय है और शब्द अर्थ है, इन दोवों का सिक्षकण समवाय हो है, क्योंकि कर्ण-विवर से अविच्छित (परिमित-धिरा हुआ) आकाश ही कर्ण कहलाता है, अर्थ कर्ण आकाशकण होने से और शब्द आकाश का गुण होने से तथा गुणगुणी का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के सारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज और शब्द का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज श्रोप स्वाप्त कर का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज श्रोप स्वाप्त कर का समवाय संबंध होने के कारण श्रोज श्रोप स्वाप्त स्वाप

कदा पुनः समवेतः सन्निकर्षः ?

"यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्यादिकं सामान्यं श्रोत्रेन्द्रियेए। गृह्यते तथा श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दत्वादिसामान्यमयं अनवोतः सप्तिकणं समवेतसमवाय एव, श्रोत्रसमवेतं शब्दे शब्दत्वस्य स्ववायात्", समवेतसमवायनामके पांचवं सिन्नकणं का कथन करते हुए यहां कहा गया है कि जब शब्द में समवेत जो शब्दत्व सामान्य है उसका श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा प्रहण होता है तब श्रोत्र तो इन्तिय है भीर शब्दत्वादि जाति भ्रयं (विषय). है, इन दोनों का सिन्नकणं समवेत समवाय हो है, क्योंकि श्रोत्र में समवेतशब्द में शब्दत्व सामान्य का समवाय है।

कदा पुर्नावशेष्य विशेषण मान इन्द्रियार्थसिक्षकर्षे अवति ? हा यदा चक्षुपा संयुक्ते भूतले घटा मावी गृह्यते "इह भूतले घटो नास्ति, इति विशेष्य विशेषणभावः सर्ववः । तया चक्षुः संद्वक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावो विशेषण, भूतलं विशेष्यम् ।

विशेष्यविशेषराभाव नामक सिलक्षं कव होता है-सो ही बताते हैं...जब चसु से संयुक्त भूमि पर "यहां भूतल पर घट नहीं है इस प्रकार से घट के प्रभाव का प्रहिए होता है तब विशेष्यविशेषणभाव सिषक्षं होता है, वहां चसु से संयुक्त भूतल में घट का प्रभाव विशेषण है, तथा भूतल विशेष्य है। इस प्रकार ६ प्रकार का सिषक्षं होता है, और यही प्रमाण है, क्यों कि इसके बिना प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार प्रथम प्रमारा जो प्रत्यक्ष है उसका यह संक्षेप वर्णन समस्ता चाहिये।

लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । येन हि धनुमीयते तदनुमानम् । लिङ्गपरासर्श्रोरः चानुमीयते ऽतो लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम् । तच्य धूयादिज्ञानमनुमित्ति प्रति करणस्वात्, धन्न्येयादिज्ञानमनुमितिः तत्करणं धूमादिज्ञानम् ।

द्वितीय भनुमान प्रमाश का लक्षण-

लिङ्ग (हेतु) परामशं ही अनुमान है, जिससे अनुमिति की जाती है वह अनुमान है लिङ्गपरामशं से अनुमिति की जाती अतः लिंगपरामशं अनुमान है, और धूम आदि का जान ही लिंगपरामशं है, क्योंकि वह अनुमिति के प्रति करण है अग्नि आदि का जान अनुमिति है उसका करण धूम आदि का जान अनुमिति है ।

तृतीय प्रमाण उपमा का लक्षण -

श्रतिदेशवाक्यार्थस्मरए।सहकुतं गोसाइस्यविशिष्ट पिण्डशानमुपमानं, यथा गवयमजानन्नपि नागरिको "यथा गौस्तथा गवयः", इति वाक्यं कुतश्चिदारण्यकात् पुरुषाच्क्रूश्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् यदा गोसाइस्यविशिष्टं पिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरण सहकुतं गोसाइस्यविशिष्टपिण्डशानमुपमानमुपमितिकरणत्वात् ।

श्रतिदेशवाक्यके ( जैसी गाय होती है वैसा रोक होता है ) अर्थका स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिण्ड ( शरीर-आकृति ) का जान ही उप-मान प्रमाण है, जैसे-गवय को नहीं जानने वाला भी कोई नागरिक है, वह जब किसी बनवासी से यह वाक्य सुनकर कि जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है वन में जाता है और वहां इस वाक्य के अर्थ का स्मरण करते हुए वह गौ की समानता से ष्टुफंत जब पिण्ड को देखता है, तब वाक्यार्थ के स्मरण के साथ उसे को नो की समानता से विशिष्ट पिण्ड का ऐसा ज्ञान होता है कि यही रोफ है सो ऐसा ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहनाता है, क्योंकि वह उपमितिकप प्रमा के प्रति करण हुआ है।

चौथे जब्द प्रमाण का लक्षण...

"बाप्तवाक्यं शब्दः । श्राप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा" पुरुषः । बाक्यं तु बाकांक्षा-योग्यता-सन्निषमतौ पदानां समूहः ॥

म्राप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है, जैसा पदार्थ है वैसा ही उसका उपदेश देने वाला पुरुष काप्त माना गया है, म्राकांक्षा योग्यता भौर सिन्निष— निकटतावाले-पदाँके समूहको वाक्य कहा गया है, इसप्रकार चारों प्रमाणों में "प्रमाकरएं प्रमाण" यह प्रमाण का लक्षण घटित होता है। जो करण है वह सिन्निकर्ण है, म्रतः सिन्निकर्ण ही प्रमाण है; यह सिद्ध हो जाता है। यहां पर प्रमुमानादि प्रमाणों यह संक्षेप से वर्णन किया है, विशेष जावना हो तो तकंभाषा भादि ग्रन्थों का भवलोकन करता चाहिये। अत्यलम्

पूर्वपक्ष समाप्त •

#### सन्निकर्षवाद:

मा भूत् कारकसाकत्यस्यासिद्धस्वरूपसात् प्रामाण्य सिक्रकदिस्तु सिद्धस्वरूपस्यास्प्रमित्दु-स्पत्तौ सायकतमस्याच तस्यात् । सुप्रसिद्धौ हि चक्षुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसम्यायः रूपत्यादिना ) संयुक्तसम्वेषसम्यायो मानजनकः । सायकतमस्यं च प्रमास्पृत्येन व्यासं न पुनर्ज्ञानस्य-मज्ञानस्यं वा संस्थाविवस्प्रमेयार्थेवस्, इत्यसमीक्षिताभिषानम्; तस्य प्रमित्युत्पत्तौ सायकतमस्या-भावात् । यद्भावे हि प्रमित्वेभविवता यदभावे चाभाववत्ता तत्तन्न सायकतमम् ।

वैश्वेषिक—यहां पर नैयायिक द्वारा मान्य कारक साकल्य का खंडन किया सो ठीक है, पर हमारा सिन्नकर्ष तो सिद्ध स्वरूप है, धतः धापको उसे प्रमाण मानना चाहिये, क्योंकि प्रमिति की उत्पत्ति में वह साधकतम होता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है कि धांख का घट के साथ संयोग होता है, तथा रूप के साथ संयुक्तसमाय होता है इसी तरह रूपन्य के साथ उसका संयुक्तसमवेतसमवायादि होता है, तभी आकर उनके वे ज्ञानजनक-जान को उत्पन्न करनेवाले होते हैं— उनके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, साधकतम के साथ प्रमाण की ज्याप्ति है, न कि ज्ञानत्व और ध्वानत्व के साथ। जैसे कि संवायदिक ध्रथवा प्रमेय धादि के साथ प्रमाण की ज्याप्ति नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानत्व और ध्वानत्व के साथ प्रमाण की ज्याप्ति नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानत्व और ध्वानत्व के साथ प्री उसकी ज्याप्ति नहीं है।

जैन—यह कथन बिना सोचे समभ्रे किया है। क्योंकि सन्निक्षं प्रमिति की उत्पत्ति के लिये—प्रमिति किया के प्रति—साधकतम नहीं है। जिसके होनेपर प्रमिति होती है भ्रौर नहीं होने पर नहीं होती है वह उसके प्रति साधकतम बनता है।

"भावाभावयोस्तद्वनता साधकतमत्वम्"

जिसके होने पर होना और उसके अभाव में नहीं होना वही साधकतम है ऐसा कहा गया है, सो ऐसा साधकतमपना सन्निकर्ष में नहीं है, क्योंकि सन्निकर्ष होने "भावाभावयोस्तद्वत्ता साधकतमस्यम्" [ इत्यभिधानात् ।

न चैतत्स्विकवादी सम्बदि । तद्भावेऽपि व्वचित्रमित्यनुत्यतः; न हि चक्षुषी घटवदा-काद्ये संयोगी विद्यमानोऽपि प्रमित्युत्पादकः; संयुक्तसमवायो वा रूपादिवच्छस्दरसादौ, संयुक्तसम्वेत-समवायो वा रूपत्वचच्छस्दत्वादौ। तदभावेऽपि च विद्येषस्प्रज्ञानाक्ष्रिवेष्पप्रमितेः सद्भावोपगमात् । योग्यताम्युपगमे सैवास्तु किमनेनान्तर्गं हुना ?

योग्यता च शक्तिः, प्रतिचन्तुः प्रतिबन्धापायो वा ? शक्तिश्चेत्; किमतीन्द्रिया, सहकारिसा-श्रिष्यलक्षणा वा ? न ताबदतीन्द्रिया; भनभ्युपगमात् । नापि सहकारिसान्निष्यलक्षणा; कारकसा-कत्यपक्षोक्ताशेषदोषानुषङ्कात् । सहकारिकारण् चात्र द्रव्यम्, गुणः, कर्मे वा स्थात् ? द्रव्य चेत्; कि व्यापि द्रव्यम्, प्रव्यापि द्रव्यं वा ? न ताबद् व्यापिद्रव्यम्; तत्सान्निष्यस्याकाशादीन्द्रयसिन्नकर्षे-

पर भी कहीं आकाशादि में (आकाशादिके विषयमें) प्रभिति नहीं होती है, जिस प्रकार आंख का घट के संयोग है वैसे आकाश के साथ भी उसका संयोग है, किन्त वह संयोग-रूप सन्निकर्ष वहां प्रमिति को पैदा नहीं करता, मतलब-जैसे आंख से घट का ज्ञान होता है वैसे भाकाश का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही संयक्त समवाय नामक सम्निकर्षरूप संबंध से घट में रूप के समान ही रहे हुए शब्द, रस का भी ज्ञान क्यों नही होता, तथा संयुक्त समवेत समवाय संबंध से रहनेवाले रसत्व आदि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है, सन्निकर्ष के अभाव में भी विशेषण ज्ञान से विशेष्य की प्रमिति होती है, ऐसा आपने माना है, यदि कहो कि घट की तरह आकाश के साथ भी सन्निकर्ष तो है, फिर भी जहां घटादि में योग्यता है वहां पर ही प्रमितिरूप कार्य पैदा होता है तो फिर इस प्रकार मानने पर योग्यता को ही स्वीकार कर लो अतरंग फोड़े की तरह इस सिन्नकष को काहे की मानते हो. योग्यता क्या चीज है ? कही-क्या शक्ति का नाम योग्यता है ? ग्रथवा प्रतिपत्ता-जाननेवाले जाता-के प्रतिबन्धक कर्म का ग्रभाव होना यह योग्यता है। शक्ति को योग्यता कहा जावे तो वह अतीन्द्रिय है या सहकारी की निकटता होने रूप है ? अतीन्द्रिय शक्ति तो आपने मानी नहीं है, और सहकारी साम्निष्यरूप शक्ति यदि मानोगे तो कारकसाकल्यवाद की तरह उसमें भनेक दोष भाते हैं। प्रच्छा यह बतलाओं कि सहकारी कारक यहां कीन है-द्रव्य है या गूए। या कि कर्म ? द्रव्य मानो तो उसके दो भेद हैं ...एक ग्रव्यापिद्रव्य और दूसरा व्यापिद्रव्य । ब्यापीद्रव्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी निकटता तो झाकाश झादि और इन्द्रिय सिन्नकर्ष में है ही, इसमें कोई विशेषता नहीं है। नहीं तो आपने दिशा, आकाश,

ऽय्यविषेषात् । कथमन्यथा दिक्कालाकाशात्मनां व्यापिद्रव्यता ? अयाऽव्यापि द्रव्यम्; तरिक मनः, नयनम्, आलोको वा ? त्रित्यस्याप्यस्य सान्निष्यं घटावीन्द्रयसिक्षकवेदमाकाशाबीन्द्रयसिक्षकवेऽप्य-स्थेव । मुणोऽपि तत्सहकारी प्रमेयगतः, प्रमातृगतो वा स्थात्, उमयगतो वा । प्रमेयगतकेदिः, कम् नाकाश्यस्य प्रत्यक्षता इत्याप्यतेऽस्याप्य गुणाकु व्याप्यतेऽस्याप्य गुणाकु व्याप्यते । प्रमुतंत्वानास्य प्रत्यकाठेऽस्यप्यमुक्तम् । सामान्यावेरप्यप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । प्रमातृगतोऽप्याद्दश्चेऽन्यो वा गुणो गगनेन्द्रियस् विकर्षकवेदस्ययम् वा तल् तु तेनास्य विरोधो वेनानृत्यतिः प्रव्यंत्री वा तत्सद्भवेऽस्य स्थात् । उत्ययत्वत्रअप्युष्यपक्षीपिक्षस्य वेषानुवक्षः । कर्याऽप्यत्यान्तरातम्, इन्द्रियगतं वा तत्सद्धकारि स्थात् । त्राववसन्तर्यतम्, इन्द्रियगतं वा तत्सद्धकारि स्थात् ? न ताववसन्तर्यतम्, विक्रानोत्यतम्, इन्द्रयगतं वा तत्सद्धकारि स्थात् ? न ताववसन्तर्यत्वम्, विक्रानोत्वरस्याककृत्यत् । इन्द्रियगतं तु तत्तन।स्थ्येव, प्राकाशिक्षस्यसिकक्षम् नयनोन्मीलनाविक्षस्यः वद्भावात् । प्रतिवन्याप्यक्पयोग्यतोपगमे तु सर्वं सुस्वम्, यस्य यत्र यथाविषो हि प्रतिवन्धा-

भारमा, काल इन्हें व्यापी क्यों मान रखा है। यदि भव्यापी द्रव्य मानों तो वे कीन हैं ? क्या मन है ? या नेत्र हैं ? या प्रकाश है ? इन तीनों की निकटता घटादि के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष की तरह आकाशादि के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष में भी है. फिर क्या कारण है कि आकाशादि का ज्ञान नहीं होता, यदि गुण को सहकारी कारण माना जाय तो क्या प्रमेयगत गुरा को या प्रमातृगत गुराको या दोनों में रहे हए गुज को किसको सहकारी माना जाय ? प्रमेयगत-प्रमेय में रहा हुआ-गुण सहकारी है ऐसा कही तो आकाश की प्रत्यक्षता क्यों नहीं क्योंकि आकाश भी द्रव्य होने के काररा गुणवाला है ही, आकाश अमूर्त होने के कारए। प्रत्यक्ष नहीं होता-प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता - सो यह कथन भी ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर तो सामान्यादिक तथा गधादि अनेक वस्तएं भी ग्रप्रत्यक्ष हो जावेगी क्योंकि इन सामान्य तथा गृंधादि को आपने अमूर्त माना है, बतः वे भी आकाश की तरह जानने में नहीं भावेंगे। प्रमाता में होनेवाला-रहा हमा-गूरा सहकारी होता है ऐसा मानमा भी ठीक नहीं. क्योंकि प्रमाता का अहण्ट गुण अथवा भीर कोई भी गुए। आकाश और इन्द्रिय सिन्नकर्ष के समय है ही । आकाश और इन्द्रिय सिन्नक्षं के साथ सहकारी गुण का कोई विरोध तो है नहीं जिससे कि वह ज्ञान पैदान करे या उस सहकारी गूण का धाकाश और नेत्रेन्द्रिय सन्निकर्ष के समय विनाश हो जाय । प्रमाता ग्रीर प्रमेय इन दोनों का गुण सहकारी है ऐसा मानो तो दोनों पक्ष में दिये गये दोष यहां भाकर पड़ेंगे। कर्म को ( किया को ) सिन्नकर्ष का सहकारी मानो तो भी गलत है. कारण कि कमें दो प्रकार का हो सकता है-एक प्रमेय का कमें और दसरा इन्द्रिय का कमें।

पायस्तस्य द्वत्र तथाविषार्थपरिच्छित्तस्यचते । प्रतिबन्धापायश्च प्रतिपत्तुः सर्वज्ञसिद्धिप्रस्तावे प्रसामविष्यते ।

न च योग्यताया एवार्षपरिच्छितौ साधकतमत्वतः प्रमाण्तवानुषङ्गात् 'झानं प्रमाण्य' इत्यस्य विरोध:; प्रस्याः स्वावंग्रह्ण्याक्तिलक्षणभावेन्द्रियस्वभावायाः 'यदसिष्ठभाने कारकान्तरस्वित्र-धानेऽपि यन्नोत्पद्यते तत्तत्करण्कम्, यथा कुठारासिन्नधाने कुठार(काष्ठ) च्छेदनमनुत्पद्यमान कुठार-करण्कम्, नोत्पद्यते च भावेन्द्रियासन्तिभाने स्वार्थसंवेदनं सन्तिकर्षादिसद्भावेश्यीति राद्भावेन्द्रियकरण्-कम्' इत्यनुमानतः प्रतिद्धस्वभावायाः स्वार्थावभासिज्ञानलक्षणप्रमाण्सामग्रीत्वत तदुत्पत्तावेव साधक-तमस्वोपपत्ते: । ततोञ्चानिरपेक्षतया स्वार्थपरिच्छितौ साधकतमत्वाज्ञानमेव प्रमाण्म् । तद्वेतुत्वा-

प्रभेय का कर्म — अर्थात् रूपप्रभेय का — कर्म — तो उसका सहकारी होता नहीं है क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में उसे कारण माना ही नहीं गया है, इन्द्रिय का कर्म तो आकाश और इन्द्रिय के सिलकर्ष के समय में है ही, क्योंकि वहां पर मी— माकाश और इन्द्रिय के सिलकर्ष के समय में भी — नेत्र का खोलना उसका बन्द करना आदि किया रूप इन्द्रिय कर्म होता ही है, इसिलये शक्तिकर्य योग्यता तो बनती नहीं। हां, प्रतिबन्धक का अपनाव होना यह योग्यता है ऐसा द्वितीय पक्ष मानो तो सब बात बन जाती है, अर्थात् – जहां जिसके जैसा प्रतिबन्धक का अपनाव (ज्ञानावरणादि कर्मों का अपनाव स्थापशाम) हो जाता है वहां उसके वैसी ही प्रमिति उत्पन्न होती है। प्रमाता—आरमा के प्रतिबन्धक कर्म का अपनाव केसे होता है इस बात को हथ सर्वजनिविद्य के प्रकरण में कहने वाले हैं।

यदि कोई ऐसी शंका करे कि जब अर्थ के जानने में योग्यता ही साधवतम होती है, तो फिर बही योग्यता श्रमाण हो जायगी, फिर ज्ञान प्रमाण है यह बात रहेगी नहीं तो यह आशंका गतत है, क्योंकि स्व और पर को जानने की है शक्ति जिसकी ऐसी मावेन्द्रिय स्वमाव वाली जो योग्यता है, वह ज्ञानरूप ही है, जिसके नहोंने पर और कारकान्त्रर के होने पर और जे उत्पन्न नहीं होता वह उसके प्रति करण माना जाता है, जैसे कुठार के नहोंने पर काठ का छेदन नहीं होता इस्तिये कुछार को काठ छेदन के प्रति करण माना जाता है। उसी प्रकार मावेन्द्रिय के नहोंने पर स्व पर का ज्ञान नहीं होता इस्तिये कुछार स्व पर का ज्ञान नहीं होता मले ही सिन्नक्योंद मौजूद रहें, ज्ञार उसके प्रति भावेन्द्रिय को ही करण माना जाता है, इस प्रकार स्व पर का जानना है लक्षण जिसका ऐसी प्रसिद्ध स्वभाववाली योग्यता से प्रमित उत्पन्न होती है जतः वही उसके

स्मन्निकवविरपि प्रामाष्यम्, इत्यप्यवमीचीनम् ; ख्रिदिकियायां करराभूतकुठारस्य हेतुत्वादयस्कारा-देरपि प्रामाण्यप्रसङ्गात् । उपचारसान्नेशाऽस्य श्रामाण्ये च ग्रात्मादेरपि तत्प्रसङ्गस्तद्धे तुत्वाविशेषात् ।

नतु चारमनः प्रमातृत्वाद् घटादेश्च प्रमेयस्थान्न प्रमाशुस्य प्रमातृप्रमेयाभ्यामर्थान्तरस्य प्रमाशुस्याम्युप्गमता इत्यप्यसङ्गतमः न्यायप्राप्तस्याम्युप्गममात्रेशः प्रतिवेषायोगात्, प्रन्यथा 'भ्रचेतादथोन्तरं प्रमाश्यम्' इत्यम्युप्पमात्त्वप्रिकचदिरिष तत्र स्यात् । किन्च प्रमेयस्वेन सह प्रमाशु-तस्य विरोधेप्रमाशुमप्रमेयमेव स्यान्, तथा चासस्वप्रसङ्कः संविन्निष्ठस्वाद्भावव्यवस्थितः, इत्यपुक्त-मेततः—

प्रति साधकतम है, स्व पर को जानने में किसी दूसरे की अपेक्षा न करके आप (स्वयं) अकेला ही जान साधकतम है, अतः वही प्रमाण है, उस प्रमाण का सहायक सिन्निकर्ष है, इसिलये उसे भी प्रमाण मान लेना चाहिये सो ऐसा कहना भी प्रसत्य है क्योंकि यदि इस प्रकार मान लिया जावे तो छेदने में साधकतम तो कुठार है, वहां बढई को भी प्रमाण मानना चाहिये, यदि सिन्निकर्षीद को उपचार से प्रमाण मानो तो आत्मादिक को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी सिन्निकर्षीद की तरह ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं।

बैशेषिक—भारमा प्रमाता है, घटादि वस्तु प्रमेय है, इसलिये भारमादि वस्तुएं प्रमाण नहीं हो सकतीं? प्रमानृ और प्रमेय से भिन्न में प्रमाणता होती है, म्रर्थात् प्रमानृ और प्रमेय से बिलकुल भिन्न ऐसा प्रमाण होता है।

जैन - वैशेषिक का यह कथन घसंगत है, क्योंकि जो गुक्ति आदि से सिख है उसे अपने घर की मान्यतामात्र से निषेध नहीं किया जा सकता है, यदि अपनी मान्यता हो चलानी है तो हम जैनों ने माना है कि घनेतन से भिन्न चेतन प्रमाण होता है घत: प्रचेतन होने से सिन्क्यं प्रमाण नहीं है यह बात भी सिख हुई मान लेवी चाहिए, किञ्च — दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा ही माना जाय कि प्रमेय से सर्वया प्रमाण भिन्न ही है—धर्यात प्रमेयत्व के साथ प्रयाग्ता का विरोध है, तो प्रमाण प्रप्रप्रेय ही हो जावेगा—ऐसा होने से उसमें प्रसत्व का प्रसङ्ग प्राप्त होगा— अर्थात प्रप्रप्रय हो हो जावेगा—ऐसा होने से उसमें प्रसत्व का प्रसङ्ग प्राप्त होगा अर्थात प्रप्रप्रय होते ने वह स्रयत्वरूप हो जावगा, क्योंक वस्तु की क्यवस्था ज्ञान के आधार पर ही होती है, प्रथांत जो जान का विषय होगा वही सत्वप्प-पदार्थक्प-माना जायगा सर्यात्—जो ज्ञान में प्रतिशासित होते हैं उन्हीं चट पट ग्रादि पदार्थों की व्यवस्था

"प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति चतमुष्येथंविषासु तत्त्वं परिसमाप्यत इति" [ ] । क्वं वा सर्वज्ञानेनाप्यस्याप्रमेयस्य तस्य सर्वज्ञत्वम् ? किव प्रमाण्यत् प्रमालुरिप प्रमेयस्यवर्माधारत्वं न स्थातस्य तद्विरोधाविशेषात् । तथा चाश्विवद्याणस्येवास्यासस्यानुषञ्जः । तद्वर्माधारत्ये
वा प्रमात्रा ततोऽर्षान्तरभूतेन सवितव्यं प्रमाण्यत् । तस्यापि प्रमेयत्वे ततोऽप्यवीन्तरभूतेनेत्येकत्रात्मनिप्रमेयेऽनन्तप्रमात्मानाप्रसक्तिः । यदि धर्मभेदादेकत्रात्मिन प्रमातृत्वं प्रमेयत्वं चाविरुद्धं तद्वि प्रमाण्यत्वम् । ततो निराक्तनेतत्-"श्रमातुम्याभ्यान्यतंत्रं प्रमाण्य्याम्यान्तरं प्रमाण्याः इति ।

चक्षुवश्वाप्राप्यकारित्वेनाश्चे समर्थनात्कवं घटेन संयोगस्तदभावात्कवं रूपादिना संयुक्तसम-वायादिः ? इत्यव्याक्षिः सन्निकवंप्रमाण्यवादिनाम् । सर्वेज्ञाभावश्वेन्द्रयाणां परमाण्यादिमि साक्षा-सम्बन्धाभावात्; तथाहि-नेन्द्रियं साक्षात्परमाण्यादिभिः सम्बच्यते इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रियवत् ।

होती है, वैशेषिक जब प्रमाण को प्रमेय नहीं मानेंगे उसे अप्रमेय ही मानेंगे तो प्रमाण क्षप्रमेय—जानने योग नहीं हो सकने से उसका धारितत्त्व ही समान्त हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण को अप्रमेय मानने से उसका धार्माव हो जाने पर सारे ही तत्त्व समाप्त हो जाते हैं, तत्व समाप्त हो जाते हैं, तत्व समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आप वैशेषिकों के यहां चारों वत्त्व—परमार्थ तत्व—समाप्त होता है—अर्थात् विश्व के समस्त पदार्थ इन चारों में सन्तर्भूत हैं, जिसे छोड़ने और प्रहण करने की इच्छा होती है ऐसे आत्मा की जो प्रवृत्ति है—अर्थात् हेय और उपादेय पदार्थ के सहण करने की दी एसे आत्मा की जो प्रवृत्ति है—वर्थात् हेय और उपादेय पदार्थ की छोड़ने की तरफ जो प्रवृत्ति करने और अश्व कहने ही है। जिस हामा का जो अभाता कहने हैं। जिस हा का का कहने की छोड़ने की जाता कहने हैं। जाता है सहण करने और छोड़ने की जाता कहने ही है। जिस हा प्रमाण करने और छोड़ने की जानता कहने हैं। जी क्षा प्रमाता कहने हो जाना जाता है—या जाना गया है वह प्रमेय है, और जो अधि—जान—जानने रूप किया होती है वह प्रमित है, ऐसा धापका कहना है सो वह समाप्त हो जाता है।

सच्छा स्राप यह तो बतासी—िक प्रमाएतत्त्व सर्वज्ञ के ज्ञानके द्वारा जाना जाता है या नहीं ? यदि वह उनके द्वारा नहीं जाना जायेगा तो उसमें सर्वज्ञता—सर्वज्ञपना—नहीं रहेगो क्योंकि उसने प्रमाएतत्त्व को जाना नहीं और पूर्णतत्वको जाने विना वह सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, तथा—जैसे प्रमाण प्रमेय वर्म का आवार नहीं है, वैसे प्रमाता में भी प्रमेयधर्म नहीं रहेगा, क्योंकि इन चारों का आवार में विरोध तो समानरूप से है ही, इस तरह फिर प्रमाए। भी घोड़े के सींगकी तरह ध्रसत् हो जावेगा, यदि प्रमाता प्रमेय धर्म का आधार होता है तो उसे आनने के लिये दूसरा एक और

सोनजयमीनुबहात्तस्य तैः साक्षात्सम्बन्धस्यत्; कोऽयमिन्द्रयस्य योगजयमीनुबहो नाम । स्वविषये प्रवत्तं मानस्यातिसयाधानम्, सहकारित्वमात्रं वा ? प्रवमपक्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ स्वव-मिन्द्रियस्य प्रवर्तनाभावादु, भावे तदनुबहवैयर्थ्यम् । तत एवास्य तत्र प्रवृत्तौ परस्पराक्षय —सिद्धे हि योगजयमीनुबहे तत्र तस्य प्रवृत्तिः, तस्यां च योगजयमीनुबह इति । द्वितीयपक्षोण्यसम्भान्यः;

प्रमाता होना चाहिये, क्योंकि वह पहिला प्रमाता प्रमेय का ष्राधार होने से प्रमेय हो बावेगा, इसलिये जैसे प्रमाण प्रमेय से भिन्न है वैसे प्रमाता भी मानना पड़ेगा, दूसरा ष्राया हुमा प्रमाता भी जब प्रमेय हो जावेगा तब तीसरा थौर एक प्रमाता चाहिए, फिर एक प्रमेयरूप घारमा में घनंत प्रमाता की माला जैसी वन जावेगी, इन दोषों को हटाने के लिये यदि कहा जाये कि एक ही आत्मा में प्रमात्पना भीर प्रमेयपना होने में कोई विरोध नहीं है, तो फिर उसी प्रमाता में प्रमाणपना भी मान लो फिर "प्रमाता और प्रमेय से भिन्न प्रमाण होता है" यह सत्र सदीष हो जाने से खंडित हो जाता है।

वैशेषिक को हम मागे मच्छी तरह से सिद्ध करके बनाने वाले हैं कि चलु म्रप्राप्यकारी है, इसलिये घट का मांख के साथ संयोग होना, रूपादिक के साथ उसका संयुक्त समवायादि होना इत्यादिरूप से सिनकर्ष का लक्षण जो किया है वह अव्याप्ति दोष युक्त हो जाता है और सिनकर्ष को प्रमाए। मानने पर सर्वंत्र का अभाव भी होता है, क्योंकि इत्यियों का परमाणु म्रादि वहुत स्वायों के साथ साक्षात, संबंध होता ही नहीं है। इत्यां सुक्ष परमाणु म्रादि पदार्थों के साथ साक्षात, संबंध होता ही नहीं है। इत्यां सुक्ष परमाणु म्रादि पदार्थों के साथ साक्षात् संबंध नहीं कर सकतीं, क्योंकि वे हम लोगों की इत्यां में के समान इत्यां हैं। इस प्रकार के इस मनुमान से इत्यां के परमाण म्रादि के साथ संबंध होता है।

शंका — यदि वैशेषिक ऐसा कहे कि इन्द्रियों का योगजबर्म के बड़े भारी भ्रमुग्रह से उन परमाणु प्रादि के साथ साक्षात् संबंध हो जायगा भ्रयात्—इन्द्रियों में योगज धर्मका बड़ाभारी अनुप्रह होता है अतः सर्वंज्ञ की इन्द्रियां सूक्ष्मादि पदार्थों का साक्षात्कार कर लेती हैं।

भावार्थ — वैशेषिक के मत में — सिद्धान्त में — योगजधर्म के अनुग्रह का कथन इस प्रकार है कि हम जैसे सामान्य व्यक्तियों से अन्य विशिष्ट जो योगीजन हैं वे विशेष योग ( ध्यान या समार्षि ) से सहित होते हैं, उन योगियों के जो मन होता है वह योगज धर्म से प्रभावित रहता है सो उस मन के द्वारा अथना खुद का तथा स्वविषयातिकमेणास्य योगजधर्मसहकारित्वेनाप्यनुबहायोगात्, अत्यय्येकस्येवेन्द्रियस्यावेषरसादि-विषयेषु प्रवृत्तौ तदनुष्रहप्रसङ्गः स्यात् । अर्थकमेवान्तःकरस्यं (योगजधर्मानु )ग्रहीतं युगपत्त्वस्याध-वेषार्थविषयज्ञानजनकमिष्यते तन्तः अणुमनसीऽवेषार्थैः सक्त्सम्बन्धाभावतस्त्ज्ज्ञानजनकत्वासम्भवात्, प्रत्यया दीर्थशष्ट्रिलीभक्षणादौ सक्तव्यक्ष्ररादिभिस्तत्सम्बन्धप्रसक्ते क्पादिज्ञानपश्चकस्य सक्रदुत्पत्ति-प्रसम्बन्धाः

अन्य जीव, धाकाश, दिशा, काल, परमाणु, वायु, मन, तथा इन्हीं में रहने वाले गुण, कर्म, सामान्य धौर विशेष समवाय इन सभी वस्तुधों का उन्हें ज्ञान पैदा हो जाता है, जो योग से सहित हैं उनको योगज घर्मानुग्रह की शक्ति से युक्त चार प्रकार के सिक्तक्षों से ज्ञान होता है। यह ज्ञान इतना तीक्ष्ण होता है कि सूक्ष्म, व्यवहित तथा दूरवर्ती पदार्थों का भी साक्षात्कार कर लेता है, इस प्रकार इन्हियों के द्वारा सूक्ष्मादिक वस्तुओं का ज्ञान होने से इन्हिय प्रत्यक्ष से ही वे सर्वं वन जाते हैं, ऐसी वैशेषिक ने शंका की है, इस का सवाधान जैन इस प्रकार कर रहे हैं—

समाधान - हम जैन आपसे यह पूछते हैं कि इन्द्रियों के जो योगजधर्म का अनुब्रह है वह क्या चीज है ? इन्द्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं सी उनमें म्रतिशय पैदा कर देना क्या यह योगजधर्म का अनुग्रह है ? या उनको सहकारी मात्र होना यह योगजधर्मानुग्रह है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं - क्योंकि स्वयं इत्द्रियां परमाण मादि में प्रवृत्त ही नही होती हैं, फिर वह उनमें क्या मतिशय लावेगा, यदि कहो कि वे वहां प्रवृत्ति करती हैं तो फिर योगजनमं के अनुग्रह की उन्हें क्या ग्रावश्यकता है। योगजधर्म से युक्त होकर वे परमाणु ब्रादि में प्रवृत्ति करती हैं ऐसा कहो तो परस्परा-श्रय नामका दोष आवेगा, श्रवीत् योगजधर्म का श्रनुग्रह सिद्ध हो तो परमाण आदिकों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति होगी भीर उनमें उनकी प्रवृत्ति के सिद्ध होने पर उनमें योगजधर्म का अनुग्रह सिद्ध होगा, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं हो सकेंगे । अपने २ विषयों में प्रवृत्त होते समय इन्द्रियों के लिए योगजवमं सहकारी बनता है ऐसा यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियां अपने २ विषय को उल्लंघन नहीं करके ती उसमें प्रवृत्ति करती हैं, योगजवर्म की सहायता मिलने पर भी उनमें विषयान्तर में प्रवृत्ति करने की शक्ति नहीं है। यदि वे विषयान्तर में ... अपने श्रविषयमें .. दूसरे विषय में - प्रवृत्त होंगी तो एक ही स्पर्शन इन्द्रिय रूप रसादि को बहुण कर लेगी भौर उसी पर योगज धर्म भी अनुबह करेगा।

"धुषपज् ज्ञानानुत्पत्तिमंतसो लिङ्गम्" [न्यायत् ११११६ ] इति विरुधेत । कमशोऽन्यत्र तह्वांनावत्रापि कमकल्पनायां योगिनः सर्वाचेषु सम्बन्धस्य कमकल्पनास्तु तथावर्शनाविशेषात् । तदनु-म्रहुसामध्याद् हष्टातिकमेष्टी च म्रात्मेव समाधिविशेषोऽत्यसमं माहारम्यावन्तःकरणिनरपेकोऽश्रेषार्थ-म्राहुकोऽस्तु किमहष्टपरिकल्पनया ? तन्नाणुननसोऽशेषार्थः साक्षास्त्रकृत्सम्बन्धो वटते ।

बैशेषिकः — हां, ठीक तो है देखों — एक अंतः करण्यू क्या मन है वह अकेला हो योगज धर्म की सहायता से विदय के सूक्ष्मादिपदार्थों के ज्ञान का जनक हमने भाना ही है।

जैन — यह कथन आपका सही नहीं है क्योंकि मन तो विचारा प्रणू जैसा छोटा है वह एक साथ सारे अनंत पदार्थों के साथ संबन्ध कैसे कर लेगा ? भौर संबंध (सिन्नकर्ष) के बिना ज्ञान भी नहीं होगा यदि वह मन उनके साथ एक साथ सम्बन्ध करता है तो दीर्घणकुली— बड़ी २ कड़क-कड़क पुढ़ी, आदि के खाते समय मन का चल्लु आदि इन्द्रियों के साथ गुगपत् संबंध होकर रूपादि पांचों ज्ञानों की एक ही समय में उत्पत्ति होने लगेगी तो फिर आपका यह न्यायसूत्र गलत ठहरेगा—

"युगपण्ज्ञानानुत्पत्तिमैनसो लिंगम्" धर्यात् धापके यहां लिखा है कि एक साथ रूप रस द्वादि पांचों विषयों का ज्ञान जो नहीं होता है सो यही हेतु मन को प्रणुरूप सिद्ध करता है।

वैशेषिक—घटादि पदार्थों में कम कम से मन का संबंध देखा जाता है अतः रूपादि पांचों विषयों में भी वह कमसे होता है ऐसा मानना पड़ता है।

जैन — तो फिर योगी के अर्थात् सर्वज के ज्ञाव में भी इसी तरह क्रसिकपना मानो, कम से मन का संबंध तो सर्वज में है ही।

वैश्वेषिक—योगज बमं के अनुग्रह से मन एक साथ सबसे संबंध कर लेता है; इसिलये हम लोग डब्ट का म्रातिकम कर लेते हैं। मर्थात् यद्यपि प्रत्यक्ष से तो मन कम कम से संबंध करने वाला है यह बात सिद्ध है फिर भी योगज घमेंके कारण उस प्रत्यक्षसिद्ध बात का भी उल्लंघन हो जाता है।

जैन - ऐसी हालत में तो फिर ग्रापको समाधि वर्मके माहात्म्य से ग्रकेला आतमा ही मन की ग्रपेकान करके सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है ऐसा मानना चाहिये

फिर इस महष्ट अर्थात् अत्यन्त परोक्ष या मसिद्ध ऐसे सिप्तकर्ष की कल्पना करना भी जरूरी नहीं होगा अतः यह सिद्ध हुआ कि अणुरूप मनका सम्पूर्ण पदार्थों के साथ एक ही समय में साक्षात् संबंध जुड़ता नहीं है।

वैशेषिक — अणु मन का पदार्थों के साथ कम २ से संबंध होता है — अर्थाप् परम्परा से अणु मन का सम्बन्ध अशेष पदार्थों के साथ जुड़ता है, वह इस प्रकार से है — कि पहिले मनका सम्बन्ध महेश्वर से होता है, और व्यापक होने के नाते ईश्वर का सम्बन्ध घटपटादि पदार्थों के साथ है ही तथा घटादिकों में रूपादिक सम्बन्धित हैं। इस तरह अणु मन का सम्बन्ध परम्परा से अशेष पदार्थों के साथ जुड़ जाता है।

जैन — ऐसा मानने पर भी संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान तो होगा ही नहीं क्योंकि परम्परा संबंध – संबंध से सम्बन्ध – मानने पर भी उस मन का बर्तमान के पदार्थों के साथ ही सम्बन्ध रहेगा जो नष्ट हो चुके हैं तथा जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं उनके साथ उसका संबंध नहीं रहेगा तो फिर उनके साथ संबंध नहीं होने से उनका ज्ञान कैसे होगा।

वैशेषिक — मजी! ईश्वर तो सदारहता है ना, ग्रतः नष्ट भौर अनुत्पन्न पदार्थों के साथ भी वह रहता ही है।

जैन—सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वह अनुत्पन्न ग्रीर नस्ट पदार्थों से संबंध करेगा तो उसी को जानो । उसी समय वर्तमान पदार्थ का संबंध ग्रीर ज्ञान तो होगा ही नहीं ।

वैशेषिक—इन अनुत्पन्न और नष्ट पदार्थों के सम्बन्ध से ईश्वर भिन्न ही है।

जैन—ंतो फिर उस भिक्ष ईश्वर से उत्पन्न हुआ वर्तमान ज्ञान, अनुत्पन्न पदार्थों और नष्ट पदार्थों के समय में परम्परा सम्बन्ध से जनित ज्ञान से अन्य ही शेषार्थंत्रत्यासम्भवः । बहुभिरेव ज्ञानैस्तिवित चेत्, तेषां कि कमेण भावः, अकमेण वा ? कममावे; नानन्तेनापि कालेनानन्तता संसारस्य प्रतीयेत-य एव हि सम्बन्धसम्बन्धवशाज् ज्ञानजनकोऽर्थः स एव तळनितज्ञानेन गृक्षते नान्य इति । अकमभावस्तु नोपपश्चते विनशृतुत्पनार्यज्ञानानां वर्तमानार्थज्ञान-कालेऽसम्भवात् । न हि कारणाभावे कार्यं नामातिप्रसङ्गात् । न च बौद्धानामिव योगानां विनशानु-

रहेगा—तो ऐसी हालत में एक ज्ञान के द्वारा श्रशेष पदार्थी का ज्ञान होना असम्भव हो जायेगा।

सावार्ष — वैशेषिक सिन्नकर्ष से महेरवर को संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं, किन्तु पदार्थ तो अतीत अनागत रूप भी हैं, जब वह महेरवर अतीत अनागत पदार्थों के साथ सिन्नकर्ष करेगा तब वर्तमान के पदार्थों के साथ सिन्नकर्ष नहीं वन सकेगा, अतः महेरवर को एक साथ एक ज्ञान से त्रैकालिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकने से महेरवर सर्वज नहीं वन सकता है।

वैश्लेषिक — बहुत से ज्ञानों के द्वारा वह ईश्वर पदार्थों को जान लेगा।

जैन — तो क्या वह उन ज्ञानों द्वारा कम से आनेगा या अकम से आनेगा। कम से आनने बैठेगा तो अनंत काल तक भी वह संपूर्ण पदार्थों को नहीं जान पायेगा, जिसका जिससे संबंध हुआ है उसी का ज्ञान होकर उसी को वह आनेगा प्रस्य को नहीं अकम से जानना बनता नहीं, क्योंकि नष्ट हुए और अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं ऐसे पदार्थों का सम्बन्ध वर्तमान काल में नहीं है। उनका ज्ञान भी नहीं है। कारण के अभाव में कार्य होता नहीं है, माना जावे तो अति प्रसङ्ग होगा। आप यौग हो। आपके यहां बौद्ध की तरह वष्ट हुए तथा अनुत्पन्न ऐसे पदार्थों को ज्ञान का कारण नहीं मावा है, अन्यथा आपका सिद्धान्त गलत ठहरेगा।

बौद्धों के यहां क्षणिकवाद होने से नष्ट हुए कारएगों से कार्य होना माना है, वैसे यौगों के यहां नहीं माना है।

वैशेषिक — ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ग्रतः भ्राप जैन के द्वारा दिये गये कोई भी दोष हम पर लागू नहीं होते हैं।

जैन—ऐसा भी कहना ठीक नहीं, कारए। कि श्रापके द्वारा मान्य नित्य ईरबर का हम ग्रागे खण्डन करने वाले हैं। इस प्रकार वैशेषिक द्वारा माना हुआ सिंग्रकर्ष प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है। स्पन्नस्य कारणुत्वं सिद्धान्तविरोषात् । नित्यत्वादीव्वरज्ञानस्योक्तदोषानवकासः इत्यप्यवाच्यम्; सिन्नत्यत्वत्येद्वरनिराकरणप्रषट्टके निराकरिष्यमाणुत्वात् । तत्र सन्निकवीय्यनुपत्रदिन्नप्रमाणुव्यप-देशमाकः।

विशेषार्थ — वंशेषिक सिलकर्ष को प्रमाण मानते हैं, किन्तु इसमें प्रमाण का लक्षण सिद्ध नहीं होता है, सिलक्षंस्थ प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तुमों का ज्ञान नहीं होता है, वेशेषिक सर्वज्ञ को तो मानते ही हैं, परन्तु सिलक्षं से अशेष पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकने से उनके यहां सर्वज्ञ का अभाव हो जाता है। क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान यदि छूकर जानता है तो वह मात्र वर्तमान के और उनमें से भी निकटवर्ती मात्र पदार्थों को जान सकता है, मतीत अनागत के पदार्थों को वह जान नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थों के साथ उसका ज्ञान संबद्ध नहीं है, कदाचित् संबद्ध मान लिया जावे तो भी वह जब अतीतानागत पदार्थों से सम्बन्धित रहेगा तो वर्तमान कालिक पदार्थों के साथ वह असंबद्ध होगा, इसलिये एक ही ज्ञान कैशिलक वस्तुओं को पिरिच्छित कि साथ वह असंबद्ध होगा, इसलिये एक ही ज्ञान मान माने ज्ञायेंगे थो भी वे ज्ञान कि स सकता है, यदि सर्वज्ञ-ईरवर में बहुत से ज्ञान माने जो येंगे थो भी वे ज्ञान कि सम सो जानेंगे या अत्रम से ऐसे प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों का हल होता नहीं है, खतः सिलक्षं में प्रमाएता खंडित होंथी है, इस विषय पर आगे चसु सिलक्षं वाद से लिखा जाने वाला है। अलं विस्तरेण।

#### # सिकर्षवाद समाप्त #

### सिन्नकर्ष प्रमाणवाद के खंडन का सारांश

\*

वैशेषिक लोग सम्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं अर्थात् ज्ञान का जो कारण है वह प्रमाण है ऐसा उन्होंने माना है, उनका कहना है कि ज्ञान तो प्रमाण का फल है, उसे प्रमाण स्वरूप कैसे मानें। स्पर्शनादि इन्हियों का पदार्थ के साथ प्रथम तो संयोग होता है, फिर उन पदार्थों में रहने वाले रूप रस लादि गुर्खों के साथ संयुक्त समवाय होता है, पुनः उन रूपादि गुण के रूपत्व रसत्व आदि के साथ संयुक्त समवेत समवाय

होता है, इस प्रकार यह प्रक्रिया जल्दी से होकर उससे प्रमितिक्ण प्रधांत् जाननारूप फल उत्पन्न होता है। हर पदार्थ को इन्द्रियां छूकर ही जानती हैं। जो छूना है वह सिन्नकर्षे है, उसके विना कोई भी ज्ञान पदा नहीं होता है, खतः सिन्नकर्ष प्रमाण है। वही प्रमिति की उत्पत्ति में सावकतम है, इसलिये ईश्वर हो बाहे हम लोग हों सभी को सिन्नकर्ष से ज्ञान होता है।

इस वैशेषिक के मन्तव्य का झाचायें ने बड़े ही अच्छे ढंग से निरसन किया है, सिन्नकर्ष का ज्ञान के साथ साधकतमपना सिद्ध नहीं होता है। यदि सर्वत्र सिन्नकर्ष से ही ज्ञान पैदा होता तो भने ही उसे साधकतम मानते किन्तु ऐसा नहीं है। देखिये — चक्षु और मन तो बिना सिन्नकर्ष के ही प्रमिति पैदा कर लेते हैं।

मांखें पदार्थ को बिना छए ही उसके रूप को जान लेती हैं, इस विषय का वर्णन इसी ग्रन्थ में समुक्तिक हुआ है, सिन्नकर्ष यदि सब जगह प्रमिति पैदा करता है तो वह प्राकाश में भी प्रमिति क्यों नही करता, क्यों कि जैसे इन्डियों का घट भीर उसके रूप, रस, तथा रूपत्व, रसत्व के साथ संबंध है वैसे ही आकाश और उसका शब्द तथा शब्दत्व के साथ भी इन्द्रियों का संबंध है. फिर क्या बात है कि हम आकाश को नहीं जानते। अमृतिकपने की दलील भी गलत है। जिसको जानने की योग्यता है उसी में सन्निकर्ष प्रमिति को पैदा करता है, सब में नहीं, ऐसा वैशेषिक का कथन भी विशेष लक्ष देने योग्य नहीं है क्योंकि योग्यता क्या बला है, यह पहले बताना चाहिये यदि शक्ति की योग्यतारूप कहींगे तो यह बात बनने की नहीं, क्योंकि धापने शक्ति की धतीन्द्रिय नहीं माना है, यदि सहकारी कारणों की निकटता को योग्यता रूप कहोगे तो वह सारी निकटता घर की तरह आकाश में भी है। हां, यदि प्रमाता के प्रति-बंधक कमें के अभाव को योग्यता मानकर उस योग्यता को ही साधकतम मानी तो बात ठीक है, उसी का प्रमिति में उपयोग है, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में एक बड़ा भारी दोष यह आता है कि सर्वज्ञ का अभाव हो जाता है। सर्वज्ञ का ज्ञान इन्द्रिय के द्वारा छकर होगा तो उसे तीन काल में भी सारे पदार्थों का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि पदार्थ अनन्त हैं। योगज धर्म भी इन्द्रियों को अतिशय युक्त नहीं कर सकता।

"यत्राप्यतिद्ययो हष्टः स स्वार्थानतिलंघनात्" इन्द्रियों में कितना भी अतिदाय द्याजावे तो भी वह तो द्यपने ही विषय को ग्रहण करेगी। क्या क्रांखें रस को चर्लेगी; कान देखने लग जायेंगे ? समक्त में नहीं माता कैसा म्रतिशय है, तथा ख-इन्द्रियां वर्तमान काल के पदार्थों को ही जानती हैं फिर उनके द्वारा तीन काल में होने वाले पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा, बिना त्रिकालवर्ती पदार्थ को जाने सर्वज्ञता बनती नहीं, इस प्रकार सिक्कर्ष को प्रमाण मावने में सर्वज्ञता का प्रमाब होता है तेत्र और सब में भी सिक्कर्ष की प्रमाण तहीं कहा जा सकता है।

# सञ्जिकवंवाव का सारांश समाप्त #

#### इन्द्रियवृत्ति प्रमाण पूर्वपक्ष

सांख्य भौर योगदर्शन में इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण माना है-

"इन्द्रियप्रणानिकया बाह्यवस्तुपरामात् सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाव-घारणप्रधानवृत्तिः प्रत्यक्षम्"— —योगदर्शन व्यास भा० पृ० २७

> स्रवेयंत्रिक्या-इन्द्रियप्रणालिकया ग्रयंसिक्क्येण लिङ्गज्ञानादिना वा आदौ बुद्धेः प्रयाकारावृत्तिः जायते । —सांस्थ प्रणा. प्• ४७

इन्द्रियरूपी प्रणाली के द्वारा बाह्यवस्तु के संबंध से सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष सबधारण स्वरूप जो वृत्ति होती है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उस वृत्ति का तरीका यह है कि पहिले इन्द्रिय का पदार्थ से सिन्नकर्थ होता है सबबा लिक्क्षणानादि (अर्थात् अद्भुमान में यूम आदि हेतु का ज्ञान होना ) के द्वारा बुद्धि की प्रयंक्तार वृत्ति हो बाती है सर्यात् बुद्धि की प्रयंक्तार वृत्ति हो बाती है सर्यात् बुद्धिनिद्ध्यां जो चक्षु प्रादि हैं उनका अर्थाकार होना या अर्थों को जानने के लिये उनकी प्रवृत्ति होना प्रमाण कहलाता है, इस प्रकार चित्त-मन का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का पदार्थ से संबंध होने में जो प्रवृत्ति है वह प्रमाण है। यही बात प्राप्तम स्लोक में कही है—

विषयैश्चित्तसंयोगाब् बुद्धीन्द्रियप्रणालिकात् । प्रत्यक्षं सांप्रतं ज्ञानं विश्वेषस्यावधारकम् ।। २३ ।। —योग कारिका

जित्त संयोग से बुद्धि इन्द्रिय के द्वारा विषयों के साथ संबंध होने पर विशेष का अवधारएं करने वाला वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा होता है, यहां जो इन्द्रियों की वृत्ति हुई है वह तो प्रमाण है और विषयों का जो अवधारण निश्चय होना है वह फल है, हम सांख्य योग ३ प्रमाएं मानते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द (आगम) इनमें से उपयुंक्त प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। अनुमान में भी लिङ्ग (हेतु) ज्ञान आदि के द्वारा बुद्धीन्द्रिय का अर्थाकार होना और फिर साध्य का ज्ञान होना है अतः वहां भी प्रमाण का लक्षण वित्त होता है शब्द प्रमाण में भी यही बात है। इसलिये इन्द्रिय वित्त प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया है।

# पूर्वपक्ष समाप्त #

# 

एतेनेन्व्यवृक्तिः प्रमाणिमत्यभिदधानः साङ्क्ष्यः प्रत्याख्यातः । ज्ञानस्वभावभूव्यप्रमाण-करण्उत्वात् तत्राप्युपवारतः प्रमाण्य्यवहाराम्युपगमात् । न वेन्द्रियेन्यो वृक्तिव्यतिरिक्ता, अव्यतिरिक्ता वा घटते । तेम्योहि यद्यव्यतिरिक्तासी; तदा श्रोजादिमात्रमेवासौ, तब सुप्ताधवस्यायामप्यस्तीति तदाप्यवैपरिष्वित्तप्रप्रस्तेः सुग्नविव्यवहारोच्चेदः । अय व्यतिरिक्ता; तदाप्यती किं तेवां घमैः, अव्यक्तितः वा? प्रवमपक्षे वृत्तः श्रोजादिभः सह सम्बन्धो वक्तव्यः— स हि तादास्यम्, समवाया-विवास्यात् ? यदि तादास्यम्, तदा श्रोजादिस्यान्तमेवासावित् वृत्वक्तं एव दोषोऽनुवच्यते । अय समबायः स्वास्य व्यापितः सम्भवे व्यापिशोवादित्यावे व ।

सांख्य मतवाले इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण मानते हैं, सो उसका खंडन भी उसी सिम्नक्ष के खंडन से हो जाता है। क्यों कि ज्ञान स्वभाव वाली वस्तु ही मुख्य प्रमाएा है। हां, उपचार से भले ही इसे भी प्रमाण कह दो, ग्रच्छा— छाप सांख्य यह बतावें कि इन्द्रियों को वृत्ति इन्द्रियों से भिन्न है या प्रभिन्न है ? दोनों तरह से वह बनती नहीं, क्यों कि वह वृत्ति यदि इन्द्रिय से भिन्न है तो वह इन्द्रियरूप ही हो गई, सो ये इन्द्रियां तो निद्रादिरूप सकस्या में भी रहती हैं, तो फिर वहां भी ज्ञान होता रहेगा, ऐसी हालत में यह निर्द्रित है यह जाग्रत है यह लोकव्यवहार ही नहीं बनेगा, यदि इन्द्रियों से उनकी वृत्ति पृथक है तो क्या वह उनका चर्म है या और कोई चीज है ? यदि प्रयद्भि है तो उस वर्म है या अने वां इन्द्रियों के साथ है तो उस वर्म है तो व्यत्ति हमें है या समवाय संव्यत्व है ? यिद तावात्म्य है तो वृत्ति और इन्द्रियों एक ही हो गई सो उसमें वही सुप्तादि का प्रभाव होना रूप दोष प्राता है, यदि इन्द्रिय भौर हिंस अपकाय संवंध है सो क्षेत्रादिक इन्द्रिय भौर समवाय इन दोनों के व्यापक होने से धापका सिद्धान्त सदीष वन जाता है, क्यों कि आपके यहां लिखा है—

"प्रतिनियतदेशावृतिरिभव्यव्येत्" [ ] इति प्लवते । प्रच संयोगः, तदा द्रव्याग्तरत्व-प्रसक्तं में तद्वमों वृत्तिभेवेत् । प्रचान्तरमसी; तदा नाशी वृत्तिरयान्तरत्वात् पदायान्तरवत् । प्रघान्तरभ त्वेपि प्रतिनियतविशेषसद्भावाते वामसी वृत्ति ; नन्वशी विशेषो यदि तेवां विषयप्राधिरूपः; तदेन्द्रियादिसभिक्षं एव नामान्तरेगोक्त स्थात् । स चानन्तरमेव प्रतिव्युतः । प्रधाऽर्थाकारपरिग्रातिः;

#### "प्रतिनियतदेशावृत्तिरभिव्यज्येत्"

प्रतिनियत देश में से प्रकट करे, इत्यादि ।

यदि कहा जाये कि इन्द्रिय भौर वृक्ति-प्रवृक्ति का संयोग संबंध है सो वृक्ति में इन्द्रिय धर्मता नहीं आती, क्योंकि संयोग पृथक् पृषक् दो इन्यों में होता है, इस-लिये इन्द्रिय धर्मेर बृक्ति ये दो इन्य हो जायेंगे, फिर इन्द्रिय का धर्म वृक्ति है यह बात नहीं बनती यदि इन्द्रिय से वृक्ति कोई भिन्न ही वस्तु है तब तो उसे "इन्द्रिय की वृक्ति" ऐसा नहीं कह सकोगे जैसे कि दूसरे भिन्न पदार्थों को नहीं कहते।

सांख्य — यद्यपि वृत्ति इन्द्रियों से ग्रयांतर रूप है फिर भी प्रतिनियत विशेष रूप होने से यह वृत्ति इन्द्रियों की है, इस प्रकार कहा जाता है।

जैन—जच्छा तो यह बतलाइए कि वह प्रतिनियत विशेष क्या विषय प्राप्ति हप है अर्थात् इन्द्रिय का विषय के निकट होना यह प्रतिनियत विशेष है, तो इससे तो आपने सिन्नकर्ष को ही नामान्तर से कह बिया है. सो उसका तो अभी खंडन ही कर दिया गया है। यदि अर्थाकार परिणित को प्रतिनियत विशेष तुम कहों सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थाकार होना सिर्फ बुढि में ही आपके यहां माना गया है, और कहीं अ्रत्यत्र नहीं, तथा वह अर्थाकार परिणित प्रत्येक इन्द्रिय आदि के स्वभाव वाली नहीं है, और न वह इन्द्रियों को वृत्ति स्वरूप है, न किसी अन्य स्वरूप ही है, क्योंकि उनमें वे पूर्वोक्त दोष आते हैं। तथा सांख्य के यहां परिणामी से परिणाम मिन्न है कि अभिन्न है यह कुछ भी नहीं सिद्ध होता है इस विषय का विचार हम आवे करनेवाले हैं।

विशेषार्थ — इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण मानने वाले सांख्य के यहां इन्द्रियवृत्ति का लक्षरण इस प्रकार पाया जाता है —

''इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यवस्तुपरागात् मामान्यविशेषात्मनोऽयंस्य विशेषाव-धारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्''—जर्षात् इन्द्रियप्रणाली के द्वारा बाह्य पदार्थ के साथ म; प्रस्था बुढावेवाम्युपगमात् । न च श्रोवादिस्वधावा तढमँरूपा धर्यान्तरस्वभावा वा तरपरिएाति-चंटते; प्रतिपादितदोषानुबङ्गात् । न च परपक्षै परिएामः परिएगमिनो भिन्नोऽभिन्नो वा घटते इत्यक्षै विचारयिय्यते ।।

संबंध होता है, और उस सम्बन्ध के होने पर जो सामान्य विशेवात्मक पदार्थ का विशेष रूप से अवधारण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, तात्पर्य इसका यही है कि इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ के साथ सिक्षक्ष होने पर खयबा हेतु के ज्ञान से जो शुरु में ब्रुढि (इन्द्रिय) का पदार्थ के साकार रूप होने पर उस पदार्थ का अवधारण होता है वह प्रमाण है, सांस्थमत का यह प्रमाण का लक्षण धासमीचीन है, क्योंकि ये सांस्थादि मतवाले ज्ञान को तो प्रमाण का फल मानते हैं और ज्ञान के प्रमाण के जो कारण हैं, जो कि ज्ञान के साथ व्यभिचित्र मी होते हैं—अर्थात् निश्चित रूप से जो ज्ञान को पैदा कर ही देते हों ऐसे जो नहीं हैं उन उन कारणों को प्रमाण मानते हैं, खतः यह इन्द्रियवृत्ति सिन्नकर्य भीर कारक सांकल्य के समान प्रमाण नहीं है, वास्त-विक प्रमाण तो ज्ञान ही है अन्य नहीं है।

#### # इन्द्रियवृत्ति का विचार समाप्त #



#### ज्ञातुव्यापार विचार पूर्वपक्ष

प्रमाणालक्षण के प्रश्यम करने में प्रभाकर का ऐसा कहना है कि वस्तु को जानने के लिये जो झाता रूप बात्मा का व्यापार या प्रवृत्ति होती है वह प्रमाश है। कहा भी है—

> "तेन जन्मैव विषये बुढेर्च्यापार इष्यते। सदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च वीः"।। ६१।। —-श्रीसामकालोकवारिक

विषयों में ज्ञान की उत्पत्ति होना ज्ञाता का व्यापार है, वही प्रमा है, जौर वही करण है। यद्यपि यह ज्ञातृब्यापार प्रत्यक्ष नहीं है तो भी पदार्थों का प्रका-श्चित होना रूप कार्य को देलकर उसकी सिद्धि कर सकते हैं—

> व्यापारी न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ।। ६१।। — मी॰ श्लो॰ ना॰

जब भ्रात्मा में वह व्यापार नहीं रहता तब जानना रूप फल भी उरपफ्र नहीं हो पाता, कारण के भ्रभाव में कार्य होता नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि दस्तु निकट में मौजूद है, हमारी इन्द्रियां भी ठीक हैं, किन्तु उस वस्तु का बोध नहीं हो। भ्रतः निश्चित होता है कि भ्रात्मा में—जाता में व्यापार-क्रिया वहीं है, इसीलिये पदार्थ का भ्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार हमारा कथन सिद्ध होता है कि पदार्थ को जानने का जो जाता का व्यापार है वह प्रमाण है भीर पदार्थ का बोध होना—उसे जानना यह प्रमाण का फल है।

#### # पूर्व पक्ष समाप्त #

## ज्ञातृव्यापारविचारः ॥ ॥

एतेन प्रभाकरोपि प्रवेतवास्त्रप्रकाशको ज्ञातृष्यापारोऽज्ञानरूपोऽपि प्रमाणम्' इति प्रतिपादयन् प्रतिक्र्युद्धः प्रतिपत्तव्यः; सर्वेनाज्ञानस्योपवारादेव प्रसिद्धः । न च ज्ञातृष्यापारस्वरूपस्य क्रिक्षियमाण्यं श्राहकम्-तद्धि प्रत्यक्षम्, सनुमानम्, सन्यद्धाः ? यदि प्रत्यक्षम्; त्राहेत स्वसेदनम्, बाह्योन्द्रवन् म्, मनःप्रभवं वा ? न वाहस्त्यस्वदेवनम्; तस्याज्ञाने विरोधादन-प्र्युगमाख । नापि बाह्योन्द्रवनम्; इन्द्रयाण्यां स्वसम्बद्धे अर्थे ज्ञानजनकत्वोपनमात् । न च ज्ञातृष्यापारेग् सह तेषां सम्बन्धः; प्रतिनियतरूपादिविषयत्वात् । नापि मनोजन्यम्; तथाप्रतीत्यमावादन-प्रुगमाविन-प्रसङ्काव । नाष्यमुमानम्;

प्रभाकर का कथन है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है मले ही वह अज्ञान रूप हो प्रमाण है। सो प्रभाकर को इस मान्यता (प्रमाणता) का भी निराकरण उपर्युक्त सिन्नकर्ष, इन्द्रियवृत्ति झादि के खंडन से हो जाता है ऐसा समक्ष्मना चाहिये। क्यों कि इन सब मान्यताओं में अज्ञान को प्रमाण मान लिया है। ऐसों को तो प्रमाण उपचार से ही कह सकते हैं अन्यया नहीं।

प्रभाकर के जाता के ब्यापार रूप प्रमाण की ग्रहण करने वाला प्रमाण तो कोई है नहीं, यदि है तो वह कौनसा है? प्रत्यक्ष या ध्रमुमान, अथवा ध्रौर कोई तीसरा? यदि प्रत्यक्ष है तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है —स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष व्यवा मनः प्रत्यक्ष ? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ध्रज्ञानरूप जातृब्यापार में प्रवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मावने में विरोध है तथा ध्रापने ऐसा माना भी नहीं है। बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञाता के ब्यापार को कैसे जानेगा—क्योंकि इन्द्रियां तो ध्रपने से संबंधित पदार्थ में ज्ञान को पैदा करती हैं। ज्ञाता के ब्यापार के साथ इन्द्रियों का संबंध हो नहीं सकता क्योंकि उनका तो अपना प्रतिनियत रूपादि विषयों में संबंध

"झातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादसिक्षकृष्टेऽयं बुद्धः" [ शावरभा० १।१।१ ] इत्येवंलक्षाएत्वा-त्तस्य । सम्बन्धम्न कार्यकारण्याचादितिराकरणेन नियमलक्षाणोऽम्पुणगम्यते । वदुक्तम्— कार्यकारण्याचादिसम्बन्धानां इयी गतिः । नियमानियमाम्यो स्यादनियमादनञ्जता ।।१।। सर्वेऽन्यनियमा ह्यं ते नानुमोत्पत्तिकारण्यम् । नियमात्केवलादेव न किच्चलानुमोयते ।।२।। एवं परोक्तसम्बन्धम्यास्यान्याने कृते सति । नियमो नाम सम्बन्धः स्वमतेनोच्यतेऽभुना ।।३।।

होता है। मनोजन्य प्रत्यक्ष भी उस ज्ञानुत्यापार को ग्रहण नहीं करता है, क्यों कि न तो बैसी प्रतीति स्नाती है भीर न प्रापने ऐसा माना है, तथा ऐसा मानने में स्नति प्रसंग दोष भी स्नाता है। सनुमान के द्वारा ज्ञानुत्यापार को सिद्ध करो तो भी नहीं बनता, क्योंकि सनुमान का लक्षण् "'ज्ञातसंबंधस्यैकदेशदर्यनादसिनिक्करें प्रबृद्धिः — जिसने संबंध को जाना है ऐसे व्यक्ति को जब उसी विषय के एक देश का दर्शन होकर जो दूरवर्ती पदार्थ का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं" ऐसा स्नाबर माज्य में जिल्ला है। आप प्रभाकर के द्वारा अनुमान में कार्यकारण संबंध मीर तादात्म्यादि संबंध माना नहीं गया है। केवल नियम अर्थात् श्रविनाभाव संबंध माना है। कहा भी है—

"कार्यं कारए। ग्रादिजो संबंध होते हैं – वे दो प्रकार के होते हैं – एक नियम-रूप ग्रीर एक ग्रनियमरूप, जो नियमरूप संबंध होता है वही श्रद्धमान में कार्यकारी है, दूसरा नहीं 11 १ 11

धिवनाभाव संबंध रहित हेतु धनुमान की उत्पत्ति में उपयोगी नहीं है, तथा नियम एक ही ऐसा है कि उससे ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जिसको कि इसके द्वारा न जाना जाय।

इस प्रकार सौगत झादि के द्वारा माना गया संबंध खंडित किया जाने पर धव अपने (प्रभाकर) सत के अनुसार नियम संबंध बताया जाता है।। ३।। इत्यादि। इस प्रकार आपके सत में अनुमान में नियम संबंध को ही सही माना है यह बात सिद्ध हुई।। अब यह देखना है कि ऐसा संबंध अर्थात ज्ञाता के व्यापार के साथ अर्थ-प्रकाशन का अविनाजाव है इस बात का निर्णय अन्वय निश्चय के द्वारा होता है या व्यतिरेक निश्चय के द्वारा होता है? यदि अन्वयनिश्चय के द्वारा होता है अर्थात् स च सम्बन्धः किमन्वयिष्ठ्यदारेण् प्रतीयते, व्यतिरेकिनश्चयदारेण् वा ? प्रथमपक्षे कि प्रस्यकेण, सनुमानेन वा तक्षिश्चयः ? न तावरप्रत्यकेणः; उभयरूपष्ठणे हान्वयिष्ठ्ययः, न च ज्ञात्व्यापारस्वरूपं प्रत्यक्षेण् निश्चीयते इत्युक्तम् । तदभावे च-न तत्प्रतिबद्धत्वनार्थप्रकाणनलक्षणहेतुरूपमिति । नाप्यनुमानेनः; सस्य निश्चितान्वयहेतुष्रभवत्वाभ्युपगमात् । न च तत्यान्वयनिश्चयः प्रत्यक्षसमिष्वतस्यः पूर्वोक्तदोषानुषञ्जात् । नाप्यनुमानगम्यः; तदनन्तरप्रथमानुमानाभ्यां तिश्चयोऽनवस्थेतरेतराश्चयानुषञ्जात् । नापि व्यतिरेकिनश्चयद्वारेणः; व्यतिरेको हि साध्यामावे हेतोरभावः। न च

जहां जहां जानुव्यापार है वहां वहां अमं प्रकाशन है ऐसे अन्वय का निश्चय कौन करता है, क्या प्रत्यक्ष करता है या अनुमान करता है, प्रत्यक्ष ऐसे अन्वय का निश्चय नहीं कर पाता क्योंकि वह साध्य साधन दोनों को प्रहुण करे तब उसके द्वारा उनके अन्वय का निश्चय हो, परन्तु ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष है नहीं—अर्थात् ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष सहोत नहीं होता—इस बात को पहिले ही बता दिया है, और उसके प्रत्यक्ष हुए बिना वह उसके साथ अविनाभाव संबंध रक्षने वाले अर्थ प्रकाशन को कैसे जान सकता है। अनुमान से भी दोनों के अन्वय का निश्चय होता नहीं, क्योंकि यह अनुमान निश्चय अन्वय रूप हेतु से—साध्यके साथ जिसका अविनाभाव संबंध निश्चित है ऐसे हेतु से—उत्पन्न होगा, अव वह अन्वय जानने के लिये आया हुआ जो अनुमान है वह भी तो अन्वय सहित है, अतः उसके लिये—उसके अन्वय को निश्चय करने के लिये—दे ही प्रथम कहे गये प्रक्त उत्पस्थित हो जाते हैं और वे ही दोध आते हैं, अर्थात् वह अन्वय प्रत्यक्ष से यो प्रक्त उत्पस्थत हो जाते हैं अनुमान से नानने पर अनुमान से या अनुमान तरे ? अनुमानान्तर से मानने पर अनुसन के द्वारा अनुमान से मानने पर इतरेतराक्षय दोष आता है।

भावार्य — भववस्था दोष तो इस प्रकार से धाता है कि जाता का व्यापार धौर प्रयंत्यात्व का प्रकाशन इन दोनों के अन्वय को जावने के लिए एक ध्रमुमान आया सो उस अनुमान में भी साध्यसाधन का ध्रन्यय है इस बात को जानने के लिये तीसरा अनुमान चाहिए इस प्रकार अनुमान धाते रहेंगे और जाता का व्यापार ध्रजात ही रहेगा, इस तरह जाता का व्यापार जानने के लिये अनुमान की परम्परा चलती जायेगी सो यही धनवस्था दोष है। अन्योग्याश्रय दोष इस प्रकार से होगा— जाता का व्यापार है क्सोंक धर्मतवस्था दोष है। अन्योग्याश्रय दोष इस प्रकार से होगा—

प्रकृतसाष्याभावः प्रत्यक्वाधिगम्यः, तस्य जातृव्यापाराविषयत्वेन तद्भाववत्तदमावेऽपि प्रवृत्ति-विरोषात् । समर्थितं चास्य तदविषयत्वं प्रामिति । नाय्यनुमानाधिगम्यः, यतः एव ।

स्रवानुपत्तम्भनिश्चयः स्रवापि कि दृश्यानुपत्तम्भोऽभित्रेतः स्टश्यानुप्तम्भो वा ? वर्ष्यदृश्यानु-पत्तम्भः; नासौ यमकोऽतिप्रसङ्गात् । दृश्यानुपत्तम्भोऽपि चतुर्द्धा भिष्ठते स्वभाव-कार्र्या-व्यापकानु-पत्तम्भविरुद्धोपतम्भभेदात् । तत्र न तावदाधो युक्तः; स्वभावानुपत्रसम्यविविधे विषये व्यापारा-

ज्ञाता का व्यापार साध्य है और अर्थतथात्व का प्रकाशन हेतु है। इन दोनों का श्रविनाभाव जानने के लिये दूसरा अनुमान चाहिये, तथा उस दूसरे अनुमान में वो साध्य साधन का अन्ययरूप अविनाभाव होगा उसे वह पहिला अनुमान जानेगा, इस प्रकार एक दूसरे के ब्राध्यय होने से एक की भी सिद्धि नहीं होती है। ऐसे ही सर्वत्र अनवस्था और अन्योग्याश्रय दोष का मतलब समक्षना चाहिये।

ज्ञाता का व्यापार और अर्थतयात्व प्रकाशन इनका भविनाभाव संबंध व्यितरेक निश्चय के द्वारा भी नहीं होता है, व्यितरेक उसे कहते हैं कि वहां साध्य के भ्रभाव में हेतु का भ्रभाव दिखाया जाय, किन्तु यहां ज्ञाता का व्यापार रूप जो साध्य है वह प्रत्यक्षगम्य है नहीं, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, भ्रतः ज्ञाता का व्यापार होने पर तथा न होने पर भी प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति का विरोध ही है, प्रत्यक्ष का विषय ज्ञाता का व्यापार नहीं है इस बात को पहिले ही बता दिया गया है। अनुमान से व्यितरेक का निश्चय नहीं होता क्योंकि उसको भी (ज्ञाता का व्यापार होवे भ्रथवा न होवे ) प्रवृत्ति नहीं होती।

प्रभाकर—जाता के व्यापार का प्रभाव श्रनुपलस्म हेतु के द्वारा किया जाता है, ग्रयति—ऐसी धात्मा में भाता का व्यापार नहीं है क्योंकि उसके कार्य की उपलब्धि नहीं है, जैसे कि गर्व के सींग।

जैन—इस प्रकार मानने पर भी हम पूछते हैं कि आपने अनुपलस्म कीन सा माना है—दृश्यानुपलस्म कि अदृश्यानुपलस्म, अदृश्यानुपलस्म साध्य का गमक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है, अर्थात् अहश्य उसे कहते हैं जो देखने योग्य नहीं हैं, ऐसी अहश्य वस्तु का अनुपलस्म कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अहश्य पदार्थ तो मौजूद होते हैं फिर भी वे उपलब्ध नहीं होते और मौजूद न हों तो श्री वे उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि पिष्ठाच परमाणु आदि हों चाहे अत भावात्, एकज्ञानसंसिंग्वदार्धान्तरोपलम्भरूपत्वात्तस्य । न च ज्ञात्व्यापारेख् सह कस्यचिवेकज्ञान-संसींगत्वं सम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे हि कार्यकार्र्णमाने कार्रणानुपलम्भः कार्योभाव-निश्चायकः । न च ज्ञात्व्यापारस्य केनचित् सह कार्यत्वं निश्चितम्; तस्याह्य्यत्वात् । प्रत्यक्षानु-पलम्भीतवन्यनश्च कार्यकारण्यावः । तत एव केनचित्सह व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेनं व्यापकानु-पलम्भोऽपितिश्च्यायकः । विरुद्धोपलम्भीपि द्विषा भिष्यते विरोधस्य द्विविषत्वातः, तया हि-को ( एको ) विरोधोऽविकलकारएस्य भवतोऽन्यभावेऽभावास्यहानवस्यानक्षणः श्रीतोष्ण्योरिव, विशिष्टा-

हों हम उन्हें जानते नहीं, फिर उनका धनुपलम्भ कैसे समभें, दृश्यानुपलम्भ चार प्रकार का है -स्बभावानुपलम्भ, कारणानुपलंभ, व्यापकानुपलंभ और विरुद्धोपलंभ, इनमें स्वभावानुवलंभ तो यहां ठीक नहीं है-यहां वह उपयुक्त नहीं है-क्योंकि ऐसे ग्रत्यन्त परीक्ष रूप जाता के व्यापार में स्वभावानुपलंभ की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, स्वभावानुपलम्म तो एकज्ञानससर्गी ऐसे पदार्थान्तर की उपलब्धि रूप होता है. मतलब - जैसे पहिले एक जगह पर किसी ने घट देखा फिर उसी ने इसरी बार साली भूतल देखा तब उसे वहां घट का अभाव है ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा एकज्ञान-संसर्गीपना ज्ञाता के व्यापार के साथ किसी के संभवता नहीं है। दूसरा पक्ष जो कारणानुपलंभ है वह भी नहीं बनता है, क्योंकि कार्यकारणभाव सिद्ध हो तब का॰ण का अभाव कार्य के सभाव का निश्चायक होगा, किन्तु ज्ञाता के ध्यापार का किसी भी कारण के साथ कार्यंपना सिद्ध तो है नहीं, क्योंकि वह तो अदृश्य है। कार्यकारण भाव तो अन्वय और व्यक्तिरेक के द्वारा जाना जाता है और ज्ञातृब्यापार के साथ किसी का मन्वय व्यतिरेक बनता नहीं है, इस प्रकार कारणानुपलंभ से ज्ञानुच्यापार की सिद्धि नहीं होती है। तीसरा पक्ष जो व्यापकानुपलंभ है वह भी ज्ञातृत्यापार के अहरव होने से बनता नहीं है। क्योंकि किसी के साथ ज्ञातृव्यापार का व्याप्यव्यापक-भाव सिद्ध हो तो व्यापक के भभाव में व्याप्य के ग्रभाव की सिद्धि मानी जाय, परन्त व्यापक ही जब प्रसिद्धि है तो वह जाता के व्यापार के प्रभाव का निश्चायक कैसे होगा । चौथा पक्ष विरुद्धोपलंग है, सो प्रथम तो विरुद्ध के दो भेद हैं अत: उसके उपलम्भ के भी दो भेद हो जाते हैं, इनमें एक विरोध सहानवस्थारूप है, यह विरोध अपने संपूर्ण कारणों के होते हुए अन्य के सद्भाव में अभावरूप होता है जैसा कि क्षीत और उष्ण का होता है, वह तो विशिष्ट प्रत्यक्ष से जाना जाता है। प्रकृत में ज्ञाता का व्यापाररूप साध्य किसी विरोधी कारण के होने पर अभावरूप होते हुए

श्वरप्रवाणिक्रमीयते । न च प्रकृतं साध्यमविकवकारणं कस्यचिद्भावे निवर्तमानभुपणभ्यते; तस्या-हश्यरवात् । द्वितीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिसवाणः । सोप्युपणभ्यस्यभावभावनिष्ठस्थात्प्रकृतविषये न सम्भवति ।

किञ्चानुपलम्भोऽभावप्रमास्यं प्रमास्यपञ्चकविनिवृत्तिरूपम् । तत्र क्षातमेवाभावसाधकस् ; कृतः यत्त्रस्यैत प्रमास्यपञ्चकविनिवृत्ते रभावसाधकत्योगमात् । तद्रक्षम्—

गत्वा गत्वा तु सान्देशान् यदार्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसम्रित्यवगम्यते ।।

-मीमांसाश्लो • वा • प्रवा • श्लो • ३=

प्रतीति में नहीं भाता है—मर्थात् ज्ञाता के व्यापार के विरोधी कारए। होने पर बहु निवर्तमान हो ऐसा देखने में नहीं भाता है—क्योंकि वह भ्रदृश्य है दूसरा विरोध परस्पर परिहार स्थिति रूप होता है, यह विरोध उपलब्ध होने योग्य पदार्थ में ही रहता है, किन्तु ज्ञाता का व्यापार तो अनुपलस्भ स्वभाववाला—उपलब्ध होने के स्वभाववाला नहीं—है, ग्रतः इस विरोध के होने की वहां सस्भावना ही नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि वस्तु का अनुपलम्भ स्वभाव अभाव अमाण के द्वारा जाना जाता है, तथा अभाव प्रमाण सद्भाव रूप के आवेदक पांचों प्रमाणों की विनिवृत्तिरूप होता है—अर्थात् पांचों प्रमाणों के निवृत्त होने पर प्रवृत्त होता है और वह अभाव प्रमाण जाने हुए देखे हुए पदार्थ का ही अभाव खिद्ध करता है, जहां पांचों प्रमाण प्रयत्न करके थक गये हैं ऐसे विषयों का अभाव सिद्ध करने के लिये अभाव प्रमाण आ जाता है। कहा भी है—

गत्वा गत्वा तु तान् देशान् यद्ययों नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते ॥

--मीमांसाइलोकबा० मर्बा० इलो० ३८

धर्थ — उन उन स्थानों पर जाकर भी यदि पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है — धौर धन्य कोई कारण है नहीं कि जिससे पदार्थ प्राप्त न हो तो वहां यह पदार्थ नहीं है इस तरह से उस पदार्थ का असत्व निश्चित किया जाता है, ऐसा मीमांसा श्लोक वार्तिक में कहा है, पांचों प्रमाणों का धनाव कोई धन्य अभाव प्रमाण से जाना जायगा कि प्रमेथ के भ्रमाव द्वारा जाना जायगा ? यदि अन्य अभाव प्रमाण से जाना तक्तानं चान्यस्मादभावप्रमाणान्, प्रमेयाभावादा ? तत्राद्यपक्षेत्रनवस्थावसङ्गः.—तस्याप्य-स्यस्मादभावप्रमाणात्परिज्ञानात् । प्रमेयाभावात्तक्ताने च-इतरेतराश्यरवम् ।

किलासी ज्ञातृव्यापारः कारकैजंन्यः, ग्रजन्यो वा ? यद्यजन्यः, तदाक्षावभावकपः, भावक्ष्पो वा ? प्रथमपक्षोऽपुक्तः; तस्याभावरूपत्वेऽपंत्रकाशनलक्षराफलजनकत्वविरोधात् । विरोधे वा फला-चिनः कारकान्वेषस् व्यवंग्, तत एवाभिमतकलसिद्धं विश्वमदरिद्धं च स्यात् । श्रय भावरूपोऽसी; तत्रापि कि नित्यः, प्रनित्यो वा ? न ताविष्ठत्यः; धन्धादीनामप्यर्यदर्शनप्रसङ्गात् सुशादिव्यवहारा-

जायगा ऐसा कहो तो अनवस्था आती है-अर्थात् प्रथम प्रमाण पंचक का अभाव ति अकरनेके लिये अभाव प्रमाण आया वह प्रमाण पंचकके निवृत्त होने पर आया है ऐसा जानने के लिये दूसरा अभाव प्रमाण आवेगा और उस दूसरे के लिये तीसरा आयेगा ऐसे चलते चलते कही ठहरना होगा नहीं, अतः अनवस्था दोष स्पष्ट है। यदि प्रमेय के अभाव से प्रमाण पंचक के अभाव का निर्णय किया जायेगा—तो अन्योन्याश्रय दोष होगा अर्थात् प्रमेयाभाव कि सिद्धि और फिर उससे प्रमाण संचक की सिद्धि और फिर उससे प्रमाण संचक की सिद्धि और फिर उससे प्रमाण की सिद्धि होगी।

घन्छा घाप प्रभाकर यह तो कहिये कि जाता का व्यापार कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है या नहीं ? यदि नहीं होता तो वह प्रभाव स्वरूप है या माव-स्वरूप है ? यदि वह अभाव रूप है तो वहा भारी दोष आता है और वह ऐसा है कि जाता का व्यापार अभावरूप है तो वह धर्षप्रकाशन रूप फल को पैदा नहीं करेगा, यदि प्रभावरूप होकर भी वह कार्य करेगा तो फलार्थीजन कारकों का घन्वे-षण क्यों करेंगे, अभावरूप व्यापार से धर्ष प्रकाशन होनेसे सारा जगत धनी हो जायेगा, सत्वल-विना प्रयत्न के किसी भी कार्य की सिद्धि होने से घनादि कार्य भी ऐसे हो घपने घाप होने लग जायेंगे। जाता का व्यापार कारक से पैदा न होकर भी वह भावरूप है ऐसा कही तो प्रक्त होता है कि वह नित्य है कि अनित्य है ? यदि नित्य है ऐसा माना जाय तो अंचे ध्वादि जीवों को भी ज्ञान होने लग जायगा, तथा यह सोया है यह पूज्छित है, इत्यादि व्यवहार भी समान्त होने लग जायगा, तथा यह सोया है यह पूज्छित है, इत्यादि व्यवहार भी समान्त हो जायेगा, सभी व्यविक्ष वर्षों का जावेष अवलेखन वर्षों होगा, इतने सारे दोष प्रा पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार तो नित्य है इसलिये। तथा प्रत्येक की प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान भी प्रत्येक प्रवस्था में होगा हो होगा हो होगा ।

भावः सर्वसर्वज्ञतामसञ्चा कारंकान्वेषण्वेयय्यं च स्यात् । भवानित्यः; तदयुक्तव्; प्रवाण्यस्यभाव-भावस्यानित्यत्वेन केनचिवय्यवस्त्रुपणमात् । भवतु वाऽनित्यः; तथाय्यती कालान्तरस्यायी, सर्णिको वा ? न तावत्कालान्तरस्यायी;

"अणिका हि सा न कालान्तरमविष्ठते" [ शावर मा० ] इति ववसो विरोधप्रसङ्गात् । कारकान्वेवरां वापावेकन्-तत्कालं यावत्तरफतस्यापि निष्यत्ते:। अग्रिकस्वे; विव्यं निक्षित्वार्यप्रति-भावरहितं स्यात् स्वापानत्तरं तस्यास्यवेनार्यप्रतिमासामावात् । द्वितीयादिकाणेषु स्वत एवारमनो व्यापारान्तरोत्पत्तं श्वीयं दोषः; इत्यप्यसङ्गतम्; कारकानायत्तस्य देशकालस्वरूपप्रतिनियमायोगात् । किन्तुः भावस्यत्वयापाराम्युपगमे तज्जन्यार्यप्रतिभासस्यापि तथा भावात् तदवस्यः सुशावमावदोषानु-वङ्गः। तकाऽजन्योज्यो।

मावार्थ-सभी को समान ज्ञान होगा कोई भी पण्डित, मूर्ख इस तरह से विषम ज्ञान वाले नहीं हो सकेंगे । विद्यालयों में सभी विद्यार्थी समान श्रेणी में उत्तीण होंगे. तथा कोई छद्यस्य-ग्रल्पज्ञानी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जीवों में ज्ञातुक्यापार समान रूप से है। अतः आप प्रभाकर ज्ञातुब्यापार नित्य है ऐसा नहीं कह सकते ।। यदि जाता का व्यापार धनित्य है ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो अजन्य-किसीसे पैदा नहीं होता है वह अनित्य है ऐसा किसी ने भी नहीं माना है अच्छा यदि उसे जबदंस्ती अनित्य भी मान लिया जावे तो भी यह बतायी कि वह कछ काल तक रहता है या नहीं ? वह कालान्तर स्थायी हो नहीं सकता, क्योंकि "क्षणिका हिसान कालान्तरमवतिष्ठते" ज्ञाता की व्यापार रूप किया क्षणिक है, द्वितीयादि समय में वह रहती नहीं ऐसा "शाबरभाष्य में" लिखा है, सो कालान्तर स्थायी मानने पर इस शाबरमाष्य के कथन से विरोध भावेगा-तथा कारकों का अन्वेषण करना भी व्यथं हो जायगा-नयोंकि कालान्तर स्थायी उस ज्ञातुव्यापार से ही पदार्थ के जानने रूप फल की निष्पत्ति होजावेगी, ज्ञाता के व्यापार को क्षाणिक मानने पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिभास-(ज्ञान) से रहित हो जावेगा क्योंकि वह ज्ञाता का व्यापार एकक्षण में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जावेगा भौर उसका ससत्त्व हो जायगा. धतः पदार्थं का प्रतिभास नहीं होगा ।

प्रसादर--दूसरे झादि क्षणों में झपने झापही व्यापारान्तर होते रहते हैं खतः यह उपरोक्त दोष नहीं झावेगा। न्मणि जन्यः; यतोज्ञती क्रियात्मकः, प्रक्रियात्मकः वा ? त्रयमपत्नी कि क्रिया परिस्वन्दात्मिकः, तद्विपरीता वा ? तत्रावः पत्नीऽपुतः; निम्नजन्यास्मनः परिस्यन्दात्मकिर्मायाः प्रतिप्रमुद्धात्मक्ष्मियाः परिस्यन्दात्मावरूपत्या फलजनकत्वायोगात्, अभावस्य कलक्ष्मकरविन्देशेषात् । न वासी परिस्यन्दस्थाना तद्विपरीता नान्मारककानन्दराज्ञात्मित्ति प्रतियते । तत्र्वा त्रियात्मको आयापारः । नापि तद्विपरीतः; अभियात्मको हि व्यापारे बोषक्पः, अवोधक्पो वा वोषक्पःतः, प्रतियति । वापारे वोषक्पः, अवोधक्पो वा वोषक्पःतः, प्रतियति । वापारे वोषक्पः, अवोधक्पेता न स्यात् । अवोधक्पते वा व्यापारस्यायुक्तः; विद्व पस्य ज्ञातुर्शवद् प्रयापारयोगात् । 'जानाति' इति च किया ज्ञातुश्यापारो भवताभिष्ठीयते, स च बोधात्मक एव युक्तः ।

बैन — ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो कारकों के आधीन नहीं तो उसमें देश काल स्वरूप आदिका नियम ही बनता नहीं —तब हमेशा ही जाता का व्यापार होगा और हमेशा ही वर्ष प्रकाशनरूप कार्य भी होगा, इससे वही निवित मूर्कित आदि रूप व्यवहार के समाप्त होनेका दोष आयेगा, इसलिये जाता का व्यापार कारकों से अजन्य है यह पक्ष गलत होजाता है।

ज्ञाता का व्यापार कारकों से जन्य है यदि ऐसा पक्ष माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि वह जन्य है तो क्या वह क्रियास्मक है या अक्रियास्मक है ? परिस्पन्दवाली किया उसे मान नहीं सकते, क्योंकि निश्चल आत्मा में ऐसी क्रिया होती नहीं है, ऐसा आपने भी माना है। यदि वह अपरिस्पन्दक्प है तो ऐसी क्रियासे परिस्पन्दक्पवाला कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि अभाव कोई फल पैदा नहीं करता, दूसरी बात यह है कि आतृत्यापार रूप क्रिया चाहे परिस्पन्दक्प हो चाहे अपरिस्पन्द रूप हो कारक और फल अर्थाप्न माना और अर्थ प्रकाशन के बीचमें वह किसी भी प्रमाण से अतीत में नहीं आती है, इसिलए ज्ञाता के व्यापार को क्रियास्मक नहीं मान सकते, यदि ऐसा कहा जाय कि वह ज्ञातृव्यापार अक्रियासक है सो हम पूछते हैं कि काज़्यापार को क्यापार को क्यापार को क्यापार को तरह वह दूसरे प्रमाण द्वारा को वाना जायगा वह तो अपने आप से जावा कायगा, ज्ञातुव्यापार अवेतनरूप कै तो अमाता की तरह वह दूसरे प्रमाण द्वारा कोह को जाना जायगा वह तो अपने आप से जावा जायगा, ज्ञातुव्यापार अवेतनरूप कैसे होगा, आपने स्वत: ही 'आता है' इस प्रकार की इसका व्यापार अवेतनरूप कैसे होगा, आपने स्वत: ही 'आता हो' इस प्रकार की

किन्नाली विभिन्नकातः, वर्षस्वभावो वा ? अवनयती-कातृवकः प्रमाखान्तरमन्यता । द्वितीवेषि एकौ-विभिन्नो कातुर्व्वेतिरिक्तो व्यापारः, प्रव्यतिरिक्तो वा, उत्रयम्, प्रमुखयं वा ? व्यतिरिक्तत्वेतन्य-न्यामावः । प्रव्यतिरेकै-वातैव तस्त्वरूपवत् । उत्तयपक्षै तुविरोवः । प्रमुखयपक्षोऽप्ययुक्तः; प्रन्योग्य-व्यवच्छेदरूपायां वकृत् प्रतिवेदायोवात् एकतियेवेवापरिवधातात् ।

किन्त, व्यापारस्य कारकबन्यत्वोपगमे तज्जनने प्रवर्तमानानि कारकािण किमपरव्यापारसा-पेक्षािण, न वा ? तत्राख्यकी मनवस्था; ज्यापारान्तरस्याप्यपरव्यापारान्तरसापेक्षेत्तैर्जननात् । ज्या-पारनिरपेक्षाणां तज्जनकत्वे-फलजनकत्वमेवास्तु किमदृश्व्यापारकत्यनाप्रयासेन ? प्रस्तु वा व्यापारः;

किया को ज्ञातृज्यापार कहा है, भनः वह ज्ञातृज्यापार बोधस्वरूप मानना ही युक्त है।

प्रभाकर पन यह बतावें कि वह व्यापार विमस्वभावरूप है कि धर्मस्वभाव रूप है ? यदि वह वर्गिस्वभावरूप है तो ज्ञाता और उसका व्यापार एक रूप ही हो गये फिर ज्ञाता की तरह उसके व्यापार को जो भिन्न प्रमाण से वह जाना जाता है ऐसी बात क्यों कहते हो, द्वितीयपण को लेकर यदि उसे धर्मस्वभाव रूप माना जाय तो हम पुछते हैं कि वह व्यापार जाता से भिन्न है, या अभिन्न है, या उमयरूप है, प्रथवा कि अनुभय रूप है ? यदि वह जाता से भिन्न है तो जाता और व्यापार का संबंध नहीं रहेगा, श्रमित्र है तो व्यापार जातारूप ही ही जायगा जैसा कि जाता का निजस्वरूप होता है, यदि उभयरूप है अर्थात् अभिन्न और भिन्न दोनों रूप वह है ऐसा माना जाय तो विरोध होता है, प्रतुभयपक्ष तो बिलकूल बनता ही नहीं है क्योंकि जो एक दूसरे के व्यवच्छेदरूप से रहते हैं उनका एक साथ सभी का प्रतिषेध नहीं किया जाता. उनमें एक का निषेत्र होने पर तो दूसरे की विधि अवश्य हो जाती है। क्योंकि एक का निषेध ही दूसरे की विधि है ॥ तथा ज्ञाता के व्यापार को कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ऐसा माना जाये तो यह बताईये कि जाता के व्यापार को उत्पन्न करने के लिये जो कारक प्रयुक्त हुए हैं वे अन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो अनवस्था दोव बाता है, क्योंकि व्यापार के लिये अन्यव्यापार और अन्य व्यापार के लिये अन्यव्यापार की अपेक्षा रहेगी इस प्रकार मानना पड़ेगा । यदि विना अन्यव्यापार के कारक प्रवत्त होते हए माने जावें तो वे कारक ही अर्थ प्रकाशन रूप फल को उत्पन्न कर देंगे. काहे को बहुए व्यापार की कल्पना करते बैठना ? ग्राच्छा तवाप्यती प्रकृतकार्यं व्यापारान्तरतापेकाः, निरपेको वा ? न तावस्तापेकाः अपरापरव्यापारान्तरा-पेकायामेवोपकीस्वशक्तिकत्वेन प्रकृतकार्यञ्जकत्वाभावत्रश्रङ्कात् । व्यापारान्तरिनरपेकस्य तज्जनकस्वे कारकास्त्रासपि तथा तब्स्तु विशेषाभावात् । धर्ववं पर्यनुतीगः सर्वभावस्वभावस्थावर्तकःः , तथाहि— वह्ने विह्नस्त्वभावत्वे गयनस्यापि तस्त्यात् इत्तरमा वह्नोरिन स्थात्, तदसमीक्षिताभिष्ठानम् । अस्यक्षसिद्धत्वेनात्र पर्यनुयोगस्यानवकाशात्, व्यापारस्य तु प्रत्यक्षसिद्धत्वाभावान्न तथास्वभावावलस्वनं सक्तम् ।

द्यावाकट्यं व्यापारमन्तरेसान्पपद्यमानं तं कल्पयतीत्यर्थापपत्तितस्तत्सिद्धिरित्यपि फलगु-

ज्ञातृब्यापार मान भो लिया जावे, तो भी वह ज्ञातृब्यापार भ्रपना कार्य जो अर्थ प्रका-मन है उसमें व्यापारान्तर की भ्रपेक्षा रखता है या नहीं ? यदि वह दूसरे ब्यापार की अपेक्षा रखता है ऐसा माना जाय तो उस ज्ञातृब्यापार की दूसरे दूसरे ब्यापार की अपेक्षा रखने में ही शक्ति समाप्त हो जायगी फिर उसके द्वारा जो अर्थ प्रकाशनरूप कार्य होता है वह कभी नहीं हो सकेगा यदि ज्ञातृब्यापार अर्थ प्रकाशनरूप अपने कार्य में ब्यापारान्तर की भ्रपेक्षा नहीं रखता ऐसा माना जाय तो कारक भी व्यापार की तरह अर्थप्रकाशनरूप कार्य करने लग जावेंगे कोई विशेषता नहीं रहेगी।

प्रभाकर—जैव की यह प्रश्नमाला सारी ही गलत है, क्योंकि ऐसे कुतकं करोगे तो सारे ही पदार्थ निःश्वभाववाले हो जावेंगे। फिर तो ऐसा भी प्रश्न होगा कि ग्रन्नि में जलाने का स्वभाव है तो श्राकाश में भी वह होना चाहिये, यदि श्राकाश में वह नहीं है तो श्रान्न में भी वह मत होश्रो ?

जैन—यह विना सोचे तुमने कहा—देखों जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है उसमें प्रदन नहीं उठा करता है, किन्तु भापका आनुध्यापार तो ऐसा है नहीं—मर्थात् प्रत्यक्ष है नहीं, अतः उसमें ध्यापारान्तर निरपेक्ष होकर कार्य करने का स्वभाव सिद्ध नहीं होता है, इसक्कार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से झाता का ध्यापार सिद्ध नहीं होता ॥

. प्रभाकर — हम तृतीय विकल्प को ग्राधित करके ऐसा कहेंगे कि ग्रयंप्रकाशन ज्ञाता के व्यापार के विना नहीं होता सो इस ग्रयंपत्ति से वह सिद्ध होगा।

बैन — सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अर्थप्रकटता ब्यापार से जिल्ल है कि भनिल है ? यदि वह उससे अभिल है अर्थाद् ब्यापार भीर अर्थप्रकटता प्रायम् ; प्रयंप्राकट्यं हि ततो भिन्नम् , समिन्नं या ? यश्चित्तम् ; तदार्थं एवेति याववर्यं तस्तद्भाः वास्तुप्रायभावः । भेदो-सम्बन्धासिद्विरनुषकारात् । उपकारेऽनवस्या । किन्तः हतदस्यमानुपपद्यमावस्येनानिष्ठिवतं तं कल्पमति, निश्चितं वा ? न तावदिनिश्चित् । सित्रम्भङ्गात्-तथाञ्चतं हि तथाया तं 
कल्पमति तथा येन विनाप्युपपद्यते तदिप कि न कल्पम्यविशेषात् ? निश्चितं चेत् ; स्व तस्यान्ययानुपपम्रविनवयः-हशुन्ते, साध्यप्रमिणि वा ? दृशन्ते चेत् ; लिङ्गम्यापि तम् साध्यनियतस्यनिश्चयोउस्तीस्यनुमानभेवार्यापतिरित प्रमाणसंस्थान्यायातः । साध्यप्रमिष्यपि कृतः प्रमाणातस्य तन्निश्चयः?

एकरूप है तब तो भयं हमेशा ही बना रहता है इससे उसकी सदा प्रकटता होती रहने से सुप्तादि व्यवहार ही समाप्त हो जायगा । यदि व्यापार से अर्थप्रकटता भिन्न है तो ऐसी स्थिति में इनमें संबंध न होने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इससे उसका कुछ उपकार तो होगा नहीं, यदि कुछ उपकार होगा भी तो धनवस्था धाती है, धर्थात उप कार का उपकार करने में सम्बन्ध नहीं जाना जाता है। अतः फिर दूसरे उपकार की, फिर तीसरे उपकार की अपेक्षा आती जावेगी, तथा हम जैनों का एक यह प्रश्न है कि वह अर्थप्राकटच अन्ययानुपपत्तिरूप से निश्चित होकर उस जातुव्यापार का निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है, या अन्यथानुपपत्तिरूप से भनिश्चित होकर उसका निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है अर्थात् ज्ञाता के व्यापार बिना अर्थकी प्रकटता नहीं होती ऐसा निविचत होकर वह ज्ञातृत्यापार की मान्यता कराता है अथवा यों ही ? यदि यों ही-विना अन्ययानुपपन्नत्व के निश्चय के उसकी कल्पना कराता है तो मितिप्रसंग होगा. जाता के व्यापार के साथ अर्थ प्राकटच की अन्ययानुवर्णात निश्चित नहीं होने पर भी जैसे वह अर्थप्राकटच व्यापार को बताता है-उसका सद्भाव स्थापित करता है-उसी प्रकार वह जिसके बिना उत्पन्न होता है ऐसे फालतू स्तम्भ कुंभादि पदार्थ भी उस व्यापार को बतलाने वाले हो जावें, न्योंिक जैसे अर्थ प्राकटच का जात व्यापार से संबंध नहीं है वैसे ही स्तम्भादिक के साथ भी व्यापार का सबंध नहीं है-सो यह बड़ा भारी दोष आवेगा, यदि ऐसा कहा जाय कि जाता के व्यापार के साथ धर्थ प्राकटच की अस्यथानुपपत्ति निश्चित है तो हम पूछते हैं कि अर्थ प्राकटच में अन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कहां पर हमा-मर्थात् साध्य के अभाव में-(ज्ञात व्यापार के सभाव में) अर्थ प्राकटच अनुपपन्न है इस प्रकार के धन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय आपने कहां पर किया है ? क्या दृष्टान्त में किया है या साध्यधर्मी में किया है ? यदि ज्ञाता का व्यापार धौर अर्थप्राकटच इनकी अन्यवानुपपत्ति का निश्चय दृष्टान्त में किया है तो वहीं पर हेत् विपक्षीऽनुपत्तम्बाच्चेत्; न; तस्य सर्वात्मसम्बंधिनोऽतिद्वानैकान्तिकत्वादिष्कुक्तम् । ततः प्रमाणुर्तोऽ-चेतनस्वभावज्ञातृव्यापारस्याप्रतीतेः कवनर्यतथात्वप्रकाशकोऽत्यौ यतः प्रमाणं स्यात् ।।

श्वातस्वभावस्य शालुव्यापारस्याधंतवात्वप्रकाशकतया प्रमाणताभ्युपगमान्न भट्टस्यानन्तरोक्ता श्वेवतोषात्रुपञ्चः, इत्यन्यसमीक्षिताभिषानम्; सर्ववा परोक्षजानस्वभावस्यास्त्रवेन प्रतिपादिष्य-अपने साध्यके साथ अविनाभाव संबंध वाला है ऐसा निश्चय हो ही जायगा, इस तरह निश्चय होने से तो वह प्रनुमान ही हुमा मर्थापत्ति कहा रही, प्रमांत् भनुमान ही अर्थापति हुप हो गया अतः आपकी मान्य प्रमाणसंख्या का व्याधात हो जाता है.

भावार्थ — प्रभाकर ने सद्भाव शाहक पांच प्रमाण माने हैं — प्रत्यक्ष, सनुमान, आषाम, उपमा धीर धर्यापत्ति, अतः यहां पर धनुमान धीर प्रर्थापत्ति को एक रूप ही मानने पर प्रमाण संस्था का व्याघात हो जाता है।

दूसरा पक्ष-जाता का व्यापार भौर अर्थ प्राक्टच इनकी अन्यथानुपपित का निश्चय साध्य वर्मी में किया है, ऐसा माना जाय तो ऐसा निश्चय कौन से प्रमाण से किया है, यदि कही कि विषक्ष में अनुपलम्म से किया है अर्थाव स्तम्माद में व्यापार का अभाव होने से प्रयं की प्रकटता का व्यनुपलम्म है सो ऐसा भी नहीं कह सकते— क्योंकि विषक्ष में अनुपलम्भ किसकी है? सभी को या सिर्फ तुम्हें ही? सभी को ऐसा अनुपलम्म हो नहीं सकता, यदि तुम्हें अर्कले को ऐसा अनुपलम्म है तो भी किसी की उपलम्म होता ही है, अतः हेतु अनैकान्तिक होगा, इसलिये किसी भी प्रधाण के द्वारा अचेतन रूप जात् व्यापार है ऐसा जाना नहीं जाता है, फिर उससे अर्थ तथा स्व का प्रकाशनरूप कार्य कैसे होगा जिससे कि वह प्रमाण माना जाय।

प्रभाकर— हम ज्ञातृच्यापार को ज्ञान स्वभाव वाला मानकर उससे धर्य प्रकाशन होता है ऐसा यान केवे तव तो हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं आता।

जैन—ऐसा कथन भी बिना विचारे किया जा रहा है, क्योंकि ध्रापने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, ऐसे ज्ञान का हम धागे निरसन करने वाले हैं। कोई भी ज्ञान हो, वह स्व पर को जानने वाला होता है, यह बात सिद्ध हो चुकी है, ध्रव विशेष कथन से बस ।

विशेषार्थ—प्रमाकर भट्ट ज्ञाता के व्यापार को प्रमाण मानते हैं। ज्ञाता अर्थाद् जानने वाला जो मास्मा उस आस्मा का जो व्यापार याने प्रवृत्ति है वही मासास्त्रातः । सक्तनज्ञानानां स्वपरव्यवसायात्मकत्वेन व्यवस्थितेः इत्यलं प्रपन्नेन ।

प्रमाण है, इससे बुद्धि जानने योग्य विषयों में —पदार्थों में —प्रवृत्त होती है, मतलब — जब बुद्धि विषयों की तरफ सन्मुख होती है वह प्रमाण है, तथा वह विषयों मुख बुद्धि ही करण है। जब इस प्रकार का व्यापार आत्मा में नहीं होता तब जाननारूप कार्य भी नहीं होता, प्रात्मा भीर कमंरूप जो पदार्थ हैं इनका—इन दोनोंका — सर्वध है जो कि मानस प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, ऐसा संबंध ज्ञान को पैदा कर देता है, इसलिये ज्ञाता का व्यापार प्रमाणभूत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के प्रभाकर मान्य प्रमाण के लक्षण का जब हम जैन विचार करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि सम्प्रकार को पदार्थों को जानने के लिये पदार्थों की तरफ भुकाव होता है जिसे हम जैन सामान्यावलोकन या दर्शन कहते हैं, उस दर्शन को ही ये प्रन्यमती प्रमाण स्वरूप मान बैठे हैं क्या ?

वास्तविक देखा जाय तो इन सब मतान्तरों में मिथ्यात्व के कारए। ऐसी विपरीतता हो गई है कि जिससे ये लोग प्रमाण ही क्या ग्रन्थ किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानते नहीं हैं। इस प्रकार के ग्रप्रमाणभूत ज्ञानुख्यापार का ग्राचार्य ने विविध प्रकार से यह लंडन किया है।

## ज्ञातुव्यापार के खंडन का सारांश

प्रभाकर अट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसे का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है वही प्रमाण है, किन्तु उनकी यह मान्यता गलत है, क्योंकि वह क्यापार फ्रजान रूप है, तथा उसे जानने के लिये कोई प्रमाख नहीं है, यदि प्रत्यक्ष जानेगा तो कीनसा प्रत्यक्ष जानेगा—स्वसंवेदन या बाह्येन्द्रियज, या कि मनः प्रत्यक्ष शनेगा तो कीनसा प्रत्यक्ष जानेगा—स्वसंवेदन या बाह्येन्द्रियज, या कि मनः प्रत्यक्ष ? इन तीनों प्रत्यक्षों में से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ध्रज्ञानरूप उस जातृज्यापार में कैसे प्रवृत्ति करेगा, प्रर्यात नहीं करेगा, इन्द्रियों केगरी प्रपने सर्वोध्य विषय में ही दौड़नी हैं है प्रोत्यक्ष ज्ञात के क्यापार को काम प्रत्यक्ष ज्ञात, ज्ञाता के व्यापार को जानता है ऐसा ग्राप प्रानते नहीं हो, घनुमान ज्ञान व्यापार को कैसे जाने ? क्योंकि वह तो साध्य साधन के ग्राविनामावस्य संबंध को जानने के बाद होगा, किन्तु यहां जो ज्ञाता का ब्यापार सोध्य है भीर ग्रंथं तथा-

त्व प्रकाशन हेतु है। इनका आपस में भविनाभाव है कि नहीं ऐसा हम जान नहीं सकते क्योंकि जाता का व्यापार श्रदृश्य है। श्रनुमान से जाता का व्यापार जानना और उसका अन्वय जानने के लिये फिर अनुमान लाना ऐसे तरीके से अनवस्था एवं भन्योन्याश्रय दोष आते हैं। अनुपलम्म हेतु से सिद्ध करो तो वह बनता ही नहीं है, क्योंकि हर्य-देखने योग्य पदार्थ का सभाव सिद्ध कर सकते हैं, जो स्वयं ही अहस्य है दिखते ही नहीं. उनका क्या तो श्रभाव और क्या सद्भाव, अभाव प्रमाण जात व्यापार का ग्राहक तब हो जब कि कहीं पर वह उपलब्ध हो, जैसे कि घर को पहिले कहीं देखा और पन: वह उस स्थान पर नहीं दिखा तब उसका सभाव सिद्ध करते हैं. बच्छा-यह ज्ञातृत्थापार किसी कारक (कारएा) से उत्पन्न होता है या नहीं. सो बहां पर भी बड़ी भारी प्रश्न माला खड़ी होती है-वह क्या सद्भाव रूप है या प्रभाव इप है ? नित्य है या अनिस्य है ? यदि सद्भावरूप नित्य व्यापार है तो हर एक व्यक्ति की हर समय हर एक पदार्थ का ज्ञान होने से सभी सर्वज्ञ बन जावेंगे, फिर जगत में यह अंघा है यह सोया है यह मुज्छित हुआ है इत्यादि जो व्यवहार होता है बह सब समाप्त हो जावेगा, जाता का व्यापार यदि अनित्य है तो उससे कोई कार्य होगा नहीं ग्रथीत् ज्ञातृव्यापार क्षणिक है तो उससे ग्रथं प्रकाशन कैसे होगा, दूसरे समय व्यापारान्तर माता है तो फिर वही अनवस्था आवेगी. तथा ज्ञातव्यापार यदि कारक से उत्पन्न होया तो वे कारक क्या ग्रन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो अनवस्था तैयार है और यदि नहीं रखते हैं तो वे कारक ही स्वत: धर्य प्रकाशन कर लेंगे, क्योंकि जैसे उन्हें व्यापार को उत्पन्न करने में किसी की अपेक्षा नहीं रही है वैसे ही अर्थ प्रकाशन करने में अर्थ प्रकाशन को पैदा करने में भी जात व्यापार की उन्हें अपेक्षा नहीं रहेगी, अर्थापत्ति से जात व्यापार की सिद्धि वहीं होती है, क्योंकि अनुमान की तरह वहां अन्यथानुपपद्यमानस्य चाहिये ।

इतना कहने पर भी यदि भाट्ट यों कहें कि सभी हम तो झाट्ट व्यापार को झान स्वरूप मावते हैं, बस अब तो वह प्रमाण ही हो जायगा, सो ऐसी बात भी नहीं बनती, क्योंकि झाप लोगों ने झान को प्रस्थन्त परोक्ष माना है, और ऐसा झान तो रवपुष्प के समान असत् है, इस प्रकार ज्ञाह ब्यापार किसी भी तरीके से प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं है।

#### # ज्ञातुव्यापार के खंडन का सारांश समाप्त #

# प्राप्तिपरिहारविचारः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'सन्नाज्ञातं प्रमाखमन्यभोषनारात्' इत्यभिप्रायनात् प्रमाखस्य ज्ञातविवेषस्यतः समर्थयमानः प्राह— द्विताऽहितप्राप्तिपरिहाससम्बर्धे हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेन तत् ॥ २ ॥

हितं सुखं तस्ताधनं च, तदिपरीतमहितम्, तयोः प्रान्तिपरिहारी। प्राप्तिः सलूपादेवभूताधै-जियाप्रसाधकार्षप्रवर्षकत्वम् । धर्षाक्यार्थी हि पुरुषस्तिष्ठणायतसमर्थं प्राप्तुकामस्तरप्रवर्षकमेव प्रमाणमन्वेषत इस्पस्य प्रदर्शकरविषय प्रापकत्वम् । न हि तेन प्रवर्शितदेखें प्राप्त्यभावः । न च क्षाणिकस्य ज्ञानस्यार्थप्राप्तिकालं यावदवस्थानाभावात्कयं प्रापकतेति वाध्यम् ? प्रदर्शकत्वव्यतिरेकेण तस्यास्तत्रा-

इस प्रकार अज्ञानरूप वस्तु प्रमाण नहीं होती है यह सिद्ध हुमा, उपचार से चाहे जिसे प्रमाण कह लो, प्रव माणिक्यनंदी धाचार्य इसी धामिप्राय को मन वि रखते हुए प्रमाण के ज्ञान विशेषण का अग्निम सूत्र द्वारा समर्थन करते हैं ...

स्त - हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ॥ २ ॥

-हित की प्राप्ति धीर अहित के परिहार कराने में प्रमाण समर्थ है झतः वह ज्ञान ही होना काहिये।

सुख और सुख के साधनों को हित कहते हैं, दुःख और दुःख के साधनों को श्राहित कहते हैं, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार प्रमाण के द्वारा होता है, उपावेयभूत स्नानपानाधि वो कियाएं हैं उन क्रियाओं के योग्य पदायों का ज्ञान कराना प्राप्ति कहनाती है। अबं किया को चाहने वाले व्यक्ति अपना कार्य जिससे हो ऐसे समयं पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे पदार्थ का ज्ञान जिससे हो उस प्रयाण को वे अबं कियाधी दूं दते हैं, इसलिये प्रमाण का वो धर्ष को बतलाना है उसी को यहां मान्तिप्रमा... (प्रापक्तना) माना है, प्रमाण के द्वारा बतलाये गये पदार्थों

सम्बद्धात् । न बान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थेत्रास्तो सिष्ककृष्टलासदेव प्रापकमित्याशक्कृतीयम्; यदो यद्यप्यनेकस्माज्ञ्जातक्षणास्यवृत्तावर्थप्राप्तिस्तवापि पर्यालोज्यमानमर्थप्रदर्शकत्वमेव ज्ञानस्य प्रापकत्वम्नान्यत् । तत्र प्रवस्त एव ज्ञानक्षणे सम्पर्वामित नोत्तरोत्तरज्ञानानां तत्तुपयीगि (स्वम् ), तद्विशेषांचप्रदर्शकत्वेन तृतत् तेवामुपपन्नमेव । प्रवृत्तिभूता तूपादेयार्थप्राप्तिनै प्रमाणाधीना-तस्याः पुरुषेच्छाधीनप्रवृत्तिप्रभवत्वात् । न व प्रवृत्त्यभावे प्रमाणस्यार्थप्रदर्शकत्वनक्षणव्यापाराभावो वाच्या, प्रतीतिविरोधात् । न खलु चन्द्राकोविवयमं प्रत्यक्षमप्रवर्तकत्वाक्ष तत्प्रदर्शकमिति लोके प्रतीतिः । कर्ष

में प्राप्ति का प्रभाव तो होता नहीं । बौढ के यहां माना गया क्षिक ज्ञान अर्थ की प्राप्ति काल तक ठहरता तो है नहीं फिर वह प्रापक कैसे बने सो इस प्रकार की शंका नहीं करना, क्योंकि प्रमारण में तो प्रदर्शक रूप ही प्राप्ति है भीर कोई प्राप्ति यहां सम्भव नहीं है। अर्थ प्राप्ति के समय दूसरा ज्ञान आता ही है, उस समीपवर्ती ज्ञान को अर्थप्रापक माना जाय सो ऐसी शंका नहीं करना चाहिये. क्योंकि यद्यपि अनेक ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर ही अर्थ की प्राप्त होती है तो भी विचार में प्राप्त जो पदार्थ है उसकी प्रदर्शकता ही ज्ञान की प्रापकता है ब्रन्य नहीं, ऐसी प्रापकता तो ज्ञान के क्षण में ही हो जाती 🖁, उसके लिये आगे २ के ज्ञान उपयोगी नहीं हैं। हां. उसी पदार्थ में विशेष २ अंशों का प्रदर्शकपना आगे के ज्ञान के द्वारा हो जाय तो इसमें कोई बाधा नहीं है। पदार्थ में प्रवृत्त होने रूप प्राप्ति तो ज्ञान के आधीन नहीं है वह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि ऐसा कहा आय कि प्रवृत्ति रूप प्राप्ति प्रमाण में न होने के कारण उसमें ग्रथं प्रदर्शन रूप प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी सो ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है, देखो-चन्द्र सूर्य आदि का प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह उनमें प्रवृत्ति कराने वाला नहीं होता है अर्थात् उससे इन चन्द्रादि पदार्थों का ग्रहण तो होता नहीं है परन्तू फिर भी वह उनका प्रदर्शक तो होता ही है-ग्रीर इतने ही मात्र से लोक में वह प्रमाण माना जाता है, मतलब-[ प्रमास पदार्थों की हेयोपादेयता मात्र बतलाता है न कि वह उसमें प्रवृत्ति कराता है, या निवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति आदि कराना तो उस ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा के ब्राधीन है, यदि प्रमाण पदार्थों में प्रवृत्ति या उनसे निवृत्ति कराता होता तो जगत् में अन्याय, विषमक्षण, अनगंल प्रवृत्ति एवं चोरी आदि कुछ भी अनर्थ होते ही नहीं, क्योंकि इनमें हानि है ऐसा ज्ञान तो हो चुका होता है, इसलिये वस्तु में प्रवृत्ति कराना था उससे निवृत्ति कराना यह प्रमाश का कार्य नहीं है, वह तो ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा

चैवं वादितः सुपतक्षानं प्रमाशं स्थात् ? न हि हेवोगादेयतत्त्वक्षानं ववचित् तस्य प्रवर्तकं कृतार्थस्वात्, सन्यवा कृतार्थता न स्थादितरजनवत् । सुखादित्वसंवेदनं वा; न हि ववचित्तरपुरुषं प्रवर्तयित फलात्मकस्वात्, सन्यवा प्रवृत्यनवस्था । भ्याप्तिज्ञानं वा न खलु स्वविवयेऽविनं तत्त्रवर्तं यति सनुमानवैकस्यप्रसङ्गात् । ततः प्रवृत्यभविषि प्रवृत्तिविषयोपदर्शकस्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमम्युपगन्तव्यम् ।

नमु प्रवृत्ते विषयो भावी, वर्तमानो वार्षः ? भावी बेत्; नासी प्रत्यक्षेण प्रवर्तयिषु शक्यस्तत्र सस्याप्रवृत्ते :। वर्तमानद्वेत्; न; प्राधिनोऽत्राऽप्रवृत्ते ;न हि कश्चित्रतुभूयमान एव प्रवर्ततेश्रनबस्थापत्ते ; इस्यसम्प्रतम्; प्राधीक्यासमयार्थेस्य ग्राधीक्यायाद्व प्रवृत्तिविषयत्वात् । तत्राधीक्यासमयार्थोऽध्यक्षेण् प्रदर्शयिषु शक्यः । न हार्यक्रियावस्तोप्यनागतः । न वाष्ट्याध्यक्षत्वे प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गः; प्राधीक्यार्थ-

पर निर्भर है ] दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से प्रमाण में प्रापकता मानी जावे तो बौढ़ के सुगतकान में प्रमाणता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सुगत का हेयोपादेयरूप तस्वज्ञान किसी विषय में सुगत की प्रवृत्ति तो कराता नहीं है, क्योंकि वे तो कृतार्थं हो चुके हैं, प्रम्थया इतर जन की तरह — (सावारण मानव की तरह ) उनमें कृतार्थंता नहीं रहेगी, इसी तरह सुखादि संवेदन में भी प्रमाणता नहीं बा सकेगी, क्योंकि वे भी किसी भी विषय में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं कराते हैं, वे तो फलरूप हैं, यदि ये प्रवृत्ति कराने लग जावेंगे तो ये कारणारूप मानना पढ़ेंगे भीर फिर इनका फल मानना पढ़ेगा सो इस प्रकार से अनवस्था आवेगी, सुखसंवेदन की तरह व्याप्ति ज्ञान भी प्रवृत्ति कराने लग अवंशे कि वह यदि अपने विषय में प्रवृत्ति करा के खतु- वान को हो के सानना, क्योंकि वह यदि अपने विषय में प्रवृत्ति करा के खतु- बान कोह को मानना, क्योंकि साध्य साधन का ज्ञान तो व्याप्ति से ही संवन्न हो गया, इसलिये यही निर्णाय मानना चाहिये कि ज्ञान में प्रवृत्ति कर प्राप्त कराने का अभाव होने पर भी मात्र उस प्रवृत्ति के योग्य पदार्थं की प्रवर्शकता है, सो यही उसकी प्रमाणता है।

श्रंका—प्रवृत्ति का विषय रूप पदायं भावी है या वर्तमान ? अर्थात् प्रवृत्ति का विषय भावी पदायं होता है या वर्तमान पदायं होता है ? भावी कहो तो वह प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि भावी पदायं में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है। वर्तमान कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ किया के इच्छुक अनुभूयमान में ही प्रवृत्ति नहीं करता है, यदि ऐसा माना जाय तो व्यवस्था हो नहीं बनेगी, प्रयाद् अर्थ प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति हुई थी भीर वह अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष ही हो गई, फिर क्यों प्रवृत्ति की जाय ?

त्वासस्याः । कार्थादृष्टी कथम् 'एततत्र समर्थम्' इत्यवनमो यतः प्रवृत्तिः स्याविति चेत्; प्रास्तां तावदेतत्-कार्यकारस्यावाववारप्रस्तावे विस्तरेस्याभिष्ठामानात् । प्रतीयते च 'इदमिष्ममतार्थिकयाकाचि न स्विदम्' इत्यवंमात्रप्रतियती प्रवृत्तिः पश्चनाषि । तस्मादर्थिकयासमर्थावंशवर्धेकत्वसेव प्रमास्यस्य हितप्राप्रस्म । प्रहितपरिहारोपि 'श्चनिप्रप्रेतप्रयोजनप्रसाधनमेतत्' इत्युपदर्शनमेव । तयोः समर्थमव्यव-चानेतार्थेत्याप्रायप्रकाशकः हि यस्मात्यमास्य ततो ज्ञानमेव तत् । न चाज्ञानस्यवंविषं तत्प्राप्तिपरि-हारयोः सामर्थ्यं ज्ञानकत्यनार्वयर्थ्यप्रसङ्गात् ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रयं किया में समयं जो पदायं ग्रीर प्रयं किया ये दोनों प्रवृत्ति का विषय हुआ करते हैं। उनमें यह पदायं अर्थिकिया में समयं है यह वात प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा दिखाई जा सकती है, ग्रयं किया के समान बह पदायं तो धनागत नहीं है, ग्रयांत् जैसे जल देखा तो वह स्नान पान ग्रादि के योग्य है यह ज्ञान तो हो ही जाता है, हों; उसकी वह स्नानादिक किया तो पीछे ही होगी भीर इस तरह ग्रयं में किया का बोध हो जाने से फिर प्रवृत्ति का ग्राभाव होगा सो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि ग्रयं किया करने के लिये ही तो प्रवृत्ति होती है।

श्रंका — उसे विवक्षित जलादि पदार्थों की किया देखे बिना यह कैसे जाना जावे कि यह पदार्थ इस कार्य को करता है कि जिससे उसमें प्रवृत्ति हो ?

समाधान — यह बात पीछे बताई जावेगी, क्यों कि कार्य कारए। भाव का वर्णन करते समय इसे विस्तार से हम कहने वाले हैं। देखो — यह बात है कि किसी भी पदार्थ को देखते ही यह भागे इच्ट कार्य का करने वाला है भीर यह नहीं इस प्रकार के सर्थ की जानने में प्रवृत्ति तो पशुभों की भी होती है। इसिलये मर्थ किया में समय ऐसे पदार्थ को बतलाना यही प्रमाण की हित प्रापकता है। अहित परिहार भी मानिष्टकारी पदार्थ का दिला कर ही है। इस प्रकार प्रपित और परिहार में समय विना व्यवधान के पदार्थ का जैया का तैसा प्रकाशित होना जिसके द्वारा होवे वह प्रमाण है, मतः वह जान हो है। अज्ञान रूप सिक्षक प्रादि इस प्रकार के प्राप्त परिहार में समर्थ नहीं हैं। अज्ञान रूप सिक्षक प्रांत इस प्रकार के प्राप्त परिहार में समर्थ नहीं हैं, यदि वे ऐसे होते तो जगत में ज्ञान की करपना ही नहीं होती।

# प्रमाण के प्राप्ति-परिहार का सारांश

प्रमाण ज्ञानरूप होता है, वह हित की प्राप्ति और धहित का परिहार कराता है, माला, चन्दन, बनिता धादि पदार्थ हितरूप माने गये हैं, धौर शसु, कंटक, विष आदि पदार्ष अहितरूप माने गये हैं। हेयोपादेयरूप से इन्हें बतला देना यही प्राप्ति है, कोई कहे कि बहुण करना तथा हट जाना इस रूप जो प्राप्ति परिहार है उन्हें यहां मानना चाहिए की उसे आचार्य ने बड़े मुन्दर इंग से समक्राया है, देखो—वे कहते हैं कि पदार्थ को जानना मात्र हो प्रभाण का काम है, प्रभाण से पदार्थ को जान कर उसमें प्रवृत्त होना यह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि प्रमाण ही प्रवृत्ति करावेगा तो जगत में चोरी अन्याय क्यों हो ? क्यों कि इतान तो सभी को होता है कि इन कार्यों के करने में हानि है। तथा चन्द्र आदि का जान क्या उसमें प्रवृत्ति करावेगा ? नहीं तो वह तुम्हारों हिण्ट में प्रमाण नहीं ठहरेगा, लेकन चन्द्र सुर्यादि के जान को सभी ने सत्यरूप से स्वीकार किया है। इसलिये हेय तथा उपादेय पदार्थ को बतला देना इतना ही प्रमाण का कार्य है, यही उसकी प्राप्ति और परिहार है ऐसा निरुषय हो जाता है।



### निविकल्पप्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष

प्रत्यक्ष प्रमाण या जान के विषय में विभिन्न मतों में विभिन्न लक्षण पाये जाते हैं, उनमें से यहां पर बीद संमत प्रत्यक्ष का कथन किया जाता है, "तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमञ्चान्तम्" ॥४॥ ( ग्याय विन्दु टीका पृ० ३२ ) जो जान कल्पना और भ्रान्ति से विहीन होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहनाता है। हम सब जीवों को जो बस्तुओं का साक्षात्कारी जान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है,

"कल्पनासा ग्रपोढं ग्रपेतं कल्पनापोढं, कल्पनास्वभावरहितमित्ययैः। अभ्रान्तमर्यक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपर्यस्तमुच्यते। भर्यक्रियाक्षमंच वस्तुरूपं सन्निवेशो-पाधिवर्णात्मकस्।तत्र यन्न भ्राम्यति तद् अभ्रान्तम्" (न्याय वि० टीका ३४ पृ०)

कल्पना से जो रहित होता है उसे कल्पनापोढ कहते हैं, अर्थात् कल्पना-स्वभाव से रहित होना यही जानमें कल्पनापोढता है। अर्थिकया में समर्थ वस्तु के स्वरूप में जो जान अभान्त—विपरीतता-से रहित होता है वही ज्ञान की अभान्तता है, वस्तुका स्वरूप अर्थिकया समर्थरूप सिजवेशविशिष्टवर्णात्मक ही होता है, ऐसे उस वस्तु स्वरूप में जो ज्ञान भ्रान्त नहीं होता है वही अभान्त कहा जाता है, कल्पना का लक्षण—"अभिजापसंसगैयोग्य प्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना"।।।।।

—( न्यायविन्दु पृ० ४२ )

जिसके द्वारा प्रर्थं का ग्रमिधान किया जाता है वह अभिलाप कहलाता है, ऐसा वह अभिलाप वाचक-शब्द होता है, एक ज्ञान में बाच्य ग्रार्थं के आकार का वाचक शब्द के प्राकार के साथ ग्राग्र्यक्ष में मिल जाना इसका नाम संसर्ग है, इस प्रकार जब एक ज्ञान में वाच्य ग्रीर वाचक दोनों के ग्राकार मासित होने लगते हैं तब वाच्य तथा वाचक संपुक्त हो जाते हैं, जिस प्रतीति में वाच्यार्थं के आकार का आभास वाचक शब्द के संसर्ग के योग्य होता है वह वैसी ग्रम्यां ग्रीस्त अपित प्रमुख्य प्रतिभासा कही गई है, मतलब यह हुआ कि जिस ज्ञान में, नाम, जाति, ग्रुण, किया ग्रादि की कल्पना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाएा है, उसमें केवल नील ग्रादि बस्तुमों का भाग्र होता है, वह मास "इदं नीलं" इस रूप से नहीं होता, ग्रापितु नीलबस्तु के

सामने धाने पर धर्यांत् उसे विषय करने पर उसी के भाकार का—नीलाकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, यही प्रत्यक्ष—नील विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान है. और इसी कारण इस ज्ञान को नाम जात्यादिक कल्पना से विहीन होने के कारण निविकल्प कहा जाता है, इस ज्ञान के बाद फिर यही विकल्प के द्वारा जाना जाता है कि यह नील का ज्ञान है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के कल्पनापोठ पद का—विशेषण का विवेचन करके अब अभ्रान्त पद का विश्वेचण करते हुए कहा गया है कि "तया रहितं तिमिरागुभ-मण नीयान संसोभावानाहित विभन्न ज्ञान प्रत्यक्षम् ॥ ६ ॥ ( त्याय वि० पृ० ११ ) जो ज्ञान पूर्वोक्त कल्पना से रहित है, तथा जिसमें तिमिर-तोंधी-शोषता से प्रमान, नाव से जाना एवं बात आदि के प्रकार के कारण भ्रम उत्पन्न होना ये सव नहीं हैं, वह प्रत्यक्ष है, इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पनापोठ और प्रभानत इन दो विश्वेचणों से विशिष्ट होता है, जिसमें केवल एक एक ही विशेषण होना वह प्रत्यक्ष कहा जानेगा।

प्रत्यक्ष के सभी भेदों में यह लक्षण व्याप्त होकर रहता है। हम बौद्धों ने उन प्रत्यक्षादि प्रमाएों को स्वसंवित्ति स्वरूप भी याना है—जैसा कि कहा गया है —

> "त्रप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिद्धचिति । तन्न ग्राह्यस्य संवित्तिगीहिकानुभवाहते ।।" (तत्त्वसंग्रह)

जिसकी स्वयं उपलब्धि श्रसिद्ध है—श्रयांत् जो श्रयंज्ञाव श्रपने श्रापको नहीं जानता है—वह श्रयंज्ञान किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है, इसिलये हम लोगों ने ग्राह्य-श्रयं के ज्ञान को ग्राहक के श्रवुभव के विना वह नहीं होता ऐसा माना है।

इस प्रकार सपने सापका सन्तुभव करता हुसा भी जो ज्ञान विविकल्पक होता है वही प्रत्यक्ष है यह बात सिद्ध हो जाती है, वह निविकल्पक प्रत्यक्ष चार प्रकार का होता है—

"तच्च चतुर्विधं।। ७ ॥" (न्या० पृ० ११)

जैसे—(१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष, (२) मनी विज्ञान प्र० (३) म्रात्म संवेदव १९

प्र० भीर (४) योगिप्रत्यक्ष, यही वात इन सूत्रों द्वाराप्रकटकी गई है— "इन्द्रिय-क्षानम्" ॥ ८ ॥ (न्याय वि॰ पृ॰ ११)

स्विविध्यान्तर विषयसहकारिणेन्द्रियञ्चानेन समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्मनो-विज्ञानम् ॥ ह ॥ ( पृ० ५६ ) सर्वेचित्त चैत्यानामात्मसंवेदनं ॥ १० ॥ (पृ० ६२) भृतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तं योगिज्ञानं चेति ॥ ११ ॥ (न्या० वि० पृ० ६५)

इन सुत्रों का धर्य इस प्रकार से है- इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है. (१) इन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है उस विषय के अनन्तर होने बाला - अर्थात् जिसका सहकारी इन्द्रिय ज्ञान है उस इन्द्रिय ज्ञानरूप सहकारी कारण बारा उत्पन्न होने वाला जो मनोबन्य ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, सर्व प्रथम इन्द्रिय ज्ञान होता है, वह जिस वस्तु से उत्पन्न हुआ है उसका समान जातीय जो द्वितीय क्षण है. उससे तथा इन्द्रिय ज्ञान से जायमान जो ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, इस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का विषय भीर मानस प्रत्यक्ष का विषय पृथक् पृथक् है, यह द्वितीय प्रत्यक्ष है. समस्त चित्त और चैत पदार्थों का आत्म संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, यह तीसरा प्रत्यक्ष है, बस्तु का ग्राहक चित्त ग्रर्थातु विज्ञान है । ज्ञान की विशेष अवस्था को ग्रहण करने वाले सुख आदि चैत्त कहलाते हैं। मतलब सुख आदिक तो जान के ही अवस्था विशेष हैं, उनका संवेदन होना यह तीसरा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, चौथा योगी प्रत्यक्ष है, इसका स्वरूप ऐसा है कि यथार्थवस्त्र की भावना जब परम प्रकर्ष को प्राप्त हो जाती है तो उस समय जो योगिजनों को प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है बह योगि प्रत्यक्ष है, भतार्थ भावना का मतलब है कि सत्यपदार्थ का बार बार चित-वन इस भावना के बल से चित्त में स्थित हुए पदार्थ का जो स्पष्टाकाररूप में भलकना होता है वही भतार्थ भावना का प्रकर्ष कहा गया है, इस तरह भतार्थभावना की चरम सीमा से उत्पन्न हुआ योगिज्ञान ही योगिप्रत्यक्ष कहा जाता है, इन चारों प्रत्यक्ष प्रमाणों का इस तरह से लक्षण प्रदक्षित कर बाब इनका "तस्य विषय: स्व-लक्षणम्" (१२) विषय स्वलक्षण है यह वहां इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, स्वलक्षण का वाच्यार्थ स्पष्ट करने के लिये कहा गया है कि- 'यस्यार्थस्य सम्नि-घाना संनिधानाभ्यां ज्ञानप्रविभासभेदस्तत् स्वलक्षराम्" ॥ १३ ॥ (पृ० ७४) जिस वस्तु के निकट श्रथवा दूर होने से ज्ञान के प्रतिभास में स्फुटता या ग्रस्फुटता का भेद होता है वह वस्तु स्वलक्षण है, अर्थात् वस्तु जब दूर देश में होती है तब ज्ञान में उस

वस्तु का प्राकार प्रस्पष्ट रहता है- उस वस्तु विषयक ज्ञान अस्पष्टाकार वाला होता है, और जब वही वस्तु निकट देशस्य हो जाती है तो उस वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान स्पष्टाकारता की धारण कर लेता है, इस तरह जिस कारण से ज्ञान में स्फुटता भीर मस्फुटता- स्पष्टता और मस्पष्टता होती है वही वस्तु स्वलक्षण है, इसे यों भी कह सकते हैं कि बस्तु का जो असाधारण रूप है वही स्वलक्षण है, "तदेव परमार्थ सत्" (न्याय बि॰ पृ० ७६) जो ग्रपने सन्निधान भौर ग्रसन्निधान से प्रति-भास में भेद कराने वाली वस्तु है वही परमार्थ सत् है, यही अर्थ किया में समर्थ होती है, इस प्रकार से यह निश्वय होता है कि ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता को लाने वाली जो वस्तु है वह स्वलक्षण कहलाती है, और वही वस्तु का असाधारण या विशेष रूप कहलाता है, तथा वही वस्तु का सत्य स्वरूप है। यही स्वलक्षरा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, जू कि हम बौदों ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण मान्य किये हैं, ग्रतः प्रत्यक्ष के विषय की मान्यता का स्पष्टीकरण करके भ्रव उन्हीं की मान्यता के अनुसार अनुमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जाता है ... "म्रन्यत सामान्यलक्षणम् १६ (न्याय बि० पृ० ७६, सोऽनुमानस्य विषयः" न्या० बि० १७ प० ८०) वस्तु के स्वलक्षण या असाधारण रूप से जो अन्य कुछ है वह सामान्य लक्षरा है भीर वह भनुमान का विषय है।

प्रत्यक्ष निर्विकल्प-नाम, जाति, घाकार घादि की कल्पना से रहित है इस बात की सिद्धि प्रत्यक्ष से ही होती है क्योंकि ऐसा कहा है कि —

> "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिद्धधित । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः" ।।

> > -- प्रमाणवातिक ३/१२३

संहृत्य सर्वतिष्यन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितो ऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मतिः ।।

---प्रमास वा. ३/१२४

प्रस्थक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है यह तो साक्षात् ही प्रत्येक आत्मा में अनुभव में ग्रा रहा है, इससे विपरीत सब्द, नाम, जाति ग्रादि जिसमें होते हैं वह प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प है, सबसे पहिले तो निविकल्प ज्ञान ही होता है, सम्पूर्ण चिन्ताओं को सब मोर से हटाकर — रोककर अन्तरंग में स्थित हो जाने से चक्षु आदि हारा जो रूप दिलाई देता है वह प्रथम अग् का प्रतिभास है, बस ! वही प्रस्यक्ष प्रमाण है, प्रब यह प्रकन होता है कि जब इस प्रकार ज्ञान निर्विकल्प है तो हम सब जीवों को सेसा प्रतीत क्यों नहीं होता ? प्रयाद नाम आकार आदि से युक्त सर्विकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निर्विकल्प ज्ञान प्रतीत नहीं होता, तो उसका उत्तर ऐसा है कि —

"मनसो युँगपदुवृत्तेः सविकल्पाविकल्पयोः। विमृदः संप्रवृत्ते वां (लघुवृत्ते वां) तयोरैक्यं व्यवस्यति।। —प्रमासावा वा• ३/१३३

सविकल्प और अविकल्प मन की एक साथ प्रवृत्ति होती है अथवा वह कम से होती हई भी अतिशीषता से होने के कारण उसमें कमता प्रतीत नहीं होती है, इसलिये मुढ प्राणी उन निर्विकल्प भीर विकल्पज्ञानों में एकपना मान लेता है. मतलब यह है कि सर्व प्रथम निविकल्पक ज्ञान ही उत्पन्न होता है, वही भ्रान्ति रहित, भविसंवादी, तथा भ्रज्ञात वस्तु का बोध कराने वाला है, किन्त उसी के साथ प्रथवा प्रतिशीघ विकल्प पैदा होने के कारण निविकल्प प्रत्यक्ष की स्पष्टता विकल्प में प्रतीत होने लगती है, वस्तुत: और पूर्णंत: तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है. अनुमानरूप विकल्प ज्ञान में भी प्रत्यक्ष के समान प्रविसंवादीपना, निर्भान्तपना ग्रीर भज्ञात का ज्ञापकपना पाया जाता है भतः सम्यग्ज्ञान का लक्षण उसमें घटित होने से अनुमानरूप विकल्प प्रमाण माना गया है ग्रन्य विसंवादीरूप विकल्प प्रमाण नहीं माने गये हैं, क्योंकि विकल्पज्ञान संकेतकालीन वस्तु को ही विषय करता है, पर वह बस्तु वर्तमान में है नहीं, तथा वह शब्द संसर्गयुक्त है, धवश्चिमान का ग्राहक होने से वह ग्रस्पष्ट है, इसलिये विकल्पों को हम अप्रमाण मानते हैं, निर्विकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला है और विकल्प ग्रस्पष्ट प्रतिभाग वाले हैं फिर भी हम जैसों को विकल्प ही स्पष्ट प्रतिमास वाला प्रतीत जो होने लगता है उसका कारण ऊपर में बतला ही दिया है। श्रव प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यदि निर्विकल्पक है तो उसके द्वारा व्यवहार की प्रवृत्ति कैसे हो सकेगी ? तो इस प्रश्न का उत्तर तस्वसंग्रहकार ने इस प्रकार से दिया है-

#### "श्रविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिकम् । नि:शेषव्यवहारांगं तदूदारेण् भवत्यतः ॥१३०६॥

यद्यपि प्रत्यक्षज्ञान स्वयं निर्विकल्प है किन्तु उसमें विकल्प को उत्पन्न करने को शक्ति विद्यमान है ग्रतः वह विकल्पज्ञान को उत्पन्न कर देता है, सो जगत् का सर्विकल्पकरूप व्यवहार चलता है, इसीलिये निर्विकल्प प्रत्यक्ष से उत्पन्न हुए विकल्प ज्ञान में प्रमाणता मानी गई है, सब विकल्पों में नहीं।

# निविकल्य प्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष समाप्त #



# बोद्धामिमत-निविकत्प प्रमाण का खंडन

ननु साधूकः प्रमाणस्यात्रानरूपतापनोदार्थं ज्ञानविशेषण्यसमाकमपीष्टत्वात्, तद्धि समर्थ-यमानैः साद्वाय्यमनुष्टितत् । तत्तु किन्विनिर्विकल्पकं किन्वित्सविकल्पकमिति मन्यमानंप्रति प्रशेष-स्यापि प्रमाणस्याविशेषेण् विकल्पात्मकत्वविधानार्थं व्यवसायात्मकत्वविशेषणसमर्थनपर तिन्नवच-यात्मकमित्याद्याह् । यदप्राक्प्रबन्धेन समर्थितं ज्ञानरूपं प्रमाणम्—

#### तिश्वरचयात्मकं समारीपविरुद्धत्वादनुमानवत् ॥ ३ ॥

संचयनिवर्यासानध्यनसायात्मको हि समारोपः, तडिरुद्धत्वं वस्तुतवाभावग्राहकत्वं निश्चयात्म-कत्वेनानुमाने व्याप्तं सुप्रसिद्धम् ग्रन्यनापि ज्ञाने तद् दृश्यमान निश्चयात्मकत्वं निश्चाययित, समारोप-

बौह — भाप जैनों ने प्रमाण का जो जान विशेषण दिया है वह अज्ञान-रूपता को हटाने के लिए दिया है यह आपकी बात हम मानते हैं क्योंकि भ्राप हमारे — "ज्ञान ही प्रमाण है" – इस समर्थन में सहायक बन जाते हैं, परन्तु भ्रापको इतना भ्रीर मानना चाहिये कि वह प्रमाण कोई तो निर्विकल्पक होता है और कोई सविकल्पक होता है।

जैन—यह मान्यता हमें स्वीकार नहीं है। हम तो हर प्रमाण को विकल्पात्मक ही मानते हैं। इसलिए व्यवसायात्मक रूप प्रमाण का निश्चय कराते हैं— जो
पहले ज्ञानरूप से सिद्ध किया हुआ प्रमाण है वह— "तिव्वश्वयात्मकं समारोपविश्वत्वादनुमानवत्" प्रमाण, पदार्थ का निश्चायक है, समारोपसंशयादि का विरोधी होने
से प्रदुमान की तरह। संशय विपर्यंग, धनव्यवसाय को समारोप कहते हैं। उसके
विश्व अर्थात् वस्तु जैसी है वैसे प्रहुण करना निश्चायकपना कहलाता है। यह निश्चायकपना घतुमान में है। यह बात तो तुम बौद आदि के यहां प्रसिद्ध ही है। सतः

विरोधिषहरास्य निश्वमस्यकपत्वात् । प्रमास्त्वाद्वा तत्तदात्मकमनुमानवदेव । परनिरपेक्षत्वरा वस्तुतवामानप्रकाशकं हि समाराम्, न चाविकस्यकम् तथा-नीलादी विकल्पस्य क्षराक्ष्वेऽसुमानस्या-पेक्षरात् । ततोऽप्रमास्य तत् वस्तुव्यवस्थायायपेक्षितपरच्यापारत्वात् सम्निकवर्षिदत् । वचेदमनुष्र्यते-स्रकव्यापारानन्तरं स्वार्वव्यवसायात्मनो नीलादिविकल्पस्यव वैज्ञव्यनामुभवात् ।

नच विकल्याविकस्पयोषु गपदवृत्तं संघुकृतं वां एकस्वाध्यवसायाद्विकस्पे वंशवप्रतीति।, तदव्यतिरे-केरणापरस्वाप्रतीतेः । धेदेन प्रतीतौ क्षान्यत्रान्यस्यारोपो कृत्तो नित्रे चैत्रवत् । न चाऽस्पष्टाभो विकल्यो निविकस्पक्तं च स्पष्टामं प्रत्यक्षतः प्रतोतम् । तथाप्यतुभूषधानस्वरूपं वंशवः परिस्यव्यानतुमूयमानः

ष्रीर सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में वह निश्चायकपना क्षिद्ध किया जाता है। समारोप के विश्व रूप से प्रहुण करना यही तो निश्चायकरव है। प्रमाणत्व हेतु के द्वारा भी उसका निश्चायकपना सिद्ध होगा। अनुमान के समान अर्थात् प्रमाण व्यवसायात्मक होता है सम्यक्षान होने से, अविसंवादी होने से, प्रथवा निर्णयात्मक होने से इत्यादि हेतुओं के द्वारा भी प्रमाण में व्यवसायात्मकत्व सिद्ध है। किसी प्रम्य प्रमाण की अपेक्षा न रखते हुए वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, यही प्रमाण है। निर्विकत्यक ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि निर्विकत्यक के विषय जो नीलादि हैं उनमें क्षिणिकपने को सिद्ध करें है। अतः अनुमान से सिद्ध किया ज्ञाता है कि वह निर्विकत्यक प्रप्रमाण है क्योंकि वस्तु व्यवस्था के लिए उसे तो द्वारा के अपेक्षा करनी एउती है। वेतर अनुमान की व्यवसा करनी दूसरे की अपेक्षा करनी एउती है। इसरी बात यह है कि यह निविकत्यक अनुभव में तो घाता नहीं, इन्द्रियों की प्रवृत्ति के बाद अपने और पर के निश्चय रूप नीलादि विकत्य का ही स्पष्ट रूप से अनुभवन होता है।

कींद्र—विकल्प और निविकल्प एक साथ होते हैं इसिलए, अथवा वे कम-कम से होकर भी प्रतिशीय होते हैं इसिलये एक रूप में प्रतीति में धाकर आकेले विकल्प में ही स्पष्टता प्रतीत होती है।

विशेषार्थ — सर्विकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान दोनों में एक साथ मन की प्रदृत्ति होती है भतः अज्ञानी जन उन दोनों को एक रूप ही मानने लग जाते हैं। कभी-कभी उन सर्विकल्पक और निर्विकल्पक में ध्रति घीघृता से भी मन की प्रदृत्ति स्वरूपं वे (पमवैशवः) परिकल्पनम् कणं परीक्षको नाम ? धनवस्याशवक्रात्-ततीप्यपरस्यक्षं तितित परिकल्पनमसङ्गात् । गुगपदन्तं स्वाभेदाध्यवसाये वीर्धशय्कुलीमसाखादौ कपाविद्यानप्रवान-स्यापि सहोत्पत्तं रभेदाध्यवसायः किल्ल स्यात् ? शिष्ठाविषयत्वात्ते वां तदमावे-अत एव स प्रकृतवोरिप न स्यात् क्षास्यन्तानविषयत्वेनानयोरप्यस्याविशेवात् । लषुकृत्वेचाऽभेवाध्यवसाये-सररदित-

हुआ। करती है सो वह भी दोनों ज्ञानों में एकत्व का अरोप करा देती है और इसी के निमित्त से पीछे होने वाले विकल्प में वैद्याद्य मालूम पड़ता है जैसे कि शीषुता से बोले गये वाक्यों में, अंतिम वाक्य में, ही वैद्याद्य प्रतीत होता है।

जैन-ऐसा नही कह सकते क्योंकि एक मात्र विकल्प को छोड़कर दूसरे की प्रतीति ही नहीं है। जब वे भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होते. तब उन दोनों में से एक का दूसरे में धारोप होता जैसे कि मित्र में चैत्र का। विकल्प अस्पष्ट है और निविकल्प स्पष्ट है यह प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं फिर भी जिसमें विश्वदता दिखाई देती है उसे तो छोड़ देवे भीर जिसमें वह नहीं दिखती वहां उसकी कल्पना करे तो वह परीक्षक कैसे कहलायेगा ? तथा-ऐसी स्थिति में कोई स्वरूप व्यवस्था भी नहीं बन सकेगी क्योंकि सबिकल्पक ज्ञान जैसे विशव धर्म रहित है वैसे प्रविशद धर्म से भी वह प्रयक् है ऐसी कल्पना भी की जा सकती है। "एक साथ होने से विकल्प-निर्विकल्प में सभेद मालम पड़ता है" ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बड़ी तथा कड़ी पड़ी खाते समय रूपादि पाचों जानों की प्रवृत्ति भी साथ-साथ होती है भत: उनमें भी भभेद का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात् बड़ी पूड़ी खाते समय उसका रूप, रस, गन्ध, कड़-कड़ शब्द तथा स्पर्श ये पांचों ज्ञान एक साथ होते हए के समान मालम पडते हैं परन्त फिर भी उनमें भिन्नता ही मानी गयी है। यदि कहा जाय कि उन पांचों का विषय पथक-पथक है उन्हें एक कैसे माना जा सकता है तो फिर इन विकल्प-निविकल्प में भी भिन्न भिन्न विषयता है। देखो-विकल्प का विषय सामान्य वर्षात् संतान है भीर निविकल्प का विषय क्षाण अर्थात् स्वलक्षण है। यदि कहा जावे कि विकल्प भीर निर्विकल्प भिन्न भिन्न तो हैं किन्तू बहुत शीघ्र ही होने से उनमें अभेद मालम पड़ता है सो यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि गर्दभ की रेंकने बादि रूप किया में भी लघुवृत्ति होने से अभेद मानना पडेगा तथा कपिल के यहां बुद्धि और चैतन्य में भेद की उपलब्धि नहीं होने पर भी जैसे भेद माना गया है वह भी स्वीकार कैसे नहीं करना होगा ? क्योंकि तुमने भी विकल्प मात्र एक ही ज्ञान में सविकल्प और

भित्यादावप्यभेदाध्यवसावशसङ्गः । कथं वैवं कापिलानां बुद्धिवैतन्ययोर्भेदोऽनुपलध्यमानोपि ने स्यात् ?

श्रवानयोः साहश्याद्भः देनानुग्रवन्मः, श्रविश्ववाद्वाभिषीयते ? ननु किक्नुतमनयोः साहश्यम्-विषयाभेदकृतम्, ज्ञानरूपताकृतं वा ? न तावद्विष्याभेवकृतम्; सन्तानेतर्श्विष्यस्वेनानयोविष्याभे-वाऽसिद्धः ज्ञानरूपतासाहय्येन स्वभेदाध्यवसाये—नीनपीताविज्ञानानामपि भेदेनोपलम्भो न स्यात् । श्रवाधिश्ववात्; केन कस्याभिभवः ? विकल्पेनाविकल्पस्य भानुना ताशानिकरस्येवेति चेत्; विकल्प-स्याध्यविकल्पेनाभिभवः कृतो न भवति ? वलीयस्स्वादस्येति चेत्; कृतोस्य बलीयस्त्वम्-बहुविषयात्,

निविकल्प रूप दो असल्य भेद मान लिये हैं। पुनः हम धापसे पुछते हैं कि उन विकल्प भीर निविकल्प में सादृश्य होने से भेद का उपलंभ नहीं होता है, ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के द्वारा दव जाने से भेद दिखाई नहीं देता । यदि सदुशता के कारण भेव का अनुपलंभ है ऐसा कहा जावे तो वह साहश्य उन सविकल्पक, निविकल्पक जानों में किस बात को लेकर आया ? विषय के अभेद को लेकर आया या जानपने की समानता को लेकर आया ? यदि प्रथम पक्ष को लेकर समानता कही जावे तो ठीक नहीं क्योंकि दोनों का विषय प्रथक-प्रथक है। एक का विषय है संतान तो दसरे का क्षण । द्वितीय पक्ष की अपेक्षा यदि सद्शता मानी जाती है तो जगत में जितने भी भिन्न-भिन्न नील पीतादि विषयक ज्ञान हैं वे सब एकमेक हो जायेंगे। यदि दब जाने से अभेद मालम होता है ऐसा कहा जाय तो कौन किससे दबता है ? विकल्प के द्वारा निविकल्प दब जाता है, जैसे सुर्य से नक्षत्र, तारे आदि दब जाते हैं, ऐसा कही तो हम पूछेंगे कि विकल्प का निविकल्प से तिरस्कार क्यों नहीं होता ? बलवान होने के कारण विकल्प को निविकल्प नहीं दबा सकता तो यह बतायो कि विकल्प बलवान कैसे हथा ? अधिक विषय बाला होने से कि निश्चयात्मक होनेसे ? प्रथम पक्ष तो बनता नहीं क्योंकि तुम्हारी मान्यतानुसार वह निविकल्प के विषय में ही प्रवृत्त होना कहा गया है अधिक में नहीं, अन्यथा अग्रहीत ग्राही होने से विकल्प की प्रमारा मानना पड़ेगा । दूसरा पक्ष लेवें तो वह निश्चयात्मकत्व किसमें है अपने स्वरूप में या ग्नर्थ में ? स्वरूप में हो नहीं सकता क्योंकि "सर्व चित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्" ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का लक्षण, भापके "न्यायबिन्द्" नाम के ग्रन्थ में लिखा है। ग्रर्थात पदार्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को "चित्त" कहते हैं तथा उसी चित्त की अवस्था सुख द:ख भादि अनेक प्रकार की होती है उन धवस्था विशेषों को "चैल" निष्क्यात्मकस्वाद्वा ? प्रवयपकोऽयुक्तः, निष्किरुपविषय एव तत्प्रवृत्यभ्युपनमात्, ग्रन्यया अगृहीतार्य-श्वाहित्येन प्रमासाम्बरत्यप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षीप स्वरूपे निश्चयात्मकत्व तस्य, ग्रर्यरूपे वा ? व तावत्त्वरूपे—

"सर्वेष्त्रत्तर्वतानामात्मस्वेदन प्रत्यक्षम्" [न्यायिन पृ० १६ ] इत्यस्य निरोधात् । नाप्यर्थे-विकल्सस्येकस्य निश्चयानिश्चयस्यभावद्यप्रसङ्गात् । तथ परस्परं तद्वतश्चैकान्ततीभिन्नं चेत्; सम--बायाध्यमञ्जूष्ममात् सम्बन्धासिद्धः 'क्रव्यान्विकस्यो निश्चयात्मकत्यात्' इत्यस्यासिद्धः । अभेवैकान्तेपि-तद्वयं तद्वानेद वा भवेत् । कर्षाचित्तादास्ये-निश्चयानिश्चयस्वरूपसाधारस्यमासानं प्रतिपद्धते

कहते हैं। इन चित्त और चैतों का संवेदन होना-अनुभव में आना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। ये जान अपने स्वरूप में निविकल्प होते हैं, ऐसा इस वाक्य से सिद्ध होता है । बत: निश्चायक होने से विकल्प बलवान है ऐसा कहना सिद्ध नहीं हमा । यदि दसरा पक्ष कहो तो वह विकल्प ज्ञान अर्थ में निश्चयारमक है तो भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर उस विकल्प में निश्चय भीर अनिश्चय, यह दो स्बभाव मानने पड़ेंगे, आर्वात विकल्प, स्वरूप का तो अनिश्वायक है और अर्थ का निश्वायक है ऐसे दो स्वभाव उसमें मानने होंगे। तथा वे दोनों स्वभाव और खुद विकल्प, इनका परस्पर में भेद रहेगा या अभेद ? भिन्न-पना मानें तो आपके यहां समकायादि सम्बन्ध स्वी-कार नहीं किया है. अतः उन भिन्न स्वभावों का सम्बन्ध उसके साथ किससे होगा ? फिर "विकल्प बलवान है निश्चय स्वरूप होने से" इस अनुमान की बात कहां रही ? यदि उन निश्चय और अनिश्चय स्वभावों का विकल्प में धमेट माना जाय तो या तो वे दो स्वभाव ही रहेंगे या वह विकल्प ही रहेगा। विकल्प का स्वभावों के साथ तादातम्य है अर्थात् विकल्प निश्चय और अनिश्चय स्वरूप को समान रूप से अपने में धारण करता है ऐसा कहो तो वह विकल्प स्वरूप में भी विकल्पात्मक हो गया सो ऐसी बात सिद्धांत के विरुद्ध पहती है क्योंकि बोटों ने विकल्प को स्वरूप की अपेक्षा निविकल्प माना है । अन्यथा निक्चय स्वरूप के साथ विकल्प का तादातस्य नहीं बनता है। तथा यह बात भी है कि स्वरूप का निश्चय किये बिना वह विकल्प भर्य का निरुवय भी नहीं करा सकता है, नहीं तो फिर अपने स्वरूप को ग्रहण किये बिना भी ज्ञान, पदार्थ को ग्रहण करने लगेगा। सप्रत्यक्ष सर्थात् सत्यन्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा अर्थ का ग्रह्म नहीं होता ऐसा आयके यहां भी माना है, उसमें विरोध श्रायेगा क्योंकि यहां विकल्प को उस रूप मान रहे हो।

विद्विक्तरा:-स्वरूपेपं सविकरपकः स्थात्, ग्रम्थया नित्रवग्रस्वरूपतादात्म्यविरोषः। न च स्वरूपम-निक्रियन्त्रिक्तर्योऽर्यनिक्रायकः, ग्रन्थयाऽष्ट्रहोतस्वरूपमपि ज्ञानमर्थप्राहकं भवेत् तथात्र---

"ष्रप्रस्यक्षोपलम्भम्य" [ ] इत्यादिविरोषः; तत्स्वरूपस्यानुभूतस्याप्यनिदिचतस्य क्षांत्राकात्वादिकभाग्यनिदचायकत्वम् । विकल्पान्तरेत्। तन्निदचयेऽनवस्या ।

कश्चानयोरेकत्वाच्यवसाय:-किमेकविवयत्वम्, धन्यतरेणान्यतरस्य विवयीकरण् वा, परत्रेतर-स्याच्यारोपो वा ? न ताबदेकविवयत्वम्; सामान्यविशेषविवयत्वेनानयोभिक्रविवयत्वात् । इस्य-

सावार्थ — बौद्ध मत में ज्ञान को परोक्ष नहीं माना है, अर्थात् वे भी जैन के समान ज्ञान को स्वसंवेद्ध मानते हैं। उनके यहां पर कहा है कि जिस ज्ञान की खुद को ही उपलब्धि नहीं है वह ज्ञान धर्यं की उपलब्धि में भी कारण नहीं वन सकता। प्राह्म पदार्थ की संवित्ति बाहक ज्ञान के अनुभव के बिना कैसे हो ? अर्थात् नहीं हो सकती। घटा यहां जैनावार्य बौद्ध को समभा रहे हैं कि आपका वह विकल्प धपने स्वरूप का निश्चय किये बिना अर्थ का प्राह्म नहीं वन सकता है। विकल्प का स्वरूप का निश्चय किये बिना अर्थ का प्राह्म नहीं वन सकता है। विकल्प का मन्य होते हुए भी वह धनिष्टिवत सा रहता है जैसे कि क्षणिकत्व धादि का अनुभव होते हुए भी उसका निश्चय तो उस विकल्प से नहीं होता है। इस तरह से विकल्प को मानो तो अर्थ का निश्चय कराने के लिये एक सुसरा विकल्प लाना पड़ेगा इस तरह तो अनवस्था आर्थेगी।। एक प्रश्न यह भी है कि सर्विकल्प और निर्विकल्प में एक रूप से प्रतीति क्यों आती है? दोनों का एक विषय होने से प्रयादा दोनों होने से? एक विषयपना तो है नहीं, क्योंकि अविकल्प का विषय विशेष है धीर सर्विकल्प का सामात्य। अतः दोनों स्विकल्प कार निर्विकल्पक भिन्न-भिन्न विषय वाले ही हैं।

बौद्ध — निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विषय तो दृश्य है और सिवकल्प का विषय विकल्प्य है, ये दोनों एक से हो जाते हैं। धतः दोनों झान धनिल विषय वाले मालूम पड़ते हैं।

जैन — यह कथन अयुक्त है क्योंकि — एकत्वाध्यवसाय तो वह है कि, हश्य में विकल्प्य का आरोप करना। अब वह घारोप दोनों के ग्रहण करने के बाद होगा या विना ग्रहण किये ही ? ग्रहण करके हो नहीं सकता क्योंकि जो भिन्न स्वरूप से विकस्य( ल्या ) योरेकत्वाध्यवतायादिभक्षविषयत्वम्; इत्यप्ययुक्तम्; एकत्वाध्यवत्वायो हिः इस्ये विकल्प्यस्याध्यारोपः । स च गृहीतयोः, धगृहीतयोवां तयोभंवेत् ? न तावद्गृहीतयोः; भिन्नस्वरूपत्वा प्रतिभासमानयोभंटपटयोरिकंकत्वाध्यवसायायोगात् । न चानयोग्रं हृएां दर्शनेनः; घस्य विकल्प्यागोचर-त्वात् । नापि विकल्पेन, धस्यापि इस्यागोचरत्वात् । नापि ज्ञानान्तरेराः; अस्यापि निर्विकल्पकस्त्वे विकल्पारमकत्वे चोक्तवानिकमात् । नाप्यगृहीतयोः स सम्भवति प्रतिप्रसङ्गात् । साइस्यनिवन्यन-

म्रत्यतरस्यान्यतरेला विषयीकरलामपि-सम।नकासभाविनोरपारतन्त्र्यादनुपपस्रम् । म्रविषयी-कृतस्यान्यस्यान्यसाम्यारोपोप्यसम्भवी । किन्त, विकल्पे निर्विकल्पकस्याम्यारोपः, निर्विकल्पक

प्रतिभाषित होते हैं उनमें घट-पट घादि की तरह एकत्व अध्यवसाय हो ही नहीं सकता। घण्छा यह तो बताधो कि हस्य घौर विकल्प इन दोनों का प्रहुशा कौन करेगा? निर्विकल्प दर्शन के द्वारा तो होता नहीं क्योंकि निर्विकल्प का विकल्प्य विवय ही नहीं है। सिवकल्प भी दोनों को नहीं जानेगा, क्योंकि यह स्वलक्षण को नहीं जानेता। तीसरा ज्ञान आयेगा तो वह भी निविकल्प या सिवकल्प हो रहेगा। उसमें बहा पहले के दोव घाते हैं। बिना दोनों को ग्रहण किये उनमें एकंत्वपने का ज्ञान भी कैसे हो? माने तो घात्रसंग दोव घायेगा घ्यांत किर तो गधा और उसके सींग घादि पदायों में भी एकंत्व का घारोग करते रहेंगे। ग्रच्छा, आरोप भी होता है तो वह साहस्य के निमत्त से होता है, किन्तु घारके यहां हस्य को तो वस्तु स्थ और विकल्प को अवस्तुरूप माना है, फिर उनमें घारोग कैसे होगा? घतः नील घीर गणे के सींग की तरह सद्वता का अभाव होने से प्रध्यारोग नहीं हो सकता है ग्रीर इसीलिए सविकल्प और निर्विकल्य में एक विवयपना भी नहीं है।

दूसरापक्ष — विकल्प और निर्विकल्प में से अन्य का अन्य के द्वारा विषय किया जाता है जतः उन दोनों में एक-पने का बोध होता है ऐसा मानना भी बनता नहीं। वे दोनों एक साथ होते हैं अतः स्वतन्त्र होने से एक दूसरे के विषय को कैसे ग्रहण करेंगे? विना विषय किये अन्य का अन्य स्थान पर आरोप भो काहे का। अंत में आपके मनः समाधान के लिये मान लिया जाय कि आरोप होता है तो यह बताओं कि विकल्प में निविकल्प का आरोप है कि निविकल्प में विकल्प का आरोप है शि कि विकल्प में निविकल्प का आरोप होता है ऐसा कहो तो सभी कान निविकल्प

विकल्पस्य मा ? प्रथमपश्चे-विकल्पन्यमहारोज्छेवः निकलकानानां निकिक्त्पकरवप्रसङ्गात् । द्वितीय-पक्षैपि-निकिक्तपकवार्तोच्छेदः-- संकलकानानां सविकल्पकलानुषङ्गात् ।

किन्न, विकल्पे निविकल्पकमगरीपाई राष्ट्रव्यवहारवत् निवकल्पके विकल्पक्रमारीपादवैशय-स्थवहारः किन्न स्थात् ? निविकल्पक्षमगणापिन्नुतत्वादिकल्पक्षमंत्य इत्यत्यवापि समानम् । भवत् वा तेनेवाधिमवः; तथाप्यती सृहभावमानात्, प्राप्तिशिवक्यवात्, प्राप्तक्षसामग्रीवन्यत्वाद्वा स्थात् ? प्रवपक्षे गोर्द्यनेवनयेञ्चविकल्पन्य स्पष्टशतिमात्तो भवेत्यहुषावाविक्षेषात् । प्रधानवोष्टिक्षविकल्पे स्पष्टत्या प्रतिभावः; तहि सावस्वनक्षरामस्वक्षेत्रानुभवता तत्र सरायद्वातमासमिन्नभूयताविकल्पे स्पष्टतया प्रतिभावः; तहि सावस्वनक्षरामस्वक्षेत्रानुभवता तत्र सरायद्वातमानां स्पष्टमतुष्वतावानिकाविषयत्वान्नीनादिविकल्पवत् । विभवसमिन्नभ्यात्वावनुमान-

हो जायेंगे तथा विकल्प रूप जगत का व्यवहार समाप्त हो जायेगा। इसरे पक्ष में निर्विकल्य का अस्तित्व नहीं रहता. सभी ज्ञान सविकल्प ही रह जायेंगे। दसरी बात यह है कि जैसे विकल्पमें निर्विकल्प का ग्रध्यारोप होने से वह विकल्प विशद हो जाता है तो वैसे ही निविकल्प में विकल्प का आरोप होने से वह भी अविशद क्यों नहीं होगा ? यदि कही कि निर्विकल्प के धर्म द्वारा विकल्प का धर्म दब जाता है आत: उसमें विशदता ही रहती है तो हम भी कहेंगे कि विकल्प धर्म के द्वारा निविकल्प का स्वभाव दव जाता है अतः वह अविशद होता है ऐसा भी क्यों न मानें ? प्रच्छा मान लिया कि निर्विकल्प से विकल्प तिरस्कृत होता है तो भी हम उसका कारए। पुछंगे कि वह अभिभव क्यों हुआ ? साथ होने से हुआ कि अभिन्न विषय के कारण, ब्रथवा ग्रभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने के कारण ? साथ होने से कहो तो गाय के दर्शन ( देखने ) के समय अरव का विकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला हो जायेगा. क्योंकि साथ तो दोनों हैं ही । यदि कही कि इनमें तो गी और अश्व इस प्रकार भिन्न भिन्न विषय हैं अत: अस्पष्ट प्रतिभास का तिरस्कार करके अवव विकल्प में स्पष्टता नहीं आ पाती है तो फिर श्रोतेन्द्रिय से पैदा हये निविकल्प प्रत्यक्ष दर्शन दारा शब्द रूप स्वलक्षण जानते हुए व्यक्ति को उसी शब्द के क्षणिकत्व की सिद्धि के लिए होने वाला अनुमान स्पष्ट हो जाय । अभिन्न विषय तो है ही जैसे कि नीलादि विकल्प ग्रमिन्न विषय वाला है।

बौद्ध — अनुसान की सामग्री हेतु रूप है, और प्रत्यक्ष दर्शन की ओत्रादि इन्द्रिय रूप है, म्रतः भिन्न सामग्री जन्य विकल्प रूप मनुमान का प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा प्रक्रि-भव नहीं होता, मर्थात् मनुमान स्पष्ट रूप नहीं हो पाता है ? विकल्पस्याच्यकेण तद्वर्माभमवाभावेसकस्यिकल्पानां विचदावभासिस्वसंवेदनगरवसैणाभिकसामग्री-अन्येनाभिग्नवप्रसङ्गः। यथ तत्राभिन्नसामग्रीबन्यत्वं नेष्यते-तेवां विकल्पनासनावन्यत्वात्, सवेदन-मात्रप्रभवत्वाच्च स्वसंवेदनस्य इत्यसत्; नीलादिविकल्पस्याप्यध्यक्षेणानिभवाभावश्रसङ्गातत्रापि सद्यविचेषात्।

क्त्यं, श्रनयोरेकत्वं निविकल्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, ज्ञानान्तरं वा ? न तावनिर्मिकल्प-कम् : ग्रध्यवसायविकलत्वातस्य, श्रन्यया भ्रान्तताप्रसङ्गः । नापि विकल्पः; तेनाविकल्पस्याविष-श्रीकरणात्, प्रन्यया स्वलक्षणगोचरताप्राप्तेः "विकल्पोऽवन्तुनिर्मासः" [ ] इत्यस्य विरोधः ।

जैन—इस तरह कहो तो सभी सविकल्प जानों का विशव प्रतिभास युक्त स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप निविकल्प जान से अभिभव होने लगेगा ? क्योंकि उन सवकी प्रभिन्न ही सामग्री है, प्रयात् वे जान अभिन्न सामग्री जन्य हैं।

श्रीह्—सविकल्प ज्ञान और स्वसवेदन ज्ञान इन दोनों की सामग्री को हम लोग समान नहीं मानते, क्योंकि सविकल्पक ज्ञान तो विकल्पवासनाग्रों से जन्य हैं, श्रीर स्वसंवेदन ज्ञान संवेदन मात्र से जन्य हैं।

ज़ैन — यह बौढ़ का कथन बुढ़ु जैसे लगता है, ऐसा माने तो नीलादि विकल्प भी प्रत्यक्ष से माभिभूत न हो सकेंगे क्योंकि वहां भी भिन्न सामग्री मौजूद है।

आवार्ष—वीढ, निविकल्प ज्ञान को प्रधाए। मानते हैं धौर सविकल्प को अप्रमाण। जब जैन के द्वारा उनको पूछा गया कि यदि निविकल्प ही बास्तविक प्रमाण है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं जाती? इस प्रका पर सबसे पहले तो उसने बजाब दिया कि निविकल्प और विकल्प दोनों अति शीषु पेदा होते हैं अर्थात् निविकल्प के पैदा होते के साथ ही विकल्प भी पैदा होता है मत: निविकल्प तो दब जाता है और विकल्प ही विकल्प मानूम पहता है। इस प्रसंगत उत्तर का खण्डन करते हुए आचार्य ने कहा कि इस तरह से तो क्य रहा धादि मांजा जों में अपेद मानना होगा क्योंक नहां भी शीष्ट्रति है। विकल्प भीर निविकल्प को प्रतीत नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुआ। विविकल्प का प्रभिन्न है अर्दा निविकल्प को प्रतीति नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुआ। विविकल्प को प्रतीति नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुआ। विविकल्प को प्रतीति नहीं ते व तक एक का दूसरे में भारोप भी नहीं बनता है क्योंकि जब तक दोनों को जानते नहीं तव तक एक का दूसरे में भारोप भी नहीं हो पाता। निविकल्प बेचारा सरस्यज्ञान होकर भी

न चाविचयीकृतस्यान्यत्रारोगः। न ह्यब्रितपन्यत्वतः शुक्तिकायां रचत्यान्योपयति । ज्ञानान्तरं तु
निविकत्पकम्, सविकत्पकं वा ? उभयत्राप्युभयदोवानुषःक्षुतस्तदुभयविषयत्वायोगः । तदस्यतरविषयेणान्योरेकत्वाच्यवसायं-चित्रप्रकृतः-चक्षज्ञानेन त्रिविष्रकृष्टेतरयोरप्येकत्वाच्यवसायप्रसङ्गान् ।
तक्ष तयोरेकत्वाच्यवसायाद्विकत्ये वैश्वच्यतीतिः, भविकत्पकस्यानेनैवैकत्वाच्यवसायस्य कोक्तन्यायेनाप्रसिद्धत्वात् ।

.सच्चोच्यते-संहृतसकलविकल्पावस्थायां रूपादिदर्शनं विविकल्पकं प्रत्यक्षतोऽनुभूयते । तदुक्तम्—

उस प्रसत्य विकल्प के द्वारा दब जाता है तो यह बहुत धाश्चर्यकारी बात ही जाती है। इसी प्रकार बौद यह भी नहीं बता पा रहे कि विकल्प के द्वारा निविकल्प ही क्यों दब जाता है। दोनों ज्ञान साथ हैं, इसलिए कि अभिन्न विषय काले हैं अथवा धिमन्न सामग्री से पैदा हए हैं इसलिए इन तीनों में से किसी भी हेत के द्वारा निव-कल्प का अभिभव होना सिद्ध नहीं होता है ॥ अब यह बात बताओ कि इन विकल्प और निविकल्पों के एकत्व को निविक पक जानता है कि सविकल्पक ? अथवा तीसरा कोई ज्ञानान्तर ? निर्विकल्पक तो ग्रध्यवसाय करता नहीं वह तो उससे बिल्कल रहित है अन्यथा आपके उस निविकल्पक ज्ञान की आंतपने का प्रसंग बाता है जैसे कि नीलादि विकल्पों को आपने आंतरूप माना है। विकल्प ज्ञान भी दोनों में एकत्वा-ध्यवसाय का निर्णय नहीं देता क्योंकि वह भी निर्विकरेंप को जानता नहीं, यदि जानेगा तो उसे भी स्वलक्षण को जानने वाला मानना पड़ेगा। तथा च विकल्प श्रवस्तु में ज्ञान को उत्पन्न करता है ऐसा जो कहा है वह विरुद्ध होगा। बिवा जाने अन्य का अन्य में आरोप भी कैसे करें। देखो - रजत को बिना जाने सीप में उसका भारोप कैसे हो सकता है, भर्यात नहीं ? तीसरा पक्ष अर्थात एक अन्य ही ज्ञान दोनों के सविकल्पक निविकल्पकों के एकत्व को जानता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि बह ज्ञानान्तर भी सविकल्प या निर्विकल्प ही होगा। ग्रतः दोवों पक्ष में पहले के वही दोष माबेंगे, क्योंकि वे दोनों ही म्रापस में एक दूसरे के विषयों को जानते ही नहीं हैं। बिना जाने एक किसी को विषय करके ही एकत्वाध्यवसाय करेंगे तो ग्रति-प्रसाख दीष बाता है भर्षात् इन्द्रिय ज्ञान, दूर देश, दूर काल, दूर स्वभाव, वाले मेरु मादि पदार्थ में तथा निकटवर्ती घटादि पदार्थ में एकत्व का ज्ञान करने लगेंगे । क्योंकि जानने की जरूरत तो रही नहीं। इसलिए यह बात नहीं बनती कि उन विकल्प ग्रवि- "संहृत्य सर्वतिश्चन्तांस्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति।" ।। १ ।।

[ प्रमास्त्रवा• ३।१२४ ]

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेगीव सिद्धचित । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः" ॥ २ ॥

[ प्रमाराबा• ३।१२३ ] इति ।

न चात्रावस्थायां नामसंश्रयतयाऽननुभूयमानानामपि विकल्पानां सम्भवः-स्रतिप्रसङ्गादित्यप्रु-क्तिमात्रम्; प्रश्नं विकल्पयतो गोदर्शनलक्षणायां सहुतसकलविकल्पावस्थायां स्थितस्यूनादिस्वभावा-

कस्प दोनों में एकत्व का म्रध्यवसाय होने से निविकरण की विश्वदता विकस्प में प्रतीत होती है। निविकरण भी एकत्वाध्यवसाय करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें बड़ी दोनों को विषय न करने की बात है।

बौद्ध-- हमारी मान्यता है कि सम्पूर्ण विकल्पों से रहित खबस्था में रूपादि का निविकल्प दर्शन होता है यह बात प्रत्यक्ष से प्रतुभव मे प्राती है। कहा भी है...

वारों धोर से सम्पूर्ण विन्ताओं को हटाकर निश्वल ऐसे आत्म वशु के इरा रूप का दर्शन होना इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है।।१।। प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है वह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, प्रत्येक धात्मा के द्वारा वह जाना जाता है स्वयात सभी को स्वक्षेत्रन से अनुभव में धाता है। तथा विकल्प प्रमाण तो सब्द का बाश्र्य केकर उत्पन्न होता है।।२।। सारे विकल्प जहां नष्ट हो गये हैं उस अवस्था में सब्द के आश्र्य से होने वाले विकल्प अनुभव में नही धाते हैं फिर भी यदि माने तो सित प्रसङ्ग आता है धर्षात सुण्य पूर्ण्य प्राच्छत स्नादि सवस्था में भी विकल्प माने पड़ेंगे।

जैन—यह सुगत वादी का कथन सुसंगत नहीं है, कोई पुरुष है वह प्रदव का विकहर कर रहा है उसके उसी समय गो दर्शन हो रहा है जो कि प्रपने में सम्पूर्ण विकल्प से रहित है, उस अवस्था में स्थिर, स्थूलादि रूप से पदार्थ की प्रतीति कराने वाले तथा विपरीत जो क्षणिक ग्रादि हैं उनके ग्रारोप से जो बिरुद्ध है ऐसे प्रस्थक्ष में ग्रनिरुचय का अभाव होगा, मर्थात् प्रत्यक्ष को निश्चायक मानना पड़ेगा, जो ग्रापको इस्ट नहीं है। यदि वह प्रस्थक ग्रनिरुचायक होता तो उस ग्रदुव विकृष्य के हटते र्षेताक्षारकारित्यो विषरीवारोपविषद्धस्याध्यक्षस्यानिक्षयात्मकल्वायोगात् । तत्त्वे वा घववविकरुपाद्वयु-रियतचित्तस्य गवि स्मृतिर्ने स्यात् क्षायिकत्वादिवत् । नामसंत्रयात्मनो विकल्यस्यात्र नियेषे तु न किन्यदिनष्टम् । न चान्नेयविकरुपानां नायसंत्रयत्तैव स्वरूपम्; समारोपविरोषिबहराज्यस्यात्मात्ते वा मिरयप्रे व्यासतो वदयामः । न चानिश्चयात्मनः प्रामाण्यम्; गच्छत्तराखस्यसंवेदनस्यापि तत्त्रसङ्गात् । निश्चयहेतुत्वात्तस्य प्रामाण्यमित्ययुक्तम्; संज्ञयादिविकरुपवनकस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गात् ।

ही उस व्यक्ति को गाय में स्मृति न होती जैसे कि क्षिण्कादि की नहीं होती है। हां इस प्रत्यक्ष में शब्द के ब्राध्य से होने वाले विकल्प का निषेष करें तो हम जैन को कुछ मिनड नहीं है। यह एकांत तो है नहीं कि सारे विकल्प शब्दाश्रित ही हैं, क्योंकि विकल्प समारोप के विरोधी ज्ञान स्वरूप हुआ करते हैं। इस बात को हम शब्दाईत के प्रकरण में विस्तार से कहने वाले हैं। जो अनिश्चयात्मक होता है उसमें प्रमाणता नहीं होती है। यदि अनिश्चयात्मक ज्ञान भी प्रमाण हो तो बलते हुए स्वित को तृत्यादि का जो धनस्वयात्म स्वान होता है उसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा।

बौद्ध — निर्विकल्प ज्ञान निश्चय कराने में कारए। भूत जो विकल्प है उसकी उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है अतः निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण माना गया है।

जैन - यह कथन भी ठीक नहीं, ऐसा माने तो जो निर्विकल्प ज्ञान संश-यादि रूप विकल्पों को पैदा करते हैं उन्हें भी प्रमाण मानना होगा।

बौद्ध — देखिये संशयादि रूप विकल्प पैदा करने वाले निर्विकल्प झान स्व-लक्षरण को तो जानते नहीं अतः उनसे होने वाले खंशयादि रूप विकल्प भी अप्रमाण होते हैं इसलिये जो स्वलक्षण का अध्यवसाय करते हैं ऐसे विशिष्ट निर्विकल्प से जो विकल्प होंगे वे तो सच्चे ही रहेंगे।

जैन — यह बात तो विकल्प के पक्ष में भी समान ही है क्योंकि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण को जानते नहीं क्योंकि वे स्वलक्षण के ब्रावम्बन से हुए ही नहीं हैं, बिना उसके ब्रालम्बन के उसको जानने में विरोध ब्राता है। इस प्रकार नीलादि विकल्प जैसे स्वलक्षण के ब्राहक न होकर भी प्रमाणिक माने हैं वैसे बौद्ध को संघ-यादि विकल्पों को भी प्रमाणिक मानना ही होगा। स्वसक्तग्रानध्यवसाधित्वालद्विकल्पस्यादोषोऽयम्, इत्यन्यत्रापि समानम् । न हि नीलादिकिक्ल्पोषि स्वलक्षग्राध्यवसायीः; तदनासम्बनस्य तदध्यवसायित्वविरोषात् । 'मनोराज्यादिविकल्पः कथं तदध्यवसायीः ? इत्यप्यत्वेव दूषण् यस्यासी राज्याद्वप्राहकस्वभावो नास्याकम्, सत्यराज्यादि-विषयस्य तद्वाहकस्वभावत्वाम्युण्यमात् ।

न चास्य विकल्पोत्पादकत्वं घटते स्वयमविकल्पकत्वात् स्वलक्षगावत्, विकल्पोत्पादनसामध्या-

बौद्ध — मनोराज्यादि रूप ( मन के मनोरथ रूप ) विकल्प भी स्वलक्षरण् से नहीं हुए हैं फिर वे उसका निश्चय जैसे करते हैं वैसे ही नीलादि विकल्प भी स्व-लक्षरण से उत्पन्न न होकर उनका अध्यवसाय करेंगे।

जैन--- यह दोष तो तुमको ही धावेगा, क्योंकि तुमने मनोराज्यादि विकल्प को राज्यादिक पदार्थ का प्राहक नहीं माना है, हमको क्या दोष ? हम तो मनो-राज्यादि विकल्प का विषय भी सत्य राज्य रूप पदार्थ ही मानते हैं।

भावार्थ - बौद्ध के यहां निविकल्प प्रमाण का विषय स्वलक्षण माना है और सर्विकल्पक प्रमाण जो कि मात्र संवृति से प्रमाणभूत है उसका विषय क्षण या विक-ल्प्य रूप पदार्थ माना है। उनका कहना है कि निविकल्प ज्ञान हो वास्तविक प्रमारा है क्योंकि वह वास्तविक वस्तुको जानता है। स्वलक्षरण वस्तुका स्वरूप है और उसको निविकल्प ज्ञान जानता है तथा सामान्य और विशेष में से विशेष की जानता है। सविकल्प ज्ञान सामान्य को जानता है। निविकल्प प्रमाण को लक्षण करते हुए कहा है कि "कल्पना पोढमञ्चातं प्रत्यक्षम" कल्पना अर्थात नाम जात्यादि रूप कल्पना को जो हटाता है तथा जो भ्रात नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैनाचार्य ने कहा कि जब निर्विकल्पक प्रमाण वस्तु का निश्चय ही नहीं कराता तब वह प्रमाण कैसे हो सकता है ? अर्थात नहीं । इस पर बौद्ध ने कहा कि स्वयं निश्चय नहीं कराता है, किन्तु निश्चय का कारण है, अतः प्रमारा है। तब ग्राचायं ने समभाया कि निश्चय का निमित्त होने मात्र से यदि निविकल्प प्रमाण भूत है तब संशयादि विकल्पों का कारण भूत जो निविकल्प है उसको भी सत्य मानना पड़ेगा। इस पर बौद्ध ने कहा कि संख्यादि रूप विकल्प को पैदा करने वाला निविकल्प प्रमाण स्वलक्षण का अव-लम्बन लेकर नहीं हुआ है अतः सत्य नहीं है। तब जैन ने उत्तर दिया कि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण का ग्रध्यवसाय नहीं करते हैं फिर उनको सत्य विकल्प रूप

विकल्पकत्वयोः परस्परं विरोधात् । विकल्पवासनापेक्षस्याधिकत्पकृत्यापि प्रत्यक्षस्य विकल्पोत्पा-दनसामर्स्यामि(वि)रोधेन्प्रवंत्येव तथाविषस्य सोस्तु किमन्तर्गदुना निविकल्पकेन ? प्रयाक्षातीर्थः कयं तक्रमकोऽतिप्रसङ्कात् ? दर्धनं कथमनिक्रयाश्यकपित्यपि समानम् ? तस्यानुभूतिमात्रेण जन-कत्वे-वालक्षयादौ विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गः। यत्रायं दर्धनं विकल्पवासनायाः प्रवोधकं तत्रैव तक्ष्यक्रम-

क्यों कहते हो ? यदि कहो कि मनोराज्य ध्रथवा स्वप्न में देखे या मिले हुए साम्राज्य ध्रादि के ज्ञान जैसे स्वलक्षण अर्थात् वस्तु से उत्पन्न नहीं होकर भी वस्तुभूत राज्य का ध्रध्यवसाय करते हैं वर्धात् मानो सच्चा ही राज्य है ऐसा स्वप्न में भान हो जाया करता है बैसे ही नीलादि विकल्प स्वलक्षण से पैदा नहीं होकर भी उसका बोध कराते हैं तो यह बौद्ध का कहना भी गलत है क्योंकि ऐसा दोष तो इन्हीं बौद्ध पर लागु है जो कि मनोराज्यादि के ज्ञान का कारण सत्य राज्य स्वरूप नहीं मानते। हम जैन तो स्वप्न का राज्य हो चोह मनोराज्य हो उसका कारण सत्य राज्य का तिले हो स्वर्ताते हैं, क्योंकि कागृत दशा का शस्तविक राज्य न हो तो स्वप्न राज्य भी कहां से दिखायी दे सकता है ? मतलब, स्वप्न तो जागृत दशा का ध्रवलस्वन लेकर हुधा करते हैं। इस प्रकार बौद्ध के निविकल्प की सिद्धिनहीं होती है।

तथा दूसरी बात यह है कि यह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को पैदा नहीं कर सकता है न्यों कि वह स्वयं प्रविकल्पक है जैसा कि स्वलक्षण है। वह प्रविकल्पक भी रहे और विकल्प उत्पन्न करने की शक्ति भो रखे ऐसी परस्पर विरुद्ध बात बनती नहीं।

बौद्ध – विकल्प की वासना का सहारा लेकर निर्विकल्प, विकल्प को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है उसमें कोई विरोध की बात नहीं है।

जैन — यदि ऐसा मानें तो फिर पदार्थ स्वतः ही विकल्प वासना के बल से विकल्प उत्पन्न कर देंगे फिर काहे को अन्तरंग फोड़े की तरह दुःखदायी इस निर्विकल्प को माना जाय जो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है।

बौद्ध-पदार्थ तो भ्रजात रहता है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ?

जैन — तो फिर निविकल्प दर्शन स्वतः ग्रनिश्वयास्मक ग्रवीत् श्रज्ञात होकर विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? दोनों जगह समान बात है।

बौद्ध--- प्रनुभूति मात्र से वह विकल्प को उत्पन्न करता है।

त्यप्यसाम्प्रतम्; तस्यानुमनमात्रेणः तत्यनोषकत्वे नीलादानिव अग्यक्षयादानिप तत्प्रबोधकत्वत्र-सञ्जात् ।

तत्रात्र्यासप्रकरणाबुद्धिपाटवाधिस्वाभावाश्च तत्तस्याः प्रबोधकमिति चेत्; श्रय कोवमस्यासो नाम-भूयोदर्शनम्, बहुवो विकल्पोत्पत्तिर्वा ? न ताबद्भूयो वर्शनम्; तस्य नीलादाविव अस्णुलयादा-वप्यविद्येषान् । श्रय बहुवो विकल्पोत्पत्तिरभ्यासः; तस्य क्षणाक्षयादिदर्शने कुतोऽभावः? तस्य

ज़ैन — तो हम कहेंगे कि वह निर्विकल्प क्षण-सायादि में भी विकल्प पैदा करेगा ? जिस प्रकार कि वह निर्विकल्प प्रमाण यह नीला है ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही यह क्षणिक है ऐसा विकल्प भी उत्पन्न कर देगा।

बौद्ध—क्षिएक में विकल्प इसलिए नहीं करता कि जहां पर ही दर्शन भ्रषांत् निविकल्प ज्ञान विकल्प वासना का प्रबोधक है वही पर विकल्प को पैदा करेगान कि सब जगह।

बैन — यह कथन अयुक्त है क्यों कि स्वसंवेदन रूप दर्शन अनुभव मात्र रूप होकर जिस तरह नीलादि में विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही झरए-क्षयादि में करेगा, अनुभूति तो समान ही है। सारांश यह है कि बौद्ध लोगा, निविकल्प दर्शन से नीलादि पदार्थ का विकल्प होता है ऐसा मानते हैं इसलिए फिर उसी दर्शन के द्वारा उसी नीलादि में होने वाला क्षणभंगुरपना प्रादि का ज्ञान रूप विकल्प क्यों नहीं पैदा करेगा अर्थात् अवस्य करेगा, ऐसा तर्क से सिद्ध होता है किन्तु ऐसा मानना बौद्ध के सिद्धांत विरुद्ध पड़ता है क्यों कि ऐसी मान्यता में अनुमान निरर्थक हो जाता है।

बौद्ध — क्षण क्षयादि में निविकत्प का प्रभ्यास आदि नही है अर्थात् प्रभ्यास, प्रकरण, बुद्धि पाटन, प्रथित्व इनका ग्रभाव होने से उन क्षण क्षयादि में दर्शन विकल्प को पैदा नहीं करता है।

सावार्थ — वस्तु को बार बार देखना तथा चिन्तवन करना अभ्यास है, प्रसङ्ग या प्रस्ताव को प्रकरण कहते हैं। बुद्धि पाटव अर्थात् बुद्धि की तीक्ष्णता या चतुराई बुद्धि पाटव कहलाता है। वस्तुओं की अभिलाषा करना अधित्व है। यहां बोद्ध का कहना है कि नीलादि विकल्पों को पैदा करने वाला जो दर्शन है उसमें तो अभ्यासादि चारों ही रहते हैं किन्तु आणिक आदि का विकल्प ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए निविकल्प दर्शन के पास ये अभ्यासादि नहीं रहते हैं।

विकल्पवासनाप्रवोधकरवाभावाच्चेत्; ग्रन्थोन्याश्रयः-सिद्धे हि सागुल्यावी देखेनस्य विकल्पवासना-प्रवोधकरवाभावे तल्लसागुष्यासाभावसिद्धिः, तस्तिद्धे चास्य सिद्धिरिति । सागुक्ताक्षरिग्रक-विचारणायां सागुक्तप्रकररागुण्यस्त्येव । पाटवं तु नीलादौ दर्शनस्य विकल्पोत्पादकत्वम्, स्कुटतदा-नुभवो वा स्थात्, प्रविद्यावासनाविनासावास्मनाभो वा ? प्रवमयक्षै-ग्रन्थो-वाश्रयात् । द्वितीयपक्षे तु-सागुक्तयादाविप तस्त्रसङ्गः स्कुटतरानुभवस्यात्राप्यविद्येषात् । तृतीयपक्षोप्ययुक्तः; तुम्छस्वभावा-

जैन— अच्छा, तो यह बताइये कि अभ्यास किसे कहते हैं ? भूयो दशंन को अर्थात् बार-बार देखने को कही तो कह नहीं सकते, क्योंकि वह तो नीलादि की तरह साएा सयादि में भी समान ही है। यदि बहुत बार विकल्प पैदा करने को अभ्यास कहें तो वह क्षाए-सयादि में क्यों नहीं—यह बताना होगा।

बौद्ध—विकल्प वासना का वह वहां प्रबोधक नहीं होता है अतः क्षण क्षयादि में प्रभ्यास का प्रभाव है।

जैन — ऐसा कहो तो अन्योत्याश्रय दोष आता है। देखिये-जब क्षण क्षयादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रबोधकपने का प्रभाव सिद्ध होगा तब इस दर्शन को क्षण-साथादिक में विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी, और जब विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी तब विकल्प वासना के प्रबोधकपने का प्रभाव सिद्ध होगा। इस प्रकार प्रभ्यास के प्रभाव के कारण क्षण-साथादि में विकल्प उत्पन्न नहीं करता है—यह बात समास हो गई। प्रकरण भी क्षरण-क्षयादि में है ही क्योंकि क्षरिणक और अक्षणिक के विषय का विवार चलता ही है।

तीसरा पक्ष— जो पाटव हैं वह क्या है ? क्या निविकल्प दशंन का नीलादि में विकल्प को उत्पन्न करना यह दर्शन का पाटव है, अथवा उनका स्पष्ट अनुभव होना उसका पाटव है, या प्रविद्या वासना के नाश होने से आरम लाम होना यह पाटव है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि प्रम्योग्याश्रय दोष प्राप्ता है। क्षिश्वकादि में दर्शन के विकल्प वासना के अवोधक का प्रभाव सिद्ध होने पर विकल्पोत्पादक लक्षर्ण वाला पाटव का प्रभाव सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर क्षण क्यादि में विकल्प वासना के प्रवीधक का प्रभाव हो। दूसरे पक्ष में प्रयांत स्पष्ट प्रमुभव को पाटव कहते हैं, ऐसा मानने पर भी हम पूछेंगे कि वह दर्शन क्षण-अवादि में विकल्प को क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि स्पष्ट ध्रमुभव तो बहां है ही। तीसरा पक्ष प्रधात् विद्यावासना के

भावानम्भूपनमात् । ग्रन्थोत्पादककारत्मस्वभावस्योपमये कालकथादौ तत्प्रसङ्गः, भन्यया दर्शनभेदः स्वादिरद्धवर्माष्यासात् । योधिन एव च तथाभूतं तत्त्वन्भाव्येत, वतोऽस्यापि विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गात् "विभूतकल्पनावाल" ] इत्यादिवरोधः । ग्राधियः वाधिकालितत्त्रम्, जिज्ञासितत्वं वा ? प्रवस्यकाप्रमुक्तः; क्वविदनिष्रकाषिवेपि वस्तुनि तस्याः प्रवोधदर्धनात् । चक्रकप्रसङ्गदच-प्रभिविद-तत्त्वस्य वस्तुनित्त्वयपूर्वकत्वात् । द्वितीयपक्षेतु-कालक्षयादौ तद्वासनाप्रयोधप्रसङ्गो नीलादाविवानापि विवासितत्वाधियात् ।

न श्रेवं सर्विकला(ल्प)कप्रस्पक्षवादिनामपि प्रतिवाद्युगन्यस्तसकलवर्णेपदादीनां स्वोष्ट्रवासा-दिसंस्थायाव्याविशेषेण स्मृतिः प्रसञ्यते; सर्वयैकस्वभावस्यान्तर्वेहिवा वस्तुनोऽनम्युपगमात् । तन्मते

नाश होने को पाटव कहते हैं सो यह भी बनता नहीं, क्योंकि तुच्छ स्वभाव वाला सभाव तमने माना नहीं है, तथा निविकल्प बुद्धि में इस तरह अन्य की उत्पन्न करने रूप स्वभाव मानोगे तो क्षण-क्षयादि में भी विकल्प पैदा करने रूप स्वमाव मानना होगा । नहीं तो तुम्हारे निविकल्प दर्शन में भेद मानने होंगे । क्योंकि उसमें विरुद्ध दो धर्म श्रर्थात नीलादि में विकल्प उत्पन्न करना और क्षणा क्षयादि में नहीं करना ऐसे दो विरुद्ध स्वभाव हैं, वे एकमें ही कैसे रहेंगे ? और एक दोष यह भी ग्रावेगा कि योगी-जन भी पैसे पाटव को धारण करते ही हैं ग्रतः उनसे भी विकल्प पैदा होने लग जायेंगे। फिर तुम्हारा सिद्धान्त गलत सिद्ध होगा कि "योगियों का ज्ञान विकल्पों की कल्पना जाल से रहित है"। प्रथित्व-पना माने (चौथा पक्ष) तो वह न्या है ? अभि-लावपना या जानने की इच्छा ? प्रशिक्ताव रूप अधित्व तो बनता नहीं, क्योंकि ग्रमिलाषा रहित बस्तु में भी विकल्प बासना का प्रबोध देखा जाता है, तथा इस मान्यता में चककनामा दोष भी भाता है, क्योंकि श्रीभलाषपना भी वस्तु के निश्चय पूर्वक ही होगा। चक्रक दोष इस प्रकार आयेगा कि अभिलाध से विकल्प वासना प्रबोध की सिद्धि होगी पुन: विकल्प वासना प्रबोध से विकल्प की सिद्धि होगी। फिर विकल्प से प्रभिलाषित रूप प्रियत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार तीन के चक्कर में चक्कर लगाते जाना चकक दोष है। जानने की इच्छा को ग्रायित्व कहते हैं तो उसमें वही ग्रापत्ति है कि नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में विकल्प वासना प्रबोध करानेका प्रसंग आता है क्योंकि जानने की इच्छा तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में भी है।

बौद्ध-स्य प्रकार अनिश्चय रूप निर्विकल्प से विकल्प उत्पन्न होना नहीं भानो तो सविकल्पक ज्ञानवादी जैन के ऊपर भी सीगत प्रतिवादी के द्वारा दिया गया हि अवसहेह्सवायतानावनस्यायात्मकाद् धन्यदेवास्यायात्मकं चारलाञ्चानं प्रत्यक्षम् । तदभावे परोपन्यस्त्रककतवर्णादिषु धवसद्वादित्रवसद्भावेषि स्मृत्यनुत्यत्तिः तत्सद्भावे तु स्यादेव-सर्वत्र मदा-संस्कारं स्मृत्युत्यस्यस्थ्यममात् । न च परेवासम्ययं मुक्तः-वर्णनमेवाभावात्, एकस्यैव व्यविद्यस्यायादी-नामितरेवां वानस्युत्यमात् । न च तदन्यव्यावृत्यात् तत्त्वचेषाः; स्वयमतत्स्वचावस्य तदन्यव्यावृत्ति-सम्भवे पावकर्याञ्चतीतस्यादित्यावृत्तिप्रसङ्गात् । तत्त्वभावस्य तु तदन्यव्यावृत्तिकस्यने-फलाभावात्-प्रतिनियवतत्त्वस्यवास्यवादित्यस्यावृत्तिस्यवात् ।

स्यान्मतम् सभ्यासादिसापेक्षं निरपेक्षं वा दर्शन विकल्पस्य नीत्पादकम् शब्दार्धविकल्प-

दोष भ्रावेगा, उनके यहां भी वर्ण, पद भ्रादि का तथा उच्छ्वास, लव, स्तोक आदि संख्या का समान रूप से ही स्पृति के भ्राने का प्रसंग आता है।

जैन-हमारे यहां ऐसा प्रसंग नही आवेगा क्योंकि हमने आत्मादि अंतरंग पदार्थ तथा जड पूद्रगल आदि बहिरंग पदार्थ इन सभी को सर्वेषा एक स्वमाव दाले नहीं माने हैं। तथा हमारे यहां तो अवग्रह, ईहा, भवाय ज्ञानों को भनभ्यासरूप माना है, इनसे भिन्न अभ्यास स्वभाव वाला धारणा नामक प्रत्यक्ष ज्ञान है। जब वह धारणा ज्ञान नहीं होता तब सकल वर्ण पदादिका तोनों भवग्रहादि होने पर भी उनकी स्मृति नहीं होती है। हां यदि धारणा ज्ञान है तो सभी पदार्थी में यथा संस्कार स्मरण होता ही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था तुम बौद्ध के यहां नहीं बनती है, अर्थात् निविकल्प दशंन, नीलादि में तो विकल्प उत्पन्न करे और क्षण-क्षयादि में नहीं-ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे यहां निर्विकल्प दर्शन में भेद नही माने हैं, जैसे कि हमारे यहां भवग्रह, ईहा आदि में भेद माने हैं। एक में ही कहीं नीलादि में तो अभ्यास हो ग्रीर कहीं क्षण-क्षयादि में न हो ऐसा भेद आप मानते नहीं । उस निविकल्प दर्शन में उस अभ्यास की अन्य से हटा करके उस नीलादि में ही अभ्यास का योग करा देना ऐसी विशेषता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अभ्यास और अनभ्यास स्वभाव से रहित है, इस तरह ग्रतत् स्वभावी होकर भी उनमें ग्रन्य की व्यावृत्ति रूप विशेषता माने तो ग्राग्न में अशीतस्य ( उज्णत्य ) की व्यावृत्ति माननी पड़ेगी । हां यदि आप बौद्ध उस दर्जन में अभ्यास, अनम्यास रूप स्वमाव स्वरूप से ही है ऐसा स्वीकार करते हो तो फिर उसको अन्य व्यावृत्ति की क्या आवश्यकता है ? हर वस्तु के प्रति नियत स्व-भाव, खुद ही अन्य वस्तुओं से व्यावृत्ति रूप ही होते हैं।

कौद्ध—हम दर्शन को विकल्प का उत्पादक मानते हैं सो वह दर्शन अभ्या-सादि की अपेक्षा रखता है अथवा नहीं रखता है ऐसा नहीं मानते क्योंकि विकल्प तो शब्द तथा अर्थ की विकल्प बासना से उत्पन्न होता है, और वह विकल्प बासना अपनी पूर्व वासना से उत्पन्न होती है, इस प्रकार वे वासनाएं अनादि प्रवाह रूप हैं और वे प्रत्यक्ष की संतान से पृथक् रूप हैं। इक्षी कारण से विजातीय दर्शन से विजातीय रूप विकल्प होना माना नहीं। ऐसा मानना हमें भी अनिष्ट है। अतः पूर्वोक्त जैन के द्वारा दिये गये दोष हमारे पर नहीं आते हैं।

जैन — यह कथन घ्रसंगत है, इस प्रकार यदि ध्राप दशंन को विकल्प पैदा करने वाला नहीं मानोगे तो अपसिद्धांत का प्रसंग आयेगा। "यत्नैव जनयेदेनां तर्त्र-वास्य प्रमाणता" ध्रयत् जहां ही यह दशंन सिवकल्प बृद्धि को पैदा करता है वहीं पर उसको प्रमाण माना है। यहां दशंन को विकल्पोत्पादक माना ही है। दूसरी बात यह है कि विकल्प तो वासना विशेष से पैदा हुआ है फिर उससे प्रत्यक्ष के रूपादि विषय का प्रतिनियम कैसे बनेगा? यदि बनना है तो मनोराज्यादि विकल्प के द्वारा भी प्रत्यक्ष के विषय का नियम बनना चाहिए।

बौद्ध - प्रत्यक्षकी सहकारी ऐसी विशिष्ट वासना के कारए। प्रति-नियत रूपादि में विकल्प पैदा होने का नियम बनता है।

बैन—ठीक है फिर दर्शन को क्षण-झयादि विषय का नियम भी करना होगा नहीं करता है तो रूपादि में भी मत करे। कोई विशेवता तो है नहीं। फिर तो हम अनुमान प्रयोग करते हैं कि विकल्प स्वलक्षण को विषय करता है। (साच्य) प्रत्यक्ष के विषय में प्रतिनियस करनेवाला होने से (हेतु) जैसे कि रूपादि निविकल्प के विषय में प्रति नियम बनाता है। स्वलक्षणुगोवरोऽसी प्रत्यक्षस्य तिष्यमहेतुत्वाव् क्यादिवत् । क्याध्युक्षेत्वस्यादिकस्यस्य तद्ववतात्तिष्यम-स्वैवाभ्युगगमे-प्रश्यक्षस्यापिकापसंसर्वापि तद्ववनुग्येतेत-विकल्पस्याक्रियलामिकाप्यमानवात्याद्युत्वे-वितत्ववीलस्यस्यवानुप्रपत्ते । तवाविवद्यंनस्याप्रमाणुसदृत्वाव प्रात्मवाहुम्प्रत्यवप्रविद्धः प्रतिवन्य-कापायेऽभ्यासायपेक्षो विकस्पोत्यादकोऽस्तु किम्रहृश्वरिकल्पनया ? ततो विकस्यः प्रमाण्यम् संवाद-कत्वात्, प्रयेपरिच्छितो सावकतमत्वात्, यनिक्रतार्यन्त्रम्यायकत्वान्, प्रतिपत्रयेक्षण्यीयत्वाव ग्रनुमानवत्, नतु निर्विकल्पक तद्विपरीतस्वात्यक्षिकपाविवत् ।

भावार्ष — जब बौदाभिमत विकल्प ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण का विषय जो रूपादिक हैं उनको ग्रहण करता है तब उसी निर्विकल्प का ग्रन्थ विषय जो स्वलक्षण है उसका भी प्रतिनियम करेगा ही धर्यात् स्वलक्षण को भी ग्रहण करेगा, इस प्रकार का दोष जाता है मतः प्रस्थक के सहकारी वासना से विकल्प उत्पन्न हुमा है और इसलिए रूपादिका प्रतिनियम करता है, ऐसा क्षणिकवादी कह रहे हैं, वह प्रसत्य उहरता है।

कोंद्र— विकल्प में यह नीला है, यह पीला है इस प्रकार रूपादि का उल्लेख देखा जाता है मतः निश्चय होता है कि निविकल्प के विषयों में से सिर्फ रूपादि को जानने वाले विकल्प उत्पन्न हुमा करते हैं। यह नीला है, इत्यादि उल्लेख के समान "यह स्वलक्षण है" ऐसा उल्लेख विकल्प करता नहीं इसलिए मात्र रूपादि का ही उल्लेख करने का नियम बन जाता है।

जैन—ऐसा स्वीकार करें तो फिर हम भी धनुमान के द्वारा उसी प्रत्यक्ष में शब्द संसर्ग भो सिद्ध कर देंगे। देखिये-प्रत्यक्ष झान शब्द संसर्गी है क्योंकि उससे होने वाले विकल्प में प्रभिलपन = शब्द धौर ध्रीभलप्य = वाच्य रूप जाति धादि के उल्लेख की ध्रन्यथानुपपति है। इस प्रकार विकल्प में शब्द का संसर्ग देख कर प्रत्यक्ष में भी शब्द का संसर्ग मानना पड़ेगा जो बौद्ध मत के विकद्ध पड़ता है।

तथा दूसरी बात यह है कि तुम जैसा निर्विकल्प दर्शन का वर्णन करते हो वैसा प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं। हां जो आत्मा है उस रूप दर्शन को मानो तो वह श्रहं प्रत्यय से सिद्ध हो रहा है, उसीके जब प्रतिबंधक ज्ञानावरणादि कर्मका क्षयोपशम होता है तब वही ग्रभ्यासादि के कारण विकल्प को उत्पन्न करता है यही बात सत्य है फिर काहे को उस निविकल्पक दर्शन की कल्पना करते हो। श्रतः यह सिद्ध हुआ कि तस्याप्रामाण्यं पुनः स्वष्टाकारविकलस्वात्, घण्टशैतधाहिरवात्, घसति प्रवर्तनात्, हिताहित-प्राप्तिपरिहारासमर्थस्वात्, कदाचिद्वसंवात्, समारोगिनवेषकस्वात्, व्यवहारानुपयोगात्, स्वलक्षणागोचरत्वात्, शब्दसंवर्गयोग्यप्रतिषालस्वात्, शब्दप्रभवस्वात्, ( ब्राह्मार्थं विना तन्मात्रप्रवव स्वाद्या ) गत्यन्तराभावात् ? न तावस्यप्टाकारविकलस्वातस्याऽवामाण्यम् ; काचाभ्रकादिव्यवहितार्थ-द्रपावपादित्रस्यक्षस्याप्यप्रमागण्यसङ्गात् । न चैतज्कुक्तम्, श्रक्षातवस्तुप्रकाशनसंवादस्वरायस्य प्रमाण्यस्यस्य सद्भावात् । ममाणान्तरस्वपञ्जन्नो वाः ध्रम्यपुर्व्यातिकुलस्वाभ्यां प्रमाण्डवानस्य-भृतवात् । नापि पृहीतप्राहिस्वात्; ध्रमुपानस्याप्यप्रामाण्यानुषञ्जात्, व्याप्तिक्षानयोगित्रवेदन-

विकल्प प्रमाण है, संवादक होने से तथा पदार्थ के जानने में साधकतम होने से व्यानिश्चत (अपूर्वार्थ) पदार्थ का निश्चय कराने वाला होने से तथा प्रमाता की अपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है इसलिए। जैसे अनुमान पदार्थ का निश्चायक है। इस प्रकार चार हेतुओं के द्वारा विकल्प को प्रमाण रूप से सिद्ध किया है, लेकिन निर्विकल्प प्रमाण सिद्ध नहीं होता है, क्योंक वह इससे विपरीत है अर्थात् सवादक नहीं, साधकत्म नहीं, निश्चायक नहीं, और प्रमाता के द्वारा अपेक्षणीय भी नहीं है, जैसे कि सिक्षकर्षीय अप्रमाण हैं।

आप बौद्ध विकल्प को प्रमाण नहीं मानते हो सो क्यों ? क्या वह स्पष्ट आकार से रहित है इसिलए, अथवा गृहीत ग्राही है, पदार्थ के ग्रसत् होने पर प्रवृत्ति करता है, हित प्राप्ति तथा अहित परिहार करने में असमर्थ है कदावित विसंवादी होने से, समारोप का निषेषक न होने से व्यवहार में उपयोगी न होने से स्वलक्षरण को जानता नहीं इसिलये शब्द संसर्ग से प्रतिभास कराता है इसिलये शब्द से उत्पन्न होने से प्राचार के बानता नहीं इसिलये शब्द संसर्ग से प्रतिभास कराता है इसिलये शब्द से उत्पन्न होने से प्राचार्य के बिना उत्पन्न होने से, इस प्रकार इन ग्यारह कारणों से आपने उस विकल्प को अप्रमाण माना है क्या ? इनसे ग्रीर तो कोई कारण हो नहीं सकता ?

प्रथम पक्ष स्पष्टाकार रूप विकल्प वहीं होने से उसे अप्रमाण नहीं कह सकते, अन्यथा कांच, अभ्रकादि से ढके हुए या दूरवर्ती बुक्ष पर्वतादि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे भी अप्रमाण मानना पड़ेगा ? क्योंकि वह स्पष्टाकार से विकल है, किन्तु उसे अप्रमाण तो कहते नहीं, क्योंकि वह अज्ञात वस्तु का प्रकाशन करना रूप प्रमाणके लक्षण से युक्त है। अथवा ऐसे ज्ञान को कोई तीसरा प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि वह अस्पष्ट है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं रहा और हेतु से उत्पन्न हुआ नहीं, अतः वह अनुमान भी नहीं हुआ। अतः वह विकल्प दोनों में ही ज्ञामिल नहीं हुआ।

पृष्ठीतार्षेष्राहित्वात् । कवं वा काणुक्षयानुमानस्य प्रामाण्यम्-कव्यस्पावभास्यध्यक्षावगतकाणुक्षय-विषयत्वात् ? नव ष्रध्यक्षेणु धार्मिस्वरूपश्चित्या गब्दबहुणेपि न काणुक्षयबहुणुम्; विष्ठद्वधमीध्या-सतस्तद्भृदेवप्रसक्तः । नाप्यसतिप्रवर्तनात्; प्रतीतानागतयोविकल्पकाले घसस्विपि स्वकाले सस्वात् । तवाप्यस्याप्रामाण्ये-प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यानुषङ्गः तद्विषयस्यापि तत्कालेऽवस्वाविद्येषात् । हिताऽहित-प्राप्तिपरिहारासमर्थत्वादित्यसम्भाष्यम्; विकल्पादेवेष्टार्षश्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तिदर्शनात् ग्रानिष्टार्माब

द्सरा पक्ष:—विकल्प गृहीत ग्राही है अतः अप्रमाए है। यह पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा मानें तो अनुमान भी ग्रप्रमाण होगा तथा व्याप्ति ज्ञान भौर योगि प्रत्यक्ष ग्रादि भी गृहीत ग्राही होने से अप्रमाण होवेंगे। क्षण क्षयादि को विषय करने वाला भ्रमुमान भी ग्रस्त होगा, क्योंकि वह शब्द ग्राहक श्रावण प्रत्यक्ष के द्वारा जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है।

भावार्थ — निर्विकल्प के प्रवृत्त होने पर उसी में विकल्प प्रवृत्ति करता है। स्रतः गृहीत प्राही पहला किए हुए को ही प्रहण करने वाला है इसलिए विकल्प स्थमाण है—ऐसा बौद्ध कहेंगे तो उन बौद्ध को अनुमान को स्प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष के विवय में ही प्रवृत्ति करता है सर्यात् यह घट है ऐसा कर्ण प्रत्यक्ष के द्वारा सुना, सब वह शब्द तो ग्रहण हो चुका फिर उसीमें स्रवृत्तान साया कि यह शब्द क्षिणक है क्योंकि नष्ट होता है अथवा स्रवृत्त्य है। इस प्रकार का अनुमान गृहीत-ग्राही होने से स्प्रमाण बन जायेगा।

बौद्ध — धर्मी के स्वरूप को ग्रहणा करने वाला जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के ( श्रावरण) द्वारा शब्द भले ही ग्रहण हुआ है किन्तु उसका धर्म जो क्षण क्षय है वह तो ग्रहण हुआ ही नहीं।

जैन — ऐसा मानें तो शब्द धर्मी में दो विरुद्ध धर्म होने से उसके भेद मानने पड़ेंगे प्रधात् शब्द में शब्दत्व तो ग्राह्म और क्षणिकत्व अग्राह्म ऐसे विरुद्ध दो धर्म हो जायेंगे ( जो कि आपको इष्ट नहीं होगा क्योंकि हम जैन को छोड़कर अन्य किसी भी मतवालों ने एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्मों का सद्भाव नहीं माना है)।

तीसरापक्ष — पदार्थ के न होने पर भी विकल्प प्रवृत्ति करता है खतः विकल्प अप्रमाण है ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं, यद्यपि विकल्प का विषय वर्तमान में नहीं तिवृत्तिव्रतीते: । कदाचिदर्यप्रापकत्वाभावत्तु-प्रत्यतेषि समानोऽनिव्तवादप्रवृत्तस्याद्रप्रत्यकत् । कदाचिद्रवेदापर्वत्तिव्यक्ष्याच्याप्रत्यकत् । कदाचिद्रवेदापर्वत्तिव्यक्षयाम्यप्रमञ्जात्, तिमरागुपहुवन्तुवोध्योभावेषि प्रत्यक्षप्रवृत्तिरवीतात् । भानतादभान्तस्य भेदोऽन्यत्रापि समानः समारीनविषकत्वादित्यस्यसङ्गतम् ; विकस्यविवये समारोपासम्यवान् । नापि व्यवहारागोग्यत्वात् । सक्तस्यवद्वाराणां विकस्यसुत्तत्वात् । स्वक्रस्याद्वार्याप्तिकत्वाद्वार्याः स्ववक्षस्यात्वात् । स्ववक्षस्यात्वात् । स्ववक्षस्यात्वात्रस्यात्वात् । स्ववक्षस्यात्वात्रस्यात्वात्रस्यात्वात्रस्यात्वात्रस्यात्वात्रस्यात्वात्रस्यात्वात्रस्य स्ववक्षस्य स्ववक्षस्यविकात्रस्यात्वाविकोक्षस्य स्ववक्षस्यवस्यत्वात्रस्य स्ववक्षस्यवस्यविकात्रस्यात्वाविकीक्षस्य

होता किन्तु अतीत धनागत काल में तो है, ऐसे होते हुए भी अप्रमाण कहो तो प्रत्यक्ष भी धप्रमाग्ए होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय भी प्रत्यक्ष के समय में नहीं होता है।

श्रीशा पक्ष—हिताहित प्राप्ति परिहार करने में विकल्प ज्ञान असमयं है ऐसा कहना तो प्रसंभव है न्योंकि विकल्प से ही इष्टायं की प्राप्ति भीर भनिष्ट का परिहार होता है। यदि कभी-कभी विकल्प के द्वारा ग्रयं प्रापकता नहीं होती है प्रतः उसकी अप्रमाण मानते हैं ऐसा कहो तो कभी-कभी अयं प्रापकता का अभाव प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है। देखिये "इदं जलं" यह जल है, इस प्रकार किसी को पहली बार जल का ज्ञान हुआ, वह व्यक्ति जल का इच्छुक नहीं है तो वह उस ज्ञान से अयं में भाषीत् जल में प्रयुक्ति नहीं करता है तब क्या वह जल ज्ञान मात्र प्रयं प्रापक न होने से अप्रमाण कहलायेगा? अर्थात् नहीं। अतः कदाचित् वर्ष प्रापक न होने से विकल्प अप्रमाण है यह वात सिद्ध नहीं होती है।

पौचवा पक्ष — विकल्प में कभी-कभी विसंवाद रहता है यह पक्ष भी गलत है, कभी-कभी विसंवाद तो प्रत्यक्ष में भी होता है। देखो—तिमिर रोगादिखे युक्त नेत्र पदार्थ के प्रभाव में भी उस पदार्थ को दिखाने में प्रवृत्त होते हैं। क्या वह नेत्र ज्ञान संवादक है ? कहो कि वह आंत प्रत्यक्ष है, घ्रधांत में ऐसा नहीं होता तो विकल्प में भी यही बात है। वहां भ्रांत विकल्प ग्रीर अभ्रांत विकल्प ऐसा भेद तो है ही।

छठा पक्ष —िविकल्प समारोप का निषेध नहीं करता यह कथन भी विकल्प में असंभव है, उल्डे विकल्प में तो समारोप द्याता ही नहीं।

सातर्पा पक्ष—विकल्प व्यवहार के उपयोगी नहीं ऐसा पक्ष बनेगा ही नहीं क्योंकि विकल्प ही सारे व्यवहारों का मूल है। ततः प्रवृत्ते रनुमानस्य प्रामाष्यम्; प्रकृतिकक्ष्येऽप्यस्य समानत्वात् । वाज्यसंस्यंयोगयपतिभासत्वादित्य-प्यसमीक्षीनम्; प्रतृमानेपि समानत्यात् । साव्यप्रभवनात्वित्यप्यसाम्प्रकम्; सावदाव्यक्षस्यप्रमाणय-प्रकङ्गात् । याह्यार्थं विना तन्यानप्रथवत्यं चासिद्धम्; नीलादिकिकत्यानां सर्वदार्थं सत्येव प्राचात् । कस्यवित्त्वु तमन्तरेत्यापि भावोऽप्यसेपि समानः द्विनन्द्वादिप्रत्यक्षस्यार्थाक्षेत्रेषे भावात् । भानताद-भानतत्यान्यसम्बापि समानम् ।

आउवी पक्ष — स्वलक्षाण को विकल्प विषय नहीं करता ग्रत: उसमें प्रमाणता नहीं है यह कहना भी बिना विचारे है क्योंकि ऐसे तो अनुमान भी ग्रप्रमाण ठहरेगा— कारण-वह भी स्वलक्षण को विषय नहीं करता वह तो सामान्य को विषय करता है।

बौद्ध — यद्यपि अनुमान सामान्य को प्रहण करता है, तो भी जानने योग्य चीज तो स्वलक्षण ही है अतः दृश्य और विकल्प अर्थात् स्वलक्षण और विकल्प के विषय भूत पदार्थों को वह अनुमान एकत्रित मानकर उस स्यूल रूप हुए पदार्थ में प्रवृत्ति करता है इसलिए हम लोग अनुमान को प्रमाण भूठ स्वीकार कर लेते हैं।

जैन—ऐसी बात विकल्प में भी घटित हो सकती है। मतलब जो बात झापने झतुमान के विषय में घटित करके बताई वैसी विकल्प के विषय में भी कही जा सकती है। देखिये यद्यपि विकल्प का विषय स्वलक्षण नहीं है, तो भी जो विकल्प झादि है, उसको और दृश्य इन दोनों झयों को एकत्रित करके उनमें विकल्प करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। इसलिये अनुमान के समान विकल्प भी प्रधाण हैं।

नवमा पक्ष — विकल्प शब्द संसर्ग के योग्य पदार्थ का प्रतिभासन करता है अतः वह घप्रमाण है ऐसा कहो तो श्रद्भुमान में भी शब्द संसर्गता है, उसे भी विकल्प की तरह अप्रमाण मानना होगा।

दसवांपक्ष — विकल्प शब्द के द्वारा होता है अतः अप्रमाण है ऐसा मानें तो श्रावण प्रत्यक्ष को श्रप्रमारण मानना होगा।

ग्यारहवां पक्ष — विकल्प्य ज्ञान ग्राह्म अर्थ के विना ही शब्द मात्र से उत्पक्त होता है ऐसा कहना भी असिद्ध है, क्योंकि सभी नीलादि विकल्प हमेशा पदार्थ के होने पर ही उत्पन्न होते हैं। यदि कहो कि कोई-कोई विकल्प विना पदार्थ के भी होता है तो प्रत्यक्ष भी कभी-कभी पदार्थ के सभाव में होता है, जैसे दो चन्द्रादि का ज्ञान, दो किन्त, विकल्पाभिषानयोः कार्यकारस्यात्वनियमकल्पनायामृकिन्तिपरयतः पूर्वोनुभूतस्य-इश्चरमृतिनै स्यात् तक्षामिक्षेषास्मरस्यात्, तदस्मरणे तदिभषानाप्रतिपत्तिः, तदप्रतिपत्तौ तेन वद्योकनम् तदयोजनात्त्वनष्यवसाय इत्यविकल्पाभिषानं जगदापद्यते ।

किन्त, पदस्य वर्गानां च नामान्तरस्मृतावसत्यामध्यवसायः, सत्यां वा ? तत्राद्यपक्षे-नाम्नो

चन्द्र नहीं हैं फिर भी बैसा प्रत्यक्ष जान होता है। वह प्रत्यक्ष घ्रांत है ऐसा कहो तो बैसे ही जो विकल्प पदार्थ के बिना होता है उसे ही घ्रांत सानना चाहिए? सबको नहीं इस प्रकार सिकल्पक ज्ञान अप्रमाण क्यों है इस बात का निश्चय करने के लिए बौद्ध से जैन ने ११ प्रवन पूछे किन्तु बौद्ध किसी भी प्रकार से विकल्प को प्रसत्य नहीं ठहरा सका, उल्टे उसको यहां बड़ी भारी मुंह की खानी पड़ी है। हम जैन बौद्ध से पूछते हैं कि धाप यदि विकल्प ध्रौर सब्द में कार्यकारण का ध्रविनाभाव मानते हैं तो किसी नीलादि को देखते हुये पुरुष को उसी के समान पहले देखे हुये पदार्थ का स्मरण नहीं ध्रायेगा, क्योंकि उस वस्तु के नाम का स्मरण तो उसे होगा वहीं, नाम स्मृति विना धर्म वसे वह जानेगा नहीं ध्रौर जाने बिना यह शब्द इस शब्द के द्वारा वाच्य है—इत्यादि संबंध को योजना नहीं होगी, योजना के बिना उसका निश्चय नहीं होगा प्रयात् हश्यमान नीलादि में विकल्प नहींगा, योजना के बिना उसका निश्चय नहीं होगा प्रयात् हश्यमान नीलादि में विकल्प नहींगा और इस प्रकार सारा संसार विकल्प तथा अभिधान (शब्द) से रहित हो जायेगा।

भावार्थ —यदि शब्द और विकल्प इन दोनों में कारण कार्य भाव मानते हैं सर्यात् शब्द (नाम) कारण है मौर विकल्प उसका कार्य है ऐसा सर्वथा वियम बनाया जाय तो बहुत दोष फाते हैं। देखो-किसी नील या पीत धादि वस्तु को कोई पुरुष देख रहा है उस समय उस पुरुष को पहले कभी देखे हुए सहश्च नीलादि बस्तु स्मरण न हो सकेंगी। वर्यों कि उस पूर्वाद्वभूत वस्तु का नाम नहीं लिया है धौर व उस नाम का स्मरण हो है, इस प्रकार पूर्वानुभूत वस्तु का नाम नहीं लिया है धौर व उस नाम का स्मरण हो है, इस प्रकार पूर्वानुभूत वस्तु का सम्परण न होने से इस बस्तु का यह नील प्रादिक नाम है ऐसा बाच्य वाचक संबंध रहेगा नहीं उस संबंध के ध्रभाव में उसका निर्णय नहीं होगा धौर इस तरह तो सारा संसार ही प्रविकल्प-विकल्प झान रहित हो जायेगा जो कि इष्ट नहीं है क्योंकि सभी को विकल्प झान धनुभव में धाता है।

घच्छायह बताझो कि पद (गौ इत्यादि) झौर वर्णों का (गृझी:) का झान उसी पद झौर वर्णों के दूसरे नामांतर याद होने पर होता है कि बिना याद हुए नामान्तरेस्य विनापि स्युतौ केवलार्याच्यवसायः किञ्च स्यात् ? "स्वाधिषानविद्येषपेका एवार्या निक्रयंगिक्कीयन्ते' इत्येकान्तत्थागात् । द्वितीयपक्षे तु-स्रवत्तस्या-वर्शयदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्या-वर्श्य स्मरस्यात् ।।

होता है ? यदि कहा जाय कि नामान्तर के बिना भी नाम की स्मृति होती है तो बैसे ही नाम के बिना पदार्थ का निश्चय नथों न होगा ? क्योंकि यह एकान्त तो रहा नहीं कि अपने नाम की अपेका लेकर ही विकल्प के द्वारा पदार्थ का निश्चय होता है। दूसरा पक्ष कही कि उन पदादि का दूसरा नामांतर का स्मरण होने पर ही निश्चय होता है तो अनवस्या दोय झाता है प्रयांत् एक पदादि की जानकारी के लिए दूसरे पदादि और उनके लिए तीसरे पदादि का स्मरण होना आवश्यक है। इस प्रकार बौद्ध का माना हुआ निविकल्प प्रमाण सिद्ध नहीं होता है।

## निविकल्प प्रत्यक्ष के खंडन का सारांश

बीद निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनके यहां दो प्रमाण है प्रत्यक्ष भीर अनुमान । इनमें से अनुमान को तो पदार्थ का निह्नायक माना है किन्तु प्रत्यक्ष को नहीं, निर्विकल्प दर्शन के बाद यह नील है अथवा पीत है इस प्रकार का विकल्प पैदा होता है वह अप्रमाण है। [ अनुमान को लोक व्यवहार में प्रमाण माना है प्रत्यक्ष ही सर्वया परमार्थ प्रमाण है] जैनाचार्य ने इसका विस्तृत खंडन किया है। सबसे प्रयम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि निर्विकल्प दर्शन कोई प्रमाण है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? एक साथ अर्थात् निर्विकल्प के साथ ही विकल्प पैदा होता है, अतः दोनों में एकत्व दिलाई देता है यह कथन ठीक नहीं स्थिति दोनों निकल्प का पूत्र पढ़ें तो एक का दूसरे में बारोप होकर एकत्व होता है ऐसा माना जाय किन्तु निर्विकल्प प्रतीत नहीं होता है। बौद यह कहें कि निर्विकल्प के बाद ही अतिशीषु विकल्प उत्पन्न होता है अतः वह पहला प्रतीति में नहीं आता मान एकत्व का प्रतिभास होता है? तो यह भी ठीक नहीं, ऐसे तो गये के रेंकना, विद्याना ( गया जो भावाज करता है, बोलता है) इनमें भी लघुवृत्ति— भीष्ता होती है फिर उसमें एकत्व का प्रतिभास क्यों नहीं होगा? मतलव गया जो

बाब्द करता है उसमें भव्यक्त शब्द रहते हैं भीर वह देरी तक चिल्लाता है वे शब्द कम से सनाई भी नहीं देते, अतः उन शब्दों में एकत्व मानना होगा, किन्तु एकत्व किसी ने माता नहीं । सहशता कीन सी है, विषय एक होना रूप या ज्ञान रूप ? विषय एक हो वहीं सकता, क्योंकि निविकल्प का विषय स्वलक्षरा और विकल्प विषय सामान्य है अर्थात दोनों का विषय एक नहीं ज्ञानपने की अपेक्षा एकता माने तो सारे ही नील पीतादि ज्ञान एक रूप मानो । धामिभव पक्ष भी बनता नहीं, क्या निविकल्प से विकल्प का अभिभव होता है या विकल्प से निविकल्प का। दोनों के द्वारा भी झिमाब हो नहीं सकता। बच्छा बौद्ध, यह बताझी कि निर्विकल्प और विकल्प में एकता है -यह कीन निर्णय करता है ? निर्विकल्प निर्णय रहित है वह क्या निर्णय करेगा ? विकल्प भी निर्विकल्प के विषय को नहीं जानने से निर्णय कर नहीं सकता। बिना जाने कैसा निणंय हो ? इसलिए दोनों में एकता है इस बात को कोई भी जानने वाला न होनेसे उसका अभाव ही है अर्थात् "निर्विकल्प का अभाव सिद्ध होता है क्योंकि बह प्रतीति में नहीं माता है, विकल्प की प्रतीति भाती है मतः वह प्रमाण है। बौद कहते हैं कि निविकल्प के द्वारा विकल्प उत्पन्न होता है किन्तु यह बात घटित नहीं होती क्योंकि जो स्वत: विकल्प रहित है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? जबरदस्ती मान भी लेंवे तो फिर उनको सभी विषयों में विकल्प उत्पन्न करने पडेंगे, किन्तु धापने तो केवल नीलादि विषय में ही उसे विकल्पोत्पादक माना है, क्षणादि विषय में नहीं। इस पर सौगत अपनी सुष्ट दलील पेश करते हैं कि जहां पर विकल्प वासना का प्रबोधक है वहीं पर वह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को उत्पन्न करता है, किन्तू यह कोई बात में बात है ? विकल्प वासना तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में मौजूद है। तब मं मलाकर वादी ने जवाब दिया कि क्षण-क्षयादि विषय में निविकल्प का श्रभ्यास नहीं, प्रकरण (प्रस्ताव) पाटव श्रथित्व ये भी नहीं । श्रत: उसमें कैसे विकल्प उत्पन्न करें ? इस पक्ष में विचार करने पर कोई सार नहीं निकलता है। अभ्यास नीलादि में तो है और क्षणादि में नहीं ऐसा सिद्ध नहीं होता । प्रकरण दोनों नील भीर क्षणादि का चल ही रहा है। पाटव नीलादि में क्यों हैं और क्षण में क्यों नही-यह भाप सिद्ध नहीं कर पाते । इस प्रकार खंडित होने पर बौद्ध दूसरी प्रकार से कहते हैं... दर्शन की हमने अभ्यास आदि के होने अथवा न होने के कारण विकल्पो-त्पादक नहीं माना अर्थात् विकल्प तो शब्द और अर्थ की वासना (संस्कार) के कारण उत्पन्न होता है न कि निविकल्प से ? इस कथन से तो बौद्ध का शास्त्र गलत ठहरता है। बहां तो लिखा है—

"यत्रैव जनये देनां तत्रैवास्य प्रमाणता"

जिस विषय में निविकल्प के द्वारा विकल्प बृद्धि उत्पन्न की जाती है उसी विषय में उस निविकल्प को प्रमाण माना है ( सब जगह नहीं ) इस प्रकार बौद्ध निविकल्प को विकल्प को प्रमाण माना है ( सब जगह नहीं ) इस प्रकार बौद्ध निविकल्प को विकल्पोल्पादक भी नहीं कह सकते और न विकल्प का अनुत्पादक ही । सबसे बड़ी प्राप्त्वय की बात तो यह है कि विसकी प्रवीति नहीं, फलक नहीं, कुछ भी नहीं उस निविकल्प को प्रमाण माना, और जिसकी प्रवीति आती है उस विकल्प को प्रप्रमाण कहते हो । जाचार्य ने, "विकल्प में प्रमाणता क्यों नहीं" इस बारे में स्थारह प्रमन्नमाला उठा कर अच्छी तरह यह सिद्ध किया है कि सब प्रकार से विकल्प हो प्रमाण है निविकल्प नहीं । विकल्प का स्वरूप यही है कि प्रतिबंधक कर्म का श्रमाव अर्थात् क्ष्योपकाम होना मतलब आत्मा में ज्ञानावरण का क्षयोपकाम हो जाने से सिवकल्प ज्ञान उत्पन्न होना मतलब आत्मा में ज्ञानावरण का क्षयोपकाम हो जाने से सिवकल्प ज्ञान उत्पन्न होना है भीर वह पदार्थ का निष्यय कराता है ऐसा बौद्ध को मानना चाहिए । निविकल्प के द्वारा न लौकिक कार्य की सिद्धि है न्योंकि वह कुछ पदार्थ का निर्णय या विवद्य केन, अतीति कराता ही नहीं । इसलिए लोक व्यवहार तथा मोक्षादि पुरुवार्थ की सिद्धि जिस ज्ञान के द्वारा हो उसी ज्ञान को स्वीकार करवा चाहिए । अर्थ ही निविकल्प सविकल्प भावित ही ज्ञान को स्वीकार करवा चाहिए । अर्थ ही निविकल्प सविकल्प भावित की कल्पना से मात्र तम बौद्ध निविकल्प हो जाओ ।

# निविकल्प प्रत्यक्ष का सारांश समाप्त #

# शब्दाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

श्री सर्तृहरि प्रादि वेदान्जवादियों ने समस्त विश्व को शब्दरूप माना है, उनका मन्तव्य उत्तर पक्ष के पहिले यहां पूर्वपक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है— इसी पूर्वपक्ष का विचार भाषायें प्रभावन्द्रश्री ने इस प्रकरण में किया है—

> म्रनादिनिधनं बहा शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽयंभावेन प्रक्रिया जगतो मता ॥ १ ॥

स्नादि-अन्त रहित यह ब्रह्म — ( जगत् ) शब्द रूप है, उसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता, इसलिये वह प्रकार है, बही शब्द तत्त्व बाह्य-घट पट धावि रूप से दिखाई देने वाले पदार्थ रूप में परिवर्तित होता है, इसी से जगत का व्यवहार चलता है, इस प्रकार एक, प्रखंड धौर व्यापक तथा सूक्ष्म ऐसे शब्द बह्म से ही इस सृष्टि का सजन हमा है, यह शब्द ब्रह्म ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि रूप से परियानन करता

है-ऐसा ही कहा है-

ब्रर्रीएस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारएाम् । तद्वच्छव्दो 'ऽपि बृद्धिस्थः श्रृतीनां कारणं प्रथक् ।। ४६ ॥

-वाक्यप० पृ० ३६

—वा<del>व</del>यपदी प्र• १

जिस प्रकार घरणि में स्थित अव्यक्त प्रिग्न अन्यत्र प्रकाश का कारण हुआ करती है, उसी प्रकार बुद्धि में स्थित जो शब्द ब्रह्म है—प्रयांत् शब्दमय जान है—वही सुनने योग्य शब्द रचना रूप होकर पृथक् २ रूप से सुनाई देता है, मतलव कहने का यह है कि जैसे काष्ट में ग्रांग्न अव्यक्त रहती है और मंचन करने से प्रकट होकर धन्य दीपक आदि रूप प्रकाश का हेतु बनती है, उसी प्रकार शब्दमय बुद्धि या ज्ञान में स्थित जो शब्द है वही वर्ण स्वरूप को बारण कर ओता के कर्ण प्रदेश में प्रविष्ट होता है—श्रोतागए। के ज्ञान का कारण होता है।

भारमरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च विद्यते । स्रर्थरूपे तथा शब्दे स्वरूपं च प्रतीयते ॥ ५०॥

टीका - "यथा ज्ञानरूपेण ज्ञेयरूपेला चामिल्रमेकमेव वस्तु द्वाभ्यां रूपाभ्यां विभक्तमिवाभाति विषयरूपेण तयोरभिन्ना स्थितिश्व नैव हीयते अधस्य ज्ञानाश्रित-त्वात. तथैवाभिन्ने चैकात्मके शब्दे श्र तिरूपतया. अर्थप्रतीतिरूपतया च शब्दस्य स्वरूपं तस्यैवार्थरूपादभिन्नमिवाभाति । अनयोः पृथक्ता प्रकाशनन्यापारे ह्येव प्रतीयते । भन्यथा बृद्धिस्थरूपेण तु शब्द एकात्मा ह्येव । प्रयंरूपं तु स्वाश्रितम् ।" -- टीका-वाक्य प॰ पृ॰ ४४ जिस प्रकार प्रद्वेतवादी वेदान्ती ज्ञान और ज्ञेय को एक ही वस्तु के भेदरूप मानते हैं ग्रथीत एक ब्रह्मरूप वस्त ही ज्ञान और ज्ञेय इन दो रूपों में विभक्त होती है ऐसा मानते हैं क्योंकि ज्ञेय तो ज्ञान के बाश्चित है. उसी प्रकार शब्द तत्त्व भी एक ही है, किन्तु उसीके अ तिरूप और अर्थप्रतीति रूप दो भेद हो जाते हैं, शब्द में प्रथं रूपता और स्वरूपता दोनों ही छिपी रहती हैं, पदार्थ का बोध करते कराते समय ज्ञान में स्थित जो शब्द तत्त्व है वही वर्णरूप, श्रोता के कानमें ध्वनिरूप और घटादि पदार्थ रूप हो जाता है, धन्य समयों में अर्थात शब्दोच्चारण काल के भतिरिक्त समय में वह शब्दतत्व मात्र बुद्धि इप ही रहता है, विभक्त नहीं होता, मर्थ की सत्ता शब्द के विना संभव न हो सकने के कारण शब्द की उपयोगिता मर्थ के बिना शन्य हो जाने के कारण दोनों रूपों को भिन्न या प्रथक कहना अपनी ही भ्रान्ति का परिचय देना है।

> श्रथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मे वागात्मिन स्थितः। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य श्रव्दत्वेन विवर्तते ।। ११२ ॥

--वाक्यपदीः पु० ११०

शब्द तस्त्र एक ग्रीर भ्रष्टंड है, उसी का मन भीर बचन रूप से विभाजन होता है, सुक्ष्मवाक्स्वरूप में ज्ञाता (या मन) स्थित है, इसीको अन्दर में रहने के कारण "धान्तर" कहा गया है, वही ज्ञाता या मनरूप शब्द बहा अपने स्वरूप की ग्रिभिव्यक्ति के लिये शब्द-वजनरूप विवर्त-पर्याय को धारण करता है, इस प्रकार यहां तक यह प्रकट किया कि क्रोय भीर ज्ञाता आदि रूप भवस्था तो शब्द बहा की है। भव यह प्रकट किया जाता है कि विश्व में जितने भी ज्ञान हैं, वे भी शब्दबहारूप हैं—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दासुगमादुऋते । अनुविद्धिय ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ १२३॥

- बाक्यपदी पृ०-१२०

इस अगत् में ऐसा कोई प्रत्यय-जान नहीं है बी शब्दानुगम के बिना हो आ को, समस्त ज्ञान शब्द से अनुविद्ध है—शब्दरूप से ही प्रतीति में आता है। वक्ता-की बुद्धि में स्थित-जो बुद्धिरूप शब्द है वही मुख से प्रकट होता है वही श्रोतागण के कानों में प्रविद्य होता है तथा वही शब्द बहा श्रोताओं के मन में जाकर ज्ञानरूप बन आता है। जागृत अवस्था में वचनव्यापार प्रकट ही है और निद्धित अवस्था में वह रहते हुए भी सुरूम होने के कारण अप्रकट बना रहता है, कहा भी है—

"न तैबिना भवेच्छब्दो नार्थो नापि चितेगंति:।"

तथा-"वाग्रूपता चेदुरकामेदवबोधस्य शाश्वती । न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्मीशनी ॥ १२४॥

--वाक्यपदी-प्र० १२१

ज्ञान की जो सदा की रहने वाली वचनरूपता है यदि उसका उल्लंघन हो गया तो प्रकाश किसी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। क्योंकि उसी के द्वारा ही हर प्रकार का विचार विमर्श होता है। वचनात्मक अवस्था हो चाहे स्मृति काल हो, चाहे सन्य कोई प्रवस्था या समय हो शब्दपने का अतिकम नहीं हो सकता समस्त व्यवहार का साध्यम तो शब्दरूपता ही है।

> मर्थकियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। तदुःकान्तौ विसंज्ञीऽयं दृश्यते काष्ठकुडघवत् ।। १२७ ।।

> > - वाक्यपदी-पृ• १२४

वाक्ष्प प्रहण किया गमा चैतन्य ही सब प्राणियों को सभी प्रकार की सार्थक कियाओं में प्रवृत्त कराता है, यदि वह वाक्ष्प चैतन्य न रहे तो प्राणी काष्ठ ग्रयवा दीवार की भांति चैतन्य हीन भौर निष्प्राण रह आये, वाक् उसकी सचेतना का सचीट प्रमाण है।

ग्राह्य ग्राहक भाव के संबंधमें इस प्रकार से कथन है --"प्राह्यत्वं ग्राहकत्व च द्वे शक्ती तेजसी यथा।

तर्थेव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥ ४४ ॥ — वाक्यपदी प ४१

जिस प्रकार प्रकाशमें बाह्यस्व और प्राहकस्व ऐसी वो शक्तियां रहती हैं उसी प्रकार शब्दों में बाह्य और प्राहकस्व शक्तियां अन्तिनिहित होती हैं। प्राह्म का अभिप्राय यहां ज्ञेय से है और प्राहक का अभिप्राय ज्ञानसे हैं, इस क्लोक द्वारा प्राह्मशक्ष्यना शब्द रूप ही है यह विवेचित किया गया है। प्रयांत् प्राह्म-पदार्थ और ग्राहक-ज्ञान ये दोनों शब्दरूप ही हैं, ऐसा यहां बतलाया गया है।

नित्याः शब्दार्थं संबन्धाः समाभ्राता महिषिभिः । सुत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणोत्रभिः ॥ २३ ॥

---बाक्यप पृ० २१

दाब्द और अर्थ का सार्वकालिक 'संबंध' है, अर्थात् जहां राब्द है वहां उसकी पदार्थ-बाच्य है, और जहां पदार्थ है वहां शब्द भी अवस्य है। ऐसा सूत्रकारों ने, सह-पियों ने तथा भाष्यकारों ने कहा है। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय, वाच्यवाचक, प्राह्मप्राहक इत्यादि रूप संपूर्ण विश्व को शब्दमय सिद्ध करके श्रव शब्दब्रह्म में लीन होनेरूप जो मोक्ष है उसका उपाय बताया जाता है—

> म्रासन्नं ब्रह्मशस्तस्य तपसामुत्तमं तपः । प्रथमं छंदसामंगं प्राहर्व्याकरण बृधाः ॥ १ ॥

> > —वाप पृ∙११

यदि उस परमब्रह्म का निकटवर्ती कोई है तो वह व्याकरण ही है, वही तपों में उत्तम तप है और वही वेदों का प्रथम अंग है। ऐसा बुद्धिमान पुरुष पुंगवों ने प्रति-पादन किया है।

> तदु द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् । पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ॥ १४॥

> > —वा.प. प्र∙ १४

वह व्याकरए। मोक्ष का द्वार अर्थात् उपाय है, उसी से वचन दोष दूर होते हैं, व्याकरण सर्वविद्याओं में प्रमुख और पिवत्र है। सारांश इसका यही है कि व्याकरए। तप है, वेदज्ञान का अंग है, विद्याओं में प्रमुख है और इसी से मोक्षप्राप्ति होती है। शब्दब्रह्म में लीन हो जाना इसीका नाम बोक्ष है,

जितने भी प्रमाए।भूत ज्ञान हैं वे सब शब्दात्मक हैं—शब्दरूप उपादान से निर्मित हैं। शब्द-वाक्के चार भेद हैं—वैक्सरी वाक्, मध्यमा वाक्, पश्यन्ती वाक्, और सूक्ष्मा वाक्, इनके लक्षण इस प्रकार से हैं—

> वैखरी शब्दनिष्पितः मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्या च पश्यन्ती सुक्ष्मा वागनपायिनी ॥ १ ॥

> > - कुमार सं. टीका २/१७

वक्ता के मुख से तालु झादि स्थानों पर जो शब्द बनते हैं— निष्पन्न होते हैं— ककारादि वर्णों की निष्पत्ति होती है, उसे वैवरीवाक् कहा गया है। कर्णपुट में प्रविष्ट होंचे के बाव जिसमें वर्णकम समाप्त हो गया है वह मध्यमा वाक् है, तथा अन्तरंग में संकर्ण विकल्पक्प या भंग्तः अल्पस्वरूप वाग् भी मध्यमा वाक् है, केवल बुद्धि या ज्ञानरूप पस्यन्ती वाक् है, पुक्ष्मावाक् तो सर्वत्र है वह अत्यन्त दुर्लस्य है, उसी सूक्ष्म-वाक् से विश्व व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार समस्त विश्व, मन वचन ज्ञान आदि सब ब्राव्यम्य हैं। शब्द के बिना कोई मी ज्ञान नहीं हो सकता, शब्द सर्वया निरय है, हमें जो वह कार्यकारण रूप या उत्पत्ति विनाश आदि रूप प्रतीत होता है वह केवल भविद्या के कारण होता है, भविद्या के भमाव में जगत् शब्दम्य तथा निरय ही प्रतिमासित होता है।



# 

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

येपि शब्दाई तबादिनो निस्तित्रप्रयानां शब्दानृविद्धत्नेनैव सविकश्यकत्व अस्यन्ते-तत्त्पर्शवैक-त्ये हि तेषां प्रकाशक्यताया एवाभावप्रसङ्गः। वाम् पता हि शास्त्रती प्रत्यवर्माशानी च । तदभावे प्रत्य-यानां नापरं रूपमवशिष्यते । शकलं वेदं वाभ्यवाचकतत्त्वं सन्दब्रह्मण् एव विवतों नान्यविवतौं नापि स्वतन्त्रमिति । तदुक्तम्-

> न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । धनुविद्धमिनाभाति सर्वे शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥ [वाक्यप• १।१२४] बाग्न पता चेदत्कामेदवबोषस्य शाक्ष्यती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमिशनी ॥ २॥

[वाक्यप० १।१२५]

शब्दाहुँत वादी जो भनुँ हिर आदि हैं उनका ऐसा मन्तव्य है—कि जितने भी जान हैं उनका शब्दके साथ तादारम्य संबंध है, इसीलिये वे सिवकल्प हैं, यदि इनमें शब्दा-चुविद्धता न हो—शब्द संस्पन्न से ये विकल हों—तो ज्ञानों में प्रकाशरूपता का—बस्तुस्व-रूप के प्रकाशन करने का-अभाव होगा, वचन सदा से ज्ञान के कारए। होते चले आ रहे हैं, यदि ज्ञान में शब्द संस्पश्चित्व न माना जावे तो ज्ञान का अपना निजरूप कुछ बचता ही नहीं है, जितना भी यह वाच्यवाचकतत्व है वह सब शब्दरूप बहा की हो पर्याय है और किसी की नहीं है, न यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ है। कहा भी है—"न सो अस्ति प्रयायों लोके"-इस्ताद वावय प० १/१२४ ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द के अनुगम के दिना हो, सारा यह जगत् शब्द के द्वारा अनुविद्ध सा हो रहा है, समस्त विदय अब्द अहा में प्रतिद्वित है"।।१।

ज्ञान में अन्यभिचरित रूप से रहनेवाली शास्त्रती वाग्रूपता का यदि ज्ञान में से उल्लंघन हो जाता है तो ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, न्योंकि वह वाग्रूपता-शब्दबद्धा ज्ञान से संबंधित होकर रहती है।। २।।

#### ग्रनादिनिषनं शब्दबहातस्यं यवक्षरम् । विवर्ततेऽर्वभावेन प्रक्रिया जनतो यतः ॥ ३ ॥

[ बाक्यप० १|१ ]

धनादिनियनं हि अध्यक्षद्वा उत्पादिवनायाभाषात्, सन्नरं च सकाराधक्षरस्य निमित्तस्वात्, सनेन वाचकरूपता 'सर्पमावेन' इत्थनेन तु वाच्यरूपतास्य सूचिता । प्रक्रियेति भेदाः । सब्दबह्ये ति नामसङ्गीतनिमितिः

त्यतत्त्वज्ञाः; शब्दातुविद्धत्वस्य ज्ञानेष्वप्रतिभासनात् । तद्धि प्रत्यक्षेण प्रतीयते, अनुमानेन वा ? प्रत्यक्षेण् चेत्क्रमेन्द्रियेण्, स्वस्ववेदनेन वा ? न तावर्षेन्द्रियेण्; इन्त्रियाणां रूपाविनियतत्वेन ज्ञानात्रिवयत्वात् । नापि स्वसंवेदनेन; अस्य शब्दागोचरत्वात् । अवार्थस्य तदतुविद्धत्वात् तदनुभवे ज्ञाने तदप्बनुभूयते इत्युच्यते; ननु किमियं शब्दानुविद्धत्वं नाम-अर्थस्याभिन्नवेशे प्रतिभासः, तादास्यं

शन्दब्रह्म रूप तस्व तो अनाविनिधन—आविअन्तरहित है क्योंकि वह प्रविन-रवर है, वही शब्दब्रह्म घटपटाविरूप से परिणमता है, ग्रतः जगत्में जितने पदार्थ हैं वे सब उसी शब्दब्रह्म के भेद प्रभेद हैं।। ३।। यह शब्दब्रह्म अनाविनिधन इसलिये है कि उसमें उत्पाद विनाश नहीं होता, अकारादि अक्षरोंका वह निमित्त है, अतः प्रक्षर रूप भी उसे कहा गया है, इससे यह प्रकट किया गया है कि वह वाचक रूप है तथा वहीं ग्रयंरूप से परिणमन करता है, ग्रतः वहीं वाच्यरूप है, यही जगत् की प्रक्रिया है प्रयाद प्रभेद भेद रूप जो ये अगत् है वह शब्दब्रह्मस्य है।

जैन—इस प्रकार से यह शब्दबहा का प्रतिपादन तात्त्विक विवेक वालों के द्वारा नहीं हुआ है; किन्तु अतत्त्वजों के द्वारा ही हुआ जानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान शब्दानु-विद्ध हैं यह बात बुद्धि में उतरती नहीं है, ज्ञानों में शब्दानुविद्धता हैं" यह बात किस प्रमाण से आप प्रमाणित करते हैं ? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से ? यदि कहा जाय कि 'क्षानों में शब्दानुविद्धता प्रत्यक्ष से हम सावित करते हैं—तो पुनः प्रदन होता है कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से या क्सानों में शब्दानुविद्धता प्रत्यक्ष से या क्साने से ? इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो ज्ञानों में क्षान्यानुविद्धता को जान नहीं सकता क्योंक उसकी प्रदृत्ति क्यादि नियत विषयों में होती है, ज्ञान में नहीं, रहा स्वस्वेवनप्रत्यक्ष-सो यह शब्द के अगोवर है, प्रयत् प्रत्यक्त ता का अभाव है।

ष्टव्यक्रितवादी — ठीक है प्रत्यक्ष "ज्ञान शब्द से धनुविद्ध है" इस बात को साक्षात् रूप से नहीं जानता है तो मत जावो-परन्तु पदार्थ में शब्दानुविद्धता है सो जब वा ? तत्राव्यविकल्पोऽसमीचीनः; तद्रहितस्यैनार्वस्याच्यक्षै प्रतिभावनात् । न हि तत्र यथा पुरोव-स्थितो नीवादिः प्रविवाससे तथा तहे शे शब्दोपि-व्योत्रप्रदेशे तत्र्वतिवासात् न चान्यदेशतयोप-कम्यमानोप्यन्यदेशोसौ युक्तः, व्यतिप्रसङ्गात् । नापि तादास्म्यम्; विविव्यन्तिक्षानितक्षानवाह्यस्वात् ।

ज्ञान पदार्थं को जानता है तब उसके अनुभव होने पर ज्ञान में भी शब्दानुविद्धता का प्रतिभास होता है।

जैन -- अच्छा हम भापसे अब यह पूछते हैं कि यह शब्दानुविद्धता क्या है ? क्या अर्थ-पदार्थ-का जो देश है-उसी देश में शब्द का प्रतिभास होना-अर्थात जहां पदार्थ है वहीं पर शब्द है ऐसा प्रतिभास होना यह शब्दानुविद्धत्व है ? अथवा अयं और शब्द का तादात्म्य होना यह शब्दानुविद्धत्व है ? प्रथम पक्ष की अपेक्षा यदि शब्दानु-विद्धत्व स्वीकार किया जावे तो वह संगत नहीं बैठता, क्योंकि प्रत्यक्ष से यही प्रतीति में बाता है कि पदार्थ शब्द से बनुविद्ध नहीं है, अर्थात्-शब्द से रहित पदार्थ ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है, ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता कि जिस स्थान पर नीलादि पदार्थ प्रतिभासित हो रहे हों उसी स्थान पर तद्वाचक शब्द भी प्रतीति में था रहा हो, शब्द की प्रतीति तो श्रोता के कर्ण कहरप्रदेश में होती है, अत: ऐसा कहना कि अर्थ-देश में शब्द की प्रतीति-प्रतिभास-होना शब्दानुविद्धता है सो न्यायानुकल नहीं है-क्योंकि वाच्य भीर वाचक का देश भिन्न २ है, इसलिये वाच्यवाचक का देश अभिन्न मानना कथमपि संगत नहीं हो सकता; अन्यथा अतिप्रसंग दोष का सामना करना पहेगा। शब्द श्रीर श्रथं-तद्वाच्यपदार्थ-का तादातम्य शब्दानुविद्धत्व है यदि ऐसा कहा जाये तो यह भी कहना युक्तिशन्य है. क्योंकि शब्द और अर्थ विभिन्न इन्द्रियों के विषय हैं. शब्द सिर्फ कर्णेन्द्रिय का विषय है। भीर अर्थ किसी भी धन्य इन्द्रिय ज्ञान का विषय हो सकता है, अतः भिन्न २ इन्द्रिय जनित ज्ञानों के द्वारा ग्राह्म होने से उस शब्द और अर्थ में भिन्नता ही सिद्ध होती है । धनुमान भी इसी बात की पृष्टि करता हुआ कहता है कि जिनका भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता है उनमें एकता नहीं होती. जैसे-कि रूप और रस में, ये दोनों मिस्र २ इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं अत: इनमें एकता नहीं है, इसी प्रकार नीलादि पदार्थ और शब्द हैं अत: इनमें भी एकता नहीं है। शब्दाकार से रहित नीलादि अर्थ का रूप चाक्षव प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है और नीलादि धर्ष से रहित अकेला शब्द कर्णजन्यज्ञान से प्रतीत होता है, अत: इनमें एकता किस प्रकार से संमावित हो सकती है ?

वयोचिभिन्नेन्त्रियजनितज्ञानद्याद्यस्यं न तथीरैक्यम् वया कपरसयोः तबात्वं च नीलादिकपशन्ययो-रिति । सब्दाकाररहित हि नीलादिकपं नोचनज्ञाने प्रतिभाति, तद्रहितस्तु शब्धः श्रोजज्ञाने इति कथं तयोरैक्यम् ? कपनिदामस्याप्रयाजविशेवस्यक्यप्रतीतेस्तयोरैक्यम्; इत्यसत्; रूपनिदामित ज्ञानेन हि

भावार्ष — शब्दाई तवादी का कहना है कि जगत के सपूर्ण पदार्थ शब्दकक्क से उत्पन्न हुए हैं यहां तक कि ज्ञान भी बिना शब्द के होता नहीं है, किन्तु जब इस उनकी मान्यता का तक संगत विचार किया जाता है तो उसका यथार्थ समाधान प्राप्त नहीं हो पाता, शब्द के साथ यि ज्ञान का अविनाभाव या तादात्म्य सबंध माना जावे तो रूप रस आदि के ज्ञान जो बिना शब्द के प्रतीत हीते रहते हैं वे कैसे प्रतीत हो सक्षेंग, इसी तरह सर्थ का भीर शब्द का तादात्म्य मानना भी बुद्धि की कसीटी पर खरा नहीं उत्तता, क्योंकि शब्द के साथ अब उसका अर्थ रहता है तो अनि शब्द के उच्चारण, करते ही जिल्ला का अन्ति द्वारा दाह हो जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, की राजेजन शब्द का उच्चारण करने पर सुधा की निवृत्ति हो जाने की वात माननी पड़ेगी, तथा शब्द कर्णेन्द्रिय के गोचर है और पदार्थ अन्यान्य इन्द्रियों के गोचर होता है, स्विलिये पदार्थ और शब्द का तादात्म्य मानना कथमिप घटित नहीं होता है, इसी तरह ज्ञान भी शब्दमय नहीं बनता है।

श्वन्दक्षितवादी— "श्रह रूप है" इस प्रकार के शब्द रूप विशेषण से ही रूपादि पदार्थ का ज्ञान होता है, इसलिये इनमें शब्द और रूपवाले पदार्थ में हम एकता मानते हैं, क्योंकि वह रूपवाला पदार्थ अपने वाचक शब्द से अभिन्न है जैसा कि रूप विशेषण से घट अभिन्न रहता है।

जैन—यह कथन असल् है, "यह रूप है" इस प्रकार जो ज्ञान होता है वह ज्ञान ये पदार्थ वचनरूपता को धारण किये हुए हैं इस प्रकार से रूपादि पदार्थों को जानता है? कि वा पदार्थों से प्रिक्ष वाग्रूपता है इस प्रकार के विशेषण से सम-न्तित करके उन्हें जानता है? सतलब—जब रूप को नेत्र बन्ध्यक्रान जानता है उसी समय सब्दरूप पदार्थ है ऐसा ज्ञान होता है? वा पदार्थ से सब्दरूप पदार्थ है ऐसा जान होता है? वा पदार्थ से सब्दरूप पदार्थ है ऐसा जान होता है? वा पदार्थ के साश्व वज्ञान शब्द में प्रवृत्ति ही नहीं करता, कारण के नेत्र का विषय शब्द नहीं है. जैसा कि उसका विषय राव्य नहीं है, यदि भिन्न विषय स्था के प्रवृत्ति होने लगे—तो फिर और अनेक इन्द्रियों को मानने की धावस्थकता ही नहीं रहेगी, एक ही कोई इन्द्रिय समस्त

वाय् पताप्रतिपक्षाः पदार्थाः प्रतिपक्षम्ते, मिकवाय् पंताविशेषश्चिविश्व वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्त ; न हि लोचनविज्ञानं वाय् पतायां प्रवर्तते तस्यास्तदविषयत्वात्रसादिवत्, सन्ययेन्द्रियान्तरपरिकल्पना-वैयर्थ्यम् तस्यैवाशेषार्वयाहकत्वप्रसङ्गात् । द्वितीयपक्षैपि स्रमिकानेऽप्रवर्तनानं शुद्धरूपमाणविषयं

विषयों की प्राहक बन जांवगी, दूसरा पक्ष— भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूप को प्रहण करनेवाला नेत्र ज्ञान यह पदार्थ शब्दरूप विशेषण वाला है यह नहीं जान सकता, कारण कि शब्द में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वह केवल शुद्ध रूप मात्र को ही विषय करता है, रूप पदार्थ कव्द विशिष्ट है यह वह कैसे बता सकता है ? नेत्रजन्म ज्ञान से यदि ऐसा जाना जाता है कि पदार्थ कव्दरूप विशेषण से मिन्न है तो ऐसी मान्यता में पदार्थ के रूप का भी ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि उसने पदार्थ के विशेषण रूप शब्द त्या वाला है यह कैसे जाना नहीं है, जैसे कि रण्ड को नहीं जानने पर यह दण्ड वाला है यह कैसे जाना जा सकता है, यदि कहा जाय कि दूसरे ज्ञान में ( कर्ण ज्ञान में ) तो वह ज्ञाता है, सो ऐसा कहना उचित नहीं है, कारण कि ऐसा मानने में तो उस शब्द क्योर अर्थ में मेद हो सिद्ध होता है, यह अभी २ कहा ही जा चुका है कि जिनका जिल्ल इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है, यह अभी २ कहा ही जा चुका है कि जिनका जिल्ल इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है, यह अभी २ कहा ही जा चुका है कि जिनका जिल्ल इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है व पुषक ही होते हैं, एक रूप नहीं होते।

भावार्य — शब्दाहैतवादी शब्द भीर उसके वाच्य अपों को परस्पर में अभिभ्र मानता है, समस्त पदार्थ शब्दिवशेषण से विशिष्ट ही हुआ करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से उनकी ज्ञान द्वारा प्रतीति होती है। तब प्रश्न होता है कि चासुष प्रत्यक से उस शब्द विशेषण का ग्रहण क्यों नहीं होता ? जब नेत्र से पदार्थ के रूप-नीले पीले आदि वणों-का ग्रहण होता है उस समय उसी पदार्थ से अभिन्न रहने वाले शब्द का ग्रहण भी नेत्र ज्ञान द्वारा होना चाहिये, यदि नहीं होता है तब रूप का ज्ञान भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि विशेषण को जाने विना विशेष्य का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि दण्ड विशेषण को जाने विना दण्डेवाला देवदत्त नहीं ज्ञाना जाता है, हत्यादि, मतलब इसका यही है कि विशेषण को यदि हम जानते हैं तब तो उस विशेषण वाले विशेष्य को समक्ष सकते हैं ग्रत्यण नहीं, पतः पदार्थ शब्दविशेषण से विशिष्ट ही होते हैं यह वात सिद्ध नहीं होती।

शब्दाई तेवादी — शब्द से मिला हुआ पदार्थ स्मरण में धाता है धतः हम उसे शब्द रूप मानते हैं ? सोषनविज्ञानं रूपं तद्विधिष्टतया स्विव्यवसुषीतयेत् ? न हामुहीतविषीपणा विश्वेष्ये वृद्धिः दण्डाष्ठक्यं दिण्डबत् । न च ज्ञानान्तरे तस्य प्रतिपासाद्विवेष्णस्वयः; तवा सति धनयोगेंदसिद्धिः स्यादिस्कुक्तम् । प्रपिषानानुवक्तार्यस्मरणात्त्रपाविषार्यदर्शनसिद्धिः; दृत्यप्यसारम्; धन्योन्याव्यानुषङ्गात्-वषाधि-षार्यदर्शनसिद्धौ वयनपरिकरितार्थस्मरणसिद्धिः, तत्रश्च तथाविषार्थदर्शनसिद्धिरिति ।

का चेयमर्थस्याभिषानानुषक्तता नाम-धर्षज्ञाने तत्प्रतिभासः, धर्षदेशे तहे दनं वा, तत्काले तत्त्रतिभासो वा? न तावदायो विकल्पः; लोचनाच्यक्षै बाब्दस्याप्रतिभासनात् । नापि हितीयः; शब्दस्य श्रोत्रप्रदेशे निरस्तशब्दसिभिधीनां च रूपादीनां स्वप्रदेशे स्वित्रज्ञानेनानुभयात् । नापि तृतीयः; तुत्यकालस्याप्यभिधानस्य लोचनजाने प्रतिभासाभावात्, भिषजान वैद्यत्वे च भेदप्रसङ्ग इत्युक्तम् ।

जैन-यह कवन बसार है, क्योंकि इस मान्यता में अन्योन्याश्रय दोष आता है, कारण कि शब्दरूप पदार्थ की प्रतीति होने पर बचन सहित पढार्थ है यह स्मरण में आवेगा और उसमें सिद्ध होने पर शब्दरूप पदार्थ का दर्शन होता है यह सिद्ध होगा।

अच्छा— यह बताईये कि पदायें में अभिधानानुषक्तता क्या है? अयंजान में उसका प्रतीत होना? या अर्थ के स्थान पर ही उसका बेदन (अनुभवन) होना? या अर्थजान के समय ही जब्द का प्रतिभास होना? इस प्रकार के इन तीन विकल्पों में से अध्य विकल्प मांच के हारा होने वाले ज्ञान में शब्द प्रतीत नहीं होता है इसलिये सिद्ध नहीं होता। दूसरा विकल्प शब्द तो कान से सुनाई देता है और जिसमें शब्द विलक्ष नहीं है ऐसे रूपाविस्वरूप पदार्थ का अपने प्रदेश में चाल्पादि ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है इसलिये संगत नहीं होता है, पदार्थ के साथ शब्द का प्रतिभास होता है ऐसा तीसरा पक्ष भी युक्तियुक्त नहीं है, क्यों कि नाम—(शब्द) और अर्थ तुल्यकाल में सले ही हों, किन्तु उस अब्द का नेतृत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। अतः शब्द को तृत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। इतः शब्द को तृत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। इतः शब्द को तृत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। अतः शब्द को तृत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। इतः शब्द को तृत्रज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। अतः शब्द को रूपाविस्वरूप पदार्थ भिन्न २ हैं और वे भिन्न २ ज्ञानों के द्वारा जाने जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि सर्वया शब्द सहित पदार्थ ही प्रत्यक्षकान में फलकते हैं ऐसा स्वीकार किया जावे तो बालक और भूकादिव्यक्ति को पदार्थवर्षन कैसे हो सकेया क्योंकि वे तो कब्द नामादि को जानते नहीं हैं। तथा मन में घोड़े प्रादि का विचार करते हुए व्यक्ति को गौदर्शन भी कैसे संजव हो सकेगा, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के शोकब्द का उल्लेख तो पाया नहीं जाता, कारण उस समय उसके क्षान में तो वह फलक नहीं रहा है, वह तो घोड़े का विचार कर रहा है, यदि

कथं चैवंबादिनो । बालकादेरथंबसैनबिद्धिः, तत्राणियानामतितेः, कथ्यं निकल्पयती गोवसैनं वा ? न हि तदा गोवस्योत्लेकस्तज्ज्ञानस्यानुभूमते दुवपद्वृत्तिद्धयानुग्यते रिक्ति । कथ वा वाग्रूपताज्ववीषस्य ग्रावती यती 'वाग्रूपता चेदुःकामेत्' इत्याधवितिष्ठेत लोचनाच्यसै तत्संस्पर्शामावात् ? न सलु श्रोत्र-ष्वाद्यां वैक्करी वार्च तत् सस्पृशति तस्यास्तदिवयत्वात् । धन्तर्जल्परूपां मध्यमा वा; तामन्तरेणापि युद्धसंविद्योभावात् । संदूत्ताशेववर्णादिविभागानु(तु)पश्यन्ती,सुक्षम चानन्तर्गोतिकपा वागेव न भवति; प्रनयो त्यांत्मस्त्रत्वत्वस्यात्वात् वाचस्तु वर्णपदाद्यनुकमलक्षणत्वात् । ततोऽयुक्तमेत्तसल्लक्षरणप्रकामम्---

> "स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिव्रहा। वैक्षरी वाक् प्रयोक्तृषां प्राण्वृत्तिनिबन्धना ॥ १॥ श्रास्त्रशृत्तिमतिकम्य कथ्यमा वाक् प्रवर्तते । प्रविद्यागाञ्ज्र(गा.तु) पर्यवन्ती सर्वेतः संहतकमा ॥ २॥

कहा जाय कि एक साथ दोनों-प्रश्व विकल्प भीर गोदर्शन हो रहे हैं तो ऐसी मान्यता में दोनों की असिक्षि होने की प्रसक्ति होवेगी, क्योंकि एक ही काल में दो वृत्तियां छद्मस्य के हो नहीं सकती तथा- आपने को ऐसा कहा है कि ज्ञान में वचनरूपता शाश्वती है, यदि इसका उल्लंघन किया जावेगा तो ज्ञानरूप प्रकाश हो नहीं सकेगा इत्यादि, सो ऐसा कथन सत्य कैसे हो सकता है क्योंकि नेत्रजम्य ज्ञाब में तो शब्द का संसर्ग होता ही नहीं है, कर्ण के द्वारा ग्रहण योग्य बचन रूप वैखरी बाक लोचन ज्ञान का स्पर्श करती ही नहीं है, क्योंकि वह उसका विषय नहीं है । अन्तर्जल्पवाली मध्यमा वाक का भी उस नेत्र ज्ञान बारा स्पश्तित होना संभव नहीं, उस मध्यमावाक के विना भी शुद्ध रूपादि का ज्ञान होता ही है, सपूर्ण वर्ण पद आदि विभागों से रहित पश्यन्ती बाक तथा अन्तज्योंति रूप सूक्ष्मा बाक तो बाणी रूप होती ही नहीं, क्योंकि उन दोनों-पश्यन्ती तथा सुक्ष्मा को आप शब्दाई तबादी ने अर्थों एवं आत्मा का साक्षात कराने वाली माना है, यदि उन सक्सा और पश्यन्ती वाक में शब्द नहीं है तो वह बाक नहीं कहलावेगी, नयोंकि बाक तो पद, बाक्य रूप हुआ करती है, इसलिये द्याप शब्दाह तवादी के यहां जो बैखरी धावि वाक का लक्षण कहा गया है वह सब धसत्य ठहरता है, तालू झादि स्थानों में वायू के फैलने पर वर्ण पद सादि रूप को जिसने ग्रहण किया है ऐसी नैखरी वाक् बोलने वाले के हृदयस्य वागु से बनती है ।। शा प्राणवाय को छोडकर अन्तर्जल्परूप मध्यमा वाक, और वर्णादि कम से रहित प्रविभाग रूप पश्यन्ती बाक है।।२॥

### स्वरूपज्योतिरेवान्तः सुक्ष्मा वागनपाधिनी । सया ब्याप्तं जगस्तर्वं ततः शब्दात्मकं जगत् ॥ ३ ॥"

] इत्यादि ।

अन्तरंग ज्योतिस्वरूप सूक्ष्मा वाक् है भीर यह शास्वती है, उसी सूक्ष्म बाक् से सारा जगत् व्याप्त है, इसलिये विषव शब्दमय कहा गया है।। ३।।

इन उपयुंक्त तीन इलोकों द्वारा शब्दाद्वेतवादी ने जगत् को शब्दमय सिद्ध करने का प्रयास किया है सो यह प्रयास उसका इसलिये सफल नहीं होता है कि नेत्रज प्रत्यक्ष यह साक्षी नहीं देता है कि पदार्थ शब्द से समुख्य है।

आयार्थ — शब्दार्ढ तवादी के शब्द-वाग्-के चार भेद किये गये हैं –वैखरी १, मध्यमा २, पश्यन्ती ३, और सूक्ष्मा ४, वैखरी भ्रादि चारों ही वाक् के सामान्य सक्षरण उनकी मान्यता के भ्रनुसार इस प्रकार से हैं —

> वैखरी शब्दनिष्पत्ती मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ।।

—कुमाद सं० टी० २ । १७

ककारादिवणंकण या घन्य व्वित्तिरूप जो सन्दमात्र है, वह वैस्तरी वाक् है। कर्ण में प्रविष्ट होकर उसका विषय हुई वाक् मध्यमा वाक् है, केवल जो धर्म को प्रकट करती है वह पश्यक्ती वाक् है, तथा शाध्वत रहने वाली अति सुक्ष्म वाक् सुक्ष्मावाक् है, इन चारों वाग् का विस्तृत विवेचन वाव्यपदी नामक शब्दाहैत ग्रन्थ में लिखा है। वर्ण, पद, वाक्य ग्रादि जिसमें ध्यवस्थित हैं, उच्चारण करने में जो प्राती है तथा दुंडुभी, वीएग, बांसुरी मादि वाद्यों की घ्वनि रूप जो है ऐसी अपरिमित भेद रूप वाणी वैस्तरी वाक् है, जो घन्तरंग में संकल्परूप से रहती है, तथा कर्ण के द्वारा ग्रहण करने योग्य व्यक्तवर्ण पद जिसमें समाप्त हो गये हैं ऐसी वह वाय्य मध्यमावाक् है। यह बैस्तरी घौर पश्यक्ती में समप्त हो गये हैं ऐसी वह वाय्य मध्यमावाक् है। वो स्वप्रकाशस्य संवित् है कि जिसमें ग्राह्म पदार्थ का भेदकम नही है वह पश्यक्तीवाक् है। इसमें वाच्य वाचक का विभाग प्रवभासित नहीं होता है, इसके परिष्टिशार्थप्रवभास, संसुष्टार्थप्रत्यवभास, धीर प्रशानत-सर्वार्थप्रवभास सर्वार्द प्रति है। प्रति प्रशास प्रशास स्वार्थप्रवभास हत्यादि प्रतिक भेद हैं। यन्त ज्योतिस्वरूप सुक्ष्मा वाक् दुलंक्ष्य धीर काल के भेद के स्पर्ण से रहित होने के कारण कभी नष्ट नहीं होती, जैन मान्यता

स्रमुमानात्ते यां तबनुनिद्धस्वप्रतीतिरित्यपि मनोरचमात्रम्; तदिनाभाविनिक्क्षामाचात् । तत्सम्भवे वाऽम्यक्षादिवाचितपक्षनिर्वेशानतरं श्र्युक्तत्वेन कालात्यवापदिहत्साच । स्रच जगतः शब्दसय-रवात्तद्वदर्यातानां प्रत्ययानां तःमयस्वात्तदनुविद्धस्वं शिद्धमेवेस्यभिषीयते; तदस्यनुपक्षमेव; तत्तम्भय-स्वस्याप्यक्षादिवात्वतत्वात्, पदवाक्यादितोऽन्यस्य गिरितकपुरलतादेस्तदाकारपराद्व,कृषेत्यं, तदि-कस्यकाय्यक्षैणात्यन्तं विद्यदत्योपनम्भात् । 'ये यदाकारपराद्वुक्षास्ते परमार्थतोऽतन्ययाः यदा

के अनुसार भी शब्द के अक्षरात्मक, धनक्षरात्मक तथा भाषात्मक और अभाषात्मक आदि अनेक भेद किये गये हैं। अन्तर्जल्प और बहिजंल्प ऐसे भी शब्द के दो भेद हुए हैं। उपर्युक्त शब्दाई तवादी मान्य भेद कितनेक तो इसमें अन्तर्भृत हो सकते हैं। बाकी के भेद मात्र काल्पनिक सिद्ध होते हैं।

द्यादाँत वादी का यह कथन तो सर्वथा झसत्य है कि समस्त विश्व शब्दमय है, इसी शब्दाद्वंत का मातंण्डकार अनेक सबल युक्तियों द्वारा निरसन करते हुए कह रहे हैं कि शब्दमय पदार्थ हैं तो नेत्र द्वारा उन पदार्थों को यहण करते समय शब्द प्रतीति में क्यों नहीं झाता है, तथा ऐसी मान्यता में बाल, मूकादि क्यिक को किस प्रकार वस्तुबोध हो सकेगा। "शब्दमय जगत् है" यदि ऐसी तुम्हारी बात मान भी ली जावे तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो वाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो वाहिये, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो इस बात को सिद्ध करने वाले हैं नहीं, क्योंकि विवारे प्रत्यक्ष की इतनी साम्यल नहीं है जो वह अव्यवस्त जगत् की सिद्ध कर सके, यदि उनकी तरफ से ऐसा कहा जावे कि प्रत्यक्ष जगत् को शब्दमय सिद्ध नहीं कर सकता है, तो क्या अनुपान भी नहीं कर सकता है? अनुपान तो इस बात का साधक है सो इस पर मार्तण्डकार ने विशव विवार किया है।

तथा-ज्ञानों में जो अनुमान प्रमाण द्वारा शब्दानुविद्धत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया है वह सब केवल मनोरथक्प ही है, क्योंकि धविनाभावी हेतु के बिना धनुमान धपने साध्यका साधक नहीं होता है, यदि कोई हेतु संभव भी हो तो वह हेतु कालात्ययापदिष्ट दोष से दूषित ही रहेगा, क्योंकि जिसका पक्ष प्रत्यक्ष धादि प्रमाणों से बाधित होता है उसमें प्रयुक्त हुमा हेतु कालात्ययापदिष्ट दोषवाला कहा जाता है, जब नेत्रादि से होने वाले रूपादिज्ञान शब्दानुविद्ध नहीं हैं, फिर भी यदि सभी ज्ञानों को शब्दानुविद्ध ही सिद्ध किया ज'ता है तो वह प्रत्यक्षवाधित होगा ही।

शब्दाई तबादी — समस्त विश्व शब्दमय ही है, प्रतः उस विश्व के भीतर रहने वाले ज्ञान भी शब्द स्वरूप ही होंगे, इस प्रकार से ज्ञानों में शब्दानुविद्धता सिद्ध हो जावेगी। षक्षाकारविकलाः स्वासकोशकुञ्जलादयस्तरचतो न तन्मयाः, परमार्थतस्तदाकारपराङ्गमुखाञ्च पद-बाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितरुपुरसतादयः पदार्थाः' इस्यनुमानतोस्य तर्द्वं बुर्येसिद्धे आ

किन, सन्दर्गरिणामरूपत्वाज्ञगतः सन्दमयस्यं साध्यते, सन्दाहुत्पत्तं तां ? न तावदाद्यः पक्षः; परित्णामस्यैद्यात्रासम्भवात् । सन्दरमम् हि बह्यं नीलादिरूपतां प्रतिपद्यमानं स्वाभाविकं सन्दरूपं परित्यच्य प्रतिपद्यते, स्परित्यच्य वा ? प्रथमपत्री-सस्वाभ्यातिनिष्मत्ववित्यस्यः पौरस्त्यस्यभान् विनाष्ठात् । द्वितीय पक्षे तुन्नालादिवेदनकाले विवस्त्यापि सन्दर्भवेदनप्रसङ्को नीलादिवस्त्यन्य-तिरेकात् । यस्बनु यद्य्यतिरिक्ता तप्तस्मिनस्वेदयमाने स्वेद्यते यथा नीलादिवस्वदनावस्यागं तस्यैव नीलादेरास्या, नीलाद्यस्यतिरिक्ताम् सन्दर्भविमाने स्वेद्यते वा नीलादिवस्वदनावसम्बन्नः तादा-

जैन - यह कथन तो धापका तब सिद्ध माना जावे कि जब विश्व में शब्द-मयता सिद्ध हो, विश्व में शब्दमयता तो प्रत्यक्ष से ही बाधित होती है, क्योंकि पद, बाक्य ग्रादि से भिन्न ही गिरि, बूक्ष, पूर ग्रादि जो पदार्थ हैं, वे शब्दाकार रहित हए ही सविकल्पप्रत्यक्ष द्वारा घन्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रतीति में भाते हैं, देखी-जो जिस आकार से पराङम्ख-पथक-रूप में प्रतीत होते हैं वे यथार्थ में उनसे भिन्न ही होते हैं। जैसे जलाकार से रहित स्थास, कोश, कुश्लादि श्रादि पदार्थ, ये जलाकार से रहित होते हैं इसलिये जल से भिन्न होते हैं। तन्मय नहीं होते, इसी तरह गिरि आदि पदार्थ भी पद बाक्य ग्रादि के ग्राकार से पराङ्मूख हैं. अतः वे भी उनसे भिन्न हैं.-तन्मय नहीं हैं। ऐसे इस अनुमान के द्वारा पदार्थ शब्दानुविद नहीं हैं-शब्दमय नहीं हैं - ये सिद्ध हो जाता है।। तथा आप जो जगत् में शब्दमयता सिद्ध करते हो सो हम धापसे यह जानना चाहते हैं कि जगत शब्दका परिशाम है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? या बह शब्द से उत्पन्न होता है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? प्रथम पक्ष इसलिये मनो-रंजक नहीं हो सकता-प्रथति वह इसलिये ठीक-न्याय संगत-नहीं माना जा सकता है कि शब्दब्रह्म में परिणाम होने की संगति साबित नहीं होती. अर्थात सर्वथा नित्य उस शब्दबहा में परिणाम-परिणामन-होना ही ग्रसंभव है। यदि ग्रापके कहे अनुसार हम शब्दब्रह्म में इस प्रकार का परिणाम होना मान भी लें तो वहां यह जिज्ञासा जगती है कि वह शब्दब्रह्म जब जल नील मादि पदार्थरूप परिणमित होता है, उस समय वह अपने स्वाभाविक शब्दरूप का परित्याग कर उस रूप परिणमित होता है ? या विना छोड़े ही वह उस रूप परिएामित होता है ? यदि वह अपने पूर्वस्वरूप को छोडकर जलादिरूप परिणमित होता है तो उसमें धनादिनिधनता का अभाव प्रसक्त होता है,

स्म्याविशेषात्, भ्रत्यवा विरद्धवर्याध्यासात्तस्य ततो भेवप्रसङ्गः। न ह्यं कस्यैकदा एकप्रतिपत्वपेक्षया भ्रह्णमग्रहणुं च युक्तम् । विरद्धवर्याध्यासेप्यत्र भेवासंघवे हिमवद्विन्ध्यादिभेदानामप्यभेदानुषङ्गः । क्वित्र, भ्रसी शब्दात्मा परिणामं गच्छन्प्रतिपदार्वभेदं प्रतिपद्येत्, न वा ? तत्राद्यविकल्ये-खट्यह्म्एणो-अकत्त्वप्रसङ्गः, विभिन्नानेकार्यस्वभावात्मकत्वात्तरस्वरूपवत् । द्वितीयविकल्पे तु-सर्वेषां नीनादीनां

क्योंकि इस स्थिति में उसके पूर्व स्वभाव का सभाव आता है। यदि इस दोष से बचने के लिये द्वितीय पक्ष का आश्रय लिया जाय तो नीलादिक पदार्थ के संवेदन कालमें विधर पुरुष को भी उस नीलपदार्थगत शब्द का श्रवण होना चाहिये. क्योंकि वह नील पदार्थ शब्दमय है। यह नियम है कि जो जिससे अभिन्न होता है वह उसके संवेदन होते ही संविदित हो जाता है, जैसे कि वस्तुगत नीले रंग को जानते समय तदभिन्न नील पदार्थ भी जान लिया जाता है, नीलादिपदार्थ से ग्रापके सिद्धान्तानुसार शब्द अभिन्न ही है. अतः विधर परुष को नील पदार्थ जानते समय शब्द संवेदन अवस्य होना चाहिये। यदि शब्द का संवेदन नीलादिपदार्थं के संवेदन काल में विधर को नहीं होता है तो नीलादि वर्ण का भी उसे संवेदन नहीं होना चाहिये। क्योंकि नील वस्त के साथ नीलवर्ण के समान शब्द का भी तादातम्य है, अन्यथा विरुद्ध दो धर्मों से युक्त होने से उस शब्दब्रह्म को उस नीलपदार्थ से भिन्न मानना पड़ेगा, कारण-नीलादिपदार्थ के संवेदन कालमें उसका तो संवेदन होता है और शब्द का नहीं, इस तरह एक ही वस्तु का एक ही काल में एक ही प्रतिपत्ता की अपेक्षा ग्रहण और अग्रहण मानना उसमें विरुद्ध धर्मों को ग्रध्यासता का साधक होता है, ग्रत: नीलादि पदार्थ शब्दमय हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है, विरुद्ध दो धर्मों से युक्त हुए भी नील पदार्थ और "नील" इस प्रकार के तद्वाचक दो अक्षरवाले नीलशब्द में भेद नहीं माना जावे तो फिर हिमानल और विध्याचल ग्रादि भिन्न पदार्थों में भी बभेद मानने का प्रसङ्घ प्राप्त होगा।

किंच — हम मापसे यह और पूछते हैं कि शब्दब्रह्म उत्पत्ति और विनाशरूप परिणमन करता हुमा क्या प्रत्येक पदार्थंक्प भेद को प्राप्त करता है या कि नहीं करता है? यदि वह शब्दब्रह्मा जितने भी पदार्थं हैं उतने रूप वह होता है तो सब्द ब्रह्म में भनेकता का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि इस स्थित में वह नील पीत आदि भिन्न २ भनेक स्वभावरूप परिण्मित हुमा माना जायगा, जैसे कि विभिन्न प्राप्त के स्वरूप भनेक स्वभावरूप परिण्मित हुमा माना जायगा, जैसे कि विभिन्न प्राप्त के स्वरूप भनेक स्वभावरूप परिण्मित हुमा माना जायगा, जैसे कि विभिन्न प्राप्त के स्वरूप भनेक स्वभावरूप परिण्मित हुमा माना जायगा, जैसे कि विभिन्न प्राप्त के स्वरूप भनेक स्वभावरूप परिण्मित हुमा माना जायगा, जैसे कि विभिन्न प्राप्त के स्वरूप भनेक स्वरूप भनेक साने जाते हैं। यदि द्वितीय पक्ष की प्रपेक्षा लेकर ऐसा कहा जावे कि

देशकालस्वभावव्यापारावस्यादिभेदामावः प्रतिभावभेदामावश्चानुषञ्येत-एकस्वभावाण्यव्यवहारामे-ऽभिग्नत्वात्तस्वरूपवत् । तत्रवान्दपरिणामरूपत्वाञ्चणतः शब्दमथत्वप् ।

नापि सन्दादुरुएतेः, तस्य नित्यत्वेनानिकारित्वात्, क्रमेण कार्योत्पादविरोधात् सकलकार्याणां युगपदेवोत्पत्तिः स्यात् । कारण्यं कस्याद्धि कार्याणि वितम्बन्ते नान्यद्या । तज्येदविकस्निमपरं तैरपेक्ष्यं येन युगपन्न भवेषुः ? क्रिंच, अपरापरकार्यद्यामोऽतोऽर्थान्तरम्, अनर्यान्तरं कोत्यद्ये त ? तत्रा-

"एक ब्रह्म जब अनेक पदार्थक्प परिणमित होता है तब बह प्रत्येक पदार्थके रूपसे भेदपने को प्राप्त नहीं होता है," सो ऐसा मानना भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नील, पीत, जड़, चेतन भ्रादि जितने भी पदार्थ हैं, इस मान्यता के भ्रमुसार उनमें सबसे अभेद था जाने के कारण देशभेद, कालभेद, स्वभावभेद, क्रियाभेद भ्रीर धवस्था भेद वही रहेंगे।

मावार्थ - सारा विश्व शब्दब्रह्म से निर्मित है, शब्दब्रह्म ही पदार्थ रूप परि-णमन कर जाता है ऐसा माना जाय तो प्रश्न होता है कि एक अखंड शब्द ब्रह्म घट. पट. देवदत्त ग्रादिरूप परिणमन करता है सो प्रत्येक पदार्थ रूप भिन्न भिन्न होता है या नहीं ? होता है तो एक शब्द बहा कहां रहा ? वह तो अनेक हो गया ? यदि नाना पदार्थ रूप नहीं होता तो यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाला देशादिभेद समाप्त होगा । किन्त देश भेद आदिसे वस्तुओंमें विभिन्नता उपलब्ध हो रही है-यह वस्त्र कौशांबीका है और यह उज्जैनका इत्यादि देशनिमित्तक वस्तु भेद, यह बालक दो वर्षीय है और यह दस वर्षीय इत्यादि काल निमित्तक वस्तु भेद, यह शीतल जल है और यह उष्ण अग्नि है इत्यादि स्वभावनिमित्तक बस्तुभेद, देवदत्त ग्राम जाता है, गोपाल गाय को दहता है इत्यादि किया निमित्तक भेद तथा यह वस्त्र जीर्ण हुमा मीर यह नया है इत्यादि अवस्था निमित्तक वस्तू भेद साक्षात दिखायी दे रहा है अतः भवद ब्रह्म विश्व-रूप परिणमता हुआ भी प्रत्येक पदार्थ रूप नहीं होता है ऐसा कहना ग्रसत्य ठहरता है। तथा प्रतिभासों में भिन्नता का सभाव भी प्रसक्त होता है, जैसा कि शब्दब्रह्म का स्वरूप शब्दब्रह्म से अभिन्न होने के कारण उसमें भेद का अभाव माना गया है. उसी प्रकार शब्दब्रह्म से अभिन्न हुए नीलादिपदार्थी में भिन्नता-सनेकता-कथमपि नहीं मा सकती, भतः ऐसा मानना कि मञ्दबहा का परिणाम होनेसे जगत शब्दमय है सर्वथा असत्य-न्यायसंगत नहीं है । द्वितीय पक्ष जो ऐसा कहा गया है कि जगत की उत्पत्ति शब्दब्रह्म से होती है, अतः वह शब्दमय है-सो ऐसा कहना भी न्याय की

र्थान्तरस्योत्पत्तौ-कर्ष 'शब्दब्रह्मविवर्तमर्थक्येण इति घटते । म ह्ययग्निरस्योत्पादे अन्यस्य तत्स्वभाव-मनात्रयतः ताह्रप्येण विवर्तो युक्तः । तदनवन्तिरस्य तूत्पत्तौ-तस्यानाविनिधनस्वविरोधः ।

ननु परमार्थेतोऽनादिनिवनेऽभिन्नस्वभावेषि शब्दब्रह्मारि। श्रविद्यातिमिरोपहतो जनः प्रादुर्भाव-विनाशवत् कार्यभेदेन विचित्रमिव मन्यते । तदुक्तम्-

कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। क्योंकि शब्दब्रह्म नित्य है, जो सबंधा नित्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता।

तथा इस प्रकार की मान्यता में ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है कि नित्य-वस्तु के द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वह कम २ से उत्पन्न नहीं होगा, प्रत्युत उसके द्वारा तो समस्त ही कार्य एक साथ ही उत्पन्न हो जावेंगे, क्योंकि समर्थ कारण के न होने से ही कार्यों की उत्पत्ति में विलंब हुमा करता है, उसके सद्भाव में नहीं, जब समर्थ कारण स्वरूप शब्दब्रह्म मौजूद है तो फिर कार्यों को अपनी उत्पत्ति में अन्य की प्रपेक्षा क्यों करनी पड़ेगी कि जिससे वे सब के सब एक साथ उत्पन्न न होंगे, अर्थात् अपना समर्थ-प्रविकल कारण मिलने पर एक साथ समस्त कार्य उत्पन्न हो ही जाते हैं।

किया—जगत् में जो पृथक् २ घट पट म्रादि कार्योका समूह दिलाई देता है वह शब्दबह्म से भिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या भ्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या भ्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? यदि घट पटादि पदार्थ उससे भिन्न रूप में होकर उत्पन्न होते हैं तो फिर जो ऐसा कहा गया है कि—''शब्दबह्मविवतंमर्थरूपण'' घाव्दबह्म की ही यह अर्थरूप पर्याय है—यह कैसे पटित होगा, भ्रभांत् नहीं होगा। शब्दबह्म से जब घट पटादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वे जब उसके स्वभाव का आश्रय नहीं लेते हैं तो उनकी उत्पन्ति शब्दबह्म से हुई है, अतः वे शब्दबह्म की पर्याय हैं यह कैसे युक्तियुक्त हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहो कि घट पटादि जो पदार्थ बह्म से सकता है, व्यात् नहीं हैं वे उससे मिन्न सकता होते हैं वे उससे मिन्न स्वयत्व वाले होकर ही उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार के कथन में सबसे बड़ी प्रापत्ति का भ्रापत्न भ्रमान करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द बह्म में भ्रमादि निम्मता समान्न हो जावेगी, भ्रीर वह इस प्रकार से—कि जो पदार्थ उससे उत्पन्न हुए हैं वे तो उत्पाद विनाश स्वयाव वाले होते हैं उनसे शब्दब्रह्म अभिन्व है, भ्रतः उत्पाद विनाश समंवाले पदार्थों से उसकी एकतानता हो जाने के कारए उसकी अनादि निधनता सुर्यक्षित नहीं रह सकती, वह समान्न हो जाती है।

"यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः। संकीर्योमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते।।

[बृहदा॰ भा॰ वा॰ ३।४।४३]

तथेदममलं ब्रह्मनिर्विकारमिवद्यया । कलुवरवमिवापन्नं भेदरूपं प्रपश्यति'' ।।

[ बृहदा• भा• वा॰ ३।४।४४] इति ।

तदप्यसाम्प्रतम्; प्रत्रार्वे प्रमाणाभावात् । न सल् ययोगर्वाग्यस्यक्ष्यं सब्दश्रह्मः प्रत्यक्षतः प्रतीयते, सर्वेदा प्रतिनिवतार्वस्वरूपश्रहकत्वेनैवास्य प्रतीतेः। यञ्च-प्रमुद्रदनिश्चेयसफलवर्मानृष्टश्रीतान्तःकरणा

श्रव्यक्षितवादी—यथायंत: शब्दब्रह्म तो अनादि निधन ही है, उसके स्वभावमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है फिर भी अविद्याल्पी श्रंधकार से युक्त प्राणी उस शब्द लप ब्रह्म को उत्पत्ति और विनाश की तरह कार्यों के भेद से नानारूप वाला भानता है, कहा भी है—"यथा विश्वद्धमप्याकाशं इत्यादि" जैसे विश्वद्ध आकाश को आंख का रोगी अनेक वर्णवाली रेखाओं से ब्रूसर देखता है । १ ।। उसी प्रकार निर्मल, निर्विकार शब्दब्रह्म को अविद्या के कारण जन अनेक भेदरूप देखता है, ऐसा बृहदारप्यक्रभाष्य में कहा है।

जैन — यह कथन अपुक्त है, क्योंकि ऐसे कथन में प्रमाण का भ्रमाव है, जैसा भ्रापके सिद्धान्तमें वर्णित ब्रह्म का स्वरूप है वह किसी भी प्रमाण से प्रतीत नहीं होता है, इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की औ प्रवृत्ति होती है वह तो समक उप-स्वित हुए अपने नियत विषय में हो होती है, शब्दब्रह्म ऐसा है नहीं, फिर उसमें उसकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, यदि ऐसा कहा जावे कि भले ही हम अस्पन्नजनों के प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्दब्रह्म के साक्षात्कार करने में न हो तो कोई बात नहीं, पर जिनका अन्तःकरण अम्युद्ध एवं निःश्रेयस फल वाले धर्म से जन्नुगृहीत है ऐसे वे योगी-जन तो उसे साक्षात् देखते हैं, सो ऐसा कथन भी सदी है—कहना मात्र ही है—कारण कि शब्दब्रह्म के सिवाय भीर कोई उससे भिन्न योगिजन वास्तविकरूप में हैं ही नहीं; कि जिससे वे उसे साक्षात् देखते हैं ऐसा भ्रापका मन्तव्य मान्य हो सके। तथा वे योगी उसे देखें भी तब जब कि उनके झान में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का व्यापार हो कहा गया है कि कोषिन एव तत्पश्यन्तीत्युक्तम्; तदप्यक्तिमानम्; न हि तद्य्यतिरेकेणाग्ये योगिनो बस्तुभूताः सन्ति येन ति पश्यन्ति' इस्युच्येत । यदि च तज्ज्ञाने तस्य व्यापारः स्यालदा 'योगिनस्तस्य रूपं पश्यन्ति' इति स्यात् । यावतोक्तप्रकारेण् कार्ये व्यापार एवास्य न संगच्छते । श्रविद्यायाभ्य तद्वव्यतिरेकेणासभवात्कयं भेवप्रतिभासहेतुत्वम् ? श्राकाशे च बितवप्रतिभासहेतुभूतं वास्तवमेवास्ति तिमिरम् इति न दृष्टान्तदा-दृष्टिन्तकयोः (साम्यम्) ।

नाप्यनुमानतस्तरप्रतिपत्तिः; प्रनुमानं हि कार्यनिङ्गं वा मवेत्, स्वभावादिलिङ्गं वा ? प्रनुप-लब्बेविधिसाधिकत्वेनानम्युपगमात् । तत्र न तावत्कार्यनिङ्गम्; नित्यैकस्वभावात्ततः कार्योत्पत्तिप्रति-

ष्मिच्या के कारण जल उस शब्दबहा को भेद रूपवाला देखता है—सो शब्दबहा के सिवाय प्रविद्या का प्रस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, तो फिर वह भेद प्रतीति का कारण कैसे बन सकती है, आकाश दृष्टान्त भी यहां जबता नहीं, क्योंकि प्राकाश में प्रसत् प्रतिभास का कारण जो तिमिर है वह तो वास्तविक वस्तु है, प्रतः दृष्टान्त ग्रीर दार्ष्टान्त में—तिमिर ग्रीर अविद्या में—समानता नहीं है।

अनुमान के द्वारा भी शब्दबह्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि जिस भनुमान से धाप शब्दब्रह्म की सिद्धि करना चाहते हो वह कार्यलिज्ज वाला धनुमान है ?
या स्वभाव धादि लिज्ज्वाला धनुमान है, धर्यांत् जिस अनुमान से धाप शब्दब्रह्म की
सिद्धि करोगे उसमें हेतु कार्यंक्ष होगा ? या स्वभावादिक्ष्य होगा ? अनुपलिक्ष्यप्
हेतु तो हो नहीं सकता, क्योंकि ध्रापके यहां उसे विधि साधक माना नहीं गया है, ध्रव यहां यदि ऐसा कहा जावे कि कार्य हेतुवाला अनुमान शब्दब्रह्म का साधक हो जावेगादो वह यहां बनता नहीं है, नयोंकि नित्य एक स्वभाव वाले उस खब्दब्रह्म से घट-पटादि कार्यों की उत्पत्ति होनेका प्रतिषेध ही कर दिया है, ध्रतः जब उसका कोई कार्य ही नहीं है तो हेतुकीटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतुकीटि में रखा जा सकता और कार्यलिज्ज्जक उस अनुमान से कब्दब्रह्म की सिद्धि करते, मत-लब इसका यह है कि नित्य शब्दब्रह्म के द्वारा कम से या एक साथ अकस्य से—ाने मो प्रकार से धर्यक्रिया-कार्यकी निष्पत्ति हो नहीं सकती है, स्वभाव हेतुवाला धनुमान में शब्दब्रह्म की सिद्धि होनेपर उसका स्वभावभूत धर्म स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता।

#### प्रमेयकमलमार्सण्डे

वेवात्, कमयौगपद्यास्यां तस्यार्षक्रियारोषात् । नापि स्वचावति क्रुम् ; शब्दब्रह्मास्यर्षाम्या एवासिद्धेः। न ह्यासिद्धे वर्षामणि तस्वनावभूतो वर्षः स्वातन्त्र्येणः सिद्धघेत् ।

यथ्योच्यते-थे यदाकारानुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटखरावीदश्वनादयो मृक्षिकारा मृदाकारानुगता मृन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यूताश्च सब भावा इति'; तदप्युक्तिमात्रम्; शब्दाकारान्वितत्वस्या-सिद्धेः । प्रत्यक्षैण् हि नीलाधिकं प्रतिपद्यमानोऽन्नाविष्टामिलापमेव प्रतिपत्ता प्रतिपद्यते । करिपतस्वा-

तथा-मापका जो ऐसा भानुमानिक कथन है कि-'ये यदाकारान्स्युतास्ते तन्मया यथा घटशराबोद-चनादयो मृद्धिकारा मृदाकारानुगता मृत्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यूताश्च सर्वे भावा इति" जो जिस आकार से अनुस्यूत रहते हैं वे तन्मय होते हैं-उसी स्वरूप होते हैं-जैसे मिट्टी के विकाररूप घट, सकोरा, उदंचन आदि मिटी के बाकार के अनुगत होते हैं अत: वे तन्मय-मिटी रूप ही होते हैं। वैसे ही शब्दाकार से अनुगत सभी पदार्थ हैं अतः वे शब्दमय हैं। सो ऐसा यह आनुमानिक कथन भी सदोष है, क्योंकि यहां "शब्दाकारान्वित" हेतु श्रसिद्ध है-श्रयात् पदार्थ शब्दाकार से अन्वित हैं ऐसा कथन सिद्ध नहीं होता है, नीलादिक पदार्थ को जानने की इच्छा बाला व्यक्ति जब प्रत्यक्ष के द्वारा उन्हें जानता है तो वे शब्द रहित ही उसके द्वारा जाने जाते हैं-शब्द सहित नहीं । तथा पदार्थों में शब्दान्वितपना पदार्थी में है यह मान्यता केवल स्वकपोलकल्पित होने से भी असिद्ध है, यह कल्पित इसलिये है कि पदार्थों का स्वरूप शब्दों से अन्वित नहीं है, परन्तु फिर भी तुमने वे शब्दों से श्रन्वित हैं इस रूपसे उन्हें कल्पित किया है, इसलिये कल्पित इस शब्दान्वितत्वरूप हेत् के द्वारा शब्दब्रह्म कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता, तथा-घटादिरूप जो हच्टान्त दिया है वह भी साध्य और साधन से विकल है, क्योंकि उनमें सर्वथा एक-मयत्व और एकान्वितत्व की श्रसिद्धि है, जितने भी पदार्थ हैं वे सब समान श्रोर श्रसमान दोनों ही रूप से परिणत होनेके कारण परमार्थतः एक रूपता से अन्वित नहीं हैं। तथा पदार्थ यदि शब्दमय हो होते तो घट इसप्रकार का शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को संकेत के बिना ही घट का ग्रहरा हो जाना चाहिये था और उसमें उसे संदेह भी नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि शब्द के सुनने मात्र से ही नीलादि पदार्थ उसे प्रतीत ही हो जायेंगे, यदि वे उसके उच्चारण करने पर प्रतीत नहीं होते तो फिर दोनों में शब्द और प्रथं में तादात्म्य कहां रहा, तथा-एक बात यह भी होगी-कि शब्दमय पदार्थ मानने पर अग्वि शब्द सुनते ही कानों को जल जानेका और पाषाण शब्द सुनते ही

ज्यस्वाद्धसिक्षिः । स्वन्दान्वतक्ष्यावादाविस्त्वेषि हि ते तदन्वित्त्वेन स्वया कल्प्यन्ते । तथाभूताच्य हेतोः कवं पारमाचिकं सम्बद्धस्य सिक्ष्यं त् ? साध्यसायनविकत्तम्य रहास्तो चटासीनामपि सर्वयेकम-यत्वस्येकान्वितत्त्वस्य यासिक्षेः । न वस्तु नावानां परमार्थेनैकल्पानुगनोस्ति, सर्वानां समानाऽसमान-परिणामात्मकस्यात् कित्तु स्वयास्यक्तेत्रमानाम् सन्वप्रतीतो सङ्केताग्राहिणोध्ययं सन्देहो न स्यात्त-दत्तस्यापि प्रतीतत्वात्, प्रयाया तादास्यविरोयः । सम्मिषायाणाविसम्बद्धयवणाच्य श्रीतस्य दाहाभि-वातिद्वसम्प्रति प्रतीत्वात्, प्रयाया तादास्यविरोयः । सम्मिषायाणाविसम्बद्धयवणाच्य श्रीतस्य दाहाभि-वातिद्वसम्प्रति तस्यानुमानतोषि तत्प्रतीति।।

कानों में चोट लगआने का प्रसङ्क प्राप्त होगा, क्योंकि उन मन्दों से पदार्थ धरिष्ठ है, यदि ऐसा नहीं होता तो मानना चाहिये कि सन्द और अर्थ का तादारम्य नहीं है, इसलिये अनुमान से भी शब्दबृद्ध की सिद्धि नहीं होती धौर न उसकी प्रतीति ही होती है।

भावार्थ - शब्दाद्वैतवादी का यह हठाग्रह है कि समस्त पदार्थ शब्दमय ही हैं, जैसे कि मिट्री से बने हुए घटादि पदार्थ मिट्टीमय ही होते हैं, परन्तु ऐसा यह कथन इनका न्याय संगत सिंख नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जब विश्व के पदार्थ शब्द-मय प्रतीत नहीं होते तो फिर उन्हें शब्दमय अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करना केवल यह दूस्साहस जैसा ही है, यदि शब्दमय पदार्थ होते तो जिस व्यक्ति को 'घट शब्द का वाच्य कंब्रीवादिमान पदार्थ होता है" ऐसा संकेत नहीं मालूम है उसे भी घट शब्द के सुनते ही उसका बोध होजाना चाहिये, परन्तु संकेत प्रहण किये बिना शब्द श्रवण मात्र से तद्वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती, जब किसी ग्रन्य देशका व्यक्ति किसी दूसरे देश में पहुँचता है तो उसको उस देश के नामों के साथ उस पदार्थ का संकेत नहीं होने से उस उस शब्द के सूनने पर भी उन उन शब्दों के वाच्यार्थ का बोध नहीं होता है, जैसे उत्तरीय पुरुष जब दक्षिण देश में पहुंचता है तो उसे यह पता नहीं चलता है कि "हालु मोसरू, मजिंगे" ये शब्द किन २ वाच्यार्थ के कथक हैं, तथा यदि ऐसा ही माना जावे कि शब्दमय ही पदार्थ है तो मुखसे जब "धरिन" इस प्रकार का शब्द निकलता है तो उसके निकलने से मुख और सुनने वाले के कानों को दग्ध हो जाने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है। भीर सुरा शब्द उच्चरित होने पर मुख के कट जाने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है। इसी तरह मोदक शब्द के सुनने वाले के उदर की पृति हो जानेका प्रसङ्घ प्राप्त होता है। किन्तु ये सब कार्य उन २ शब्दों के उच्चरित होने पर

बाच्यानमात्, ''सर्वं सल्यदं ब्रह्म'' [मैग्युः ] इत्याधानमस्य ब्रह्मग्रोऽव्यन्तिरभावे-ई तप्रसङ्कात्, भ्रान्यन्तिरभावे तु-उद्धरानमस्याप्यसिद्धिप्रसङ्काः । तदेवं शब्दबह्मग्रोऽसिद्धेनं शब्दानुविद्धस्यं स्विकस्पक्रसस्यां किन्तु समारोपविरोधिष्वहृण्यमिति प्रतिपत्तव्यम् ।

होते हुए जगंत में देखे नहीं जाते अतः इससे यही निश्चय होता है कि शब्दमय संसार नहीं है, संसार तो भिन्न भिन्न चेतन अचेतन स्वभाव वाला है।

आगम के द्वारा भी सन्दत्रहा की सिद्धि नहीं हो सकती है, "सर्व सत्विदं ब्रह्म" इत्यादि जो भागम वाक्य हैं वे यदि उस सन्दत्रहा से भागित्रपूत हैं तो द्वेतकी प्रसक्ति भाती है भीर यदि वे सन्दत्रहा से भागभात्तरपूत हैं—मिभन हैं तो इस पक्षमें सन्दत्रहा को तरह उन भागम वाक्यों को भी सिद्धि नहीं होती है। मतः सन्दत्रहा की सिद्धि के भागव में जानमें सन्दानुविद्धत्व होना यही उसमें सविकल्पकता है यह कथन पर्वथा गलत ठहरता है। जानमें यही सविकल्पकता है कि समारोप से रहित होकर उसके द्वारा वस्तु का प्रदृण होना इस प्रकार सविकल्प प्रमाण की सिद्धि में प्रसंगवश माये हुए सन्दाद्धेत का निरसन टीकाकार ने किया है।

# शब्दाइ त का निरसन समाप्त #

## शब्दाद्वैत के निरसन का सारांश

शब्दाईत को स्वीकार करने वाले ब्राईतवादियों में अर्गुहरिजी हैं। इनका ऐसा कहना है कि ज्ञान को जैन ब्रादिकों ने जो सविकल्प माना है उसका अर्थ यही निकलता है कि ज्ञान शब्द से अनुविद्ध होकर ही अपने ब्राह्मपदार्थ का निश्चय कराता है, तात्पर्य कहने का यही है कि जितने भी ज्ञान हैं वे सब शब्द के बिना नहीं होते, शब्दानुविद्ध होकर ही होते हैं। पदार्थ भी शब्दब्र की ही पर्याय हैं। शब्द-वाग्-के चार भेद इनके यहां माने गये हैं। जो इस इकार से हैं—(१) वैखरी वाक्, (२) मध्यमा वाक्, (३) पदयन्ती वाक् और (४) सुक्षमा वाक्। कहा भी है—

वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा। द्योतिसार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वायनपायिनी ॥१॥ वक्ता के कण्ठ, तालु झादि स्वानों में प्राण्वायु की सहायता से जो ककारादि वर्ण या स्वर उत्पन्न होते हैं—व्यक्त होते हैं वह वैक्षरीवाक् है, अन्तरक्त्र में जो जल्प-रूपवाक् है वह मध्यमावाक् है। यह वैक्षरी और पश्यन्ती के बीच में होती है, अतः उसे मध्यमा कहा गया है, जिसमें ग्राह्म भेद का कम नहीं होता अर्थात् कका-रादि के कम से जो रहित होती है—केवल क्रानरूप जो है—ग्राह्मग्राह्मक, वाच्य वाचक का विभाग जिसमें प्रतीत नहीं होता वह पश्यन्ती वाक् है, सुस्मावाक् ज्योतिः स्वरूप, इसमें अत्यन्त दुलंक्य कालादि का भेद नहीं होता, इसी सुक्ष्मावाक् से साहित्व विद्यव वापत है, यदि जाने वे वाक्ष्यता को अनुविद्यता न हो तो वह प्रपना प्रकाश ही नहीं कर सकता, शब्द बहा तो अनादिनिचन है और प्रकारादि सब उसके विवर्त्त हैं, विश्व के समस्त पदार्थ उसी शब्द बहा की पर्यायें हैं।

इस प्रकार का मन्तव्य शब्दाहैतवादी का है, इस पर शुक्तिपूर्वक गहरा विचार करते हुए मार्तण्डकार श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने कहा है कि शब्दानुविद्ध होकर ही यदि ज्ञान हो तो नेत्रादि के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें शब्दानुविद्धता होनी चाहिये, क्यों नहीं होती? कर्णंबन्यज्ञान को छोड़कर शब्दानुविद्धता ग्रीर किसी ज्ञान में नहीं

पाई जाती है, ऐसा ही प्रतीति में भाता है।

हम प्रापसे यह पूछते हैं कि ज्ञानकी यह शब्दानुविद्धता किस प्रमाण से जानी जाती है ? क्या प्रत्यक्ष से या प्रनुपान से ? यदि प्रत्यक्ष से जानी जाती है ऐसा आप कहो तो वह कीनसा प्रत्यक्ष है. इन्द्रिय प्रत्यक्ष है या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष की तो यह ज्ञानगत शब्दानुविद्धता विषय होती नहीं है, क्योंकि नेत्र से जो नीलादि-पदार्थ का प्रतिभास होता है वह शब्दानुविद्ध नहीं होता, वह तो शब्दरहित ही होता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषय शब्द है नहीं घतः इससे भी वह वहां सिद्ध नहीं होती है, अतः जब ज्ञान में शब्दानुविद्धता सिद्ध नहीं होती, इसकी सिद्ध तो तब ही हो सकती है कि जब पदार्थ का देश और शब्द का देश एक हो, किन्तु ऐसा अमिलपवा है नहीं, यदि ऐसा होता तो अग्नि ग्रादि शब्द का उच्चारण करते हो उच्चारणकर्ता का मुख और श्रवणकर्त्ता का जलने लग जाते, क्योंकि वह प्रतिचिद्ध तो तब सिक्पपवा है नहीं, यदि ऐसा होता तो अग्नि ग्रादि शब्द का उच्चारण करते है उच्चारणकर्त्ता का मुख और श्रवणकर्त्ता के कान जलने लग जाते, क्योंकि वह प्रतिचिद्ध का ति उच्चारणकर्त्ता का मुख और श्रवणकर्त्ता के तान जलने लग जाते, क्योंकि वह प्रतिचिद्ध प्रतिनिपदार्थ क्या जो प्रपान वाच्य है उसके साथ ही प्रविनाभावी है, वह उस सिहत हो है, ऐसा प्रापका सिद्धान्त है, जब कि पदार्थ ग्रीर शब्द निजन निक्य इन्द्रियों के द्वारा विषयभूत किये जाते हैं, तब शब्द और प्रथं का तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध हो नहीं होता है, इसी तरह जगत् शब्द व्यवस्त में प्रविच्य से वाधित होता है, हम तर्यक्ष से वाधित होता है, वह स्वम में प्रत्यक्ष से बाधित होता है,

यदि शब्दबह्य का परिणाम जगत् माना जावेगा तब तो ऐसी भाशंका होना स्वाभाविक हो जाता है, कि शब्दब्रह्य जब जगतरूप परिणमित होता है तब वह अपने स्वरूप को छोड़कर जगतरूप में परिणमित होता है या नहीं छोड़कर परिणमित होता है? यदि अपने स्वरूप को छोड़कर वह जगत् रूपसे परिणमित होता है तो सोचो किर उसमें जनादि निघनता कहां रही, यदि स्वरूपको नहीं छोड़कर वह जगतरूपमें परिणमित होता है तो सोचो किर उसमें जनादि निघनता कहां रही, यदि स्वरूपको नहीं छोड़कर वह जगतरूपमें परिणमित होता है तो पदार्थ शब्दब्रह्माय होनेसे बहिरे को भी शब्दश्रवण-शब्द का सुनना होना चाहिये, क्योंकि वह शब्द से तन्मय हुए पदार्थ को देखता जानता तो है ही।

इसी तरह जगत को जब शब्दबह्य का विवर्त माना जाता है—तब वह जगत रूप विवर्त-पर्याय यदि उससे जिन्न हुई मानी जावेगी तो ढंतापित मानेसे अढंत की समाप्ति हो जावेगी, यद इस झापित से बचनेके लिये शब्दाढ तवादी ऐसा कहें कि है तो वास्तव में महंत ही; परन्तु जो शब्दबह्य से फिन्न नानारूप पदार्थ सहते हैं, इस स्वाचा के प्रभाव से ही ये नानारूपता पदार्थ माला में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थ माला में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थ माला में दिखती वाहिये-पर वे तो एक शब्दबह्य का ही दर्शन करते हैं सो ऐसा कहना स्वयं के सिद्धान्त का घातक बनता है, क्योंकि ऐसा यह कथन ढंत का ही साधक बनता है, क्योंकि वहां भी तो यही प्रश्न हो सकता है कि क्या वह मिल्छा बह्य से भिन्न है ? यदि है तो ढंत सिद्ध होता है, एक शब्दबह्य भीर दूसरी मिल्छा ढंत का मां भी तो यही है कि "डाम्यामितई'त''— । शब्दम्य पदार्थ के मानने पर आपको यह सोचना होगा कि तिए जैसा छोटा शब्द पहां जैसे विशाल का वाचक करें हो सकेगा, और उस पहाड़ में भागी विशालता को छोड़ "गिरि शब्द" जैसी अल्या के आ जोने को भी भाषाचा क्यों नहीं भावेगी।

यदि शब्दमय पदार्थ होता तो विचारिये-नारिकेल द्वीप निवासी व्यक्तिको शब्दसंकेत प्रहण किये बिना ही "वट" शब्द कम्बुधीवादिमान् घट का वाचक होता है ऐसा प्रयं बोध क्यों नहीं हो जावेगा, फिर सङ्कृत प्रहए। के वश से ही शब्दादिक वस्तु की प्रतिपत्ति के हैं यह सर्वमान्य सिद्धान्त प्रपरमार्थभूत हो जावेगा, जतः प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित होने के कारण यह जापका शब्दाद्व त सिद्धान्त प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष धादि प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि न तो वगत् शब्दमय है प्रीर न ज्ञान ही शब्दमय है।

<sup>#</sup> बन्दाद त के निरसन का सारांच समाप्त #

# संशयस्वरूपसिद्धिः

ननु व्यवसायात्मकविज्ञानस्य प्रामाण्ये निक्तिलं तदात्मकं ज्ञानं प्रमाणं स्यात्, तथा च विषयंव-क्षानस्य चारावाहिविज्ञानस्य च प्रमाण्ताप्रचञ्चात् प्रतीतिसिद्धक्षाधेतर्ण्यवस्थाविनोपः स्यात्, इत्या-सङ्क्षपाऽतिप्रसङ्कापनोदार्थम् प्रपूर्वायविशेषण्याह् । प्रतोऽनयोरनपंत्रिवयस्थाविशेषणाहित्याभ्यां व्यव-च्छेदः सिदः । यद्वानेनाप्रूर्वाचेविशेषणेन चारावाहिविज्ञानसेव निरस्यते । विपयमज्ञानस्य तु व्यवसाया-स्वकःविशेषणेनैव निरस्यत्यात् संग्रयादिस्वज्ञावसमारोपविरोधप्रह्मस्यास्यः

श्रंका—प्रमाणका लक्षण करते समय श्री माणिक्यनंदी भाषायेंने जो व्यव-सायात्मक विशेषण दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जो व्यवसायात्मक कान है वह प्रमाण है ऐसा कहेंगे तो जितने भी व्यवसायात्मक कान है वे सबके सब प्रमाण स्व-रूप बन जायेंगे, इस तरहसे तो विपर्ययक्षान, तथा धारावाहिक कान इत्यादि कानमें भी प्रामाण्य मानना होगा, फिर प्रतीति सिद्ध प्रमाणकान भीर भप्रमाणकान इस तरह क्षानोंमें व्यवस्था नहीं रह सकेगी?

समावान — इस अति प्रसंग को दूर करनेके लिये ही सूत्र में प्रपूर्वार्थ विशे-यहा दिया है, इस विशेषरासे विपर्यय ज्ञान तथा धाराबाहिक ज्ञान इन दोनोंका निरसन हो जाता है, क्योंकि विपर्यय ज्ञानका विषय वास्तविक नहीं है भीर धारा-बाहिक ज्ञानका विषय अविशेष मात्र है। अथवा भ्रपूर्वार्थ विशेषण द्वारा धाराबाहिक ज्ञानका प्रमाणपना खण्डित होता है भीर व्यवसायास्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका प्रमाणपना निरस्त होता है। क्योंकि व्यवसायास्मक ज्ञान तो संजय, विपर्यय, भ्रमस्यवसाय से रहित ही बस्तुको प्रहुण करता है [ बानता है ]।

यहां पर कोई तत्वोपप्लववादी कहता है कि संख्यादि ज्ञान तो कोई है नहीं फिर धाप जैन व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा किसका संडन करेंगे ? घाप यह ननु संशयदिक्षानस्यासिद्धस्वरूपस्वास्त्र य व्यवसायास्मकत्वविशेषस्यस्वेन निरासः? संशयक्षाते हि समीं, समों वा प्रतिभाति? समीं बेत्; स तारिवकः, स्रतारिवकोबः? तारिवकःमं तृ; कयं तदबु-द्धः संशयक्ष्यता तारिवकार्यपृष्ठी जिरूपत्वास्त्रकत्वादिनिर्व (ग्रीयवत् ? प्रयातारिवकः; तयाप्यता-रिवकार्यविषयस्वात् केशोणुकाविकार्यक्षयः सित्ते व संस्यः । म्या कर्षः-स स्याणुत्वलकास्यः; पुरुवरव-लकास्यः, उत्तर्यवा । यदि स्याणुत्वलकास्यः; तत्र तारिवकाऽतारिवकश्यः पूर्ववद्दोवः । सच पुरुवरवन्तकास्यः, तत्राप्ययमेव वोषः । अयोभवम् ; तयाप्यप्रस्य तारिवकश्याःतारिवकत्वयोः स एव दोषः । प्रयोकस्य तारिवकत्वयमः स्यातारिवकत्वम्यः । स्यापि तद्विषयं क्षात्रं तत्र त्राप्यस्य तारिवकत्वपत्यस्यातारिवकत्वम्यस्य तारिवकत्वम्यस्य तारिवकत्वयमः स्यात्यस्य ते। स्यापि तद्विषयं क्षात्रं तत्र त्राप्यस्य त्रार्वे । तत्र स्वयमे घटते । त्राप्यस्य विस्ववस्यापि स्मतिममोष्यवस्यमेनाध्यवस्यते ।

बताइये कि संशय ज्ञानमें क्या भलकता है धर्म या धर्मी? यदि धर्मी भलकता है तो वह सत्य है कि असत्य है ? सत्य है ऐसा कहो तो उस सत्य धर्मी को ग्रहण करने-वाले ज्ञानमें संशयपना कैसे ? उसने तो सत्य वस्तुको जाना है ? जैसे कि हाथमें रखी हुई वस्तुका ज्ञान सत्य होता है ।

यदि उस घर्षीको असत्य मानो तो असत् को जानने वाले केशोण्ड्क जानकी तरह संसय तो आंतिरूप हुआ ? यदि दूसरा पक्ष माना जाय कि संशयकानमें धर्म असकता है, तब प्रश्न होता है कि वह धर्म क्या पुरुषत्वरूप है, अथवा स्थाणृत्वरूप है, अथवा उभयरूप है? यदि स्थाणृत्वरूप है तो पुनः प्रश्न उठेगा कि सत है अथवा असकत है? दोनों में पूर्वोक्त दोष आवेंगे! पुरुषत्व घर्म में तथा उभयरूप घर्ममें भी वही दोष आते हैं, अर्थात् संशयकान में स्थाणृत्व, पुरुषत्व अथवा उभयरूपत्व अलेंगे, उनमें हम वही बात पूर्छेंगे कि वह स्थाणृत्वादि सत है या असत ? सत है तो सत वस्तु बतलाने वाला ज्ञान भूठ कैसे? और यदि वह स्थाणृत्व धर्म असत है तो वह ज्ञान आंतिरूप ही रहा ? यदि कहें शौर पक एक धर्म स्थाणृत्व सित है और एक पुरुषत्व प्रसत्त है, तब वह एक ही ज्ञाव कि एक धर्म स्थाणृत्व सित है और एक पुरुषत्व प्रसत्त है, तब वह एक ही ज्ञाव कि एक धर्म स्थाणृत्व सित है दो यदि कहा जाय कि संशयर्म सित्रिय पदार्थ ही अतनकता है तो उस पदार्थ में अनलकता है तो उस पदार्थ में मन नहीं है। विषयंय नामका भी कोई ज्ञान नहीं है वयोंकि विषयंयको स्मृति प्रमोपादि रूप माना है अतः उसकी कोई स्थिति नहीं है।

जैन — यह तत्वोपप्लव वादीका कथन असमीचीन है, क्योंकि संशय तो प्रत्येक प्राणीको चलित प्रतिभास रूपसे झपने झापमें ही भलकता है। संसयका विषय इत्यप्यसमीचीनम्; यदः संवयः सर्वप्राणिनां चिलवश्वितप्याःसकत्वेन स्वात्मसवेध । स
धर्मिववयो वास्तु धर्मविदयो वा वात्त्विकावात्त्विकार्यविदयो वा किमेभिविकत्येरस्य वालाग्रमणि
सण्डियतुं शक्यते ? प्रत्यक्षसिद्धस्याप्यधेत्वरूपस्यायद्भवे सुखदुःश्वादेरप्यपद्भवः श्यात् । कर्षं च 'वर्षि-विवयो धर्मिक्वपो चा' इत्यादि जल्लेहेकुरूपंचधाविधि) कष्ठप्याय संस्कं निराकूर्वात् न वेदस्वस्यः ?
किंक्, त्यादककारणाभावात्तीयस्य तिरासः, प्रसाधारस्य स्वपावात्, विवयाभावाद्वा ? तत्राधः
यक्षोऽञ्चुक्तः; तदुत्यादककारस्य स्वप्रदावात्, स ह्याहितसंस्कारस्य प्रतिपत्तुः समागाश्वानावसीयकमान्युपत्रसम्मते निश्यायकमानेवये सस्युत्यवते । ससाधारस्य स्वप्याविद्यः, स्वानात्वसीयक्षयः स्वपादायस्य स्वप्यसाधारस्य स्वप्यस्व स्वप्यस्व स्वप्यावात्वस्य स्वप्यस्य स्वप्यस्य स्वप्यस्य स्वप्यस्य स्वप्यावायस्य विवयमान्यस्य विद्यस्य स्वप्यावात् वाऽनव्यातिस्य वृद्धव्यत्वस्य स्वप्यवात्व ।

चाहे धर्म हो चाहे धर्मी, सत हो चाहे असतं; इतने विकल्पोंसे संशयका बालाग्र भी खण्डित नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार आप प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुका भी अभाव करने लगोने तो सुख द:खादिका भी अभाव करना चाहिये ? आध्वयं की बात है कि आप प्रभाकर स्वय ही इस संवयका विषय धर्म है कि धर्मी, सत है कि धरत ? इस प्रकार के संशयरूपी भूलेमें भूल रहे हो और फिर भी उसीका निराकरण करते हो ? सो अस्वस्य हो नया ? कि च आप उत्पादक कारणका अभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं या उसमें असाधारण रूपका प्रभाव होनेसे, प्रथवा विषयका प्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं ? प्रथम पक्ष अयुक्त है, देखी ! संशयका उत्पादक कारए। मीजद है। किस कारणसे संशय पैदा होता है भी बताते हैं-प्राप्त किया है स्थाणत्व ग्रीर पूरुषत्वके संस्कारको जिसने ऐसा व्यक्ति जब ग्रसमान विशेष धर्म जो मस्तक, हस्तादिक है तथा वक्र, कोटरत्वादि है उसका प्रत्यक्ष तो नहीं कर रहा और समान धर्म जो ऊर्ध्वता ( ऊंचाई ) है उसको देख रहा है तब उस व्यक्तिको अंतरंगमें मिथ्यात्वके उदय होनेपर संशय ज्ञान पैदा होता है। संशयमें असाधारण स्वरूपका श्रमाव भी नहीं है, देखो ! चलित प्रतिमास होना यही संशयका श्रमाधारण स्वरूप है। विषयका अभाव भी दूरसे ही समाप्त होता है स्थाणुत्व विशिष्टसे अथवा पुरुष विशिष्टसे जिसका प्रवधारण नहीं हुमा है ऐसा ऊर्ध्वता सामान्य ही संशयका विषय माना गया है, भौर वह मौजूद ही है। संशयकी सिद्धिसे विपर्ययकी भी सिद्धि होती है, क्योंकि उसको उत्पादक सामग्री भी मौजद है।

#### संशयस्वरूपसिद्धि प्रकरण समाप्त \*

## विपर्ययज्ञाने श्रख्यात्यादिविचारः

एतेन विपर्वयत्तिराक्षोपि निराकृतः । तत्राप्युत्पादककारखादेः सद्भावाविषेवात् । किंव, सर्व विपर्वयोज्ञस्यातिम्, श्रवत्स्यातिम्, वसिद्धार्षस्यातिम्, धात्मस्यातिम्, सदसस्वाद्यान्वं बनीयार्षस्यातिम्, विपरीतार्थस्यातिम्, स्मृतिप्रमोवं वामित्र त्यनिरात्रियेत प्रकारान्तराज्यस्यवात् ?

श्रस्थाति चेत्; तथा हि-जलावशायिनि ज्ञाने तावज्ञ जलसत्तालम्बनीश्रुतास्ति श्रश्नान्तस्वप्र-सञ्जात् । जलाशायस्त्वत्र न प्रतिश्वास्येव; तिश्विषपरत्वेनास्य प्रवृत्तेः । श्रत एव मरीचयोऽपि नालस्व-नम्;तत्त्वे वा तद्वहृत्यस्थाश्रान्तत्वश्रसञ्जः । तोवाकारेत्य मरीचिग्रहृत्यानस्ययमुक्तम्; तदस्यस्वात् । न सनु वटाकारेत्य तदस्यस्य यटावेशं हृत्यं दृष्टम् । ततो निरासम्बनं जलाविविषयेयक्षानम्; इत्यस्यविचा-

धव हम जैन विषयंय ज्ञानको धनेक तरहसे विपरीत मानने वाले चार्वाक, सौत्रान्तिक धादिसे विपर्ययका स्वरूप पृछते हैं कि क्या विपर्यय ज्ञान अक्याति रूप है [ चार्वाक के प्रति ] ध्रथवा ध्रसतस्यातिरूप है [ सौत्रान्तिक माध्यमिकके प्रति ] या आस्मात्रस्यातिरूप है [ सौत्रान्तिक माध्यमिकके प्रति ] या आस्मात्रस्यातिरूप है [ सिक्ष्म, वेदान्ती, मास्करीयके प्रति ] या आस्मात्रस्यातिरूप है [ सौत्रान्वाद्वेत्वारी-योगाचारके प्रति ] या सत्य स्वस्पत्र स्वराद्वेत, मायावारीके प्रति ] या विपरीतार्थ स्वाति रूप है [ नैवायिक, वेदोविक, भाट्ट, वैभाविक के श्रति ] या स्पृति प्रभोव रूप है ? [ प्रभाकरके प्रति ] इतनी मान्यतार्थोंको लेकर विपर्यय ज्ञानका लख्यन किया सा सकता है, प्रन्य कोई खप्यनका प्रकार नहीं है। प्रथम पत्र प्रस्थातिरूप है, इस संबंधमें चार्वाक कहता है कि मरीविकामें आयमान जल ज्ञानमें जलकी सत्ताका तो व्यवसंवन है नहीं, यदि होता तो वह ज्ञान सत्य कहलाता, इसी तरह जलामाव भी नहीं है, स्योंकि ऐसा प्रतीत कहां है ? वहां तो "जल है" ऐसी विधिरूपसे उस ज्ञानकी प्रवृत्ति हो रही है, तथा इसी कारएसे मरीविकामी जब ज्ञानका विषय नहीं है, यदि

रितरमस्त्रीयम्; विशेषतो ब्यपदेशामावप्रसङ्गात् । यत्र हि न किश्विदिप प्रतिभाति तत्केन विशेषेण् जनज्ञानं रचतज्ञानमिति वा व्यपदिष्येत ?भ्रान्तिसुवृक्षावश्ययोरविशेषश्रसङ्गश्च । न ह्यत्र प्रतिभासमाना-वैध्यतिरेकेगुान्योऽस्ति विशेषः । प्रतिभासमानश्च तच्जानस्यानम्बनमित्युच्यते । तम्रास्यातिरेव विषयेयः ।

सरयमेतत्; तथापि प्रतिभासमानोऽर्थः सब्रूपो विचार्यमाको नास्तीत्यसस्व्यातिरेवासौ । कुक्ति-काशकले हि न कुक्तिकादिप्रतिभासः, कि तर्हि ? रजतप्रतिभासः । स च रजताकारस्तत्र नास्तीति ;

उस ज्ञानका विषय वह होती तो सत्य विषयको ग्रहण करनेके कारण विपर्ययज्ञान सत्य हो जाता । यदि कहो कि जलाकाररूपसे अर्थात् जलरूपसे मरीचिका ग्रहण होता है इसलिये वह ज्ञान सत्य नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जलसे वह मरीचि भिन्न है, अर्थात् जलाकार रूपसे परिएत ज्ञान मरीचिका से भिन्न है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि घटाकार परिणत ज्ञान अन्य पट ग्रादि का ग्रहण करने वाला होता हो। अंतमें यही निष्कर्ष निकलता है कि यह विपर्यय ज्ञान बिल्कुल निरालंब है [विषय रहित है]।

जैन—यह कथन अविचार रूप है, नयों कि यदि विपर्यय ज्ञान निरालंब होता तो उसमें 'यह विपर्यय ज्ञान है' ऐसा विशेष व्यपदेश (नाम) होता है वह नहीं होता । जिस ज्ञानमें कुछ भी नहीं फलकता है तो फिर किस विशेषण द्वारा यह रजत ज्ञान है या जल ज्ञान है इत्यादि रूपसे उसका कथन कैसे हो सकता है ? तथा घांत धौर निद्रित इन दोनों धनस्थाधों में, विपर्यय ज्ञानके निरालंब मानने पर कुछ भेद नहीं रहेगा। जैसे—घ्रांत ज्ञानमें प्रतिभासमान अर्थको छोड़कर और कोई विशेषता नहीं है, उसी प्रकार विपर्यय ज्ञानको अस्थाति रूप [कुछ भी नहीं कह सकना रूप ] नहीं मानना चाहिये।

भावार्थ — चार्वाक विषयंय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा कहता है, इस पर ग्राचार्य समभ्यति हैं कि विषयंयका विषय अख्याति ग्रयांत् मात्र ग्रभाव स्व-रूप है तो उस विषयीत ज्ञानके रजतज्ञान, जलज्ञान, इत्यादि भेद कैसे हो सकते ? ग्रयांत् नहीं हो सकते हैं। विषयंय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा माननेसे दूसरा दोष यह भी ग्राता है कि ज्ञान्त भीर सुष्ठावस्थामें कोई ग्रन्तर नहीं रह जाता

तदयुक्तम् ; इत्यवरा । कस्मात् ? प्रसतः खपुष्पादिवस्प्रतिषासासम्भवात् । भ्रात्मवैविश्या-भावप्रसङ्ग्रमः न ह्यस्त्व्यातिवादिनोऽर्थयतं ज्ञानगर्तं वा वैचित्र्यमस्ति बेनानेकप्रकारा भ्रान्तिः स्यात् । तस्मारप्रमास्प्रसिद्धः एवार्षो विचित्रस्तत् प्रतिपाति । न चास्य विचार्यमास्स्यस्यस्यस्य प्रतिविद्यातिक्ष्यात्रस्य प्रतीतिव्यतिरेकेसाऽन्यस्यासम्भवात् । प्रतीत्यवाधितत्वाषः करतलादेरपि हि प्रतिभासवलेनैव सरवम्, स च प्रतिभासोऽन्यशाप्यस्ति । यदायुत्तरकालं तथा सोऽर्थो नास्ति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा तावद-

है क्योंकि स्वप्नावस्थाके ज्ञानमें भलके हुए पदार्थ जिस प्रकार धवास्तविक हैं, इसी प्रकार विपर्यय ज्ञानमें झलका हुआ पदार्थ भी धापकी धान्यतानुसार घ्रवास्तविक है, घतः इन दोनों अवस्थाओंमें अंतरका धभाव नहीं हो इसके लिये ऐसा मानना चाहिये कि भ्रान्तज्ञानभी निविषय नहीं है।

माध्यसिक---वाप जैनने ठीक कहा है किन्तु एक बात यह है कि विपयंय ज्ञानमें प्रतिभासमान सर्थका जब विचार किया जाता है तब वह सद्दूप नहीं है किन्तु असदूप है ऐसा ही दिखायो देता है। अतः विपयंय ज्ञानका विषय असत स्थातिरूप-नास्तिरूप ही मानना चाहिये। सीपके टुकड़ेमें सीप आदिका प्रतिभास तो होता नहीं, प्रतिभास तो रजतका होता है किन्तु रजत ( बांदी ) वहां सत रूपसे है नहीं।

सांख्य — माध्यमिकका यह कथन अयुक्त है, क्योंकि विपयंय ज्ञानका विषय असत होता तो आकाशके फूल के समान उसे प्रतिभासित नहीं होना चाहिये, तथा भ्रान्तिकी विविश्वता अर्थात् अनेक तरहका भूम भी नहीं होना चाहिये, कारण कि असत स्थातिको माननेवाले आपके यहां पदार्थोंकी विभिन्नता तथा ज्ञानोंकी विचित्रता मानी नहीं गई है कि जिससे अनेक प्रकारको भ्रान्ति हो सके। इसीलिए तो प्रमाण प्रसिद्ध ही पदार्थं विचित्र रूपसे अर्थात् विपयंय रूपसे भ्रान्त ज्ञानमें प्रतीत होता है ऐसा हम मानते हैं। इस ज्ञानके विषय जो सीप आदि हैं उनका विचार करे तो उनमें असत माने नहीं मानुम होता है, क्योंकि प्रतीति रूप ही विचार होता है, प्रतीतिसे न्यारा कोई विचार है नहीं, अतः इस ज्ञानका विचय प्रतीतिसे अवाधित होता होते के रूप असत्वरूप नहीं है। हाथमें रखी हुई बस्तुका भी प्रतिभासके बलसे ही सत्व ज्ञाना जाता है, वह प्रतिभास विपयंय ज्ञानमें है ही। यद्यपि उत्तर कालमें वह प्रतिभासित प्रवाधे वैसा विवाई नहीं देता अर्थात जैसा प्रतिभासित हुआ वैसा प्रतीत नहीं होता तो भी जब तक प्रतिभासित होता है तब तक तो वह है ही। यदि ऐसा नहीं माने तो विजली

स्त्येव, प्रन्यथा विख्दादेरपि सस्वसिद्धिनं स्वात् । तस्मात्प्रसिद्धार्थस्यातिरेव गुक्ता;

इत्यप्यसाम्प्रतम्; यथावस्थितार्थगृहीतित्वाविशेषे हि आन्ताऽआन्तव्यवहाराभावः स्यात् । प्रापं चौत्तरकालमुदकादेरमावेऽपि तश्चिह्नस्य भूत्निग्यतादेरमतम्भः स्यात् । न सल् विद्युदादेवदुदका-देरप्याशुभावी निरन्ययो विनाकाः वश्चिदुपतम्मते । सर्वतद्वेशकटहणामविद्यादेनोपलम्भभ्भ विद्यु-दादिवदेव स्यात् । वाभ्यवाधकभावभ्र न प्राप्नोतिः, सर्वज्ञानामवित्यार्थविषयत्वाविशेषात् ।

आदिका भी स्रसत्य मानना होगा, क्योंकि वह भी उत्तर कालमें प्रतीत नहीं होती है, इसिलये विपयंय जानका मतलब प्रसिद्धार्थं ख्याति ही करना चाहिये ! श्रयीत् विपयंय ज्ञानका भतिका के वह प्रतिभासमान होनेसे सत्यभूत है ऐसा मानना चाहिये ।

जैन-यह कथन भी धयुक्त है, यदि ऐसा माना जाय अर्थात् सभी जानोंकी यथावस्थित पदार्थका ग्राहक माना जाय तब तो भ्रान्त भीर भ्रभान्त ज्ञानका जो व्यवहार देखा जाता है वह समाप्त हो जायगा । दूसरी बात यह है कि तमने कहा कि जब तक वह जान | सीपमें चांदीका प्रतिभासरूप विपरीत जान | उत्तर कालमें बाधित नहीं होता तब तक उस विषयंगका विषय सत्य ही है ? सो यदि ऐसी बात है तो मरीचिकामें जलका ज्ञान होने पर पीछे उत्तर कालमें जलका समाव भले ही हो जाय किन्त उसके चिह्न स्वरूप जमीनका गीला रहना भादि कुछ तो दिखायी देना चाहिये ? जलका स्वभाव विजलीके समान तत्काल समूल नष्ट होनेका तो है नहीं. तथा सभी व्यक्तियोंको उस मरीचिकामें विवा विवादके जलकी उपलब्धि होनी चाहिये? जैसे कि बिजली सबको दिखती है ? तथा उस मरीचि ज्ञानमें पीछे जो बाध्य-बाधकपना आता है वह भी नहीं आवा चाहिये ? क्योंकि आपकी मान्यतानसार सभी ज्ञान समान रूपसे सत्य विषयको ही जानने वाले माने गये हैं। भावार्थ-विषयंय ज्ञानका विषय क्या है ? इस पर विचार चल रहा है, माध्यमिक बौद्धते विपर्धंय ज्ञानका विषय नास्तिरूप सिद्ध करना चाहा तब बीचमें ही सांख्यने अपना मन्तव्य प्रदक्षित करते हुए कहा कि विषयंय ज्ञानका विषय बिल्कुल सत्य-मौजद पदार्थ ही है, जैसे कि सत्य ज्ञानोंका विषय वर्तमानमें मौजूद रहता है अन्तर इतना ही है कि उत्तर कालमें वह प्रतीत नहीं होता [तिरोभाव होनेसे ] है। आचायंने समभाया है कि विपर्वेय शानका विषय ससत् ख्याति की तरह प्रसिद्धार्थ ख्यातिरूप भी नहीं है अर्थात् इस ज्ञानका विषय सबूप भी नहीं है। यदि कहा जाय कि इस ज्ञानका यदप्युच्यते-ज्ञानस्येवायमाकारोऽनाद्यविद्योपस्ववसामध्याद्वहिरिव प्रतिभासते । यनादिवि-चित्रवासनाश्च कमविपाकवत्यः पुंसां सन्ति तेनानेकाकाराणि ज्ञानानि स्वाकारमात्रसंवेद्यानि कमेण भवन्तीत्यात्मस्यातिरेवेति; तदप्युक्तिमात्रम्; यतः स्वात्ममात्रसंवित्तिनिष्ठत्वे भवीकारत्वे च ज्ञान-स्यात्मस्यातिः सिद्धये त । न च तत्सिद्धम्, उत्तरत्रोभयस्यापि प्रतिवेधात् । सर्वज्ञानानां स्वाकारस्राहित्वे च भ्रान्ताऽभ्रान्तविवेको बाध्यवाषकभावस्य न प्राप्नोति, तत्र व्यभिचाराभावाविद्यात् । स्वात्म-

विषय तो विजली की तरह उत्तर कालमें नष्ट होता है सो यह कथन गलत है, सभी पदार्थ विजली की तरह तरकाल विलीन नहीं होते हैं। मतः सांख्यने विपर्यय ज्ञानका विषय सत्यभूत माना है वह ठीक नहीं है।

विज्ञानाह तेवादी — सीपादिमें रजतादिका जो प्रतिमासरूप विपर्यय ज्ञान है वह मात्र ज्ञानका ही धाकार है, किन्तु मनादि कालीन मविद्याके कारण ज्ञानसे बाहर हुए के समान प्रतीत होता है। मनादि अविद्याकी जो वासनायें हैं वे पुरुषों में कम-कमसे प्रगट होती हैं, इस कारण स्वाकार मात्रसे जिनका संवेदन होता है वे ज्ञान कमझः प्रनेक माकारवाले होते हैं मर्यात् ग्राह्म-प्राहक रूपमें उद्भूत होते हैं। मतः विपर्ययमें आत्मरूपात अर्थात् ज्ञानका ही माकार है, बाह्य वस्तुका नहीं क्योंकि ज्ञानके सिवाय बाह्य वस्तु है नहीं?

जैन—यह कथन भी अयुक्त है, ज्ञान अपनेमें ही निष्ठ है और वहीं अर्थाकार होता है यह बात सिद्ध होनेपर ही इस विषयंय ज्ञानकी आत्मस्याति रूपसे
सिद्धि होगी. किन्तु ये दोनों अर्थात् ज्ञानमें अपना ही आकार है तथा बह खुद ही
बाह्य पदार्थों के आकारों को धारण करता है ये दोनों बातें ही सिद्ध नहीं हैं, क्यों कि
आये इन दोनों बातों का खण्डन होनेवाला है। यदि सारे ही ज्ञान अपना आकार आव
सहण करते हैं तो समस्त ज्ञानों का यह आन्त ज्ञान है, और यह अञ्चान्त है, ऐसा
विवेक और बाध्य-वाधकशाव बनेगा ही नहीं, क्यों कि ज्ञानों का प्रपेत स्वरूप मात्रमें
तो कोई व्यक्तिया होता नहीं, अर्थात् आत्मस्वरूपके ज्ञानेकी अपेका समस्त आताव
नामकी कोई वस्तु नहीं है, तो फिर एजत संवेदन द्वारा वह रजत रूप प्राकार सुख
संवेदनके समान अन्तर ही प्रतीतिमें आयेगा, बाहर्से स्थित होने रूपसे प्रतीतिमें नहीं
आयेगा। तथा जाननेवाला व्यक्ति भी उस पदार्थकी सहण्य करने के लिये प्रवृत्ति क्यों

स्थितत्वेन रजताधाकारस्य संवेदनेन व सुलाधाकारबद्दबहित्तंवा प्रतीतिर्न स्थात् । प्रतिपत्ता च तबुपादानार्वं न प्रवर्तेत, श्रवहिद्वाऽस्विरायेन प्रवृत्यविषयस्थात् । श्रवाविद्योपप्लववधादविद्विह्-स्थिरत्वेताध्यवसायः; कथमेर्वं विपरीतस्थातिरेव नेष्टा, ज्ञानादिप्रप्रस्यास्थिरस्य जार्थाकारस्या स्थवाध्यवसायास्थुरगमादिति ?

यबोज्यते-न ज्ञानस्य विषय उपवेक्षगम्योऽनुमानसाध्यो वा येन विपरीतोऽर्थः कल्यतः । कि तिहि ? यो यस्मिन् ज्ञाने प्रतिभाति स तस्य विषय इत्युच्यते । जलादिज्ञाने च जलावर्थं एव प्रतिभाति न तिद्वपरीतः, जलादिज्ञानक्यपवेकाभावप्रतङ्कात् स च जलावर्थः सन्न भवति ; तद्बुद्धे रभ्रान्तस्य-प्रसङ्कात् । नाप्यसन् ; जप्य-स्वाद्यं क्ष्यान्तस्य । नाप्यसन् ; जप्य-स्वाद्यं क्ष्यान्तस्य । नाप्यसन् ; जप्य-दोषानुषङ्कात्, सदसत्योर्थे कार्यनासस्य । तस्याद्यं बुद्धसन्दिष्तिऽर्थः सन्देनासस्येनाय्येन वा धर्मा-

करेगा ? क्योंकि ज्ञानके ग्रन्थर ही तो वह ग्राकार ( वस्तु ) है ? तथा वह श्राकार ज्ञानके मस्थिर होनेसे अस्थिर है, अतः उसमें उठाना, रखना ग्राविरूप ज्ञाता मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है वह कैसे होगी ? श्रायांत्र नहीं हो सकती। तुम कहो कि अनादि श्राविश्वाके कारण उस ज्ञानाकारको बाहरी वस्तुरूपसे एवं स्थिर रूपसे प्रमुखब होता है, सो ऐसा मानवेसे तो विपरीतार्थ स्थाति हुन तुम्हार द्वारा मान्य हुई ? क्योंकि ज्ञानसे प्रमिन्न अस्थित (क्षणिक) भीर बाहरमें स्थित रूपसे अध्यवसाय हुन्ना, सो ऐसा मान्य सात्र किया हुन्ना, सो ऐसा मान्य कार्यस्थाय हुन्ना, सो ऐसा मान्यसाय ही तो विपरीतार्थ स्थाति है भीर हुने प्रापने मान किया है ?

शंकर मतवाले कहते हैं कि इस विषयंय ज्ञानका जो विषय है वह उपदेश नम्य या अनुमान गम्य तो है नहीं, जिससे कि उसको जैन लोग विपरोत मानते हैं, बात तो यह है कि जो जिस जानमें अलकता है वह उसीका विषय माना जाता है। जलादिक ज्ञानमें जलादिक ही प्रतीत होते हैं इससे विपरीत और कोई नहीं। यदि दूसरा विषय होता तो ''जलका ज्ञान'' यह नाम कैसे जाता ? वह जलादि विषय सत्त तो है नहीं यदि होता तो उसको जाननेवाला ज्ञाब सत्य हो जाता, तथा उस विपयंस्तानविवय सस्त तो नहीं हैं, क्योंकि असत होता तो वह आकाशके युष्प की तरह प्रतिभासित नहीं होता। सत—प्रसत दोनों रूप मानों तो दोनों प्रसके प्रदत्त दूषण प्रायं। तथा सत असतक ज्ञातास्य यी नहीं है। इसलिए यह दुद्धिक ज्ञारा प्रहण किया गया जो विषय है वह सत—प्रसत दोनों रूप मानों तो दोनों प्रसके प्रदत्त दूषण प्रायं। तथा सत असतक ज्ञातास्य यी नहीं है। इसलिए यह दुद्धिक ज्ञारा प्रहण किया गया जो विषय है वह सत—प्रसत प्रादि किसी भी स्वभावसे कहा वहीं जा सकता, अतः यह ज्ञान तो प्रनिवंचनीयार्थ स्थात रूप है देखा मानना चाहिये ?

स्तरेश-निर्वेशनु न शक्यत इत्यनिर्वचनीयार्थस्थातिः सिद्धाः इत्यपि मनोरचमात्रम्; प्रद्वैतसिद्धौ होतसिद्धस्येत्, तबाद्वैतं निराकरिष्यामः । वबोक्तम्-न ज्ञानस्य निषय व्यवेशनम्य इत्यादिः तद्भवतान्तेव प्राप्तम् । त्यादि । व्यवेशकालस्थानः सदास्यक्रवेशेव सलाह्याः अति । तद्भवतान्त्रम् प्रति । तद्भवतान्त्रम् प्रति । तद्भवत्यानेव स्वाप्तम् स्वाप्तम् अति । तद्भवत्यानेव स्वाप्तम् स्वाप्तम् । त्याद्वे प्रति वास-प्रवृत्ते । प्रति विवार्यम् । त्रव्याद्वे । त्याद्वे । तद्भवत्यादि । प्रति विवार्यम् । त्याद्वे । त्याद्वे । त्याद्वे । त्याप्ति । त्याद्वे । त्याप्ति । त्याव्यते । त्याप्ति । त्याव्यते । त्याप्ति । त्याव्यते । त्याव्यते । त्याव्यते । त्रव्याव्यति । त्याव्यते । त्याव्यते । त्याव्यति । त्याव्यते । त्याव्यते । त्याव्यते । त्याव्यते । त्याव्यते । त्याव्यते । त्याव्यत्वयाविष्यत्वाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वविष्याविष्यत्वयाविष्याविष्यत्वविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्याविष्यत्वाविष्यत्वयाविष्यत्वयाविष्यत्वविष्याविष्यत्वयाविष्यत्वविष्यत्वयाविष्यत्वविष्याविष्यत्वयाविष्यत्वविषयाविष्यत्वविषयत्वविष्यत्वविष्यत्वविषयत्वविष्यत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्वविषयत्व

जैन— यह वर्णन भी मनोरथ मात्र है, जब अद्वेतपना सिंख हो तब यह कथन भी ठीक हो किन्तु हम तो उस अद्वेतका आगे निराकरण करनेवाले हैं। आपने कहा कि झानका विषय उपदेशगम्य नहीं इत्यादि, सो यह दोष तो आपको ही लगेगा, देखिये! जलके आन्त जानमें जलादि पदार्थ फलकता है वह नियत देश, काल, स्वभाववाला है, अर्थात् सामने एक निश्चित् स्थान पर और वर्त्तमान समयवाला है तथा सत रूपसे प्रतीतिमें आता है; उसको प्रहण करनेके इच्छुक व्यक्तिको वहीं पर प्रवृत्ति भी देखी जाती है, ऐसी हानतमें उसे अनिवंबनीय कहे माने ? अनिवंबनीयतामें इसतरहका प्रतिभास तथा प्रवृत्ति नहीं होती। तुम कहो कि इसकी सत—असत रूपसे दिवार करने पर तत्तु इपसे प्रतीति नहीं होती है, इसलिये हम लोग इसे अनिवंबनीय कहते हैं, न कि आनित के समय अनिवंबनीय फलकता है? सो ऐसा मानते हो तब तो उस जानको अन्यथा प्रतिभासरूप होनेसे विपरीतस्थाति इप हो सों नहीं कहते हो ?

ग्रंका—"यह विपरीत है" ऐसा प्रतिभास न होनेके कारएा इसे विपरीतार्थं स्थाति रूप भी नहीं मान∵सकते ?

समाधान—हम जैन भी ऐसा नहीं कहते हैं कि "यह विपरीत पदार्थ है" इस तरहके कथनको विपरीतार्थ कहते हैं। तुम पूछो कि विपरीतार्थ क्यांति किसे कहना? सो बनाते हैं—पुरुषसे विपरीत जो पदार्थ स्थाणु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी क्यांति ही विपरीतार्थ क्यांति कहलाती है।

श्रंका—पुरुषको फलकानेवाला जो ज्ञान है उसमें स्थाणुका प्रतिभास तो है नहीं थत: उसको पुरुषको फलकानेवाले ज्ञानका विषय मानना श्रयुक्त है, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था हो जायगी धर्यात् घट-पट आदि पदार्थीको प्रतिभासित करनेवाले ज्ञानोंमें नहीं प्रतिभासित हुए पुरुषका विषयंय मानना बढ़ेगा ?

नतु विपरीतस्थातिरपि प्रतिभावविषोणान् गुक्ति । क एवमाह्-'विपरीतोऽपामकः' इति स्थातिः? किं तर्हि ? पृश्वविपरीते स्थालो 'पुरुषोऽपम्' इति स्थातिविपरीतस्थातिः । नतु पुरुषाव-भाविनि ज्ञाने स्थालोरप्रतिभावणानस्य विषयत्वमयुक्तं सर्वेत्राध्यव्यवस्थाप्रसङ्कात्ं, तदयुक्तम्; यतः स्थालुरेवात्र ज्ञाने तद्रूपस्थानवयारलावधनीविषशाच पुरुषाधाकारेलाध्यवकीयते'। बाधोत्तरकार्वे हि प्रतिसन्यतः स्थालुरयं भे 'पुरुषः' इत्येवं प्रतिभात इति, कथमेव' विपर्ययनिशक्तः तस्या एव तद्रूप-

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्थाणु ही उस विषयंय ज्ञानमें उसके स्वरूपका ध्रवधारण न होनेसे काच कामलादि दोषके प्रभावसे पुरुषाकार रूप प्रतीत होता है, पीछे उत्तर कालमें वाधित होता है कि यह तो स्थाणु [ठूट] है मेरे को पुरुष रूपसे मालुम पढ़ा था इत्यादि । इसलिये इस ज्ञानको विपरीतपना कैसे नहीं? है ही, यही तो विपरीतायं स्थाति है। मतलब जैन दार्श्वनिकोंने विपयंय ज्ञानको विपरीत विषय बाला माना है, विपयंय ज्ञानको लक्षण यही है कि दूरवर्सी होने बादि के कारण स्थाणु और पुरुषाक के कुंछ समान धर्मोंको लेकर स्थाणुमें पुरुषाकारका प्रतिकास होना । इसीतरह सीपमें चांदीका भान, मरीचिकामें जलकी प्रतीति, रस्सीमें सपंका ज्ञान ये सभी विपयंय ज्ञान हैं। प्रभाकर मतने माना गया जो स्पृति प्रमोष है उसके द्वारा इस विपयंय ज्ञानको सण्डन होना ध्रशक्य है, क्योंकि स्पृति प्रमोष ही प्रसिद्ध है।

भावार्ष: - मंकर मतवाले विषयं आनको सदसत् - अनिवंचनीयायं स्थाति रूप मानते हैं, उनका कहना है कि विषयं आनके विषयको असत नहीं कह सकते, क्योंकि उसका प्रतिभास होता है, तथा सत भी नहीं कह सकते क्योंकि उस जानमें आगे जाकर बाधा आती है। मंकर मतवालेको विज्ञानाई तवादी ने कहा था कि विषयं जानका विषय आत्म स्थाति है धर्यात् जानका ही आकार है। विषयं हो चाहे और कोई ज्ञान हो, सभी आनों में अपना ही आकार रहता है, व्योंकि जानका छोड़कर दूसरा पदार्थ ही नहीं है। जनादि अविदाव के कारण बाहर में प्रतेक आकार या पदार्थ ही नहीं है। जनावायंने विज्ञानाई तवादीको इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि सभी आपका विज्ञानाई ते विज्ञान ही है। अनिवंचवीयार्थ स्थाति अविदाय जान मानना असिद्ध है। अनिवंचवीयार्थ स्थाति भी असत्य है, क्योंकि यदि विषयं ज्ञानका विषयं अनिवंचनीय [ वचन के द्वारा नहीं कह सकना ] होता तो "इदं जलं" यह जल है, इत्यादि प्रतिभास तथा तवनु-

स्वादिति ? स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमेन तु विपर्येवप्रत्याख्यानमयुक्तम्; तस्यासिडक्पत्वात् ।

सार प्रवृत्ति नहीं होती, बतः अनिर्वेचनीयार्थं स्थाति भी घसत्य है। विपर्यय ज्ञानका विषय विपरीत स्थाति ही है, धर्मात् पुरुषसे विपरीत जो स्थागु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी भलक बाना विपर्यय ज्ञान है, इस ज्ञानका विषय स्थाणु ही है किन्तु उसका ध्रवधारण नहीं होनेसे पुरुषका आकार प्रतीत होता है।

# विपर्ययज्ञान प्रख्यात्याविविचार समाप्त #

## स्मृतिप्रमोषविचारः

\*\*\*\*

ननु शुक्तिकायाम् 'इदं रजतम्' इति प्रतिभासो विषयैयः, न नासी विज्ञायैमाएो। घटते । नहिं 'इदं रजतम्' इत्येकमेवेद ज्ञानं कारएगाम।वात्; तथाहि-न दोवैभ्रश्नुरादीनां सक्तेः प्रतिबन्धः क्रियते, कार्योनुत्तत्तिप्रश्नकृत् । न हिं दुष्ट। यवा विषरीतं कार्यगाविर्णावयन्ति । मत एव प्रव्वंतोऽपि । किन्ध, ''सम्बद्धं वर्तमान च गृह्यते चश्चरादिना" । [ मी० भ्लो० प्रस्थक्ष० श्लो० ८४ ] रजतस्य जासम्बद्ध-

प्रभाकर—सीपमें "यह रबत है" इसप्रकारका प्रतिभास होना विषयंय ज्ञान कहलाता है, किन्तु इसपर विचार करे तो घटित नहीं होता, "यह रजत है" इस प्रकारका जो ज्ञान है वह एक नहीं है क्योंकि ऐसा एकत्वक्ष्मसे प्रतिभास होनेने कोई कारए नहीं विखता है। चलु मादि इन्वियोंकी शक्तिका [काच कामलादि] दोषों द्वारा प्रतिबन्ध होता नहीं, यदि होता तो उनसे देखने म्रादि रूप कार्य जो "यह चांदी है" इत्यादिरूप उत्पन्न नहीं हो पाते, क्या जो नामा धान्य खराब होनेपर भी विपरीत कार्य जो मेहूं मादिक मंजुरोंको उत्पन्न करेंगे ? अर्थात् नहीं करेंगे। विशेषार्थ—जैन दार्शनिक विपर्यंय ज्ञान होना मानते हैं वह किन नहीं है, क्योंकि ज्ञानमें विपरीतता कोई भी कारण दिखायी नहीं देता है। चलु मादि इन्द्रियोंके सदोध होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाय सो भी बात बनती नहीं, दोध तो कारणोंकी [इन्द्रियोंके ] शक्ति नष्ट करते हैं न कि विपरीत ज्ञानको पैदा करते हैं। देखो ! जो का बीज पुराणा हुआ तो क्या वह गेहूंके अंकुरको पैदा करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा, उसीप्रकार इन्द्रियके दोध विपरीत ज्ञानको पैदा करेगा ? अर्थात् नहीं करेगा, उसीप्रकार इन्द्रियके दोध विपरीत ज्ञानको पैदा नहीं कर सकते हैं।

तथा वे बीज नष्ट होनेपर भी अंकुररूप कार्यं उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि कारणका अभाव हुआ है। तथा यह भी बात है कि चक्षु आदि इन्द्रियां सम्बन्धित एवं वर्रामान पदार्थोंको ग्रहण करती हैं, यहां जो सीपमें रजतका प्रतिभास हो रहा स्वास्वर्तमानन्वाच्च चक्षुवा कथं वर्तमानरजताकारावभासः स्यात् ? ज्ञाने च कस्यायमाकारः प्रथते ? न तावद्रज्ञतस्य; प्रवर्तमानत्वात् । नापि ज्ञानस्येव; स्विश्वान्तविरोधात् । किन्त्व, प्रपृष्टीतरज्ञतस्येवं विज्ञानं नोपजायते, प्रतिप्रसङ्गात् । पृहीतरज्ञतस्य च 'तद्रज्ञतमिदम्' इति स्यात्, इन्द्रियसंस्कारसा-टृह्यदोषैर्जन्यमानत्वात् । किन्त, ग्रुक्तिकायां रज्ञतसंत्रगी न तावदसन् प्रतिभासते. से ब्लुष्णससर्गवत् प्रसत्स्वातित्वप्रसङ्गात् । नापि सन्; रज्जतस्य तत्रासन्वात् । ततो ज्ञानद्रयमेतन् 'इदम्' इति हि

है वह रजत न बत्तंमानमें मौजूद है न सीपसे सम्बन्धित है, फिर चक्षु द्वारा बत्तंमानमें मौजद सीपमें रजतका आकार कैसे प्रतिभासित हो रहा है ? यह जो ज्ञाद हुआ है उसमें किसका बाकार भलकता है ? यदि कहा जाय कि चांदीका बाकार भलकता है, तो यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्रामानमें है ही नहीं। यदि कहा जावे कि ज्ञानका ही आकार प्रतिमासित होता है तो यह भी युक्तियुक्त नही, क्योंकि जैन सिद्धा-न्तसे यह कथन विरुद्ध पड़ता है। ज्ञानमें ज्ञानका ही आकार ऋलकता है ऐसा जैन मत में माना ही नही। और एक बात यह है कि यदि बिना रजतके ग्रहण किये यह विपर्यय ज्ञान होता है ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा कहने पर श्रतिश्रसंग दोष श्राता है, अर्थात् फिर तो तलघर श्रादिमें पले हुए व्यक्तिको भी बाहर प्राते ही "यह चांदी है" ऐसा ज्ञान होना चाहिये। यदि कही कि रजतको जाननेवाले व्यक्तिको "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है तो फिर उसको "वह रजत यह है" ऐसी फलक जानी चाहिये ? हम प्रभाकर तो इन्द्रिय संस्कार, साहब्ब, बोष इत्यादि कारएोंसे "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है, इसप्रकार मानते हैं। विपर्यय ज्ञानके बारेमें हम प्रभाकरका कहना है कि सीपमें रजतका संसर्ग असत होकर प्रतिभासित नहीं होता यदि होता तो वह आकाशमें आकाश पूज्यके संसर्गकी तरह ग्रसत स्थाति रूप होता ! अर्थात् फिर इस विषयंथ ज्ञानको ग्रसत स्थाति रूप मानते किन्त् यह मान्यता हम प्रभाकरको इष्ट नहीं है। तथा वह रजतका संसर्ग सत होकर भी प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि वहां रजतका सभाव है सत: 'इदं रजतं" इस ज्ञानको दो रूप मानना चाहिये "इदं" यह एक ज्ञान है, और "रजतं" यह दूसरा ज्ञान है, इनमें जो इदं अंश है वह तौ सामने रखे हुए अर्थका प्रतिभासरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है, और "रजतं" ऐसी जो भलक है वह पहले देखें गये रजतका स्मरण रूप जान है। सो ऐसा यह प्रतिभास साहत्य बादि किसी दोषके निमित्तसे होता है। ब्रत: "इदं रजतं" ऐसा ज्ञान स्मरण रूपसे वहां भलकता नहीं है बस ! इसीलिये हम प्रभाकर पुरोज्यबस्थिताशंत्रपित्रासनम् 'रखतम्' इति च पूर्वावगतरज्ञतस्यरम् साहस्थादेः कृतिक्रान्निम्तात् । तच्च स्मरम्भाने स्वक्षेष्ण नावभावतः इति स्मृतिक्राभोकोऽभिष्ठीयते । यत्र हि 'स्मरामि' इति प्रत्यय-स्तत्र स्मृतेरम्भावः, न पुनर्यवस्यृतित्वेऽपि स्मरामि' इति क्याप्रवेदनम् । प्रवृत्तिक्र भेदाऽप्रहृणा वेद्योपपन्ता । नतु कोऽयं तदवहो नाम ? न तावदेकरवषहः; तस्यैव विपर्यवक्ष्यत्वत् । नापि तदबहु-स्प्रप्रायभावः; तस्याऽप्रवृत्तिहेतुत्वात्, प्रवृत्तिनृत्योः प्रमास्यक्रलत्वादिति चेत्; नः भेदाऽप्रहृणस-विवस्य रवतनानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वोपपत्तिति ।

उसे स्मृति प्रमोष कहते हैं। वहां 'स्मरण करता हूं' ऐसी फलक हो वहां तो स्मृति प्रमोष नहीं है, किन्तु जहां स्मृतिरूपता होते हुए भी "स्मरण करता हूं' ऐसी फलक न हो वह तो स्मृतिका प्रमोष हो है "यह रजत है" ऐसे झानके होनेपर जो प्रवृत्ति होती है वह तो भेदको न जाननेसे धर्यात् भेदके ध्रयहणसे होती है। ध्रव भेदका ध्रयहण क्या है? इसपर सोचें—एक रूपसे दोनोंका ग्रहण होना यह भेद अग्रहण है, सो ऐसा मानना इसिलये ठीक नहीं कि वह विपरीत स्थाति रूप कहलायेगा। भेद प्रहणके प्राथमावको भेदका ध्रयहण कहना भी संगत नहीं बैठता क्योंकि प्राथमाव प्रवृत्तिका कारण नहीं हुधा करता। कोई कहे कि प्रवृत्ति धौर निवृत्ति कराना तो प्रमाणका फल है प्राथमावका यह फल नहीं है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं कारण कि भेदका ध्रप्रहण है सहायक जिसका ऐसा रजत ज्ञान ही प्रवृत्तिका हेतु होता है। इस प्रकार भेदक ध्रयहण है सहायक जिसका ऐसा रामव है उसके निम्निस हुप्रा रजत प्रतिभास ही प्रवृत्तिका अर्थात् "यह बांदी है" ऐसा मान होते ही उसमें प्रहण्की जो प्रवृत्ति होती है उसका कारण है। इसप्रकार "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान स्मृति प्रमोष होती है उसका कारण है। इसप्रकार "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान स्मृति प्रमोष हाती है।

विशेषार्थ — "दृदं रजतं" यह प्रतिमास दो ज्ञानरूप है, "दृदं" यह प्रत्यक्षरूप है, धौर "रजतं" यह स्मरणरूप है। यह स्मरण धपने स्वरूपसे प्रतीत नहीं होता है, प्रवाद रजतका स्मरण करता हूं ऐसी प्रतीति नहीं झानेसे वह स्मृति प्रमोध कहलाता है। इस ज्ञानमें वस्तुको प्रहण करतेकों जो प्रवृत्ति होती है वह तो विवेक नहीं होनेसे प्रधात सीप और वांदी का सम्यव्योध न होने से होती है "दृदं रजतं" यह ज्ञान यथाप सत्य रजत ज्ञानसे मिल्ल है, तवापि दोनोंका भेद मालूम न होनेसे ऐसा होने लग जाता है। "दृदं रजतं" "दृदं जलें" वर्षा प्रतिक सेम होना स्मरीचिम यह जल है ऐसा प्रतिमास होना, मरीचिम यह जल है ऐसा प्रतिमास होना, सरीचिम यह जल है ऐसा प्रतिव होना विपर्णय ज्ञान है, धौर द्वसका दो वस्तुओंको समानता, वदार्थका दुरत्तीं रहना, कुछ इन्द्रियोंको सदीवदा झादि है ऐसा औन कहते

षत्र प्रतिविधीयते—न दोषैः शक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वेसो वा विधीयते, किन्तु दोधसमयधाने चलुराविभिरिदं विज्ञानं विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामर्थ्यं यत्तरसित्रत्रानेऽविद्यमानेष्यक्षं ज्ञानवृत्या-वयन्ति चलुशादीनि । न चैवमसस्व्यातिः स्यात्; साष्टश्यस्यापि तद्वे तुत्वात् । प्रतस्व्यातिस्तु न तद्वे-तुका, लपुष्पज्ञानवत् । रजताकारम्ब प्रतिभासमानो न ज्ञानस्य; संस्कारस्यापि तद्वे तुत्वात् । दोषाद्वि संस्कारसहायादनुभूतस्येव रजतस्यावमाकारः पुरोवितिन्यर्षे प्रतिभासते । न चैवं 'तद्रजतम्' इति

हैं, किन्तु हम प्रभाकर मतवाले तो इस ज्ञानको स्मृति प्रमोध अप्प मानते हैं। इस ज्ञानका कारण दो ज्ञानोंका एकत्रित होना है, घर्षात् "इदं" वर्रामान ज्ञान है, स्पौर "रअतं" यह भूतकालीन ज्ञान है, किन्तु उसमें "स्मरए। करता हूं" ऐसा प्रतिभास नहीं होता बस ! इसीलिये इसका नाम स्मृति प्रमोध रखा गया है।

जैन-यहां पर प्रभाकरके उपर्युक्त कथनका खण्डन किया जाता है शुरूमें उन्होंने पूछा था कि दोषोंके द्वारा इन्द्रिय शक्तिका प्रतिबन्ध होता है या नाश होता है। इत्यादि सो इसका जवाब हम देते हैं कि काच कामलादि दोषों द्वारा नेत्रादिकी शक्तिका प्रतिबंध नहीं होता है भीर न उसका नाश होता है, किन्तू दोषके कारण चक्ष मादि इन्द्रियोंके द्वारा ऐसा ज्ञान होने लग जाता है। दोषोंका यही सामर्थ्य है कि उनके निमित्तसे पदार्थके न होनेपर भी उस विषयका वे चक्षरादि इन्द्रियां ज्ञान पैदा करा देती हैं। ऐसी मान्यता से असतस्थातिका प्रसंग भी नहीं आता है, अर्थात अविद्य-मान बस्तको जाने तो असलवाद आवे सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस ज्ञानमें पहले देखे गये रजतादिकी सहशता भी कारण है, प्रसत ख्यातिमें ऐसा साहश्य हेतू नहीं है वह तो सर्वथा आकाश पुष्पके ज्ञान सहश है। तथा सीपमें रजताकार जो प्रतिभास हो रहा है वह ज्ञानका प्राकार नहीं है किन्तु संस्कारके निमित्तसे ऐसा प्रतिभास होता है, मतलब काच कामला भादि दोष भीर बार बार सफेद चीजका देखना रूप संस्कार ये सब ऐसे प्रतिभासके हेत् हैं, पूर्वमें जाना गया रजतका झाकार सामनेमें स्थित सीपमें भलकता है, ऐसा माननेपर "वह रजत है" इस तरह भलक आनेका प्रसंग जो आपने कहा था वह भी नहीं आयेगा. क्योंकि दोषके कारण सामने स्थित सीपमें रजतका धाकार मलकता है अन्यथा धापको भी "वह रजत है" ऐसी मलक होनेका प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होगा ? इसलिये जैसे तम्हारी मान्यताके अनुसार यहां स्मतिका प्रमोष है वैसे ही दोषोंके कारण समानता का अर्थात् सफेदीका अधिकरण होनेसे सामने स्थित सीपमें रजताकारका अवभास होता है ऐसा क्यों नहीं बानते ? इस कथवसे आपके- स्यात्; दोषवचात्युरोश्यविव्वतार्थं रजताकारस्य प्रतिभावनात् । कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजतमिति प्रतिभावो न स्यात् ? ततो यथा तव स्मृतिप्रभोवस्तथा दोषेन्यः सामानाधिकरण्येन पुरोवित्तन्य-वर्तमानरजताकारावश्वातः किन्न स्यात् ? प्रनेन 'तत्स्सर्गः सन्नसन्या प्रतिभावते' इत्यपि निरस्तम् । न च विवेकाऽस्यातिसहायाद्रजतन्नात् अवृत्तिषंटते; 'वटोयम्' इत्याखभेदज्ञानात्मवृत्तिप्रतीतेः । विवेकास्यातिस्व भेदे सिक्के निद्ध्येत् । न चात्र ज्ञानभेदः कृतविचत् सिक्कः, तथापि तत्कस्पने 'वटोयम्'

द्वारा किये गये सत प्रतिभासित होता है या असत प्रतिभासित होता है ? इत्यादि पूर्व प्रश्नोंका निरसन स्वयमेव हो जाता है। प्रभाकर ने कहा था कि विवेक का ग्रहण न होनेसे धर्यात "यह रजत है" इसतरह की फलकर्में दो जान हैं किन्त उसका भेद मालम न पड़नेसे जो ज्ञान होता है कि "यह रजत है" सो इस ज्ञानके कारण सीपर्य चांदी समक्तकर उसे ग्रहरा करने के लिए प्रवृत्ति होती है। सो प्रभाकर का यह कहना गलत है देखो ! "यह घट है" इत्यादि जो ज्ञान हैं वे भी अभेद को लिए हए हैं उन ज्ञानोंसे घटादि को ब्रहण करने के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ ही करती है, आप प्रमाकरकी यह विवेक प्रख्याति-प्रयति भेदोंका अग्रहण तब सिद्ध होगा अब यह रजत है, इस ज्ञानमें भेद सिद्ध हो ! मतलब "यह" इसप्रकारका प्रत्यक्षज्ञान, और "रजत है" इस प्रकारका स्मरण ज्ञान ऐसे ये दो भेद यहां सिद्ध होते हों तब तो भेदोंका यहां अग्रहण है, इस प्रकार कह सकते हैं, किन्तू किसी भी प्रमाण से "यह रजत है" इस ज्ञानमें दो ज्ञानोंकी अलक सिद्ध नहीं होती है यदि ज्ञानोंमें भेद सिद्ध नहीं होनेपर भी जबरदस्ती भेदकी कल्पना करो तो "यह घट है" इस ज्ञानमें भी भेद मानना पडेगा ? क्योंकि पूर्व मान्यता में भीर इस मान्यतामें कोई विशेषता नहीं है. जिससे कि "यह घट है "इस ज्ञानमें तो भेद न माना जाय और "यह बांदी है" इस ज्ञानमें भेद न माना जाय।

प्रभाकर—"यह घट है" इस ज्ञानमें तो सत्य घटका ग्रहण होता है ग्रतः यहांपर ज्ञानमें भेद नहीं माना गया है ?

जैन — तो फिर धन्य जगह भी धर्यात् "यह रजत है" इस झानमें भी धसस्य वस्तुका [ चांदीका ] म्रहण हुआ है इसलिये यहांपर भी झानके भेदकी कल्पना नहीं होनी चाहिये। एक बात यह सिद्ध करना है कि घाप प्रभाकर निमेलता बादि कुर्योसे मुक्त नेत्र घादि इन्द्रियों द्वारा बर्लमान वस्तुमें एक झान पैदा होता है ऐसा मानते हैं, इत्यादाविष ज्ञानभेदः कल्पतायिदशेवात् । प्रयात्र सतो घटम्य ग्रहुणान्नासी कल्पादे; तिह्न् -प्रस्यक्त-प्यसतो ग्रहुणात्तत्कल्पना याभूत् । यथेव हि ग्रुणान्तितैष्वस्तुराविभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं जन्यते, तवा दोवान्त्रितेः साहश्यवद्यादसत्येकं ज्ञानं जन्यते । गुण्यतेषाणां च सद्भावं ज्ञानज्ञकर्त्वं च स्वतः-प्रामाण्यप्रतिवेषप्रस्तावे प्रतिपादिणियामः । न च प्रमाकस्मते विवेकास्थातिः सम्भवति, तत्र हि 'इदम्' इति प्रस्तवं 'रकतम्' इति च स्मरण्यविति संवितिद्धयं प्रसिद्धम्, तवाऽऽरमप्राकट्यं नैवोरपवते । म्राध्म-प्राकट्यं चान्योग्यमदग्रहणेनैन संविद्यते चटपटादिसवित्तवत् । किन्त्र, विवेकस्थातेः प्रामभावो विवेकस्थातिः । न चाभावः प्रमाकरमवेऽस्ति ।

उसीप्रकार काच कामलादि दोष युक्त नेत्र मादि इन्द्रियों द्वारा वस्तुमोंमें समानता होनेके कारए। श्रविद्यमान वस्तुमें भी एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

गुण धौर दोष दोनोंका ही सद्भाव है, दोनों ही जानको उत्पन्न करनेमें [ या नहीं करनेमें ] समर्थ हैं, इस बातको हम स्वतः प्रामाण्यवाद—का खण्डन करते समय कहनेवाले हैं। आप प्रभाकरके मतमें विवेक अख्याति संभव नहीं है आप लोग "इदं" इस फलकको प्रयक्ष धौर "रजतं" इस फलकको स्मृति नाम देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि वे दोनों ही अपने स्वरूपको प्रगटतासे ही उत्पन्न होते हैं, यह स्वरूप प्रगटता तो भ्रापसमें एक दूसरेके भेदोंके प्रहणके बाद ही अनुभवमें आती है, जैसे घट पट आदिके जानोंमें अपना भ्रपना भिन्न भिन्न रूप एक दूसरेके भेदले विशेषताको ज्ञानके बाद ही अनुभवमें आता है। तथा विवेकके स्थातिका प्रगमान [ अभाव ] होना विवेक सस्थाति कहलाती है किन्तु प्रभाकर मतमें अभावको नहीं माननेसे यह अस्थाति सद्ध नहीं होती। प्रभाकर यह बतानेका कष्ट करे कि स्मृतिप्रमोध कहते किसे हैं ? स्मृतिके भ्रभावको, या अन्यमें भ्रत्यको प्रतिभासको, या विपरीतामक रूपसे जानको, या प्रत्यक्षके साथ दूध पानीके समान स्मृतिका सभेद रूपसे उत्पाद होनेको ? इन पांच विकल्पोंको छोड़कर भ्रत्य कोई विकल्पसे तो स्मृति प्रमोधका लक्षण हो नहीं सकता।

प्रथम विकल्प स्मृतिके प्रमावको स्मृति प्रमोध कहते हैं तो वह है नहीं, क्यों कि यदि स्मृतिका प्रभाव होता तो पहले देखे हुए रजतकी प्रतीति सीपमें कैसे होती ? अर्थात् नहीं होती । तथा स्मृतिक प्रभाव को यदि स्मृति प्रभोध कहा जायगा तो सूर्ण्छल घादि प्रवस्थामें जो भी जान होते हैं उनको भी स्मृति प्रमोधताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि वहां भी स्मृतिक प्रभाव है ? यदि कहा जाय कि स्वप्त मुख्की घादि प्रवस्थामें तो "इदं" यह

करुवार्थं स्मृतैः प्रमोवः—िकं स्मृतेरभावः, धन्यावभाक्षो वा स्यात्, विपरीतक्षकारवेदित्यं वा, ध्रतीतकालस्य वर्तमानत्या ष्वहृयं वा, ध्रनुषवेन सह श्रीरोवकवविववेकेनोत्यादो वा प्रकाराम्वरा-सम्प्रवात् ? तम न तावदावः प्रकाः; स्मृतेरभावे हि कवं पूर्वंदृष्ट्रचत्वभतीतिः स्यात् ? पूर्व्वाव्य-वस्वायां व स्मृतिप्रभोवव्यवदेवाः स्पर्तत् तवश्यावािवेशात् । ध्रवात्र 'इदम्' इत् भावाभावान्त्रात्ते, नृ 'इदम्' इत्यत्रापि कि प्रतिभाविति वक्तव्यम् ? पुरोज्यवस्थितं श्रुक्तिकाशक्वभिति वेत्; नृतु-स्वयमंविश्विश्वेन तत्तव प्रतिभावित रजत्विषिद्वित्यंन वा ? प्रयम्पत्री कृतः स्मृतिक्रणेषः ? शुक्ति-काशकले हि स्वयत्यस्परिवशिष्ट्रे प्रतिभावमाने कृतो रजतस्यरसम्बन्धे यतोध्य प्रमोषः स्यात् ? न स्वसु घटे पृष्टीते पटस्मरस्यसम्भवः । धय श्रुक्तिकारजतयोः सादस्याच्युक्तिकाप्रतिभावे रजतस्मरस्यम्;

भलकता ही नहीं अतः वहां स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न होता है कि "इदं" इसमें क्या भलकता है? यदि सामने रखा हुआ सीपका टुकड़ा भलकता है ऐसा कहो तो वह भी धपने धमेंसे युक्त हुआ प्रतीत होता है कि रखतसे संबद होकर प्रतीत होता है? यदि वह अपने धमेंसे युक्त-त्रिकोण आदि रूपसे भलकं केगा तो स्मृति प्रमोष कहां रहा? ध्रयांच नहीं रहा, क्योंकि सीपके टुकड़ेमें उसीके धमेंकी प्रतीति भा रही है। इसप्रकार सीपमें सीपका धमें भलका है तो रजतका स्मरण क्यों होगा धौर क्यों उसका प्रमोष होगा? ऐसा तो होता नहीं कि घटके प्रहण करनेपर पटका स्मरण होता हो?

प्रभाकर — सीप भौर चांदीमें सहशता है इस कारण सीपके प्रतिशास होनेपर रजतका स्मरण हो जाता है।

जैन — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि साहरयको हेतु बताना बेकार है, देखो ! यदि प्रपने असाधारण घमंसे सहित सीपका स्वरूप प्रतीत हो रहा है तो वहां सहश्च सस्तुके स्मरणकी क्या आवश्यकता है ? हां ऐसा हो सकता है कि जब वस्तुका सामान्य रूपसे ग्रहण होता है तब कदाचित स्मरण भी हो जाय किन्तु असाधारण धमंसे युक्त वस्तु जब ग्रहण हो जाती है तब तो सहश वस्तुका स्मरण नहीं होता। जन्मसे जो नेत्र रोगी है उस व्यक्तिको एक ही चन्द्र में जो दो चन्द्रोंका प्रतिभास होता है उसमें सहश वस्तुका प्रतिभास होता है उसमें सहश वस्तुका प्रतिभास तो है नहीं फिर उस विचारको वहां स्मृति कैसे होगी, धौर उसका प्रमोष भी वहां कैसे कहलायेगा?

भावार्य---प्रधाकरने विपर्यय ज्ञानको स्मृति प्रमोध रूप याना है उसका कहना है कि इस ज्ञानमें दो रूप भलकते हैं एक वर्तमान रूप मौर दूसरा भ्रतीत रूप, भ्रतीस बस्तुका स्मरण सहशताको लेकर होता है—सो इस मान्यतामें प्रभावन्द्रावायं दूषण दे रहे हैं कि विपरीत ज्ञानका कारण यदि अतीत वस्तुकी सहशताको माना जावे तो जन्म जात नेत्र रोगसे युक्त व्यक्तिको आकाशमें एक ही चन्द्रमामें दो चन्द्रमाबोंका प्रतिभास होता है वह विपर्यंय ज्ञान है सो इस ज्ञानमें प्रापके कथनानुसार वर्त्तमानमें प्रत्यक्ष और अतीतका स्मरण होना चाहिये ? किन्तु वह संभव नहीं है, क्योंकि उस तिमिर रोगी को सहश बस्तुका प्रतिभास ही नहीं है तो स्मृति कैसे आयेगी ? अर्थात् नहीं आ सकती अतः विपर्यंय ज्ञानका लक्षण स्मृति प्रमोष करना व्यक्षिचरित है।

स्मृति प्रमोषके लक्षणमें दूसरा पक्ष यह था कि "इदं" इस जानमें रजतसे संबद्ध सोपका टुकड़ा प्रतीत होता है सो यह कथन भी जमता नहीं, कारए। कि वहां रजतका ही जब जमाव है तो उसकी सिप्तिष कैसे हो सकती है जयांत् नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी होगी कि रजत नहीं है तो भी उसकी सिप्तिष मानी जाय तो इन्द्रियसे संबद्ध उस सीपके देशमें जो परमाणु प्रादि रहते हैं उनका भी प्रतिभात होने लग जावगा? क्योंकि निकटता तो उनकी भी है, इसप्रकार स्मृतिक प्रभावको स्मृति प्रमोय कहते हैं ऐसा पांच प्रदन्तेमेंसे प्रयम प्रस्त का कथन समाप्त हुमा। अब दूसरा प्रमय पा कहते हैं ऐसा पांच प्रदन्तेमेंसे प्रयम प्रस्त का कथन समाप्त हुमा। अब दूसरा प्रस्त या पक्ष देखिये! धन्यका प्रवमास होना स्मृति प्रभोष है ऐसा माने तो भी ठीक नहीं है, यह अन्यवाभास कब होता है तत्कालमें या उत्तर कालमें होता है ऐसा कहते तो घट प्राप्त का ज्ञान भी तत्काल भावी अर्थान प्रत्य उत्तर समरणके समयमें हो सकता है प्रतः उसे भी स्मृति प्रभोष रूप पानना होगा। उत्तरकाल मावी अत्यवभासको भी स्मृति प्रभोष कह नहीं सकते, प्रतिप्रदेश प्रयोग, उसी धित प्रसंगक्ती बताते हैं कि यदि उत्तरकाल में व्यावभास प्रगट हो गया प्रयोग, उसी धित प्रसंगक्ती बताते हैं कि यदि उत्तरकाल में व्यावभास प्रगट हो गया प्रयोग, उसी धित प्रसंगक्त करनाहीं कहलायेगा? नहीं तो वह पूर्व ज्ञान [ रजत ज्ञान ] स्मृति प्रभोष रूप नहीं कहलायेगा? नहीं तो

षटादिज्ञानं तत्कालवावि तस्याः प्रमोषः स्यात् । नाप्युशरकालभाव्यन्यावकासोऽस्याः प्रमोषः; प्रतिप्रसङ्गात् । यदि हि उत्तरकालभाव्यन्यावकासः समुरानन्तर्तिह पूर्वज्ञानस्य स्कृतिप्रमोषरेवनासौ नाष्युरामनीयः, प्रन्यया सकलपूर्वज्ञानानां स्मृतिप्रमोषरवेनाः प्रमुत्यम्यनीयः स्यात् । किन्तं, प्रन्यावभासस्य सद्भावे परिस्कुटवपुः व एव प्रतिभाविति कयं रजते स्मृतिप्रमोषः? निव्निलान्यावनाधानां
स्मृतिप्रमोपरोः । यय विपरीताकारवेदित्वं तस्याः प्रमोषः; तहि विपरीतव्यातिरेवः कव्यस्यां
विपरीत प्राकारः? परिस्कुटाविक्यासिर्वं वेतः, कव्यस्य स्मृतिसम्बन्धितः रायकाकारस्वात् विवरीतकालस्य वर्तमानतया प्रह्णं तस्याः
प्रमोषः; ग्रन्यस्मृतिवत्तस्याः स्पष्टवेदनाभावानुवङ्गात्, न जैवम् । स्रतीतकालस्य स्पाष्टपे नाषिकस्य

जितने भी पूर्वके जान हैं वे सव स्पृति प्रमोषरूप मानने पडेंगे। तथा प्रन्यावसासका मतलव सीपका प्रतिभास है तो वह सीप मौजूद ही है, वही स्पष्ट फलकेगी तो फिर रजतमें स्पृतिप्रमोध काहेका हुमा? नहीं तो प्रापको सारे प्रन्य-प्रन्य प्रत्येक वस्तुष्पें के प्रवभासोंको स्मृति प्रमोषरूप स्वीकार करना होगा? तीसरा पक्ष विपरीत आकार से फलकना स्मृति प्रमोष है तब तो साक्षात ही हम जैनकी विपरीत ख्याति हो जाती है। यह बताना भी जरूरी है कि विपरीत आकार क्या चीज है? स्पष्ट रूपि प्रयंका फलकना है ऐसा कहो तो वह ज्ञाव स्मृति संबंधी नहीं रहा, क्योंकि स्पष्टाकारका अवभास होनेसे वह प्रत्यक्ष ही वन वायगा, यदि उस स्पष्टाकार फलकको स्मृतिका संबंधी माना जाय तो उस स्मृतिमें प्रत्यक्ष रूपता ही होगी, फिर उस विपरीताकारमें स्मृति रूपता नहीं रह सकती है।

चौथा पक्ष-अतीत कालका वर्तमान रूपये ग्रहण होना स्मृति प्रमोध है ऐसा मानते हो तो भी ठीक नहीं है। वर्योंकि ऐसा मानने पर यहांपर "यह रजत है" इस ज्ञानमें जो स्पष्टपना फलकता है वह नहीं रहेगा, जैसे कि अन्य देवदत्त भादिके स्मरण रूप ज्ञानोंमें स्पष्टता नहीं रहती है. किन्तु यहां रजत ज्ञानमें स्पष्टता है।

प्रभाकर — भ्रतीत कालको स्पष्टताके साथ भ्रविक रूपसे संवेदन होना स्मृति प्रमोष है ?

जैन — ऐसा कहना आपको इष्ट नहीं रहेगा क्योंकि यदि रजत स्मृतिमें बास्तविक स्पष्टता है तो झाप सर्वज्ञका निषेष नहीं कर सकेंगे, जैसे यहां रजतके स्मृति ज्ञानमें विना इन्द्रियोंके स्पष्टता झायी है, वैसे ही अन्य सर्वज्ञ झाविके ज्ञानोंमें भी बिना इन्द्रियोंके स्पष्टता संभव है ऐसा सिद्ध हो सकता है। स्रवेदनं स इति चेत्; न; तत्र परमार्थेत स्थाष्ट्यसद्भावे अतीन्द्रियाधेवेदिनो निवेधो न स्यात्, तस्मृतिवत् सम्बस्यापीन्द्रियमन्तरेण वैद्यावसम्बद्यात् । स्थात्र वारम्पर्येणेन्द्रियादेव वैद्यावम्, न; तद्विक्षेत्रात्वदेक्यास्तरुम् स्थाप्त्र स्थाप्त स्थाप्त

आवार्य—प्रभाकर मतवाले धतीन्द्रय ज्ञानीको नहीं मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि "यह रजत है" इस प्रकारके ज्ञानमें धाप लोग ध्रतीतकालका प्रधिक स्पष्ट रूपसे ग्रहण मानते हो सो जैसे बिना इन्द्रियके इस ज्ञानमें स्पष्टता ध्रायी ऐसा कहते हो वैसे ही सर्वज्ञके ज्ञानमें इन्द्रियों बिना स्पष्टता होनेमें क्या बाधा है ? अर्थात् कुछ भी नहीं।

प्रभाकर कहे कि इस रजत की स्मृतिमें परंपरा से इन्द्रियके द्वारा ही विश्वदता झाती है किन्तु इन्द्रियों के अभावमें सर्वज्ञके ज्ञानमें विश्वदता नहीं आ सकती, सो ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी इन्द्रिय परंपरा सभी ज्ञानोंमें मौजूद होनेसे सभी ज्ञानोंको विश्वद माननेका प्रसंग प्राप्त होगा।

पांचवा पक्ष—मनुभव [प्रत्यका] के साथ दूध पानीकी तरह स्मृतिका अभेद रूपसे उत्पन्न होना स्मृति—प्रमोध है ऐसा कहो तो वह क्या है ? दो भिन्न वस्तुर्झोंका स्नभेद रूपसे ग्रहण होना, कि संश्लेष होना, श्रथवा अनंतर रूपसे उत्पन्न होना ?

प्रथम पक्षमें बही विपरीत रूपाित हुयी। संदलेष तो जानोंमें होता ही नहीं वह तो मूितक द्रव्योंमें होता है। अनंतर रूपसे ज्ञान उत्पन्न होनेको स्मृति प्रमोध माने तो अनुमेय बादि पदार्थोंमें तथा शब्द-आगम विषयक, ध्रथवा धन्य उपमेयादि विषयोंमें वो देवदत्तादि व्यक्तियोंको ज्ञान होते हैं व ज्ञान भी तो स्वरणके बाद ही उत्पन्न होते हैं, अतः उनको भी स्मृति प्रमोध रूप मानना पड़ेगा।

मावार्थ—प्रभाकर मतवाले पांचवे पक्षके धनुसार स्मृतिप्रमोषका इस प्रकारसे सक्षण करते हैं कि दूष धौर पानीकी तरह ग्रविवेक—अभेद रूपसे ज्ञान पैदा होना स्मृति प्रमोष है, इस कथन पर प्रकन होता है कि ग्रविवेक किसको कहना ? यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं स्मरण्य्, तर्हीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानृविधायि न स्यात्, प्रन्यत्र स्मरणे तदहण्टेः। तत्त्वृविधायि वेदम्, ध्रन्यया न किव्चित्त्ववृविधायि स्यात् । तद्विकारिकारित्वं चातः एव दुर्लमः स्यात् । किन्त्व, स्मृतिप्रमोषपद्यै वाधकप्रत्ययो न स्थात्, त हि पुरोवित्तत्त्यर्थे तत्प्रतिभातस्थातद्विधयतामादर्धयन् 'नैदं रजतम्' इत्युस्त्रेवेत प्रस्ततभातस्थात्ववधयतामादर्धयन् 'नैदं रजतम्' इत्युस्त्रेवेत प्रक्तंते, न तु 'रजतप्रतिभातः स्मृतिः' इत्युस्त्रेवेत । स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमे च स्वतःप्रामाण्यव्यापातः, सम्ययजतप्रतिभातेऽपि ह्याशक्कोत्यवते 'किमेष स्मृताविप स्मृतिप्रमोषः, कि वा

भिल दो बस्तुओंका अभेद से प्रहण करने को अविवेक कहते हैं तब तो जैन की विपरित स्थाति ही स्मृति प्रभोध कहलाया। संश्लेषको स्मृति प्रभोध इसलिये नहीं कहते कि ज्ञानोंसे संश्लेष होता नहीं संश्लेष तो मूलं द्रव्योमें पाया जाता है। अनन्तर अर्थात् प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है ऐसा कहो तो अनुमान आदि आगेके सभी ज्ञान स्मृति-प्रमोध बन जायेंगे, क्योंकि अनुमान आदि ज्ञान प्रत्यक्षादि पूर्व-पूर्व ज्ञानोंके प्रकृत्त होनेपर पैदा होते हैं। प्रत्यक्षसे अगिन और अमृत्यक्ष संबंध जानकर फिर पर्वतादिमें पूर्वन देखकर अग्निका ज्ञान होता है आगमोत शब्दोंको आवण प्रत्यक्षसे ग्रहण कर आगमजान पेदा होता है, इत्यादि, इसलिये प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है और उससे स्मृति प्रमोध होता है ऐसा मानना असत्य है।

प्रभाकर की मान्यतानुसार यदि "यह रजत है" इस विपरीत ज्ञानको स्मरण रूप माना जाय तो एक चन्द्रमें तिमिर रोगीको जो द्वि चन्द्र का ज्ञान होता है वह स्मरण रूप हो जायगा, तथा जितने भी विपरीत ज्ञान हैं वे सब स्मरण रूप बन जायगे, जैसे मरीचिकामें जल का ज्ञान, रस्सीमें संपंका प्रतिभास, जादि ज्ञान स्मृतिज्ञान कहलाने लगेंगे, फिर इन दि चन्द्रादि ज्ञानोंका इन्द्रियोंके साथ प्रम्वय व्यतिरेक नहीं बनेगा, किन्तु इन ज्ञानोंमें बराबर इन्द्रियोंके साथ प्रम्वय व्यतिरेक पाया जाता क्यांत यदि नेत्रेन्द्रिय है तो थे द्वि चन्द्रादि ज्ञान होते हैं और नेत्र नहीं होते तो थे ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार इनका इन्द्रियोंके साथ प्रम्वय व्यतिरेक देखा ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार इनका इन्द्रियोंके साथ प्रम्वय व्यतिरेक देखा ज्ञान है। स्मरणमें तो ऐसा जनवय्यतिरेक घटित नहीं होता है। द्वि चन्द्रादि ज्ञानों में इन्द्रियोंका अन्वय व्यतिरेक होते हुए भी नहीं मानों तो कोई भी ज्ञान इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक वाला नहीं रहेगा, तथा इन्द्रियोंके विकृत हो जानेसे ज्ञानोंमें जो विकारता पायी जाती है वह भी नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान इन्द्रियोंसे हुए ही नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि विपरीत जानको स्मृति प्रमोष रूप माना जाय तो उस ज्ञानमें पीछेसे को बाधा देनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है वह नहीं हो सकेगा, सत्यप्रतिषाक्षे' इति, बावकाभावापेकागात्–यत्र हि स्मृतिप्रमोषस्तत्रोत्तरकालमवस्यं बाषकप्रत्ययो यत्र तु तब्भावस्तत्र स्मृतेः प्रमोषाधम्भवः । वाषकाभावापेक्षायां चानवस्या । तस्मात् 'इवं रचतम्' इत्यत्र ज्ञानद्वयकल्पनाऽसम्भवारस्मृतिप्रमोषाभावः । ततः सूक्तम्–विपर्ययज्ञानस्य व्यवसायास्मकत्वविशेषणेनैव निरास इति ।

किन्त वह इस प्रकारसे जरूर उत्पन्न होता है कि सामने रखे हुए सीपमें जो रजत ज्ञान हुआ है वह असत है अर्थात् यह रजत-चांदी नहीं है सीप है, इस प्रकारसे पूर्वके विपरीत ज्ञानमें बाधा देनेवाला ज्ञान भाता है। "रजत प्रतिभास स्मृति है" ऐसा उल्लेख तो वह ज्ञान करता नहीं, और एक बात यह होगी कि विपर्यंय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानेंगे तो प्रभाकरके स्वतः प्रामाण्यवादका सिद्धांत समाप्त हो जायगा अर्थात प्रभाकर जितने भी प्रमाण हैं उन सबको स्वतः प्रमाण भूत मानते हैं, यहां पर जो उन्होंने इस विपरीत ज्ञानको स्मित प्रमोष रूप माना है सो उससे सिद्ध होता है कि प्रमाणोंमें प्रामाण्यको लानेके लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता पड़ती है, देखिये-सत्य भूत चांदीके प्रतिभासित होनेपर भी "यह जो प्रतिभास हो रहा है" वह क्या स्मति प्रमोष रूप है प्रथवा सत्य चांदीका ही प्रतिभास है ? इस प्रकार की शंकाके मा जानेसे वहांपर बाधकके अभाव की खोज करनी पड़ेगी कि जहां स्मृति प्रमोष है वहां उत्तरकालमें धवश्य ही बाधक ज्ञान आ जाता है और जहां बाधा देने वाला ज्ञान नहीं रहता वहां पर स्मति प्रमोष संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञानोंमें बाधकके श्रभावकी अपेक्षा रखनेसे प्रमाणोंमें प्रामाण्य तो परसे ही आया तथा बाधकके अभाव की अपेक्षा होनेपर भी अनवस्था दोष नहीं आया ! इसलिये "इदं रअतं" इस प्रति-भासमें दो ज्ञानोंकी कल्पना करना बेकार है। जब विपर्यय ज्ञान दो रूप नहीं है तो उसको स्मृति प्रमोष रूप कैसे कह सकते हैं ? अर्थात नहीं, अंतमें यह सिद्ध हुआ कि भाचार्य ने जो प्रमाणका लक्षण करते हुए स्वापुर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ] व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका निरसन किया है वह निर्दोष है।

### # विपर्ययज्ञानके स्वरूपके विवादका प्रकरण समाप्त #

## विपर्ययज्ञानके विवादका सारांश

विपर्यय ज्ञानका क्या स्वरूप है इस पर चार्वाक आदि वादियोंका विवाद है, चार्वाक म्रह्माति-अर्थात विपर्धय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं मानते । बौद्ध के चार भेदों में से जो माध्यमिक भीर सीत्रांतिक हैं वे भसत् ख्याति अर्थात् आकाश कुसुम सहश प्रतिभासका समाव होना इसीको विषयंय कहते हैं। सांख्यादिक प्रसिद्धार्थ ख्याति-अर्थात् सत्य पदार्थकी ऋलकको विषयंय ज्ञान कहते हैं । योगाचार विज्ञानाद त वादी स्नादि आत्म स्वातिको सर्वात ज्ञानके स्नाकार को विपर्वय मानते हैं। अनिवंचनीयार्थं स्थाति-अर्थात सत असत कुछ कहनेमें न आना विपर्येय है ऐसा वेदान्ति भादि मानते हैं। स्मतिप्रमोषको विपर्यय प्रभाकर (मीमांसक) मानते हैं। श्रव यहां पर सर्व प्रथम चार्वाककी बख्यातिका विचार करते हैं-उनका कहना है कि जलादिका जो विपरीत ज्ञान होता है उसका विषय न जल है और न जलका अभाव है तथा मरीचि ही है. इसलिये यह ज्ञान निर्विषय निरालंब है। मतलब इस ज्ञानका विषय जल है ऐसा माने तो वह है नहीं, जलका ग्रभाव विषय है ऐसा माने तो वह प्रतीतिमें क्यों नहीं प्राता ? यदि कोई कहे कि जलाकारसे मरीचिका ग्रहरण होना यही इस विपयंगका विषय है, सो यह गलत है। जलसे तो मरीचि भिन्न है, उसके द्वारा मरीचिका का ग्रहण कैसे होगा ? यदि होगा तो घटाकारसे पटका ग्रहरा हो जाना चाहिये ? ग्राचार्यने चार्वाक के इस मतका एक ही बात कहकर खण्डन कर दिया है कि यदि विपर्धय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं होता तो "जल ज्ञान" इत्यादि विशेष व्यपदेश नहीं होता भ्रान्त और निद्रित इन दोनों अवस्थाओं में समानताका प्रसंग भी भाता है।

बौद्ध—इस विषयंय ज्ञानमें प्रतिभासित ग्रयं विचार करनेपर सत रूप नहीं दिखता, ग्रतः यह असत् स्याति ही है। सीपमें सीपका प्रतिभास होता नहीं भौर रजतका प्रतिभास होता है किन्तु वह है नहीं बस ! यही ग्रसत् स्याति हुयी ?

सांख्य — यह प्रसत ख्याति ही असत है, यदि विपयंग ज्ञानका विषय असत होता तो आकाश पुष्प की तरह उसका प्रतिभास ही नहीं होता, बौद्धके यहां पर्दत-वाद मान्य होनेसे इस विपयंग को प्रनेकाकार रूप भ्रान्त कान भी नहीं माच सकते। इस प्रकार सांख्यने बीचमें ही बौद्धका खण्डन किया है, ग्रीर अपनी प्रसिद्धार्थ स्थाति का समर्थन किया है। आचार्यने कहा है कि बौद्ध के समान सांस्थक प्रभिमतको भी सिद्धि नहीं होती, सांस्थमतके प्रमुसार विषयंथ के विषयको यदि सत्य मानते हैं तो भ्रान्त ज्ञान प्री प्रभ्रान्त ज्ञान ऐसा जगत प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होता है। विजली के समान जलका स्वभाव तत्काल निरन्वय नष्ट होनेका नहीं है, जिससे कि विषयंय ज्ञानमें जल प्रतीत होकर नष्ट होता है ऐसा कहना सिद्ध होवे ?

विज्ञानाई तवादीका कहना है कि विपरीत ज्ञानमें ज्ञानका ही प्राकार है, अविद्या के कारण वह बाह्य देशमें प्रतीत होता है, प्रतः इस ज्ञानको आत्मस्थाति रूप माना है। किन्तु यह कथन तव धिद्ध हो जब प्रद्धंतवादीके यहां ज्ञानका फ्राकार सिद्ध हो। आकार वाला ज्ञान किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, तथा प्रत्येक ज्ञानमें प्रपना निजी प्राकार है तो सभी ज्ञान सत्यभूत कहलायों। ज्ञानमें ज्ञानका ही प्राकार है तो वह बाहर क्यों प्रतीत होता है? धौर यदि अविद्याके कारण होता है तो यह भी एक विपरीत स्थाति हुयी कि जो अंदर प्रतीत होना था वह बाहरमें प्रतीत होने लगता है।

वेदांती इस विपरीत जानको प्रनिवंचनीयार्थं स्थाति रूप मानते हैं, उनका कहवा है कि इस जानको सत कहे तो नैसा पदार्थ है नहीं भीर असत कहे तो भलक किसकी होगी ? अतः इसको वचनसे नहीं कह सकने रूप प्रनिवंचनीयार्थं स्थाति कहते हैं। यह वेदांतीका कथन भी असत है, इस विपर्यंय ज्ञानमें वर्तमानमें तो जलादि पदार्थं सत रूप हो भलकते हैं तथा इस जानमें वस्तुका प्रहण करने सादिकी प्रवृत्ति भी होती है, अतः यह जान भ्रानवंचनीयार्थं रूप भी नहीं है। विपर्यंय ज्ञान तो वस्तुका विपरीत — उनला प्रतिभास करता है, उसका विषय तो भौजूद है किन्तु वह भलकता विपरीत है, अतः स्यादादीको विपरीत रूपांति ही सद्ध होती है।

## स्मृति प्रमोषवाद के खण्डनका सारांश

स्मृति प्रमोषवादी प्रभाकर ने अपना लंबा चौड़ा पत रखकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि स्मरण का प्रमोष — प्रभाव होना ही विपर्यय ज्ञान है, इसमें दो भलक हैं एक तो "इदं" यह प्रस्थक ज्ञान है, "रजतं" यह ज्ञान स्मरण रूप है, इन्द्रिय संस्कार द्यादिक कारण ऐसा जान पैदा होता है ? जैनाचार्यने इस मंतव्य का लण्डन इस प्रकार किया है कि सर्व प्रवम ग्रह संग्वय है कि "स्मृति प्रमोध" इस पदका क्या वर्ष है ? स्मृतिका धभाव धन्य की फलक, विपरीताकार वेदन, असीतका वर्षमानसे प्रहण, धनुभवके साथ क्षीर नीरवत प्रविवेक से उत्पाद, क्या ये स्मृतिप्रमोख एके धर्य हैं ? स्मृतिका धभाव स्मृतिप्रमोख है ऐसा प्रथम प्रका का कहना सलत है, क्योंकि रजतकी स्मृति तो विपर्यय ज्ञानी को है ही । धन्यावभासको स्मृति प्रमोध कहे तो सारे जान स्मृति प्रमोध होंगे । विपरीताकार वेदनको स्मृति प्रमोध कहो तो सौनर जान स्मृति प्रमोध कहे तो सारे जान स्मृति प्रमोध होंगे । विपरीताकार वेदनको स्मृति प्रमोध कहो तो सैनि स्मृति प्रमोध क्या सार्वि है तो उनका स्मृति प्रमोध कर स्मृति प्रमोध क्या सार्वि है तो उनका स्वतः प्रामाध्यवाद खण्डित होता है । अतंत्र "इद रजते" इत्यादि ज्ञान विपरीत क्यांति स्मृति प्रमोध क्य मानते हैं तो उनका स्वतः प्रामाध्यवाद खण्डित होता है । अतंत्र "इद रजते" इत्यादि ज्ञान विपरीत क्यांति स्वाद होता है । इसी असर्य ज्ञानका व्यवच्छेद करने के लिये प्रमाण्येन लक्षण में "व्यवसायास्यकं" यह विशेषण दिया गया है ।

# स्मृतिप्रमोष खण्डनका सारांश समाप्त #



## ग्रपूर्वार्थ-विचार का पूर्वपक्ष

मीमांसकों का ऐसा कहना है कि जो सर्वया प्रपूर्व वस्तु का प्राहक होगा वही प्रमाण कोटि में स्थापित होना चाहिय, क्योंकि पिष्टपेषण की तरह जाने हुए पदार्थ का पुनः जानना बेकार है, घारावाहिक ज्ञानको हमने इसीलिये प्रमाण नहीं माना है, घाराप्रवाहरूप से जो धनेक ज्ञान एक ही वस्तु के जानने में प्रष्टुत्त होते हैं वे प्रपूर्वार्थ के प्राहरू नहीं हो सकते, प्रतः वे प्रमाणभूत भी नहीं हो सकते, प्रमाण भें प्रमाणता तभी ठीक धानो जाती है कि जब वह किसी भी प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषयमें प्रवृत्त न हो, कहा भी है—

तत्रा पूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं वाधवींजतम् । अदृहकारणारब्धं प्रमाणं लोकसंसतम् ।।

जो सर्वथा धपूर्व धर्यका —नवीन वस्तु का ग्राहक हो, निश्चित, बाधारहित धौर निर्दोष कारण से उत्पन्न हुधा हो और लोकमान्य हो वही प्रमास होता है, मतः प्रमाणमात्र अपूर्व धर्ष का ग्राहक होता है यह विश्चय हुआ।

# पूर्वपक्ष-समाप्त #

## ग्रपूवाथत्वावन

\*=======

\*\*\*\*

तेनापूर्वार्थविकोषणेन वारावाहिविज्ञानं निरस्यते नन्वेवसपि प्रमाणसम्भ्वववादितान्याघातः प्रमाणप्रतिपन्नेऽवं प्रमाणात्तरा प्रतिपत्तिः; इत्यवोद्यम्; अर्थपदिन्छितिविकोषसद्भावे तत्प्रवृत्तेर-प्यम्पुरनमात् । प्रयमप्रमाण प्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारिकोषं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरम् अपूर्वाव्यंभव वृत्यो न्यग्रोष इत्यादिवत् । एतदेवाह---

अनिश्चितोऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

भाट्ट का ऐसा कहना है कि म्रापने जो अपूर्वार्थ विशेषण के द्वारा धारा-वाहिक ज्ञान का निरसन किया है सो उससे आपके मान्य प्रमाणसंप्लवबाद का व्याघात होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषय में दूसरे प्रनुमान म्रावि प्रमाणों की प्रवृत्ति होना इसका नाम प्रमाणसंप्लव है, प्रमाणसंप्लव ग्रहण हुए पदार्थको ही ग्रहण करता है, प्रपूर्वार्य को नहीं, ग्रतः इसका आप ग्रब निर्वाह कैसे कर सकेंगे?

जैन—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां धर्य-परिच्छित्त की विशेषता होती है वहां उसी एक विषय में प्रवृत्त होने पर भी ज्ञान में हमने प्रमाणता मानी है, देखो—प्रथम प्रमाण के द्वारा जाने गये पदार्थ को यदि विशेषाकार रूप से जानने के लिये बहां दूसरा प्रमाण प्रवृत्त होता है तो वह विषय उसके लिये धपूर्वार्थ ही है, जैसे—प्रथम प्रमाण ने इतना ही जाना कि यह वृक्ष है, फिर दूसरे प्रमाण ने उसे यह वृक्ष वट का है ऐसा विशेषरूप से जाना तो वह ज्ञान प्रमाण ही कहा जायगा, न्योंकि दितीय ज्ञान के विषय को प्रथम ज्ञान ने नहीं जाना था, मतः बुक्ष सामान्य को जानने वाले ज्ञान की प्रयक्ष वट बुक्ष को जानने वाले ज्ञान के लिये वह वट बुक्ष को जानने वाले ज्ञान के लिये वह वट बुक्ष झपूर्वार्थ ही है। यही बात—

अनिश्चितोऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

### स्वरूपेणाकारविशेषरूपतया बानवगतोऽश्विलोप्यपूर्वार्थः।

### हच्टोपि समारोपाचाहकु ॥ ५ ॥

न केवलमप्रतिपत्न एवापूर्वार्थः, प्रपि तु रुष्टोऽपि प्रतिपत्नोपि समारोपात् संशयादिसद्भावात् तादृगपूर्वार्वाञ्जीतानभ्यस्तवास्त्रवत् । एवंविवार्थस्य यम्निकचयास्मकं विज्ञानं तत्सकनं प्रमाराम् ।

तन्न धनिषगतार्याधिगन्तुत्वमैव प्रमासस्य नकासम् । तदि वस्तुन्याधगतेऽनाधगते वाऽव्य-चित्रारादिविधिष्टा प्रमा जनयन्तोपालस्थविषयः । न चाधिगतैऽर्थे कि कुर्वेत्तस्प्रमास्यता प्राप्तो-तीति वक्तन्यम् ? विधिष्टप्रमा जनयतस्तस्य प्रमासस्तातिपादनात् । यत्र तु सा नास्ति तन्न प्रमासम्

इस सूत्र द्वारा स्पष्ट की गई है, स्वरूप से अथवा विशेषरूप से जो निश्चित नहीं है वह अखिल पदार्थ अपूर्वार्थ है।

## हच्टो Sपि समारोपात्ताहकु ॥ ४ ॥

देखे जाने हुए पदार्थ में भी यदि समारोप थ्रा जाता है तो वह पदार्थ भी अपूर्वार्थ बन जाता है। जैसा कि पढ़ा हुआ भी शास्त्र अभ्यास न करने से नहीं पढ़ा हुआ जैसा हो जाता है, ऐसे अपूर्वार्थ का निष्वय करानेवाले सभी जान प्रमाश कहे गये हैं। इसिलिये प्रभाकर की "अनिधनतार्थाधिगन्तृत्वभेषप्रमाण" यह प्रमाश विषयक मान्यता गलत है, वस्तु चाहे जानी हुई हो चाहे नहीं जानी हुई हो उसमें यदि ज्ञान अध्यमिजार कर से विशेष प्रमा को उत्पन्न करता है तो वह ज्ञान प्रमाश ही माना जायगा।

## शंका-जाने हुए विषय में यह क्या प्रमाणता लायेगा ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसमें विशिष्ट अंश का प्रहण करके वह विशेषता लाता है, अतः उसमें प्रमाणता आती है, हां; अहां ज्ञानके हारा कुछ भी विशेषरूप से जानना नहीं होता है वहां उसमें प्रमाणता नहीं होती। विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करने पर भी जाने हुए विषय में प्रवृत्ति करने के कारण उस दूसरे प्रमाण को अिक न्तिक्तिकर नहीं मानना चाहिये, अन्यथा अतिअसङ्ग की प्रापत्ति आती है, अर्थात् विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न करने पर भी यदि उसे प्रमाण भूत नहीं माना जाता है तो सर्वया नहीं जाने हुए पदार्थ में प्रवृत्त हुए ज्ञान में भी अिक न्यित्करता-प्रमाणभूतता नहीं आनी हाए यदार्थ में प्रवृत्त हुए ज्ञान में भी अिक न्यित्करता-प्रमाणभूतता नहीं आनी चाहिये, अतः जिस प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए

न च विशिष्टप्रमोत्पादकत्वेप्यविश्वतविषयेऽस्याऽकिञ्चित्करत्वम् अतिप्रश्वक्तात् । न चैकान्ततोऽनिध-मताचीिमन्तृत्वे प्रमामये प्रमागुरुधावदातुं खच्यम् ; तद्वधचैत्वाभावित्वकर्त्या खंवादावदीयते, त च तदबोत्तरक्षानवृत्तिः । म चानिध्यरावाद्यविष्यमुद्देव प्रमामये संवाद्यस्वयस्य तद् चटते । न च तैनाप्रमागुभूतेन प्रचमस्य प्रमाण्यं व्यवस्थापयितुं अत्वयम् ; यतिप्रसङ्कात् । न च छामान्यविश्वेषयो-स्तादास्त्याप्रयुपये तस्यैकान्ततोऽनिधाताव्यविधानतृत्वं सम्भवति । इदानीतन्नानादितस्य ( इदानी-न्तनास्त्रास्यप्रप्रयोगे तस्यैकान्तताद्यविधानतृत्वं सम्भवति । क्षाञ्चित्रनात्रादितस्य ( इदानी-

पदार्थं में विशिष्ट प्रमाजनक होने से ज्ञान में ध्रिकिटिवत्करता नहीं धाती है उसी प्रकार अधिगत ग्रथं में विशिष्ट प्रमाणनक होने से ज्ञानमें श्रकिञ्चित्करता नहीं धाती है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि एकान्तत: धन-धिगत धर्य को ही प्रमाणका विषय माना जावे तो उस प्रमाण में प्रमाणता का निश्चय करना शक्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रमाणता तो वस्तु को जैसी की तैसी जानने से ज्ञान में प्राती है, अर्थात् इस ज्ञान का विषयभूत पदार्थ बास्तविक-ऐसा ही है ऐसा निश्चय होनेरूप ही प्रमाशाता है: और वह संवादक प्रमाण से जानी जाती है. सवादक ज्ञान उस प्रथम ज्ञान के अनन्तर प्रवृत्त होता है, अब देखिये-सर्वथा धनिष्ठगत पदार्थ ही प्रमाण का विषय है ऐसा ही एकान्तरूप से माना जावे तो संवादकज्ञान में यह बात घटित नहीं होती क्योंकि वह उस प्रथम प्रमाश की सत्यता को बतानेवाला होने से उसी के विषय का ग्राहक होता है। संवादक-ज्ञान के भत्रमाराभूत होने पर उसके द्वारा प्रथम ज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थित नहीं हो सकती। यदि स्वतः अप्रमाणभूत ऐसे संवादक से प्रमाणता धावे तो संशयादि प्रप्रमाण से भी वह प्रानी बाहिये। तथा-सामान्य और विशेष का जब तादात्म्य सम्बन्ध है—तब किसी वस्तु का सामान्य धर्म जान लेने पर वह वस्तु विशेष वर्म के लिये भी अपूर्व कहाँ रही। तात्पर्य कहने का यही है कि जब वस्तु का सामान्य धर्म जान लिया तो विशेष धर्म भी जान लिया गया-अब वह वस्तु उस विशेषकी अपेक्षा अनिधगत कहां रही-वह तो अधिगत ही हो गई। घतः प्रमारा एकान्ततः धनिधात को ही जानता है यह बात सिद्ध नहीं होती। तथा-इस समय का अस्तित्व पहिले प्रस्तित्व से तो प्रभिन्न ही है, और वह प्रस्तित्व प्रथम ही ग्रहण ही चुका है। मतलब-बुक्ष सामान्यरूप है उसीमें बटत्वादि विशेष हैं, सामान्य बुक्ष की जानते ही प्रविनाभावरूप से वर्तमान उसके बटत्वादि विशेष स्वस्मग्मतप्रवेशः । निष्वितं विषये किश्वित्वमान्तरेस्य स्रम्ने सावस्ववस्यकृतः, इत्यप्यवाच्यमः, भूवो निष्वये सुखादिसावकस्यविद्यमतीतः । प्रवमतो हि वस्तुमान्नं निष्वीयते, पुना 'सुखसावनं कुःखसावन वा' इति निष्वत्योपादीयते त्यञ्यते वा, स्मयमा विषयेक्षणान्युपासस्यागमञ्चल्कः, स्यात् । केवाञ्चित्वसङ्कृत्वेति तन्निक्षयो भवति सम्यासाविति एकविषयासाम्यामानुमानाम्यवासार्वे प्रवास्यक्षप्रते स्वत्यस्यक्षप्रत्यामान्यकारास्य स्वास्याध्यक्षप्रत्याम्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्याम्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्याम्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्यास्यक्षप्रत्यस्य स्वत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्य स्वत्यस्यक्षप्रत्यस्य स्वत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्य स्वत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्य स्वत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्यक्षप्रत्यस्य

का ग्रहण हो ही जाता है इस तरह उस बुक्ष की विशेषता को जानने वाले सारे ही क्षान अप्रमाणभूत हो जायेंगे। हां; यदि कथंचित् अनिविधतार्थंगन्तृत्व में प्रमाणता मानो तो जैन मान्य अनेकान्त मत में आप प्रभाकर का प्रवेश हो जावेगा।

शंका — निश्चित किये हुए विषय में निश्चयान्तर की आवश्यकता क्या है, इस तरह से कहने वाला तो मूखं कहलाता है तात्पर्य कहने का यह है कि जो विषय निश्चित हो चुका उसे पुनः निश्चय करने की क्या आवश्यकता है, उससे कोई प्रयो-जन तो निकलता नहीं है, पिष्ट को पेषए। करना ही तो मूखंपने की बात है।

समाधान — ऐसा नहीं कहना चाहिये — क्यों कि बार बार निश्चय करानेवाले ज्ञानमें मुखादिसाधकता विशेष अच्छी तरह से प्रतीति हो जाती है, देखो पहिले तो ज्ञान से सामान्यवस्तु का निश्चय होता है, फिर यह वस्तु सुखसाधनरूप है या दु:ख-साधनरूप है ऐसा जानकर ज्ञाताजन सुख साधन को प्रहण करता है और दु:ख-साधनरूप है ऐसा जानकर ज्ञाताजन सुख साधन को प्रहण करता है और दु:ख-साधन को छोड़ देता है। यदि ऐसा निश्चय न हो तो विपरीतरूप से भी प्रहण करना और छोड़ना हो सकता है, प्रयात दु:ख-साधन का प्रहण और सुखसाधन का छोड़ना ऐसा उल्टा भी हो सकता है, हां; कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एकबार के निश्चय से ही वस्तु का निर्णय कर लिया करते हैं क्यों कि उनका ऐसा अन्यास विशेष होता है, इस तरह विषयवाले भी झामा अनुसानादि अनेक प्रमाणों में प्रमाणता इसीलिय सानी गई है कि वे उसी एक विषय की झागे—झागे विशेष जानकारी कराते रहते हैं। जैसे कि—विशेष विशिष्टरूप से अनुमान द्वारा जानी जाती है। पुन: उस स्थान पर जाकर प्रस्थक से देखने पर वह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, अत: प्रापने जो इस स्लोक द्वारा ऐसा कहा है कि—

- सत्रापूर्वार्थविकामं निश्चितं वाषवजितम् ।

बहुटकारखारकं प्रमाणं नौकत्यम्यतम् ॥" [ ] इति । प्रत्यभिक्षान-स्यानुभूतार्षप्राहिखोआभाष्यप्रसङ्खात्, तथा च क्यमतः शब्दास्मार्थोन्त्यत्वविद्धिः? न चानुभू-वार्षधाहित्यमस्यातिद्यन्; स्पृतिप्रस्थकप्रतियन्नेत्रयं तत्प्यक्षः। न ह्याप्रस्थक्षेत्रमर्थमारां वार्षे प्रत्यभिक्षानं नासः प्रतिप्रसङ्खात् । पूर्वोत्तरावस्याध्याप्येकत्वं तस्य प्रवृत्तेरत्यमदीषः; इति चेत् हि तास्यायेकत्स्य वेदः; प्रवेदौ वार्षेये वेदे तत्र तस्याप्रवृत्तिः। न हि पूर्वोत्तरावस्यास्यां मिन्ने सर्व-र्षेकत्वे तत्परिच्छेविज्ञानास्यां जन्यमानं प्रत्यभिक्षानं प्रवृत्तिः प्रयान्तरेकत्ववत्, मतास्वर-

> तत्रापूर्वार्षविक्षानं निष्टिचर्तं बाधवर्जितम् । बादुष्टकारस्यारभ्यं प्रमाणं लोकसंमतम् ॥ १॥

जो जाव सर्वेषा प्रपूर्व प्रयंका निश्वायक हो, बाधा रहित हो, निर्दोर्च कारणों से उत्पन्न हो वही लोक संमत प्रमाश है वह गलत है।

तथा—प्रमाण सर्वथा धपूर्व धर्य को ही जानता है थे ऐसी मान्यता में प्रत्यिभन्नान धप्रमाण होगा, क्यों कि वह भी धनुभूत विषय को ही जानता है, यदि प्रत्यिभन्नान धप्रमाणभूत हो जाय तो उस अप्रमाणभूत ज्ञान से जाना गया धारमादि पदार्थ नित्य सिद्ध कैसे हो सकेगा, प्रत्यिभन्नान धनुभूत पदार्थ को जानता है यह बात प्रस्यिभन्नान के स्वात प्रस्यिभन्नान के प्रस्ति के हि तहें, क्यों कि उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष और स्मृति के द्वारा जाने हुए विषय में ही होती है, विस्मृत हुए तथा धप्रत्यक्ष विषय में प्रत्यिभनान की उत्पत्ति कहीं होती, यदि वह बिना देशी और तमा स्मरण हुई बस्तु में प्रवृत्ति होता हो तो किर को धतिपरोक्ष मेर धादि पदार्थ हैं उनमें उसकी उत्पत्ति होने का असङ्ग प्राप्त होगा, तात्पर्य इसका यही है कि वर्तमान काल का प्रत्यक्ष और पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण—इन दोनों का जोड़क्प जो ज्ञान होता है वहीं प्रत्यभिज्ञान हैं, प्रत्य-भिज्ञान और प्रकार से नहीं होता।

सित कहा वाने कि पूर्वोत्तर झनस्या में व्याप्त जो एकत्व है उसमें प्रत्य-भिक्तान प्रमुख होता है, इसलिये वह एकत्व अपूर्व होनेसे प्रत्यभिक्तान अपूर्वार्थ का ही प्राह्वक सिद्ध होता है, तो इस पर हम आप से यह पूछते हैं कि उन पूर्वोत्तर अव-स्थाओं में वह एकत्व भिन्न है कि सभिन्न है? यदि भिन्न है तो उसमें प्रत्यभिक्तान प्रमुत्त नहीं होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर झनस्या से सर्वया किन्न ऐसे एकत्व में उन पूर्वोत्तर प्रवेशकः । ताभ्यामेकत्वस्य सर्वंबाऽमेदे धनुभूतमाहित्वं प्रत्यभिज्ञानस्य स्थात् । ताभ्यां तस्य कय-क्रिन्वदमेदे सिद्धं तस्य (कयन्तिद्द) धनुभूताषंग्राहित्वम् । न नैवंबादिनः प्रत्यभिज्ञानप्रतिपन्ने शब्दादि-नित्यत्वे प्रवत्तं मानस्य "वर्षेनस्य परार्षात्वात्" [जैमिनिस् ॰ १/१-] इत्यादेः प्रमासाता घटते । सर्वेदां चानुमानानां व्यास्तिज्ञानप्रतिपन्ने विषये प्रवृत्ते रत्रमास्यता स्थात् । प्रत्यभिज्ञानाक्षित्यशब्दादिसिद्धाविप कृतदिचत्वसमारोपस्य प्रयुतेस्य ६व्यवच्छेदार्यत्वादस्य प्रामान्ये च एकान्तत्यागः । स्मृत्यूहादेश्वाभिमत-प्रमास्यस्थाव्याचातकृत्यमास्यान्तरत्वप्रसङ्गः स्थात् ; प्रत्यभिज्ञानवत्कवंचित्रपृवीर्थत्वसिद्धः। किञ्च,

द्यबस्था को जानने वाले स्पृति धीर प्रत्यक्ष से जन्यमान वह प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है, जैसे कि भीर दूसरे नहीं जाने हुए पदार्थों के एकत्व में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा—उन पूर्वोत्तर धवस्थाओं से एकत्व को सर्वथा जिल्ल माना जाता है तो ऐसी मान्यता आपका मतान्तर—नैयायिकके मत में प्रवेश होने की सूचना देती है। यदि उन पूर्व और उत्तर कालीन पर्यायों से प्रत्यभिज्ञान का विषय जो एकत्व है वह सर्वथा धमिल है ऐसा माना जावे तो वह प्रत्यभिज्ञान जाने हुए को ही जानने वाला हो जाता है। यदि आप पूर्वोत्तर धवस्थाओं से एकत्व का कथंवित् धमेद है ऐसा स्वीकार करते हैं तो वह प्रत्यभिज्ञान कथंवित् बहीतग्राही (धनुष्ठतग्राही) सिद्ध हो जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि सर्वेषा अपूर्वार्थ को प्रमाण विषय करता है अर्थात् प्रमाण का विषय सर्वेषा अपूर्वार्थ ही होता है ऐसा मानने वाले आपके यहां प्रस्यभिज्ञान से जाने हुए शब्द आदि का धर्म जो नित्यत्व आदि है उसमें प्रवृत्त हुए ज्ञान में सत्यता कैसे रहेगी ? और कैसे आपका "दर्शनस्य परार्थत्वात्" यह कथन सत्य सिद्ध होगा ?

मानार्थ — शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिये प्रभाकर जैमिनि ने अनेक हेतु विये हैं, उनमेंसे "नित्यस्तु स्यादु दर्शनस्य परार्थस्वात्" शिष्य को समफाने के लिये बार बार उच्चारए। में आने से भी शब्द नित्य है ऐसा कहा गया है, सूत्रस्य दर्शन शब्द का अर्थ "शब्द" है, सो यदि प्रभाकर प्रमारण का विषय सर्वथा अपूर्व ही मान रहे हैं तो प्राचार्य कह रहे हैं कि जब शब्द की नित्यता बार २ उच्चारण से सिद्ध होती है तब बह अपूर्व कहां रहा, मतलब कर्णेन्द्रिय से जब बह प्रथम बार प्रहण किया गया तब तो वह अपूर्व ही है, किन्तु बार २ ग्रहण कियो जाने पर उसमें

स्रपूर्वार्यप्रत्यसम्य प्रामाण्ये क्किन्द्रावित्रत्ययोऽपि त्रमार्गः स्थात् । निश्चितस्यं तु परोक्षत्वानवादिनो न सम्बद्धतीस्यक्षे वस्त्रपारः ।

नतु द्विचन्द्रादिप्रस्थयस्य स्वायकत्वात्र प्रमाणुता, यत्र हि वाणाविरहस्तरप्रमाणुन् इस्पर्यत्व-सञ्चतम्; वाणाविरहो हि तस्कालभावी, उत्तरकालमावी वा विज्ञानप्रमाणुताहेतुः? न तावत्तरका-लभावी; क्वविन्मिथ्याज्ञानेऽपि तस्य भावात् । प्रयोत्तरकालमावी; स कि ज्ञातः, प्रकातो वा? न तावद्जातः; प्रस्य सस्वेनाप्यसिद्धेः। ज्ञातश्चेत्-कि पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा? न तावस्त्र्यं-

अपूर्वता नहीं रहती, और बार २ ग्रहण किये बिना उसमें नित्यता सिद्ध नहीं होती. तथा किसी को ऐसा जोडरूप ज्ञान होता है कि यह वही देवदत्त है कि जिसे मैंने १० वर्ष पहिले देखा था, ऐसा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञान है धौर इस ज्ञानसे वस्तू में नित्यता सिद्ध होती है, तथा-प्रत्यभिज्ञान की सहायता से प्रथापति प्रादि ज्ञान होते हैं वे सभी ज्ञान पूर्वार्थ को बहुण करते हैं, सर्वथा अपूर्वार्थ को नहीं, अतः जो सर्वथा अपूर्व अर्थ हो वही प्रमाण का विषय है ऐसा जो प्रभाकर का मान्य प्रमाण लक्षाण है वह घटित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा मानने से अर्थापतिज्ञान में प्रमाणता नहीं बन सकती। तथा जितने भी अनुमानज्ञान हैं वे सब व्याप्तिज्ञान के द्वारा जाने गये विषय में ही प्रवृत्त होते हैं. भत: उनमें प्रमाणता का निर्वाह कैसे हो सकेगा ? प्रत्यभिज्ञान के द्वारा शब्दादि में नित्यता सिद्ध होने पर भी उसमें यदि किसी को संशयादि हो जाते हैं तब उस समारोप को दूर करने के लिये अनुमानादि प्रमाण माने गये हैं, यदि ऐसा कहा जाने तो फिर यह एकान्त कहां रहा कि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। तथा स्मृति, तर्क भादि और भी प्रमाणों का सदमाव होने से आपके द्वारा स्वीकृत प्रमाण संख्या का व्याचात होता है, क्योंकि इन स्मृति मादि प्रमाणों के विषयों में भी प्रत्यिभन्नान की तरह कथंचित् अपूर्वार्थपना मौजूद ही है। किन्द-यदि अपूर्वायं ही प्रमाण का विषय है तो दिचनदादि ज्ञान भी सत्य होने चाहिये, क्योंकि एक चन्द्र में द्विचन्द्र का ज्ञान तो बहुत ही अधिक अपूर्व विषय बाला है। एक बात भीर है कि भाप सबंधा ज्ञान को परीक्ष मानते हो सो ऐसे ज्ञानों में निश्चायकपना ही नहीं हो सकता, ऐसा हम आगे कहने वाले हैं।

शंका — द्विचन्द्रादिज्ञान बाषायुक्त हैं, घतः उनमें प्रमाणता नहीं है। जिस प्रमास के निषयमें बाषा नहीं धाती है वही प्रमास होता है। क्षानेनोत्तरकालभावी बाधाविरहो जातुं धक्यः; ति स्वसमानकालं जीलाविकं प्रतिपद्यमानं कथम् 'खत्तरकालमप्यत्र बाधकं नोदेप्यति' इति प्रतीमात् ? पूर्वमनुत्पस्रवाधकानामप्युत्तरकालं बाध्यमानत्व-क्व्यात् । नाप्युत्तरज्ञानेनातौ जायते; तदा प्रमाण्यत्याभित्रतज्ञानस्य नाधात् । नष्टस्य च बाधाविरह्-विन्ता गतसर्पस्य पृष्टिकुट्टनयायसमुकरोति । कथं च बाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेषि सत्यत्वम्; ज्ञासम् मानस्यापि केशोण्डुकादेरत्याव्ययानात् ? तज्जानस्य सत्यत्वाचेत् , तस्यापि कुतः सत्यता ? प्रमेयसत्यत्वाचंत्, सन्योत्यावयः। अपरवाधाभावज्ञानाच्चेत्, धनवस्था । अय संवादादुत्तरकाल-

समाधान-यह भी घसंगत है, यहां बाधा के धमावको आपने प्रमाण माना है और इस कथन में क्या बाघा आती है सो देखिये-यदि बाघा का प्रमाव, प्रमाण मैं प्रमाणता का कारण है तो वह कब होता है ? तत्काल में या उत्तरकाल में ? तत्काल में कही तो ऐसा बाधा का अभाव तो मिथ्याज्ञान में भी है. अर्थात ज्ञान सत्य हो या मिथ्या हो सभी ज्ञानों में बस्तू को जानते ही तत्काल जो उसकी मलक होती है उसमें उस समय तो कोई बाधा नहीं रहती । उत्तरकाल में कही तो क्या वह बाधा का समाव जाना हुआ रहता है या नहीं ? यदि जाना हुआ नहीं रहता है तो "वह वहां है" ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? यदि बाधा का अभाव ज्ञात है तो उसे किस ज्ञान ने जाना, उस पूर्वज्ञान ने कि उत्तरज्ञान ने ? पूर्वज्ञान ने जाना ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि ग्रागे होनेवाला बाधा का श्रमाव उससे कैसे जाना जायगा, वह पूर्वकालीन ज्ञान तो अपने समान काल वाले नीलादि वस्तु का ही ग्राहक होगा, वह विचारा यह कैसे कह सकेगा कि आगे इसमें बाघा नहीं आवेगी ? क्योंकि पहिले जिसमें बाधा नहीं बाई है ऐसे जानों में भी बागे के समय में बाधा बाती हुई देखी जाती है। यदि कहा जाय कि उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा बाधा का ग्रभाव जाना बाता है तो प्रमाशारूप से माना नया वह पहिला ज्ञान तो ब्रब नष्ट हो चका, (उत्तर-काल में ) नष्ट होने पर उसमें बाधा के अभाव की क्या चिन्ता करना ? सर्प निकल-जाने के बाद उसकी सकीर को पीटने के समान नष्ट हुए ज्ञानमें बाधाविरह की चिन्ता व्यर्थ होगी। तथा- यह ज्ञान बाबारहित है यतः सत्य है यह भी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वकाल में अनुसूत हुआ केशों में मच्छर आदि का ज्ञान असत्य हो जाता है।

> माह - बाधारिहत होने से उस पूर्वज्ञान में सत्यता जानी जाती है ? जैन -- प्रच्छा, तो यह बताइये कि वह सत्यता किस कारण से ब्राई है।

नावी बाधाविरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; तहि संवादस्याप्यपरसंवादात्यत्यत्वस्थिद्धितस्याप्यपरसंवादा-वित्यनवस्था । किञ्च, क्वचित्कदाचित्कस्यचित् वाधाविरहो विज्ञानप्रमासाता हेलुः, सर्वेन सर्वेदा सर्वेस्य वा ? प्रथमपक्षे कस्यचिनिमध्याज्ञानस्यापि प्रमासात्राप्रसङ्गः, क्वचित्कदाचित्कस्यचित्वाधा-विरहतद्भावात् । सर्वेत्र सर्वेद्य वाधाविरहस्तु नासर्वेतियां विश्वयः ।

सदृष्टकारणारव्यत्वमप्यज्ञातम्, ज्ञातं वा तद्धेतुः ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; स्रजातस्य सस्य-

भाडु--- उस ज्ञान का विषय सत्य है-- प्रयांत् वह पूर्वज्ञान सत्य वस्तु को भ्रह्मण करता है, ग्रतः वह सन्य कहलाता है।

जैन — ऐसा मानने से धन्योन्याश्रय दोष आता है अर्थात् उस पूर्वज्ञान में बाधारहितपने को लेकर सत्य विषय की सिद्धि होगी और विषय की सत्यता को लेकर बाधारहितपना ज्ञान में सिद्ध होगा, इस प्रकार इन ज्ञानों की सिद्धि परस्पर धवलंबित होने से एक की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी।

आहु—श्रन्योत्याश्रय दोष नहीं बावेगा, क्योंकि उस पूर्वज्ञान की सत्यता तो प्रसरे बाधकाभाववाले प्रमाण के द्वारा जानी जाती है।

जैन — ऐसा कहोगे तो अनवस्था दोष आवेगा — अर्थात् पूर्वज्ञान में बाधका-भाववाले ज्ञान से सत्यता आई और उस बाधकाभाववाले ज्ञान में सत्यता अन्य तीसरे बाधकाभाववाले ज्ञान से आई, इस प्रकार ऊपर जपर बाधा के अभावको सत्यता के लिये ऊपर ऊपर बाधकाभाव बाले ज्ञानों की उपस्थित होते रहने से कहीं पर भी बाधकाभाव की स्थिति स्वयं सिद्ध नहीं हो सकने से अनवस्था पसर जावेगी।

आहु — पूर्वकाल भावी ज्ञान के बाद जो बाधकपने का उसमें भ्रभाव होता है उसकी सत्यता तो संवादकप्रमाण से ग्रहण हो जावेगी।

बैन — इस तरह से भी अनवस्थादूषण से ग्राप छूट नहीं सकते, क्योंकि उस संवादक की सत्यता दूसरे संवादकज्ञान से और दूसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादकज्ञान से─इस प्रकार की कल्पना करते रहने से अनवस्था दोष तो अवस्थित ही रहेगा।

प्रच्छा, यह तो बताक्रो कि किसी एक स्थान पर किसी समय किसी एक व्यक्ति को ज्ञान में बाघारिहतपना उस ज्ञान की प्रमाएगता में हेतु होता है, कि सभी स्थान पर हमेखा सभी पुरुषों को बाबारिहतपना उसी विवक्षित प्रमाएग की प्रमाएगता सन्देशत् । नापि ज्ञातम्; करराकुचलादेरतीन्त्रियस्य त्रश्चे रतन्त्रवात् । प्रस्तु वा तज्ज्ञातः; तथाप्यती प्रदुष्कादस्यारम्यः ज्ञानान्तरात्, संवादत्रत्ययाद्धाः ? भाषाविकस्य मनवस्या । द्वितीयविकस्येपि संवाद-प्रत्ययस्यापि हातुष्कारस्यारम्बस्यं तथाविषावन्यतो ज्ञातस्यं तस्याप्यस्यतः इति । न चानेकान्त-वादिनामप्युपालन्त्रः समानोद्यम्; यथावदर्षेनिज्ञायकत्रस्यवस्याप्यासदस्यायां वाषवेषुर्वस्यातुष्ठ कारस्य।रब्यस्यस्य च स्वयं संवेदनात्; प्रनम्यासदस्यायां तु परतोऽभ्यस्तविषयात् । न चैवमनवस्या;

का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष यदि स्वीकार किया जावे तो ऐसा व्ववित् कदाचित् बाधकाभाव तो मिध्याज्ञानों में भी रहता है; ग्रतः उन्हें भी प्रमाण मानना पड़ेगा, ग्रीर दूसरा पक्ष-सर्वत्र सभी व्यक्तियों को उसमें बाबारहितपना हो तब वह प्रामा-णिक होता है ऐसा कहा जावे तो बनता नहीं, क्योंकि हम तुम जैसे अल्पज्ञानी के सर्वत्र सर्वदा सभी को बाधक का ग्रभाव है ऐसा जानना दस की बात नहीं है।

भाट्ट ने प्रमाण का एक विशेषण यह भी दिया है कि अदुष्ट-निर्दोष-कारणों से उत्पन्न होना प्रमाणता का हेतु है सो यह अदुष्टकारणारकारव भी ज्ञात होकर प्रमाणता का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि श्रज्ञात में सत्त्व की शंका ही रहेगी—कि इसमें कैसी कारणता है पता नहीं ? यदि वह अदुष्टकारणारकारव जाना हुआ है—सर्थात् यह प्रमाण निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ है ऐसा जाना हुआ है—ऐसा कहो तो उसको कैसे जाना ? क्योंकि वक्षुरादि इन्द्रियों की निर्मेलता तो स्तीन्द्रिय है, उसका ज्ञान होना स्रसंभव है।

भावार्ष — प्रदुष्टकारणारब्धत्व का मर्थ है कि जिन कारणों से प्रमाण उत्पन्न होता है उन कारणों का निर्दोष होना, प्रमाण ज्ञान इन्द्रियावरण के क्षयोपक्षम से प्रमाव ज्ञानावरण के क्षयोपक्षम से उत्पन्न होता है जो कि आवेन्द्रिय स्वरूप है, वह क्षयोपक्षम प्रतीन्द्रिय होता है, हम जैसों के ज्ञानगम्य नहीं है, जतः यह प्रमाण-ज्ञान निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुमा है ऐसा निष्णय हम लोग नहीं कर सकते हैं।

ग्रच्छा दुर्जन संतोष न्याय से मान लिया जाय कि यह अयुष्टकारणारब्यस्य जाना हुआ है तो भी उसे किस जान से जाना ? ज्ञानान्तर से कि संवादक प्रत्यय से ? ज्ञानान्तर से मानो तो घनवस्या घाती है ग्रीर संवादक प्रत्यय से मानो तो वही धनवस्या है, क्योंकि संवादक हो चाहे ग्रम्य ज्ञान हो वह भी एक प्रमाणभूत वस्तु है स्विष्टिकस्यविद्यम्याद्योपपत्तेरित्वलं विस्तरेण परतः प्रामाण्यविचारे विचारणात् । सोकसम्मतत्वं च यवाबद्वस्तुस्वरूपनिक्रयात्रापरम् ।

प्रौर उसे भी अयुध्दकारण से उत्पक्ष होना चाहिये, उनका अयुध्दकारणारब्धत्व किसी अन्य ज्ञान और संवादक से और वहां भी वह किसी अन्य ज्ञान और संवादक से जाना जायगा, इस तरह से अनवस्था आवेगी ही, हम अनेकान्तवादी के यहां पर ये दोष नहीं आते हैं, क्योंकि जैसी की तैसी वस्तु को जानने वाले जो ज्ञान हैं उनमें अध्यासदक्षा में तो बाधा का प्रभाव और अदुध्दकारणों से उत्पन्न होना ये दोनों ही अपने आप जाने जाते हैं, सिर्ण-अनम्यासदक्षा में तो यह जानकारी दूसरे स्वतः अभ्यस्त ऐसे किसी जान से ही होती है ऐसा यानने से अनवस्था भी नहीं आती, क्योंकि किसी स्थान में किसी विषय में किसी जानने से अनवस्था भी नहीं आती, क्योंकि किसी स्थान में किसी विषय में किसी जान का प्रभाव रहता ही है, इस वात का जाने विस्तारसे चरतः प्रमाण्य के प्रकरण में विचार करेंने, प्रमाण का 'जोकसंमत'' विशेषण तो बस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वेसा ही निष्यय करने रूप है, इस प्रकार अभाकर माट्ट के द्वारा माना गया सर्वया अपूर्वार्थ का निरस्त किया।

# ग्रपूर्वाचं का प्रकरण समाप्त क

# श्रपूर्वार्थं के खंडन का सारांश

धपना धौर अपूर्वार्थं का निरुचयं करानेवाला जो जान है वही प्रमाण है, प्रमाण के लक्षण में धागत ज्ञान के स्व, अपूर्वार्थं धौर व्यवसायात्मक इतने विशेषण हैं, इनमें से व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण होता है इसका स्पष्टीकरण बौद्ध संमत निर्विकल्पक ज्ञान में प्रमाणता का खंडन करते समय किया जा चुका है, ज्ञान रूप विशेषण की सार्थंकता कारक साकल्यादि प्रकरण में की है, घव अपूर्वार्थंविशेषण का खुलासा धाचार्यं करते हैं—किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जिसका निरुचय नहीं हुआ है वह तथा निरुचय होने के बाद भी उसमें संज्ञयादिख्य समारोप उत्पन्न हो। गया है तो वह वस्तु धपूर्वार्थंक्प ही है, तथा एक ही वस्तु में जो धनेक सामान्य विशेषात्मक

गुए। या धर्म होते हैं उनमें से किसी गुण या धर्म का किसी प्रमाण से निश्चय होने पर भी दूसरे गुण की अपेक्षा वह वस्तु दूसरे प्रमाण के लिये अपूर्वार्थ हो जाती है. जैसे पहिले घम के द्वारा परोक्षरूप से अग्नि के विषय में दो प्रमाण प्रवृत्त हुए तो भी उनका विषय, अपूर्वार्य ही रहा, ऐसे ही वृक्षत्व सामान्यकी जानकर पीछे उसका बटत्वादि विशेष धर्म जाना जाता है और वह वस्तु प्रपूर्वार्थ-प्रथात् जिसका प्रहण धभी तक न हुआ हो ऐसी मानी जाती है, "अनिधगतार्थीधगन्तुत्वमेव प्रमाराम्" ऐसी प्रभाकर की मान्यता है, किन्तू यह गलत है, क्योंकि ऐसा एकान्त ग्रहण करने पर प्रमाण में प्रमाणता जो संबाद से झाती है वह नहीं रहेगी, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ज्ञात हए विषय में ही संवादप्रत्यय प्रवृत्त होता है, प्रत्यमिज्ञान भी इसके अनुसार प्रमाण नहीं रहेगा, क्योंकि वह भी स्मृति और प्रत्यक्ष से जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान के ग्रप्रमाण ठहरने पर उसी प्रभाकर के यहां पर धात्मा, शब्द झादि में नित्यपना कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि नित्यता सिद्ध करनेवाला प्रत्यिक्शान ही है, इस पर प्रभाकरने युक्ति दी है कि पूर्वोत्तर ग्रवस्था में व्यापि ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान का विषय नवीन ही है सो यह युक्ति भी छिन्नभिन्न हो जाती है क्योंकि वह एकत्व उन दो अवस्थाओं से भिन्न तो है नहीं, तथा स्मृति तक आदि भी प्रत्यभिज्ञान के समान प्रमाण सिद्ध होने से प्रभाकर की मान्य प्रमाणसंख्या का व्याघात होता है। उनके प्रमास के विषय में दिये गये बद्घटकारसारब्धत्व, लोक-संमत आदि विशेषणों का भी विचार किया गया है, अन्त में यही प्रकट किया गया है कि प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्वार्थ न मानकर कथंचित अपूर्वार्थ मानना चाहिये. प्रमाणसंप्लव भी जैन दर्शन की तरह सबने किसी न किसी रूप से माना ही है, भौर यदि उसे न माना जावे तो इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं होती है। प्रमाणसंप्लव अनेक विषयों में देखा जाता है, अनुमान के द्वारा जानी हुई अग्नि पुनः प्रत्यक्षज्ञान से जानी जाती है। भ्रागम या गुरु आदि से किसी विषय को समक्तकर या शातकर पून: उसीकी प्रत्यक्षादि प्रमासा से प्रतीति होती है, अतः प्रमाण का विषय कथंचित अपूर्वार्थ है. यह सिद्ध होता है।

## # सर्वथा अयूर्वार्थ के खण्डन का सारांश समान्त #

# ब्रह्माद्वेतवाद पूर्वपक्ष

क्षांगे भ्राचार्य ब्रह्माद्वैतवाद का खण्डन करेंगे अतः उस ब्रह्माद्वैतवाद का वर्णन उन्होंकी मान्यता के अनुसार किया जाता है जिससे कि पाठकगण ब्रह्माद्वैतवादके मत को सुगमता से समफ सकें।

ब्रह्माद्वैतवाद शब्द का अर्थ-

बहा-महेत-वाद इस प्रकार ये तीन पद हैं। "बहा च तत् अहेतं च बहाा-हेतं" यह कमंघारय समास है। "बहााहेतस्यवादः" "बहााहेतवादः" महेत-मसण्ड एक बहा ही है, प्रत्य कुछ भी नहीं है-अर्थात् जगत् के चेतन मनेतन सब ही पदार्थ बहा स्वरूप ही हैं ऐसी जो मान्यता है वही बहााहेतवाद है, महेत का मर्थ है भीर दूसरा कोई नहीं—केवल एक वही, इसी तरह विज्ञानाहत, चित्राहत, जूल्याहत, जूल्याहत, जूल्याहत, चूल्याहत, चूल्याहत, माद शब्दों का भी मतलब-मर्थ-सबंच समफना चाहिये, ये सब ही प्रवादी-गण एक रूप चेतन या अचेतनरूप या जूल्यरूप ही समस्त विश्व को मानते हैं, वे भेदों को-चट, पट, जीव मादि किसी प्रकार के भेद-दित्वको स्वीकार नहीं करते हैं, इन्हें अभेदवादी भी कहा जाता है, मस्तु।

> सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । , भारामं तस्य परयन्ति न तं परयति कश्चन ॥१॥

जगत् के दृश्यमान या ग्रदृश्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक मात्र ब्रह्मस्वरूप हैं, उंसार में ग्रनेक या नानारूप कुछ भी वहीं है, उस ग्रस्टूण परमब्रह्म को जो कि एक ही है कोई भी नहीं देख सकता हैं, हाँ; उस ब्रह्म की ये जो चेतन ग्रचेतन पर्यायें हैं उन्हें ही हम देख सकते हैं एवं देख रहे हैं।

भ्रव यहां पर अनेक प्रश्न होते हैं कि जब एक ब्रह्मस्वरूप ही पदायें है, भ्रन्य कुछ नहीं है तो यह सारा साक्षात् दिखायी दे रहा पदार्थ समुदाय क्यों प्रतीत होता ? (१) जब ये पदार्थ ब्रह्मकी विवर्तरूप हैं तो किस कारण से ये विवर्त या नाना पर्योव उत्पन्न हुई हैं ? (२) वे सब विवर्त या चेतन भ्रचेतन पदार्थ किस कम से उत्पन्न होते हैं ? (३) हस्यमान या अहस्यमान इन पदार्थों का कभी पूर्ण रूप से समाव होता है क्या ? (४) इस जो चेतन जीव हैं सो किस प्रकार दुःखों से मुक्त हो सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ? (५) मोक्ष का स्वरूप क्या है ? (६)।

इस प्रकार के इन सब प्रश्नों का ब्रह्माद्वैतमतानुसार समाधान. किया जाता है—

प्रथम प्रश्न का समाधान-

विश्व में जो मनेकता-विविधता, घट, पट, जीव, पशु, मनुष्य आदि पदार्थ रूप से भिन्नता दिलाई देती है उसका कारण अविद्यावासना है, धर्षात् प्रविद्यावासना के कारण ही हमको ध्रलंड ब्रह्म में लंड व भेद मालूम पड़ता है, भविद्यावासना के नाश होने पर एक परमब्रह्म ही धनुभव में धाता है।

द्वितीय प्रश्न का समाधान-

इन जेतन अजेतन पदार्थों के उत्पन्न होने में कारण स्वमाव ही है, इस जगत् या सृष्टि का उपादान कारल तथा विभिन्त कारण भी बहा ही है, कहा भी है...

"कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चजगत्, कारणं परमञ्जहा । शक्तिद्वयवदज्ञानी-पहितं चैतन्यं स्वप्रधानतथा निमित्तं, स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति"—

परमङ्गह्म का कार्यं जो आकाक्ष, वायु, जल आदि हैं वह सब बहुविस्तार बाला बहा ही है, धौर कारण बहा है ही, अझान की दो शक्तियां हैं—आवरण और विकेष, इन दो से जब चैतन्य सहित होता है तब अपनी प्रधानता से उपादान कारण और अपनी उपाधिक की प्रधानता से निमित्त कारण बनता है, जैसे—"यथा लूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्त स्वपरिप्रधानतयोपादानं च भवति"। जिस प्रकार मक्की रेशम धागे का निमित्त और उपादान दोनों कारणक्ष्य स्वयं है, अपनी प्रधानता से तो निमित्त कारण है और स्वस्परीर की प्रधानता से उपादान कारण है, असम प्रधानता से उपादान कारण है,

उर्णनाभ इवाञ्चां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम् । प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम् ॥ १ ॥ जैसे ... मकड़ी धाण का, चन्द्र कान्तमण जल का, वट वृक्ष जटावों का कारए। है, वैसे ही वह परमबहा सब जीवों का कारए। है, अर्थात अकड़ी से स्वभावत: जैसे सामा निकलता है अयबा-रेशम कीड़ा से जैसे रेशम की निव्यत्ति होती है, चन्द्रकान्त-मिंग्सी से जैसे स्वभावत: जल उत्पन्न होता है वैसे ही ब्रह्म से स्वभाव से जगत्-चेतन प्रचेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं।

तीसरे प्रश्न का उत्तर-

यह परमबहा स्वभाव से ही जब कभी ग्रज्ञानरूप हो जाता है, तब उसके द्वारा मृष्टि की रचना का कम प्रारम्भ होता है, ''ग्रज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्तिशक्तिद्वयम्'' सच्चिदानन्द स्वरूपमावृगोत्यावरणविक्तः, तथा ब्रह्मादिस्यावरान्तं जगत् जलुदबुदवत् नामरूपात्मकं विक्षेपति, सृषतीति विक्षेपशक्तिः।।

प्रज्ञान की दो शिक्तयां हैं—प्रावरणशक्ति और विक्षेपशक्ति, विदानन्दस्वरूप को उक्तवेवाली प्रावरणशक्ति है, और व्यक्तबह्य से लेकर—प्रपर्गत् व्यक्तबह्य, प्राकाश, वायु धादि से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि की रचना को करनेवाली विक्षेपशक्ति है, "धनयैवावरण शक्त्याविष्णप्रस्थातमनः कर्तृंत्व, मोक्तृत्व, सुल-दुःल-मोहात्मक्तुष्ण्ण संसार भावनाऽिष संभाव्यते" पूर्वोक्त धावरणशक्ति से युक्त धात्मा के अन्दर कर्तृत्व-दुद्ध, मोक्तृत्व, सुल दुःल मोह पादिक विकारमाव वा तुष्ण्ण संसारभावना उत्पन्न होती है, "तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदानोपहत्वैतन्यादाकाश धाकाशाद्वायुवीयोर-निनरनेरापोऽदम्यः पृथिवी वोत्पवति । तस्माद्वा एतस्मादात्मनः धाकाशः संसूतः स्थादिक्षुतः"—तमोगुण है प्रधान विक्षमें ऐसे विक्षेपशक्तिकाले प्रज्ञान से जव यु चेतन्य या स्वा उपहृत हो जाता है, तब उससे आकाश उत्पन्न होता है, प्राकाश से वायु वायु से प्रनिन, प्रनिन से जल, और जल से पृथिवी उत्पन्न होती है, श्रुतिप्रन्थ में भी कहा है कि "इस ब्रह्म अस्ता से धाकाश हुषा है स्थादि ।

"तेषु जाडणाधिकयवर्शनात्तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणपुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिष्टपद्यन्ते । एतान्येव सूक्ष्म सूतानि तन्मात्राण्यपञ्ची- इतानि बोच्यते ॥ एतेम्यः सूक्ष्मक्षरीराणि स्यूलभूतानि चोत्त्यद्यन्ते" ॥ उन आकाश आदि पृथिवीपर्यन्त के पदार्थों में बड़ता प्रक्षिकरूप से दिखाई देती है, अतः तमोगुण प्रधानविकोपक्तिगुक्त चैतन्य उनका कारण है, यह बिद्ध होता है, अव वे प्राकाश

धादिक उत्पन्न होते हैं, तब उनमें कारणगुण के धनुसार सस्व, रज धौर तम ये तीन शुण पैदा हो जाया करते हैं, इन्हों धाकाश धादि को सुक्मभूत, तन्यामा और अपञ्चीकृत इन नामों से कहा जाता है, इन्हों धाकाश, वायु धादि से सुक्ममरीर तथा स्यूकभूत पैदा होते हैं। सूक्समरीर के १७ भेव हैं। "धवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपंचकं, बुढिमनती, कर्मेन्द्रियपंचकं, वायुपंचकं च"।।—पाच ज्ञानेन्द्रियों—स्पर्धन, रसना, घ्राण,
चस्तु धौर कर्ण-, वचन, हाय, पाद, पायु धौर उपस्य ये पांच कर्मेन्द्रियां तथा—बुढि,
मन, पांच वायु—प्राणवायु, धपानवायु, उदानवायु, व्यानवायु धौर सथानवायु—ये १७
धवयय या भेद सुक्म शरीर कहलाते हैं। दिखाई देवेबाले जो पृथिवी आदि पदायं हैं
धदस्य सुक्त हैं, इस प्रकार यह समस्त संसार एक बहा का कार्यरूप है, प्रथात् उसका
धेदरूप है, सूक्पशारीर के धवयव स्वरूप जो बुढि धौर मन हैं, वे जीव स्वरूप हैं।
ऐसे सुक्म शरीरादि तथा स्थलभुतादिरूप विश्व की रचना है।

#### चौथे प्रदन का समाधान-

हन इश्यमान पदायों का विनाश या धभाव होता है, इसी का नाम प्रलय या लय है, यह प्रलय भी स्वभाव से हुआ करता है, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद पृष्टि-रचना होने में युगानुयुग-मनिग्वतीकाल-व्यतीत हो जाता है, जिस कम से पृष्टिकी रचना-उत्पत्ति हुई थी उसी कम से उसका प्रलय भी होता है, कहा भी है—"एतानि सस्वादिगुणसहितान्त्य-त्योकतान्युर्त्पति-श्युत्कमेण तत्कारणभूताज्ञानोपहित-वैतन्यमालं भवित, एतदकानमज्ञानोपहितं वैतन्य-वेश्य रादिकमेतदाधारभूतानुपहित-वेतन्यस्य त्यादिक हैं उत्पत्ति के वित्यत्वक्षमालं भवित हो सार्वा विकास हैं उत्पत्ति के विपरीतकम से प्रपत्ने कारणों में विक्षान हो जाते हैं। धर्षात् पृथिवी जल में विलीन हो जाती है, जल प्रतिन हैं, अपन बायु में, वायु धाकाण में, धाकाण धजानक्य वैतन्य में तत्व वैतन्य भीर ईश्वर भी तुरीय बह्य में धन्तिहर हो जाते हैं इस तरह सारा विश्व-वृत्यक्ष सार्व हैं अपने होता है -श्रूनक्ष स्वार्य होता है -श्रूनस्वर्य होता है।

### पांचवें प्रश्न का समाधान---

मोक्ष-मर्थात् दुःसों से छूटने के लिए साथन इस प्रकार से बतलावे गये हैं — "साधनानि–नित्यानित्यवस्तुविवेकेहासुत्रफलभोगविरागशमाविषद्कसंपत्तिसुप्रुसुत्वानि"— नित्य और प्रतित्य वस्तु का विवेक, इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी नोगों को इच्छा न होना, शम दम ग्रादि छह कर्तंच्य, और मोक्ष की इच्छा ये सब मोक्ष प्राप्तिके जपाय हैं। "श्वमादयस्तु—श्वमदक्षोपरतितितिक्षासमाधातश्वद्धार्याः" शम, दम, उपरित, तितिक्षा समाधान और श्रद्धान ये छह शमादिक हैं, इन शमादिक्य कर्त्तव्यों के साथ ध्यान ग्रादि की सिद्धि होने पर मोक्ष प्राप्त होता है।

#### छठवें प्रश्न का समाधान

"न तस्य प्राणा उत्कामंति, प्रतैव समवलीयन्ते" शमादि षट-संपत्ति से युक्त तथा ध्यान समाधि के प्रभ्यासक जीवकी जीवन्युक्त भवस्था होती है, उस प्रवस्था में मजान किया समाप्त होती है अर्थात् धागामी कर्मका नाश होता है आनंद धौर कैवल्य की प्राप्ति होती है, बन्त में प्रारब्ध कमें भोगते २ समाप्त हो जाते हैं तब उस जीव-न्मूक्त व्यक्ति के प्राण वहीं विलीन हो जाते हैं-जर्यात् परलोक में-ब्रह्मलोक में-जन्म लेने के लिए गमन नहीं करते हैं। यही मुक्ति कहलाती है अर्थात जीवन्मुक्त व्यक्ति का चैतन्य परमब्रह्म में लीन हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष होने पर उसके प्राण वही विलीन होते हैं; क्योंकि सर्वत्र बहा है ही, उसीमें उसके प्राण समा जाते हैं। यहां तक जगत् की व्यवस्था, परमब्रह्म, उसकी प्राप्ति आदि का कथन किया, इससे सिद्ध होता है कि सारा विश्व, विश्व के कार्यकारणभेद, मोक्ष, मोक्ष के साधन आदि सब ही ब्रह्मस्वरूप हैं, ये दिखाई पड़ने वाले भिन्न भिन्न देश, या धाकार सभी एक ब्रह्म के विवर्त्त हैं. अविद्या के समाप्त होने पर भेदभावना नहीं रहती इस प्रकार अभेद या अर्द्धतका ज्ञान होना विद्या है, सुष्टिकम, ज्ञानेन्द्रिय ग्रादि पूर्वोक्त १७ अवयव भेदवाले सुक्ष्म शरीरका पृथिवी आदि स्यूलभूतका वास्तविक ज्ञान होना तथा ईश्वर अर्थात् ब्रह्म भौर आत्मा जिसका कि लक्षण "तत्तवृभासकं नित्यं-शृद्ध-वृद्ध-मृक्त-सत्यस्व-भावं प्रत्यक चैतन्यमेवात्म वस्तु, इति वेदान्तविद्वदनुभवः" ॥ तत्तद्वस्तुमों का प्रकाश करता है, और नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वभाव मान्तरिक चैतन्यस्वरूप है, इन सबके तत्वज्ञान से परमब्ह्य प्राप्त होता है। इस प्रकार सारा विश्व ब्रह्ममय है, अतः ब्रह्माई तवाद ही सिद्ध होता है।

## \* बबादैतवादका पूर्वपक्ष समाप्त \*

ननु चोक्तत्वल्याःशूर्वार्यव्यवसायाःत्रकं ज्ञानं प्रमाख्यक्रित्ययुक्तमुक्तम्; ध्रवंव्यवसायाःत्रकज्ञानस्य मिध्याक्यतया प्रमाणःत्वायोगात्, परमास्मस्वरूपधाहरूध्यैव ज्ञानस्य सरयत्वप्रसिद्धः। ध्रस्यसिपा-तानस्तरोत्याऽविकत्यकप्रत्यक्षेण् हि सर्वत्रकत्वनाऽस्यानपेक्षतया फ्रांगित प्रतीयते इति तदेव वस्तुत्वस्वरूपम् । भेदा पुनरविद्यासंकेतस्यरण्यानतिविकत्पप्रतीत्याऽस्याऽपेक्षतया प्रतीयते इत्यसौ नार्यस्वरूपम् । तदा, यत्प्रतिषासते तत्प्रतिषासान्तःविष्टमेव यथा प्रतिमासस्वरूपम्, प्रतिषासते

बह्याद्वेत-जो जैन के कहे हुए अपूर्वायं और व्यवसायात्मक प्रमाण के विशेषण हैं वे अयुक्त हैं, क्योंकि पदार्थं का व्यवसाय करनेवाला ज्ञान विध्यारूप होता है, इसलिये उसमें प्रमाणता का योग नहीं बैठता है, जो ज्ञान परमात्मस्वरूप का-परमक्ह का प्राहक-निक्चय करनेवाला होता है उसीमें सत्यता की प्रसिद्धि है, जांस के कोलते ही-प्रयाद दृष्टि विषय पर पहते ही निविकत्पक प्रत्यक्ष होता है, उस निविकत्प प्रत्यक्ष के द्वारा सर्वंच एकत्व का भान, विना किसी भेदमतीति के सीझातिक्षीध्र जो होता है वही वस्तुका स्वरूप है, येद जो प्रतीत होता है वह तो अविद्या, संकेत, स्मरण आदि से उत्पन्न होता है और उससे विकत्प (भेद) उत्पन्न होकर घट पट आदि भिक्ष प्रवाद मालूम पहते हैं, इसलिय भेद वस्तु का स्वरूप नहीं है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अर्थेड परम बह्य सिद्ध होता है, अनुमानप्रमाण के द्वारा भी अर्थेड कहा की विद्ध इस प्रकार से होती है—"जो प्रतिभक्षित्र होता है वह प्रतिभास के भीतर सामिल है प्रतिभासित होने वे जैसा कि प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होता है खतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीक्षयह है। इस अनुमानके द्वारा आस्ताह ते—जहााई ते सभी प्रतिभास के धन्दर प्रविष्ट हैं। इस अनुमानके द्वारा धास्माई त—जहााई ते सिद्ध होता है। इस अनुमान में प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेतु ससिद्ध

वावेषं नेतनानेतनरूप वस्तुं इत्यनुमानावच्यात्मार्श्वतप्रसिद्धिः । न चात्राऽसिद्धो हेतुः; साक्षादसाक्षाचावेषवस्तुनोऽप्रतिचासमानत्वे सकलग्रन्दिकल्पगोचरातिकान्तया वक्तुमशक्तेः : तथागमोऽप्यस्य प्रतिपादकोऽस्ति ।

"सर्वं वे खल्वदं बहा नेह नानास्ति किञ्चन ।

श्रारामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यित कश्चन ।।" [ ] इति । तथा 'पुरुष एवैत्तसर्वं यदभूतं यत्र भाष्यं स एव हि सकललोकसर्गस्थितिप्रलयहेतुः।" [ऋसरं० मण्ड० १० सू० १० ऋ० २] उक्तन्त्र—

"ऊर्शनाम इबांशनां चन्द्रकान्त इवास्थलाम् ।

प्ररोहास्माभिव प्लक्ष। स हेतुः सर्वजिम्मनाम् ।।" ] भेदद्शिनो निन्दा च श्रू यते— "भृत्यो. स मृत्युमाप्नोति य दह नानेव पश्यति ।" [ बृहदा॰ उ० ४/४/१६ ] इति । न चाभेदप्रति-पादकारनायस्याऽध्यक्षवाषा; तस्याध्यभेदघाहकत्वेनैव धन्तः । तहक्तम्—

भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से या परोक्ष से किसी भी प्रकार से वस्तु को प्रतिभासमान स्वरूप नहीं मानोगे तो संपूर्ण शब्दों के प्रगोचर हो जाने से वस्तु को कहा ही नहीं जा सकेगा। घागम भी अनुमान की बरह बृद्ध का प्रतिपादक है। श्लोकार्थ— "यह सारा विदव बृद्ध रूप है, कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, दुनिया के जीव उस बृद्ध के विवस्ती को—पर्यायों को—देखते हैं किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता"।। १।।

जगत पुरुषमय है, जो हुम्रा भ्रयवा होनेवाला है वह सब बृह्म ही है, बही सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति भीर विनाश का कारण है, कहा भी है, स्ंत्रोकार्थ—

जैसे रेशमी कीड़ा रेशम के घागे को बनाता है, जन्द्रकान्तमिए जैसे जल को फ़राता है और बटबूझ जैसे जटाझों को अपने में से स्वयं निकालता है अतः वह उनका कारण होता है वैसे ही बृह्य समस्त जीवों का कारण होता है।। १।।

शास्त्र में भेद-द्वेत माननेवाले की निन्दा भी की गई है-जैसे-जो भेद को वेखता है वह यमराज का अतिथि बनता है, अभेद-प्रतिपादक धागममें प्रत्यक्ष से बाधा नहीं आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी स्वय धमेद का बाहक है। कहा भी है-

ग्लोकार्यं ... बुद्धिमान् लोक प्रत्यक्ष को विश्विष्टम ही बानते हैं निषेधरूप नहीं मानते, इसलिये अभेद प्रतिपादक ग्रागम में प्रत्यक्ष के द्वारा वाचा नहीं भाती है ॥१॥

### "ब्राहुविद्यातृ प्रत्यक्षं न निषेद्घृ विपश्चितः । नैकरवे भागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाष्यते ॥" [

किन्त्व, प्रयांनां भेदो देखभेदात्, कालभेदात्, प्राकारमैदाद्वा स्थात् ? न ताबद्दे शभेदात् ; स्व-तोऽपिन्नस्याऽन्यभेदेऽपि भेदानुपपत्तेः । नहान्यभेदौऽण्यत्त एकाश्चति । कवं च देखस्य भेदः ? प्रान्यदेश-भेदावं दननस्या । स्वतंश्चति (तिंद्वि सावभेदोऽपि स्वत एवास्तु कि देखभेदाञ्च देवलन्या ? तत्न देख-भेदाहरूनुभेदः । नापि कालभेदात् ; तञ्च दस्येवाञ्चवातेऽन्नविद्धः । तद्वि समिद्धितं चस्तुमान्यभेवाधि-क्षत्वित नातीतादिकालभेदं तदनतादेशेदं वा प्राकारभेदोऽज्यावांनी भेदको व्यतिविक्तप्रमाणास्प्रतिमाति, स्वतो वा ? न तावद् व्यतिरिक्तप्रमाणात् ; तस्य नीलसुकादिव्यतिरिक्तस्यस्यान्नतिभातमानान्याद् ।

भेदबादी—हैं तबादी पदार्थों में भेद क्यों मानते हैं ? क्या देशभेद होने से या कालभेद होने से या कि आकारभेद होने से ? यदि ऐसा माना जाय कि देशभेद होने से सबी में (पदार्थों में ) भेद है तो वह बनता नहीं है, क्यों कि जो स्वतः स्वरूप से स्मिश्त हैं उनमें सन्य के द्वारा भेद नहीं हो सकता, क्यों कि सन्य का भेद प्रन्य में संकामित नहीं होता है, तथा—देशभेद भी किससे सिद्ध होगा ? अन्य किसी देशभेद से कहो तो अनवस्था होगी, यदि देशभेद स्वतः ही सिद्ध है ऐसा कहो तो वैसा ही पदार्थों में भी स्वतः भेद मान लेना चाहिये, देशभेद से मेद की कल्पना करने से क्या साम— सर्वात देशभेद से पदार्थों में भेद होता है ऐसा मानने की क्या सावश्यकता है, प्रतः देशभेद से वस्तुओं में भेद होता है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

यदि कही कि कालभेद से वस्तुधों में भेद होता है, सो ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि कालभेद ही स्वतः प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, कारण-प्रत्यक्ष तो निकटवर्ती वस्तुमात्र को ही ग्रहण करता है, वह तो ग्रतीत काल आदि के भेद को ग्रीर उसके निमित्त से हुए ग्रयं भेद को नहीं जानता है।

यदि कही कि मिल-भिल संस्थानों के भेद से पदार्थों में भेद होता है, सो ऐसा मी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भाप ( जैन ) से पूछते हैं कि आकार मेद किसी भिल भमाए से प्रतिभासित होता है ? कि स्वतः प्रतिभासित होता है ? यदि कहा जावे कि आकारमेद किसी भन्य प्रमाए से प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीसादिरूप बहुरंग वस्तु एवं सुखादिरूप अन्तरंग वस्तु के सिवाय भन्य कोई प्रमाणरूप वस्तु के सिवाय भन्य कोई प्रमाणरूप वस्तु प्रतीत में नहीं आती है। यदि आप ( जैन ) ऐसा कहें कि

ध्याहंप्रत्यये बोधात्मा तद्वाहकोऽन्यतीयते; नः, तत्रापि जुढबोधस्याप्रतिधासनात् । स स्वतु 'धहं सुकी दुःसी स्वृतः कृको वा' इत्थादिकपतया सुस्वादि वारी रं वावलम्बमानोऽनुभूयते न पुनस्तद्वध्यतिरक्तिः बोधस्यक्ष्यम् । स्वत्रध्याकारात्तां भेदसेवेदने स्वप्रकाशनिवतत्त्वप्रसङ्गः, तथा वान्योऽभ्यासंवेदनात्कृतः स्वतोऽभ्याकारभेदसंवितिः।

भविकरूपब्रह्मणो विद्यास्वभावस्व तदर्यानां खाखाणां प्रवृत्तीनां च वैवर्ध्यं निवर्धवास्वस्व-भावाभावात् । विद्यास्वभावस्व चासस्यत्वप्रसङ्गः; तवाच "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" [ तंत्तः २/१ ] इत्यस्य विरोधः; तदप्यसङ्गतम्; विद्यास्वभावस्वेश्र्यस्य शाखावीनां वैवर्धासंभवात् भविद्यास्यापार-निवन्तं नफलस्वारोपाय् । यत एव चाविद्या ब्रह्मणोऽर्धान्तरभूता तस्यते नास्यत एवासी निवस्यते,

बाहं प्रत्यय में आकाररूप भेदम्राहक बोधात्मा प्रतीति में माता है सो ऐसा भी कहना .

ठीक नहीं है, क्योंकि घह प्रत्यय में भी धुद्ध बोध का प्रतिभास नहीं होता, क्योंकि वह बहं प्रत्यय भी ''मैं सुली हूं, मैं दुःखी हूं, मैं स्यूल हूं, मैं कुश हूं, इत्यादिरूप से सुलादि का या शरीर का अवलम्बववाला हुमा ही म्रनुभव में आता है, इससे म्रतिरिक्त अकेला बोधस्वरूप मन्त्रय में नहीं माता, यदि कहा जावे कि भले ही किसी भी प्रमाण से माकार-भेद सनुभव में नहीं माता, यदि कहा जावे कि भले ही किसी भी प्रमाण से माकार-भेद सनुभवित नहीं होता हो तो मत होशो परन्तु बह आकार भेद स्वतः तो मतुभव में आता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो पदार्थ स्वतः प्रतामन अपने भाषको जाननेवाले हो जावेंगे, ऐसी दशा में मन्य का प्रत्य के द्वारा संवदन न होने से (जान के द्वारा वस्तु का संवदन प्रतिभास न होने से) माकारों का मेद जान में स्वतः प्रतीत होता है" यह बात सिद्ध नहीं होती है। यदि कोई (जैन मादि) इस प्रकार की संका करें" कि बृह्मा तो एक स्वभाव बाल है—अर्थात् विद्या (जान) स्वभाव वाला है—तो उत्वक्त लिये शास्त्रों एवं मनुष्ठान मादिकों का करना व्ययं है, क्योंकि त्यागने योग्य महिवा रूप भीर प्राप्त करने योग्य विद्याल्य स्वभाव का उस बहा में भ्रमाव है।

यदि बृह्मा को प्रविद्यास्त्रकण माना जाय तो उस बृह्मार्में प्रसत्यरूपता हो जाने से "सत्यं ज्ञानसन्तं बृह्मा"-इस सूत्र की जो तैत्तरीयोपनियद में कहा गया है— कि परमबृह्म सत्यस्वरूप है प्रस्तरहित है एव ज्ञान (विद्या) स्वभाववाला है"— संगति नहीं बैठती है प्रयात् यह कथन गलत हो जाता है," सो इस प्रकार की यह जैन आदिकों की प्राक्षेपकण यांका प्रस्तात है, न्योंकि हम बृह्माई तवादी ने बृह्म को विद्यास्त्रभाववाला माना है, ऐसे स्वभाव वाला माननै पर शास्त्रादिक व्यर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि प्रमुख्यान आदिका प्रस्ता कि प्रस्तात का स्वाद्या के क्यापार को हटाते हैं, वही उनका फल है।

तस्वतस्तरमाः सञ्जावे हि न कश्चिक्षिवसंचित् ं शक्तुमार् ब्रह्मवत् । सर्वेरेव चातास्थिकानायविद्योज्ञेत्वः वार्षा प्रमुक्तर्याः प्रमाणकेनात्रात् । तस्य-वार्षा प्रमुक्तर्याः प्रमाणकेन्द्रस्त्रमार्थः व वानायिक्ष्याविद्यात्रमार्थः प्रमाणकेनात्रात् । तस्य-ज्ञानवायमार्वस्यं चार्षाच्या तस्यकाननवस्यविद्यात्रमार्थः व्यवस्तुभूताऽविद्यायाम्यवृत्तिरेव सेवेयमविद्या माया विस्वाप्तरिकाच इति ।

न चारमध्वरणमननध्यानादीनां भेदरूपतयाऽविद्यास्वमायस्वारमणं विद्याप्राधिहेतुत्वधिरयभि-धातध्यम् ? यदैव हि रजः संपर्ककलुवोदके इत्थाविद्यसूर्णं रजःप्रक्षिप्तं रजोऽन्तरास्त्रि प्रधमयस्वय-मि प्रधम्यमानं स्वच्छां स्वरूपावस्यामुपनयति, यथावा विद्यं विद्यान्तरं समयति स्वयं च शास्यति, एवमास्मध्ययाण्यिपिमेंदाभिनिवेद्योच्छेदात्, स्वगतेऽपि भेदे समुच्छिक्षे स्वरूपे संसारी समवतिहते।

प्रविद्या ब्रह्म से वास्तविकरूप में पृषक् होती तो उसका हटाना सर्वथा प्रश्निय हो जाता, जैसा कि बृह्मा का हटाना सर्वथा प्रश्निय है, परन्तु देखने में प्राता है कि मोक्षार्थीजन प्रतास्विक अविद्या को हटाने—विनष्ट करने के लिये ही प्रयस्न करते हैं ऐसी बात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी बात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी बातं कार्य कि प्रविद्या तो प्रनादि की है प्रतः उसका विनाश नहीं हो सकेगा— सो ऐसी प्रायंका ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का यह कथन प्राग्नाव के साथ अनैकान्तिक हो जाता है, प्रायाव प्रनादि है फिर भी उसका विनाश होता है, प्रविद्या, तस्वज्ञान का प्राग्नाव है वह तस्वज्ञानरूप विद्या के उत्पन्न होते ही हट जाती है, जैसे—घट के उत्पन्न होने पर उसका प्राग्नाव स्वगन्द होते ही, घवस्तु क्य प्रविद्या विश्व है या प्रमिन्न है ? ऐसे प्रकन तो वस्तु स्वरूप में होते हैं, धवस्तु रूप प्रविद्या विश्व है या प्रमिन्न है ? ऐसे प्रकन तो वस्तु स्वरूप में होते हैं, धवस्तु रूप प्रविद्या विश्व है या प्रमिन्न है ? ऐसे प्रकन तो वस्तु स्वरूप में होते हैं, धवस्तु रूप प्रविद्या विश्व है या प्रमिन्न है ? ऐसे प्रकन तो वस्तु स्वरूप में होते हैं, धवस्तु रूप प्रविद्या में मामोहित किया गया है।

यहां ऐसी संका नहीं करनी चाहिये कि झात्मतस्य का श्रवण, श्रदान, ध्यान ध्रानि ये सब भेदरूप होने से अविद्या स्वभाववाले हैं, अतः इनसे विद्या की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि देखिये - जिस प्रकार चूलि की चहु झादि से गंदले हुए पानी में फिटकरी चूर्ण धादिरूप एक तरह की चूलि डासने पर वह उसमें की अन्य मिट्टी धादि रूप एक तरह की चूलि डासने पर वह उसमें की अन्य मिट्टी धादि रूप एक तरह की चूलि की चहु आदि को शान्त करनेवाली होती है धीर स्वयं भी स्वच्छ अवस्था को प्राप्त हो जाती है, इस तरह बल विलक्षण स्वच्छ हो जाता है, अथवा विष विष को दवा देता है धीर उसके साथ धाप भी स्वयं धामित हो जाता

प्रवच्छेदस्यविद्याच्यावृत्ती हि परमारमैकस्वरूपतावस्थितेः चटाद्यवच्छेकभेदव्यावृत्ती व्योग्नः सुद्धाकाः शतावत् ।

न बाढ ते सुखबु सबन्धमोक्षाविश्रेदव्यवस्थानुपपन्ना; सभारोपितादिप श्रेदालद् श्रेदव्यवस्था-पपलेः; यथा द्व तिनां 'शिव्यवि से वेदना पादे से वेदना' इत्यास्मन समारोपितभेदनिर्मित्ता दुःसाविश्रेद-व्यवस्था । पादादीनामेव तद्वेदनाधिक रणुत्वालेषां च श्रेदालद् व्यवस्था ग्रुक्तःत्यप्ययुक्तभ् ; ग्रतस्तेषा-मक्कालेन भोकतृत्वायोगात् । भोकतृत्वे वा चार्वाकमतानुषङ्कः । तदेवमेकत्वस्य प्रत्यक्षानुमानगमप्रमित-रूपस्थात्सिद्धं म्रह्मार्द्धं तं तत्वमिति ।

प्रत प्रतिविधीयते । कि मेदस्य प्रमाण्डाधितत्वादभेदः साध्यते, प्रमेदे साधकप्रमाणसङ्का-बाहा ? तत्राव्यविकस्पोऽयुक्तः; प्रत्यक्षादेर्भेदानुकूलतया तद्वाधकत्वायोगात् । न सनु भेदमन्तरेण

है-स्रतम हो जाता है, बिलकुल यही प्रकिया प्रविद्या के बारे में है, प्रयांत् श्रवण, श्रद्धान घ्यानादिरूप प्रविद्या के द्वारा भेद का हठाप्रह नघ्ट होकर प्रपने में होनेवाले भेद भी नघ्ट हो जाते हैं। एवं संसारी जीव एकरव में ( ब्रह्मा में ) स्थिर हो जाते हैं, भेद को करने वाली प्रविद्या व्यावुत्त होते ही परमात्मरूप एकरव में जीव की स्थित हो जाती है, जैसे कि घट धादि के भेदों की व्यावुत्ति होते ही प्राकाण खुद्धता को प्राप्त हो जाती है, जैसे कि घट धादि के भेदों की व्यावुत्ति होते ही प्राकाण खुद्धता को प्राप्त हो जाती है। इमारे यहां तो काल्पनिक भेदों से भेदव्यवस्था वन जाती है। जैसे भी नहीं कहना, हमारे यहां तो काल्पनिक भेदों से भेदव्यवस्था वन जाती है। जैसे भी नहीं कहना, हमारे यहां तो काल्पनिक भेदों से भेद करके कहा जाता है, कि मेरे मस्तक में दर्द है, मेरे पैर में पोड़ा है, इत्यादि दु:ख के भेद की व्यवस्था होती है या नहीं? अर्थात् होती हो है, कहो कि उन पैर आदि वेदना के प्राधारभूत प्रवादों में भेद है वत: दु:खों में भेद पढ़ जाती है, सो यह प्ररारावयव को प्राप्त हों से तो प्रादि तो जड़ हैं व क्या मोक्ता करेंगे। यदि पैर धादि खरीरावयव मोक्ता होंगे तो प्राप्त का बावेगा। इस प्रकार एकत्व धादैत ही प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमुमान तथा प्राप्त के द्वारा सिद्ध होता है, धादा ब्रह्माई त मात्र तस्थ है ऐसा मानना प्राप्त के द्वारा सिद्ध होता है, धाता ब्रह्माई त मात्र तस्थ है ऐसा मानना चाहिये।

जैन-अब यहां पर उत्पर लिखे बहाई त का निरसन किया जाता है-आप प्रद्वेतवादी भेद का खण्डन करते हो सो क्यों ? क्या भेद प्रमाण से वाधित है अथवा अभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है, इसलिये? प्रथम पक्ष ठीक नहीं न्क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण भेद के प्रमुक्कल ही हैं, वे मेदों में वाधा नहीं दे सकते । तथा भेद के विना प्रमाणेतरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; भेदमन्तरेश साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात् । न मानेदसाधकं किन्तिरप्रमासम्भवति ।

स्वोत्तन्-"धविकल्पकाष्यवैर्धंकरक्षेत्रवाववीयवे" तत्र किमेक्क्यक्तिगतम्, धनेक्क्यक्तिगतम्, ध्वक्तिमात्रवरं वा त्रवेन प्रतीयते ? एकव्यक्तिगतं वेतु ; तर्क्ति सावारस्य, ससावारस्यं वा ? न ताव-स्वाधारस्यम् , 'एकव्यक्तिगतं सावारस्यं च' इति विश्वतिवेषात् । धसावारस्यं वेतु ; कवं नातो नेदिषिद्धः ससावारस्यस्वक्यवत्याद्धं त्यत्य । अवानेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्यकप्पेकल्यं प्रत्यक्षाध्राधृत्यते ; तर्किक व्यक्तयविकरस्यवा प्रतिभाति, धनीवकरस्यत्यम् ॥ ? प्रवम्यके सेद्यसङ्गः 'ध्वक्तिप्रविकरस्य तदावेषं च सत्तासामान्यम्' इति, ध्वमेव हि सेदः । द्वितीयवशै-व्यक्तिसहस्यम्तरस्याप्यकरस्या

प्रमारा और धप्रमारा की व्यवस्था भी कहाँ रहेगी। इसरा पक्ष धर्यात सभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि भेद के बिना साध्य और साधन का मान कैसे बन सकता है. घतः धभेद को सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमारा नहीं है। बाप (बह्माई तबादी ) ने जो कहा था कि निविकल्प प्रत्यक्ष से एकरव जाना जाता है सो एक ही व्यक्ति का एकरव जाना जाता है कि अनेकव्यक्तियों का एकत्व जाना जाता है या कि व्यक्तिमान का एकत्व जाना जाता है, यदि एक व्यक्तिगत एकत्व निविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है ऐसा कही तो वह साधा-रण है या असाधारण ? साधारण तो उसे कह नहीं सकते क्योंकि वह व्यक्तिगत हो और साधारण हो ऐसा कथन तो आपस में निषिद्ध है अर्थात को साधारण होता है वह धनेक व्यक्तिगत होता है एक व्यक्तिगत नहीं होता । घसाधारण कहो तो उससे भेद सिद्ध क्यों नहीं होगा । क्योंकि झसाधारणरूपवाला ही भेद होता है । यदि कही कि भनेकव्यक्तिगत एकत्व सता सामान्य को प्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष से प्राह्म होता है, तो प्रवन होता है कि अनेक व्यक्तियां जिसके माधारभत हैं उन भाषारों के साथ सला सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? कि आधार रहित सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? यदि कहा जावे कि अपने ग्राधारभूत मनेक व्यक्तियों के साथ सत्ता-सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है तो इससे भेद मालूम पडता है-ग्रयात भेद का प्रसङ्क प्राप्त होता है-देखिये-व्यक्ति सत्तासामान्यरूप एकत्व का अधिकरणरूप एक पदार्थ हुन्ना भीर बाधेयरूप सत्तासामान्य एक पदार्थ हुना, यही तो भेद है। दूसरे पक्ष में-अर्थात व्यक्तिभृत धाधार के ग्रहण किये बिना सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ऐसा मानो तो व्यक्ति ( विशेष ) जहां नहीं ऐसे स्थान पर भी सामान्य की

भासप्रसञ्जः । तथा किमेकव्यक्तिग्रहराद्वारेण तत्त्रतीयते. सकलव्यक्तिग्रहराद्वारेख वा? प्रथमपक्षे विद्योव: शकाकारता बानेकव्यक्तिगतस्येकं कथमः तच्येकस्मिन व्यक्तिस्थकपे प्रतिशानेऽप्यनेकव्यवस्थन्-यायतया कथं प्रतिभासेत ? प्रथ सकलव्यक्तिप्रतिपत्तिद्वारेण तत्प्रतीयते: तदा तस्याऽप्रति पत्तिरेवा-सिलव्यक्तीनां प्रहणासम्भवात । भेदसिद्धिप्रसञ्ज्ञ्य-प्रसिस्वयक्तीनां विशेषणतया एकत्वस्य च विशे-व्यत्वेन, एकत्वस्य वा विश्लेषशातया तासां च विश्लेष्यत्वेन प्रतिभासनात् । तथा तवृष्यक्तिस्यस्तद्भिमन्, समित्रं वा ? यद्याप्रित्रम्; तर्हि व्यक्तिरूपतानुव क्रोऽस्य । न च व्यक्तिव्यंक्स्यन्तरमन्वेतीति कथं सकत-व्यक्त्यनुयायित्वमेकत्वस्य । प्रयायान्तरमः कथं नानात्वाऽप्रसुद्धः ? यथा चानुवतप्रत्ययजनकत्वेन-कत्वं व्यक्तियु कल्प्यते तथा व्यावृत्तप्रत्ययजनकत्वेनानेकत्वभप्यविशेषात् । तन्नैकत्वं नानात्वमन्तरे-प्रतीति होने लग जायगी, क्योंकि बाधार को जानना जरूरी नहीं है, तथा-वह सत्ता-सामान्यभूत एकत्व एक व्यक्ति के ग्रहरण से प्रतीत होता है ? या समस्त व्यक्तियों के ग्रहरण करने से प्रतीत होता है ? पहिले पक्ष में विरोध ग्राता है, एकाकारता उसे कहते हैं कि धनेक व्यक्तियों में पायी जानेवाली समानता-प्रथात धनेक व्यक्तियों में-विशेषों में जो सहशता है उसीका नाम एकाकारता है वह यदि एक व्यक्ति के प्रति-भासित होने से प्रतीति में ग्राती है तो उसमें भ्रनेक व्यक्तियों का अनुयायीपना कैसे मालम होगा अर्थात नहीं मालम होगा । सारे व्यक्तियों के ग्रहण होने पर उनका सत्ता-सामान्यरूप एकत्व जाना जाता है, ऐसा कहो तो उस एकत्व का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि प्रखिल व्यक्तियों का ग्रहण होना प्रसम्भव है। इस प्रकार मानने से भेद का प्रसङ्ग भी म्राता है-देखिये-म्रखिल व्यक्तियां विशेषरारूप से और एकत्व विशेष्यरूप से प्रतीत होगा. अथवा- एकत्व विशेषणरूप भीर सम्पूर्ण व्यक्तियां विशेष्यरूप प्रतीत हुए । यही तो विशेष्य और विशेषशारूप दो भेद हो गये. तथा-यह सत्ता-सामान्यरूप एकत्व व्यक्तियों से भिन्न है या अभिन्न है ? यदि अभिन्न है तो सत्तासामा-न्यरूप एकत्व व्यक्तिरूप हो ही गया, धव देखो ऐसा होने पर और क्या होता है-सामान्यभूत एकत्व जो कि एक संख्यारूप है वह जब एक व्यक्ति में चला गया तब धन्य अनेक व्यक्तियों में शामान्य कहां से धावेगा, व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति में जाता नहीं, फिर समस्त व्यक्तियों का धनयायी एकत्व होता है यह बात कैसे हो सकती है. अर्थात नहीं हो सकती । यदि कही कि व्यक्तियों से सत्तासामान्यरूप एकत्व मिन्न है तो उसमें नानापना कैसे सिद्ध नहीं होगा-प्रवश्य सिद्ध होगा । तथा एक बात और यह है कि जैसे अनुगत प्रत्ययों को करनेवाला एकत्व व्यक्तियों में घटित करते हैं वैसे ही व्यावृत्तप्रत्यय को करने वाला अनेकत्व भी उन्हीं नानाव्यक्तियों में मानने में क्या

सायकार्यं लमते । प्रयोगः विवादाच्यासितमेकत्वं परमार्थसमानात्याविनामाथि एकान्तैकत्वक्यतयः-श्रुपतम्यमानत्यात्, षटाविभेदाविनाभूतमृदद्वजैकत्ववत् । एतेन व्यक्तिमात्रगतमय्येकत्वं प्रस्युक्तम्, एकानेकव्यक्तियतिरेकेस् व्यक्तिमात्रस्यानुपपत्तेः ।

यबोक्तन्-'भेदस्यान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्' तदय्युक्तिमात्रम्; एकत्वस्यैवान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वम् । तद्वचनेकव्यक्त्याभ्रितत्वा भेदस्यु प्रतिनियत्वध्यक्तिस्व क्ष्योऽध्यक्षावसेयः । स्वैकत्वं प्रत्यक्षेत्र्येक प्रतिपन्नम्, स्रन्यापेक्षया तु कल्पनाज्ञानेनानुयायिक्ष्यत्या व्यवह्रियते, तिह् भेदोऽप्यक्ष्यक्षेण् प्रतिपन्नोऽभ्यापेक्षया विकल्पज्ञानेन भ्यावृक्तिरूपतया व्यवह्रियते इत्यव्यक्ष्यः ।

का वेथं कल्पना नाम-जानस्य स्मरणानन्तरमावित्यम्, शब्दाकारानुविद्वत्य वास्मात्, जात्या-खुस्लेलो वा, स्नदर्भविषयत्वं वा, सन्यापेक्षतयाऽर्थस्यरूपावचारण् वा, उपचारमात्र वा प्रकारान्तरा-

बाघा प्रायेगी ? कुछ भी नहीं, इसलिये यह सिद्ध हुम्रा कि धनेकत्व के बिना एकत्व नहीं बनता, इसी बातको अनुमान से सिद्ध करके बताते हैं—"विवाद में म्राया हुम्रा म्रद्धती का एकत्व भी वास्तिबक घनेकत्व का अविनाभावी है क्योंकि सर्वथा एकान्त-पने से एकत्व की उपलब्धि ही नहीं होती है, जैसे कि घटादि भेदों में म्रावनाभावी सम्बन्ध से मिट्टी एकत्वरूप से रहती है, इसीम्रकार सामान्य व्यक्तिमात्रगत होता है इसका खण्डन समक्ष लेना चाहिये, क्योंकि एक और मनेक को छोड़कर भीर मिल कोई व्यक्तिमात्र होता नहीं है।

जो बहायादी ने कहा था कि भेद धन्य की अपेक्षा रखता है, इसलिये वह काल्पनिक है सो यह गलत है, उल्टा एकत्व ही भेदरूप अनेकों की अपेक्षा रखता है, जल: वही काल्पनिक है। क्योंकि एकत्व झनेक व्यक्तियों के आध्यत रहता है और भेद तो प्रतिनियत व्यक्तिरूप होता है, जो कि प्रत्यक्ष से जाना जाता है। कहो कि एकत्व प्रत्यक से प्रतीत है उसमें अन्य ध्रेपका जो दिखती है वह काल्पनिक ज्ञान के हारा प्रत्याक्ष से प्रयाद से जाना हुआ है, किन्तु अन्य की प्रयोद्धा नेकर विकल्पज्ञान के द्वारा वह व्यावृत्तिरूप से व्यवहार में लाया जाता है ऐसा मानो।

बहाबादी यह बतावें कि कल्पना कहते किसे हैं ? स्मरण के बाद ज्ञान का होना ? शब्दाकारानुबिद्धत्व होना ? जात्याशुल्लेख का होना ? ग्रसद् ग्रयं का ऽस्रस्थवात् ? न तांवदाव्यविकत्यः; प्रजेदझालस्यापि स्नरणानस्यरभुक्षलन्त्रेन कृत्यनात्वप्रसञ्जात् । याव्याकाशानुविद्धत्वं च झाने असेव प्रतिविद्धित्य् । ननु सक्तो वेदश्रतिभातोऽनिकास्पूर्वकेस्त्रद वाये वेदश्रतिवासस्याध्यतासः स्थात्; तक्षः विकस्याधिवायः। कार्यकारत्यासस्य कृतीतरस्यात् । अस्तु वासी; तथापि कि करस्यविति विश्वपतिभावः, तत्र्यमिति वास्य व्यवस्य ? प्रथमपत्री कि सम्यावे वेदश्रतिभावः, ततोऽत्री भवत्यवेति वा ? सम्यावेत भेदश्रतिभावाप्युपनमे-प्रयमास्त्रसिप्राक्षतम्यर् चित्र-पट्यादिकात्यस्य भेदिवयस्यानुत्यत्रिमसङ्गः; निर्वकस्यवानुमवानन्तरं सकेतस्य एतिवासाधान्यस्य स्वावनेकस्य प्रतिकास्य विवादस्य विवादस्य विवादस्य विवादस्य स्वावक्षत्य स्वावकस्य स्ववकस्य स्वावकस्य स्ववकस्य स्ववस्य स्वावकस्य स्वावकस्य स्वावकस्य स्वावकस्य स्वावकस्य स्वावकस्य

जानना ? प्रथवा प्रत्य की प्रपेक्षा से अर्थ के स्वरूप का प्रवक्षारण करना ? या कि उपचारमात्र होना ? इतने कल्पना शब्द के प्रयं हो सकते हैं, इनसे प्रतिरिक्त और कोई कल्पना का प्रयं संभावित नहीं है, जानका स्मर्यण के बाद होनाकल्पना कहलाती है तो यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है—क्योंकि इस प्रकार मानने से अभेदज्ञान भी स्मरण के बाद होता है, ग्रतः उसमें काल्पनिकत्व प्रायेगा, दूबरा पक्ष जो ज्ञान में शब्दाकारा-नुविद्धत्व है उसका खंडन तो पहिले हो हय कर चुके हैं।

यदि कोई बीच में ऐसा कहे कि "सारा भेदप्रतिमास तो शब्द पूर्वक होता है फिर उसके धमाव में वह मेदप्रतिभास भी धमावरूप होगा" सो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प अर्थात् मेंद प्रतिभास भी धमावरूप होगा" सो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प अर्थात् मेंद प्रतिभास और शब्द में कार्यकारणभाव का लंडन पहिले कर बाये हैं। घच्छा-मान भी लेवें कि शब्द धीर मेदप्रतिमास में कार्यकारणमाव है तो भी यह बताथी कि शब्द से मेदप्रतिमास उत्पन्न हुवा है? या भेदप्रतिभास से शब्द उत्पन्न हुवा है? प्रथम पत्न में २ प्रवन हैं — भेदप्रतिमास धकेले शब्द से ही होता है या उससे मेद प्रतिभास होता है या उससे मेद प्रतिभास होता है यह प्रवन अन्ययानव्यवच्छेदकरूप है, तथा उससे मेद प्रतिभास होता ही है यह प्रवन कियाधंगत एवकारवाला होने से वह और किसी से भी हो सकता है दिसा भाव व्यक्त करता है ), मात्र शब्द पे ही नेद होता है ऐसा माना वाले तो खब्द के धमाव में भी आंख लोकते ही जो बद पर धारि धनेक स्थानों पर मेवों का प्रहण होता है वह नहीं होना चाहिये था? क्योंकि निवकरण धनुसव के धनन्तर अनेक प्रवृत्तियों हुमा करती हैं—जेसे देखो—संकेत का स्मरण, विवक्ता, प्रयन्त, तालु आदिका परिस्पन्द फिर इनके बाद कम से उत्सन्न होनेथाता खब्द होता है सो वह खब्द विवार उस प्रथम निविकरण अवस्था में होता नहीं। सब्द से अनेकर्य का प्रतिमास होता ही है ऐसा दूसरी तरह अवस्था में होता नहीं। सब्द से अनेकर्य का प्रतिमास होता ही है ऐसा दूसरी तरह

भवस्येवेत्यच्यशुक्तमुक्तम् ('एकं ब्रह्मश्रो रूपम्' इत्यादिकस्यः भेदमत्ययजनकत्वे सित धागमातस्यैकः त्वव्रतिपत्तेरभावानुपञ्चात् । भेदवित्तमात्ताच्छ्रस्य (ल्वोऽ)स्तीत्यम्युप्पते च-धन्योन्याव्यव्यम्—व्यव्याद्यस्य विद्यादिनेवयित्रभावस्य वात्याव्य ल्लेखि-स्वात्करमात्ते-ध्रमेदक्षानस्यापि कत्यमात्तानुषञ्चः; तस्यापि कत्ताविक्षामात्र्योत्त्वात् । ध्रवदर्ष-विद्यव्य च भेदवित्तभावस्याधिद्यम् । वर्षवित्याकारिशो वस्तुमूताव्यव्यवस्य तत्र प्रतिभावनात् । विद्याद्यादित्यं वाध्यमातत्यं च कर्मपतात्रक्षण्यवित्य प्रत्युक्तम् ; तस्यासवर्षविवयस्यावयन्तित् रत्याव्यवित्य स्वत्य व्याव्यवित्य स्वत्य व्याव्यवित्य स्वतं वाध्यमातत्यं च कर्मपतात्रक्षण्यवित्य प्रत्यक्ष्यातम् ; वर्षो व्याव्यवित्य स्वतं व स्वयायस्य स्वतं । स्वतं व स्वयायस्य स्वतं । मापित्रस्य प्रवित्यायस्य स्वतं । न्यायस्य स्वतं । न्यायस्य स्वतं । न्यायस्य स्वतं । म्यायस्य स्वतं । स्व

से धवधारण करो तो भी धयुक्त है, क्योंकि-"एक ब्रह्मणो रूपं" इत्यादि ब्रह्माद्वैत प्रतिपादक जो भापके यहां सब्द हैं वे भी भेद का प्रतिभास उत्पन्न कराते हैं ऐसा सिद्ध होगा, कारण कि शब्द से भेद होता ही है, ऐसा अवधारण भापने मान लिया है, अतः आगमप्रमाण से जो बह्या के एकत्व का निश्चय होता था वह सिद्ध नहीं हो सकेगा । भेदप्रतिभास से शब्द होता है, ऐसा मानने पर तो अन्योन्याश्रय दोष आता है, शब्द से भेदप्रतिभास की सिद्धि होगी और भेदप्रतिभाससे शब्द की सिद्धि होगी; इसप्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। यह घट है, यह पट है इत्यादि भेदों को करने वाले ज्ञानको जात्याद्यल्लेखरूप कल्पना माना जाये तो अभेदज्ञान भी काल्पनिक होगा, क्योंकि वह भी सत्तासामान्यरूप जातिका उल्लेखी है। जो प्रसत् प्रथंको विषय करती है वह कल्पना है, ऐसा माना जाये सो भी ठीक नहीं, क्योंकि भेद प्रतिभास प्रसत् वस्त् में होता ही नहीं है, अर्थिकया को करनेवाला जो सत्य पदार्थ है, वही भेदज्ञान में फलकता है, इसीप्रकार विसंवादित्व और बाध्यमानत्व कल्पना का लक्षण किया जाय तो उसके-सम्बन्धमें-प्रश्न उत्तर ऊपरके कथन में ही हो गये हैं, क्योंकि असदर्थ से विसंवादित्व और बाध्यमानत्व भिन्न नहीं हैं एक ही हैं. "अन्य की अपेक्षा से अर्थस्वरूप का अवधारण करना कल्पना है" इस पक्षका भी खण्डव भभी ही किया जा चुका है, क्योंकि व्यवहार ही अन्य की अपेक्षा रखता है न कि स्वरूपावधारण, वह स्वरूप तो स्वतः ही प्रतिमासित होता है। उपचारमात्र को यदि कल्पना कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेद का प्रतिमास जपवारमात्र नहीं है, देखो-मूख्य भेदके विना उपचार भेद भी नहीं बनता है, जैसे कि बालक में सिंह

यबानुमानादप्यास्माद्वैतसिद्धिरियुक्तम्; तत्र स्वतःप्रतिभासमानत्वं हेतुः, परतो वा । स्वत-भ्रोत्; स्रसिद्धिः । परतभ्रोत्; विश्वद्धोश्चतै साध्ये इत्यप्तसावनात् । 'वदः प्रतिभासते' इत्यादिप्रतिभास-सामानाविकरण्य तु विश्ये विषयिवर्यस्योगवारात्, न पुनः प्रतिशासास्मकत्वात् । प्रतिभासानिवर्याविवयियो झानस्य पर्वैः स विश्ये वटावावच्यारोप्यते । तदस्यारोनिमान्तं व प्रतिभासानिकरायिवरस्य-त्वम् । तवा च 'प्रयंगहं वेदियं दरयन्तः प्रकासमानानन्तपर्याजन्तेत्वत्रव्यवद्वहिःप्रकासमानानन्तपर्या-याज्येननद्वस्थमपि प्रतिस्त्वथम् । 'सर्वं वे स्नत्यिद्ध सद्या इत्याचागमीपि नाद्यंतप्रसावकः; प्रमेदे प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावस्यैवासम्भवात् । न वागमशामाण्यवादिना अर्थवादस्य प्रामाण्यमभिष्रेतपरि-

का उपचार मुख्य सिंह के बिना नहीं होता है, मतलब-सिंह न हो तो उसका उपचार बालक में नहीं होता है; उसी प्रकार मुख्यभेव न हो तो उपचार भेद भी नहीं रहता है। अभेदवादीके यहां मुख्यभेद तो है ही नहीं यदि वह साना जावे तो शर्द्ध तसिद्धान्त गलत होगा।

ग्रापने जो मनुमान से शह तवाद की सिद्धि कही थी कि-"यत् प्रतिभासते तत्त्रतिभासान्तः प्रविष्टं प्रतिभासमानत्वात् यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासते च चेतना-चेतनारूपं वस्तु तस्मात्प्रतिभासान्तः प्रविष्टमिति" जी प्रतिभासित होता है, वह प्रतिभास के अन्दर शामिल है, क्योंकि वह प्रतिभासित हो रहा है जैसा कि प्रतिभास का स्वरूप अशेष चेतन, भनेतन पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, भतः वे प्रतिभास के अन्दर शामिल हैं। सो भी अयुक्त है, इस अनुमान में जो प्रतिभासमानत्व हेत् है वह स्वतः प्रतिभासमानत्व है कि परतः प्रतिभासमानत्व है ? स्वतः कहो तो वह हेतू प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध होगा, क्योंकि वे पदार्थों को स्वतः प्रतिभासमान नहीं मानते हैं, परसे कहो तो विरुद्ध होगा, क्योंकि शर्द्धत में साध्य और हेत ऐसा द्वैत होनेसे वह देत को ही सिद्ध कर देगा, यदि कोई कहे कि घट प्रतिभासित होता है इत्यादि प्रतिभास का समानाधिकरण्य जो वस्तु के साथ देखा जाता है वह कैसे देखा जाता है ? तो बताते हैं कि विषय में विषयी जो ज्ञान है उसके धर्मका उपचार करके ऐसा कहा जाता है; न कि वहां स्वतः प्रतिभासमानता है इसलिये कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभासनज्ञान का वर्म है उसे घटादि विषयमें आरोपित करते हैं, वह मारोप भी इसलिये है कि प्रतिभासन किया के घटादि पदार्थ मधिकरण हैं. तथा-जिस प्रकार "मैं पदार्थको जानता हं" इस प्रकार के ज्ञान में जो "मैं" यह है वह अंत: प्रकाशमान अनन्तपर्याययुक्त चेतन द्रव्य है, उसी प्रकार बहि:प्रकाशमान अनन्त

प्रसङ्गात् । झारमेव हि सकललोकसर्गीस्वितिश्रलयहेतुरित्यप्यसम्भाव्यत् ; यहँ तैकान्ते कार्यकारराभाव-विरोधात्, तस्य हँ ताविनाभावित्वात् । निराहतं च नित्वस्य कार्यकारित्वं सव्दाहँ तविचारप्रकसे ।

किमयें जासी जगर्द विश्वचाति ? न तावद्व्यसनितया; प्रप्रेसाकारित्वसस्त्रात्, प्रेसाक् काद्यवृत्तेः श्र्योजनवत्त्या व्यासत्वात् । कृप्या परोपकाराचें तत् करोतीति चेत्; न; तद्व्यतिरेकेण् परस्याऽसत्त्वात् । सत्त्वे वा-नारकादिदुःखितप्राणिविद्यानं न स्यात्, एकान्तसृखितमेवाखिलं जगण्ज-मयेत् । किन्त, सृष्टेःप्रागनुकम्प्यप्राण्यभावात् किमालम्ब्य तस्यानुकम्पा प्रवसंते येनानुकम्पावधादयं सृष्टा कल्प्येत ? धनुकम्पावधान्तास्य प्रवृत्ती देवमनुष्याणां सदाम्युद्ययोगिना प्रलयविद्यानिवरोधः, दुःखितप्राणिनामेव प्रलयविद्यानानुवङ्गात् । प्राण्यदृष्ट्योपेक्षोऽसी सुस्रदुःखसमन्वितं जगत् जनयतीय-

पर्याययुक्त अचेतन द्रव्य को भी मानना चाहिये। "सर्व खिल्वद" इत्यादिख्प आपका आगम भी अर्द्धत सिंद्ध नहीं करता है, देखो-अभेदपक्ष में तो अतिपाद्य (शिष्य) प्रतिपादक (गुरु) यह भेद ही असम्भव है। आगम प्रमाणवादी को आगमके स्तुतिख्प या प्रशंसाख्प वचनों को सत्य नहीं मानना चाहिये, प्रस्यया अतिप्रसंग आवेगा, (पत्यर पानी में तैरता है, अन्या मिण को पिरोता है इत्यादि अतिश्योक्ति-पूर्ण वचनों को सत्य बानने का अतिप्रसंग आता है। ब्रह्मा ही सभी लोगों की-ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थित और नाश का कारण है यह मानना भी गलत है, क्योंकि अदैत में कार्यकारणभाव का विरोध है, वह कार्यकारणभाव तो द्वैत का अविनाभावी है; अर्थात्य का कारण और एक कार्य इस प्रकार दो पदार्थ तो हो हो जाते हैं, तथा नित्य स्वभावी ब्रह्मा कार्य को कर नहीं सकता यह बात शब्दादीत के प्रकरण में वता चके हैं।

घच्छा—यह बताझों कि यह ब्रह्मा जगत् को विचित्र—नानाकप क्यों रचता है? झादत के कारए। वह ऐसा होकर रचता है तो वह अप्रेक्षावान होगा, क्यों कि ब्रुढिमान तो प्रयोजनवल ही कार्य में प्रवृत्ति करते हैं न कि झादत से लाचार होकर करते हैं। हुपा के वश हो परोपकार करने के लिये ब्रह्मा जगत् को रचता है यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मा खोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं, फिर वह किसका उपकार करे? घच्छा तो ब्रह्मा जबत रचना करता है तो फिर उस नारक आदि दु:सी प्राण्यों को नहीं बनाना चाहिये था सभी सुसी ही जीव बनाना चाहिये था, दूसरी बात यह है कि सुष्टि के पहिले धनुकम्य-अनुकम्या योग्य प्राणी ही नहीं था तो किसकी प्रपेशा लेकर उस ब्रह्मा को अपुक्तम्या उत्पक्ष हुई ? जिससे कि ब्रह्मा दया

प्यसङ्गतम् ; स्वातन्त्र्यव्याषातानुषङ्गात् । समर्थस्वमावस्यासमर्थस्वमावस्य वा नित्यैककपस्य वस्तुनो-अवापेक्षाऽयोगाव । ष्यदृष्टवर्शाव वनद्व वित्र्यसम्भवे-किमनेनान्तर्गंबुना पीडाकारिएग ? प्रदृष्टिपेका वास्यानुपपन्ना, कि त्ववश्रीरएमेवीपपन्नम्, सन्यवा कृपानुत्वव्याचातप्रसङ्गः । न हि कृपालवः परदुःखं तद्वे तुं वाऽन्विच्छन्ति, परदुःखतस्कारएवियोगवाञ्ख्यव प्रवृत्तेः ।

नतु यथोर्गनामो बालादिविधाने स्वभावतः प्रवर्तते, तथात्मा जगद्विधाने इत्यप्यसत्; उर्गुनाभो हि न स्वभावतः प्रवर्तते । कि तिह् ? प्राग्तिषकागुलाम्पट्यात्मतिनिमतहेतुसम्भूततयां कादा-चित्कात् । 'मूत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पत्थिति' इति निन्दावादोप्यनुपपन्नः; सकलप्राग्तिनां भेदप्राहकत्वेनीवास्तिन्तमारागानां प्रवित्तिगतीतेः ।

के वश होकर जगत की रचना करे। मान लिया जावे कि अनुकम्पा से वह जगत की रचना करता है, तो देव, मनुष्पादि सुखी प्राप्तों का नावा क्यों करता है? दु:खी प्राणी का ही उसे नाश करना था, कही कि प्रत्येक प्राणी के आग्य की अपेक्षा लेकर सुख और दु:खम्य जगन की वह रचना करता है सो ऐसा कथन भी असंगत है, क्योंकि ऐसे तो बह्याजी की स्वतन्त्रता का ज्याघात हो जावेगा। व्यक्ति समर्थ हो बाहे असमर्थ हो, जो नित्य एक स्वरूप है वह अन्य की अपेक्षा रखता ही नहीं, यदि रखता है तो वह नित्य और एक रूप नहीं कहलावेगा। तथा यदि अहष्ट के वशते ही जगल में विचित्रता आती है तो फिर यह बीच में दु:खदायी शरीर के भीतर के फोड़े के समान बहा। को क्यों भागते हो, तथा अहष्ट की अपेक्षा चूद्या के बन ही नहीं सकती है, क्योंकि यदि बृद्धा को किसी का भाग करना है और अहष्ट उसका ठीक नहीं है तो वह उसका भना नहीं कर सकता, इस तरह अहष्टाधीन बृद्धा को कहने पर उसकी अवज्ञा—अपनान करना है, बृद्धा यदि स्वतन्त्र होता तो क्या करता, स्वतन्त्र हत्य विच वह दया नहीं कर सकता, इस तरह अहष्टाधीन बृद्धा को कहने पर उसकी अवज्ञा—अपनान करना है, बृद्धा यदि स्वतन्त्र होता तो क्या करता, स्वतन्त्र हो यदि वह दया नहीं करे तो उसमें कुपालुता खतम हो जाती है, क्योंकि दयावान व्यक्ति दूसरों के दु:ख अथवा दु:ख के कारणों को तो चाहते नहीं, उनकी तो दुसरे के दु:ख दूर करने में ही प्रवृत्ति होती है।

शंका---जैसे मकड़ी स्वभाव से जाल बनाती है वैसे ही बृह्मा जगत् की रचना करने में स्वभावतः प्रवृत्त होता है ?

समाधान — यह कथन गलत है, क्योंकि मकड़ी स्वभावतः जाल नहीं बनाती, किन्तु प्रतिनियत भूख भादि के कारण वह कभी कभी प्राणी भक्षण की आसक्तिरूप कारण को लेकर जाल बनाती है। यश्चोक्तम्—'बाहुविषातृप्रत्यक्षम्' इत्यादि; तत्र किमिर्वं प्रत्यक्षस्य विषातृत्वं नाम-सत्तामात्रा-ववीषः, स्रताबाररणवरतुन्वरूपरिच्छेदो वा? प्रवमपक्षोऽयुक्तः, निरयनिरंशव्यापिनो विशेषनिर-पेक्षस्य सत्तामात्रस्य स्वप्नेप्यक्षतीतेः सरविषात्मवत् । द्वितीयपक्षे तु—कवं नाद्वं तप्रतिपादकागमस्याष्य-क्षवाचा? गावभेददाहुकत्वेनैवास्य प्रवृत्तोः, प्रत्यवाऽसाधारत्यवस्तुस्य रूपपरिच्छेदकस्यविरोधः ।

यच्च भेदो देवभेदास्त्यादित्याचुक्तम्; त्रदप्यसङ्ग्रवम्; सर्वनाकारभेदस्यंवार्यभेदकस्योपपर्तः। यत्रापि देशकालभेदस्तत्रापि तद्रपत्यपऽष्कारभेद एवोपलक्षते। स चाकारभेदः त्वसामग्रीतो जातोऽह-महमिकया प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते। प्रसाययिष्यते चात्मा शुक्षयरीरादिब्यतिरिक्तो जीवसिद्धि-प्रयहुके। कवं चाभेदसिद्धिस्तदेप्रतिपत्तावप्यस्य समानस्वात्; तथाहि-सभेदोऽर्यानां देशाभेदात्,

"जो व्यक्ति बृह्या में नाना भेदों को देखता है वह यम से मृत्यु को प्राप्त करता है" ऐसा जो निन्दा वाक्य कहा है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि समस्त प्रास्त्रियों के प्रमाणभूत ज्ञान पदार्थों को भिन्न मिन्न रूप से ही प्रहर्श करते हैं यह बात प्रतीति-सिद्ध है।

बह्मबादी ने कहा या कि प्रत्यक्ष प्रमाण विधिक्ष ही होता है इत्यादि-सो उसमें यह बताइये कि प्रत्यक्ष में विधातृत्व है क्या ? सत्तामात्र को जानना विधातृत्व है प्रथम असाधारण वस्तुस्वरूप को जानना विधातुत्व है ? प्रथम पक्ष प्रयुक्त है. क्योंकि नित्य, निरंश व्यापी भौर विशेष से रहित ऐसा सत्तामात्र तत्त्व स्वप्न में भी दिखायी नहीं देता है, जैसे कि गये के सींग दिखाई नहीं देते । द्वितीय पक्ष में अद्भैत प्रति-पादक मागम में बाधा आवेगी, क्योंकि मसाधारण वस्तुस्वरूप का ग्रहण तो वस्तुओं के भेदों को प्रहण करके ही प्रवृत्त होता है, नहींतो उसे बसाधारण वस्तुस्वरूप का परिच्छेदक ही नहीं मानेंगे। पहिले जो बढ़ तबादी ने पूछा था कि "देशभेद से अथवा कालभेद से भेद का ग्रहण होता है इत्यादि" सो यह कथन भी श्रसंगत है, क्योंकि सभी जेतन धानेतन वस्तुओं में धाकारों के भेदों से ही भेद माना गया है। जहां भी देखभेद या कालभेद है, वहां भी उस रूप से आकारभेद हो दिखाई देता है, यह आकारभेद तो अपनी सामग्री के निमित्त से हुआ है, और वह "मैं ऐसा हं या मेरा यह स्वरूप है" इस प्रकार से प्रतीत होता है, आत्मा शरीर आदि से भिन्न है यह बात हम जीवसिद्ध-प्रकरण में सिद्ध करने वाले हैं। तथा-अभेदसिद्धि में यही ऊपर के प्रश्न समानरूप से ही आते हैं सर्थात-हम पछते हैं कि-आप पदार्थ में अभेद मानते हो सो क्यों ? देश का अभेद होने से या काल का अथवा आकार का अभेद होने से ? देश अभेद के

कालामेदात्, माकारामेदाद्वा स्थात् ? यदि देवाभेदात् ; तदा वेवस्थापि कुलोऽमेदः ? मन्यदेवाभेदा-क्वेदनवस्था । स्वताभेदार्वानामपि स्वत एवाभेदोऽस्तु कि देखाभेदादभेवकस्थनया ? इत्यादिवर्वमनापि सोक्षनीयम् । तस्मारसामान्यस्य विवेषस्य वा स्वभावतोऽभेदो भेदो दास्युपवन्तव्यः ।

यञ्चेदमुक्तम्-'यत एवाविचा बह्याएोऽबांन्तरभूता तस्वतो नास्त्यत एवावी निवस्यंते 'इत्यादिः तदम्यसारम्; यतो यचवस्तुसत्यविचा छवमेषा प्रयत्ननिवर्तनीया स्थात् ? न ह्यवस्तुसन्तः समस्कृङ्गादयो यस्ननिवसं नीयस्वमनुभवन्तो हृष्टाः । न वास्यास्तस्वतः सन्द्रावे निवृत्यसम्भवः; घटादीनां सतामेव निवृत्तिप्रतीतेः । न वाविद्यानिर्मतत्वेन घटमामारामादीनामपि तस्वतोऽसस्वम्; धन्योऽस्वावयानु-वङ्गात्-पविद्यानिर्मतत्वे हि षटादीनां तस्वतोऽसस्वम्, तस्माञ्चाविद्यानिर्मितत्वमिति । प्रमेदस्य-

कहो तो वह देश अभेद भी कहां से हुमा ? अन्य देश के अभेद से कहो तो अनवस्था दोष आता है, स्वत: अभेद कहो तो पदार्थ में भी स्वत: अभेद मानो, देश अभेद से पदार्थ में अभेद मानने की क्या आवश्यकता है ? इत्यादि सारे हमें दिये गये दूषण अभेद पक्ष में भी समान हैं, इसलिये सामान्य हो चाहे विशेष-दोनों में भी स्वभाव से ही अभेद अथवा भेद मानना चाहिये।

बृह्मवादी ने जो कहा था-कि "भ्रविद्या बृह्मा से भिन्न कोई वास्तविक पदार्थं नहीं है, इसलिये वह नष्ट होती है इत्यादि"-सो यह कथन भी भ्रसार है, क्योंकि यदि भ्रविद्या भ्रवस्तुरूप असत् है तो उसे प्रयत्न पूर्वक क्यों हटानी पड़ती है? भ्रवस्तुरूप सरगोद्याश्रुङ्ग भ्रादि क्या प्रयत्न पूर्वक हटाये जाते हुए देखे गये हैं? या देखे जाते हैं?

शंका-भविद्या वास्तविक होगी तो उसे कैसे समाप्त किया जा सकेगा ?

समाषान — यह कथन — ऐसी शंका ठीक नहीं है। देखिये — यटादि सत् होकर भी समाप्त किये जाते हैं कि नहीं ? वैसे ही अविद्या सत् होवे तो भी हटायी वा सकती हैं, बाप ऐसा भी नहीं कहना घट, प्राम, विभागित हैं । प्रतः प्रसत् हैं और इसी कारण से उन्हें भी हटा सकते हैं सो ऐसे तो अन्योन्याभ्य दोष प्रातः प्रसत् हैं और इसी कारण से उन्हें भी हटा सकते हैं सो ऐसे तो अन्योन्याभ्य दोष प्राता है अर्थात् घटादिकों में प्रविद्या से विभित्तपना सिद्ध हो तव उनमें प्रसद्या से विद्या से विभित्तपना सिद्ध हो। ''अभेद विद्यानिमंत्र है, प्रतः वह वास्तविक हैं' इस पक्ष में भी वही प्रत्योन्य दोष प्राता है, प्रतः वह वास्तविक हैं' इस पक्ष में भी वही प्रत्योन प्रता वेदा प्रवात हैं यह बात विद्ध हो तब अमेद विद्या के द्वारा पैदा है यह कपन सिद्ध होने पर विद्या में

विश्वानिर्मितत्वेन परमार्थसर्वेपि प्रस्थोत्याथयो हष्टुब्यः । व वानाचऽनिध्येष्णेदे प्रायनावो हष्टुान्तः; वस्तुव्यतिरिक्तस्यानावेस्तुष्श्रस्यभावस्यास्याऽविद्धे ।

यदिप-'वत्यकानकावकावक्ष्यैवाविका' इत्याविकां हुत्तम् ; तदप्यिकवानमावम् ; प्रागमावक्ष्यवे तत्या वेदकानलवास्कायांत्वादकत्वामावानुषञ्जात् प्रागमावस्य कार्योत्पती साम्ध्यांतन्मवात् । न हि चटप्रागमावः कार्यमुत्पादयन्दृदृः । केवलं चटवत् प्रागमाविनाममन्तरेस् तत्त्वज्ञानलवास् कृषि-मेव नोस्पत्ते त । प्रय न भेदकानं तत्याः कार्यम्, किर्तादृ भेदकानस्व मावेवासी, तकः एवं सितं प्रागमाविकायः भावान्तरस्व भावान्तरस्य भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावन्तरस्व भावान्तरस्व भावान्तरस्व भावन्तरस्व भावान्तरस्व भावन्तरस्व भावन्तरस्य भावन्तरस्व भावनिक भावन्तरस्व भावन्तरस्य भावन्तरस्व भावन्तरस्य भावन्तरस्व भावन्य भावन्तरस्य भावन्तरस्व भावन्य भावन्य भावन्तरस्य भावन्तरस्य भावन्तरस्य भावन्य भावन्य

परमार्थता सिद्ध हो, इस तरह धमेद विद्यानिर्मित है यह बात सिद्ध नहीं होती है। सनादि अविद्या का नाश होने में धापने प्रागभाव का दृष्टान्त दिया है सो वह गलत है, क्योंकि बस्तु से भिन्न सर्वेषा मनादि तुच्छाभावरूप इस प्रागभाव की असिद्धि है।

तथा — घापने जो ऐसा कहा है कि "तत्वज्ञान का प्रागमाव ही घिवद्या है" सो केवल कथन मात्र है, यदि घविद्या को प्रागमावरूप माने तो उससे भेदज्ञान लक्षरा कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रागमाव में कार्य को उत्पन्न करने की सामर्प्य नहीं है, प्रागमाव के नाद्य हुए बिना जैसे घटरूप कार्य नहीं होता वैसे ही घविद्याक्य प्रागमाव का नाद्य हुए बिना जैसे घटरूप कार्य उत्पन्न ही नहीं होता है।

आवार्य — जैसे घट का प्रागमाव घटक्प कार्य को उत्पक्ष नहीं कर सकता है, उसी प्रकार विद्या का प्रागमावरूप अविद्या विद्यारूप कार्य को उत्पक्ष नहीं कर सकती, मतलब — वस्तु का जो प्रागमाव है उसका नाश हुए बिना धागामी कार्य नहीं होता है, जैसे कि घट का प्रागमाव जो स्थास कीय, कुशूल है उनका नाश हुए बिना घट नहीं बन सकता, उसी प्रकार धविद्या का नाश हुए बिना विद्या उत्पक्ष नहीं हो सकती, धौर एक बात यह है कि घटादि वस्तु का जो प्रागमाव है उसका नाश होने मात्र से धागामी घटादि पर्यायक्ष कार्य हो ऐसी भी बात नहीं है, अर्घाद घट का प्रागमाव को कोशकुशूल है उसे यों हो बिगाइ कर खतम कर दिवा कराकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागमाव के नाझ हुए बिना धागामी कार्य नहीं होता है, धैसा कराकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागमाव के नाझ हुए बिना धागामी कार्य नहीं होता है, धैसा करवान का प्रागमाव धावाया है धैसा करहना गसत है।

भाप यदि कहें कि मेदलान सविधा का कार्य नहीं है, किन्तु भेदलान स्वभावंक्प विधा है, सो ऐसा कहना ठोक नहीं-न्योंकि ऐसी मान्यता में आपको सवादविद्यंबादकृतस्वात्तस्य सस्येतरस्वव्यवस्थायाः । स्वादाद्यः चेदामेदसानयोर्वस्तुभूतार्वग्राहकस्वात्तृत्य इस्युक्तम् ।

यदःपुक्तम्-भिन्नाभिन्नादिविचारस्य च बस्तुविचयरवात्' इत्यादिः तनाविद्यावाः किमवस्तु-त्यादिचारागोचरत्वम्, विचारागोचरत्वाद्याऽवस्तुत्वं स्वात् ? न तावद्यदवस्तु तक्तद्विचारयितुमध-वयम्; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि 'इदमित्वम्' इत्यादिद्याब्दप्रतिभाखनक्रत्यविचारविध्यत्वात् । नापि विचारागोचरत्वेनावस्तुत्वयुः इक्षुक्षीरादियाधुर्वेतारतम्यस्य तञ्चनितसुक्वावितारतम्यस्य वा

हमारे समान प्राणभाव को भावान्तर स्वभावरूप मानना पडेगा । तथा ज्ञान में भेद-ग्रहण और अभेदग्रहण के द्वारा विद्या और प्रविद्या की व्यवस्था नहीं होती प्रयात् जो जानभेद को ग्रहण करे वह ग्रविद्यारूप है और जो जान ग्रभेद का ग्राहक है वह विद्यास्वरूप है ऐसा नियम नहीं है; किन्तु संवाद और विसंवाद के द्वारा ही ज्ञान में सत्यता भीर असत्यता की व्यवस्था बनती है, मतलब-जिस ज्ञान का समर्थक अन्य ज्ञान है वह सत्य है और जिसमें विसंवाद है वह असत्य है, यह संवादकपना भेदज्ञान और अभेदज्ञान दोनों में भी संभव है. क्योंकि दोनों ज्ञान वास्तविक वस्तु के ग्राहक हैं। जो कहा है कि भिन्न और प्रभिन्नादि विचार वस्तु में होते हैं, अविद्या प्रवस्तु है, प्रतः उसमें भिन्नादि की शंका नहीं करना इत्यादि-सो उस विषय में-हम प्रश्न करते हैं कि प्रविद्या प्रवस्तु होने से विचार के प्रगोचर है या विचार के बगोचर होने से प्रविद्या धवस्तु है ? अविद्या विचार के अगोचर है क्योंकि वह अवस्तु है ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि जो जो अवस्तूरूप है वह वह विचार के बगोचर है ऐसा नियम नहीं है, देखिये-इतरेतराभाव मादि मवस्तूरूप हैं तो भी "यह इस प्रकार है" इत्यादिरूप से वे शाब्दिक प्रतिमास रूप विचार के गोचर होते ही हैं, मतलब - इतरेतराभाव का लक्षण तो होता हो है, जैसे-एक में दूसरी वस्तु का समाव वह इतरेतरामाव है इत्यादिरूप से अभाव का विचार किया ही जाता है। विचार के धगोचर होने से विवद्या धवस्तू है ऐसे दूसरे पक्षवाली बात भी नहीं बनती देखी-गन्ना दूष ब्रादिकी मिठास की तरतमता प्रवा उनके चलने से उत्पन्न हुए सूख की तरतमता 'यह इतनी ऐसी है' इस प्रकारसे दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती है, तब भी वे हैं तो बस्तुरूप ही, वैसे ही वह अविद्या विचार के बगोचर होने मात्र से ग्रवस्तुरूप वहीं हो सकती है। तथा-यह जो भिन्ना-भिन्न का विचार किया जाता है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है ? यदि प्रमाण है तो उस प्रमाराभूत विचार की वो विषय नहीं है ऐसी प्रविद्या का सत्व कैसे हो सकता है,

'इबिस्ब्यम्' इति परस्म निर्वेष्ट्रमवस्यकोषः यस्तुरूपत्वमसिकः: । किन्त, धमं भिन्नाभिन्नादिषिनारः प्रसाराम्, प्रमाराम् वा ? यदि प्रमाराम्; तेनाविषयोकृतायाः कवमविष्वायाः सत्त्वम् ? तदसत्त्वे च कृतं मुमुकोस्तद्भिन्नत्तत्रे प्रदाशः फलबान् ? धमाप्रसाराम्; कृत्वं त्रष्टि क्रस्य क्स्तुविषयस्यस् ? यतो 'श्रिजाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयस्यत्.' स्त्यभिषानं धोभेत ।

यक्षोक्तम्-'थका रक्षोरकोन्तन्शिएं इस्त्रादि; तदप्यसमीक्षीनम्; यतो बाध्यवाधकशावाभावे क्वं अव्ययसमात्रादिकां प्रशासकेत् ? वाध्यवाधकभावाक सतोरेव प्रहिनकुलवत्, न स्वसतोः श्रशास्त्रविद्याख्यत् । दैवरक्ता हि किशुकाः केन रज्यन्ते नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजो-न्तरस्य स्वकार्यं कुर्वतः सामध्यापनयनद्वारेख बाकां प्रसिद्धम्, विषद्रम्, विद्यक्षां वा उपकुक्तविषद्रव्यसामध्या-

स्रोर वह ससत है तो उसका नाश करने के लिये मुमुसु जीवों का प्रयत्न सफल कैसे होगा ? यदि भिन्न प्रादि का विचार प्रप्रमाण है ऐसा कहो तो स्वतः प्रप्रमाणभूत विचार वस्तुको विषय करने वाला कैसे हो सकता है, जिससे भ्रापका वह कथन शोभित हो कि भिन्नाभिन्न विचार तो वस्तु विषयक होता है; भ्रविद्या वास्तविक है नहीं, इत्यादि ।

आपने प्रविद्या से प्रविद्या का नाग्न होता है इस बात को समफाने के लिये घूलि प्रांदि का दृष्टान्त दिया है सो प्रसत् है, क्यों कि वाध्यवाषकभाव हुए विना अवण-सनतादिष्ट्य प्रविद्या का नाग्न कैसे करेगी ? प्रधांत अवणसनवादिष्ट्य प्रविद्या और प्रनादि अविद्या का नाग्न कैसे करेगी ? प्रधांत अवणसनवादिष्ट्य प्रविद्या और प्रनादि अविद्या का गाम्न में सपं नोले की तरह बैर है कि जिससे यह उसे खतम करती है, तथा ऐसा बैररूप बाध्य बाधकभाव भी मौजूद वस्तु में ही होता है भस्त् में नहीं। क्या खरगोश के सींग प्रौर घोड़े के सींग में बाध्य बाधकभाव होता है। दैव से रंगे किंगुकों को कौन रंगाता है अर्थात कोई महीं अवव्या—एक धनादि की प्रविद्या और दूसरी तत्त्वअव्यादिष्ट्य प्रविद्या के बीच में बाध्य बाधकभाव कौन उपस्थित कर सकता है? प्रधांत नहीं कर सकता है ! विद्यमान एज ही कलुपता कार्य को करती हुई भिष्म एज के सामध्यं को दूर करके बाधकस्थ को सुर करके बाधकस्थ को खतम करने में उपयोगी है, प्रस्न आदि के सहध कार्य करने में उपयोगी नहीं है।

किञ्च — भेद का नाथ वहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभेद की तरह वह भी वस्तु स्वभाववासा है, प्रतः उसका नाथ करना प्रसम्भव है। पनयने चरितावर्षावसमलाविसहस्रतया न कार्यान्तरकरणे तत्त्रभवतीति । न च भेवस्योच्छेदो घटते; वस्तुस्वभावतयाऽभेववतस्योच्छेलुमकक्ते: ।

भावार्ष — बह्याई तवादी ने सारा विश्व एक ब्रह्मस्वरूप है इस प्रकार के अई त को सिद्ध करते समय सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया था—कि प्रत्येक व्यक्ति को बांख खोलते ही एक प्रखण्ड अमेदरूप जो कुछ प्रतीत होता है वह ब्रह्म का स्वरूप है, सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं और प्रतिभास ही ब्रह्म का लक्षण है, प्रतः अनुमान से भी बृह्मतस्व सिद्ध होता है। धागम में तो प्रसिद्ध है ही कि —

"सर्वं खल्विदं बृह्य नेह नानास्ति किंचन । ग्राराम तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ॥

इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और ग्रागम से बह्याद्वैत को सिद्ध कर तर्क-यक्तियों के द्वारा भी सिद्ध करना चाहा है, इसमें उन्होंने पदार्थों में दिलाई देने वाले प्रत्यक्ष भेदों का-प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थों में दिखाई देने वाले भेदों का-ग्रसत्य प्रशत प्रतीति से विरुद्ध तरीके से प्रभाव किया है। बहुया जगत् रचना को किस कारण से करता है. इस बात को समकाने के लिये-समर्थन करने के लिये-मकड़ी ग्रादि का उदाहरण दिया है, विद्या भीर भविद्या की भी चर्चा की है जो कि मनोरंजक है, अन्त में अविद्या से ही अविद्या का नाश कैसे होता है इसके लिये रख और विष का उदाहरण देकर बह्माद्रैत सिद्ध किया है, इन सभी प्रमाण और युक्तियों का जैनाचार्यं ने अपनी स्याद्वादवाणी से यथास्थान सुयुक्तिक खण्डन किया है। प्रत्यक्षप्रमाण साक्षात ही यह घट है यह पट है इत्यादि भेदरूप कथन करता है, न कि अभेदरूप। धनुमान से अभेद सिद्ध करना तो दूर रहा किन्तु उसी अनुमान से ही साध्य और हेतरूप द त-भेद दिखायी देता है, आगम में जहां कहीं बहा के एकरव का वर्णन है वह मात्र प्रतिशयोक्ति रूप है, वास्तविक नहीं है, बहा को तर्क से सिख करना तो नितरां असंभव बताया है। जब पदार्थों में भेद स्वतः ही है अर्थात् प्रत्येक बस्तू स्वतः धन्य वस्त से अपना प्रथक धस्तित्व रखती है तब उनको हम अभेद रूप कैसे कह सकते हैं-सिद्ध कर सकते हैं। मकड़ी आदि प्राशी स्वभाव से जाल नहीं बनाते हैं, किन्त ग्राहारसंज्ञा के कारण ही उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ग्रतः इस उदाहरण से

नतु स्वप्नावस्थावां भेवाभावेऽपि भेवंशविधासी इष्टस्ततीः न पारमाधिको भेवस्तरप्रतिधासो वा; इस्पमेदीप समानम् । न खनु तदा विशेषस्वैवाभावो न पुनस्तदृब्धापकसामान्यस्य; अन्यया कूर्य-रोमावीनामसस्विपि तद्व्यापकस्य साम्राज्यस्य सस्यप्रसङ्गः । कवं च स्वप्नावस्थामां भेदस्यासस्यम् ? बान्यमानत्सन्वेत्; तद्वि अम्बदकस्थामां तस्याबाध्यमानत्वात् सत्यमस्तु । एकत्रास्य बाध्यमानत्वो-पत्तम्यास्यवैत्रासस्य च स्थाध्यादो पुरुषप्रत्ययस्य बाध्यमानत्वेनासस्यतोपनस्मात् मात्मम्यप्यसत्यस्य-प्रसङ्गः । ततो बाग्रदबस्थायो स्वप्नावस्थायो चा यत्र बाधकोदयस्यवस्य, यत्र तु तदभावस्तस्यसम् म्युपानत्वस्य ।

"ब्रह्मा सृष्टि रचना करता है" यह सिद्ध नहीं होता है, श्रविद्या को श्रविद्या तभी नाश कर सकती है जब दोनों सञ्चावरूप हों, किन्तु श्रद्धेतवादी अनेक वस्तुओं को मान नहीं सकते, ग्रतः विषया रज का दृष्टान्त देकर अविद्या का श्रभाव करना सिद्ध नहीं होता है, इस प्रकार ब्रह्मवादी के श्रखंड ब्रह्मतत्त्व के स्याद्वादकपी वर्ष्टा के द्वारा सहस्रवा खंड हो आते हैं।

शंका—स्वप्न अवस्था में घट पट ग्रादि भिन्न भिन्न वस्तु नहीं रहती है फिर भी भेद दिखाई देता है, इसलिये पदार्थों में भेद ग्रीर उन भेदों को ग्रहण करने वाला ज्ञान इन दोनों को हम पारमाधिक नहीं मानते हैं।

समाधान—इस प्रकार का कथन तो इम घमेद के विषय में भी कर सकते हैं। अर्थात् कहीं स्वप्नावस्था में घमेद दिखाई देता है, जतः ग्रमेद वास्तविक नहीं है, स्वप्नावस्था में विशेष अर्थात्—मेद का ही अभाव है ऐसी तो बात नहीं है, वहां तो उस विशेष रूप मेद—व्याप्य का व्यापक जो सामान्य ग्रमेद है उसका भी प्रमाव है, यदि विशेष के प्रभाव में सामान्य का अभाव नहीं माना जायगा तो बड़ा भारी दोष घावेगा, देखिये—कछुवे में रोम (केशों) का ग्रमाव होनेपर भी उसका व्यापक रोमत्व सामान्य वहां है ऐसा कहना पड़ेगा, स्वप्न प्रवस्था में भेद का ग्रमाव है यह सैसे जाता जाता है यह आप बढ़ितवादी की बताना चाहिये—यदि कही कि स्वप्न का भेद बाधित होता है अतः उसे प्रभावरूप यानते हैं, तब तो जाग्रत प्रवस्था में दिखाई देनेवाला भेद ग्रवाधित होने से सत्य मान लीजिये, मात्र स्वप्नावस्था में दिखाई देनेवाला भेद ग्रवाधित होने से सत्य मान लीजिये, मात्र स्वप्नावस्था में भेद वाधित होने से सत्य जगह उसका बभाव करोगे—तो ठीक नहीं होगा। फ़िर तो स्व

नमु बाष्केन ज्ञानमपहिबते, विषयो वा, फलं वा ? न तावद् ज्ञानस्यापहारी युक्तः; तस्य प्रतिमातस्थात् । नापि विषयस्य; श्रत एव । विषयापहारास्य राज्ञो वर्षो न ज्ञानांनाम् । फलस्थापि स्नानपानावगहनादैः प्रतिमातस्वाशापहारः । वाषकमपि ज्ञानम्, स्रघों वा ? ज्ञामं चेत् तर्तिक समान-

चित् स्थाणु आदि में पुरुषज्ञान बाधित होने से प्रसत्य है तो स्वयं प्रपने में होने वाला पुरुषत्व का ज्ञान प्रसत्य कहलावेगा । इसलिये निष्कर्ष यह निष्कला कि जायत अवस्था हो चाहे निद्वित प्रवस्था हो जिसमें बाघा धाती है वह ज्ञान या वस्तु प्रसत्यरूप कह-लावेगी तथा जिसमें बाधा उपस्थित नहीं होती है वह वस्तु वास्तविक हो होगी ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये ।

भावार्थ — ब्रह्मवादी का कहना है कि स्वप्न में देखे गये पदार्थ के समान ही ये प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले पदार्थ काल्पनिक हैं किन्तु यह उनका कहना सर्वया गलत है, निद्रित श्रवस्था में देखे गये पदार्थ ग्रयंक्रिया रहित होते हैं, श्रतः वाधित होने से वे ग्रयस्य माने जाते हैं, किन्तु जाग्रत भवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं—उनसे ग्रयंक्रिया भी होती है प्रयांत् जाग्रत भवस्था में जल रहता है उससे पिपासा शांत होती है बतः वह जल वास्तविक ही है, इसलिये वस्तुर्थों को हथ भनेक भेद रूप मानते हैं।

प्रव प्रागे कोई परवादी ध्रपना लंबा चौड़ा पक्ष रखता है—कहता है कि जैन ने जो ऐसा कहा है कि जहांपर वाधा आती है उसे सत्य नहीं मानना चाहिये और जहां पर वाधा नहीं आती है उसे सत्य ही मानना चाहिये—सो इस पर प्रक्त होता है कि वाधक प्रमाण के द्वारा किस वस्तु-को वाधिक किया जाता है—जान को या विषय को या कि फल को ? अर्थान्त प्रथम जो वस्तु का प्रतिभास हुआ है उसमें तूसरे जान से वाधा धाई सो उस दितीयज्ञान ने प्रथमज्ञान को असत्य उहरावा या उसके द्वारा जाने गये पदार्थ को प्रथन उस जान के फल को ? प्रथमज्ञानको दूसरे वाधक जान ने वाधित किया सो ऐसा कह नहीं सकते व्योंकि वह तो प्रतिभासित हो चुका अब उसमें वाधा देना ही व्यर्थ है। उस प्रथम ज्ञान के विषय को वाधित करना भी शक्य नहीं है क्योंकि वह भी जान में भलक ही चुका है। एक वात यह भी है कि विषय प्रयांत् पदार्थ में वाधा देना-उस का प्रपहार करना ये तो काम

विषयम्, प्रिप्तविषयं वा ? तत्र समानविषयस्य खंवादकत्वमेव न वाधकत्वम् । न खलु प्राक्तनं घट-क्रानमुत्तरेखा तद्विषयज्ञानेन वाध्यते । प्रिष्ठविषयस्य वाधकत्वे चातिप्रसङ्गः । अर्थोऽपि प्रतिभातः, प्रश्नतिभातो वा वाधकः स्यात् । तत्राद्धविकरूपोऽधुक्तः ; प्रतिभातो हृप्यैः स्वज्ञानस्य सत्यतामेवाव-स्थात्यति, यथा पटः पटजानस्य । द्वितीयविकरूपेऽपि 'श्रप्रतिभातो वाषकश्च' हत्यन्योन्यविरोधः । न हि स्रतिवास्त्रामप्रतिभातं कस्यचिद्वाधकम् । किन्तः, वविक्तिताचित्तस्यचिद्वाध्यवाधकभावाभावाभ्यां

राजा का है, जानों का ऐसा कार्य नहीं है। प्रथमज्ञान का फल भी बाधित नहीं होगा. वह स्नान, पान, अवगाहन आदि रूप से प्रतिभासित हो नका है, अच्छा यह भी सोचना होगा कि बाधक कौन है-ज्ञान है अथवा पदार्थ है ? यदि ज्ञान बाघा देने बाला है तो वह कौन सा ज्ञान है ? क्या वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय वाला ज्ञान है, अथवा अन्य कोई विषय बाला ज्ञान है ? यदि वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय बाला ज्ञान है तो वह अपने पूर्ववर्ती ज्ञान का समर्थक ही रहेगा बाधक नहीं, देखा खाता है कि प्रवंतान घर को जानता है तो उत्तरवर्ती ज्ञान उसीको ग्रहण करने से बाधक नहीं होता है। दितीय पक्ष यदि स्वीकार करो कि उत्तर ज्ञान विभिन्न विषय बाला है तब तो वह प्रथम ज्ञान को बिलकुल बाधित नहीं कर सकेगा, वरना तो स्रति-प्रसंग उपस्थित होगा. फिर तो घट विषयक ज्ञान पट विषयक ज्ञान को भी बाधा देने लगेगा । यदि अर्थ बाधक है तो वह प्रतिभासित है या अप्रतिभासित है ? प्रथम विकल्प कही तो वह ठीक नहीं, क्योंकि प्रतीत हमा पदार्थ तो अपने ज्ञान की सत्यता को हो बतलावेगा, जैसे पट पटजान की सत्यता को सिद्ध करता है। दिलीय विकल्प मानो कि बाधा देनेबाला पदार्थ अप्रतिभासित है तो परस्पर विरुद्ध बात होगी. अप्रतिभासित है और फिर बाधक है, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान में नहीं फलका... प्रतिभासित नहीं हुमा खर विषाण किसी ज्ञान में बाधा देता हुमा नहीं देखा जाता है। तथा किसी विवक्षित ज्ञान में बाघक प्रमाण नहीं है यतः वह सत्य है और जिस ज्ञान में बाचा आती है वह असत्य है ऐसा विशिष्ट ज्ञान किसी एक व्यक्ति को किसी एक समय किसी स्थान पर होता है भीर उतने मात्र से ज्ञान में सत्य भीर ग्रसत्य व्यवस्था हो जाती है, अथवा-ऐसा विशिष्ट ज्ञान सभी व्यक्तियों को सर्वत्र सर्वकाल में होवे तब सत्य असत्य ज्ञान बिद्ध होते हैं ? प्रथम विकल्प को मानेंगे तो सत्य और असत्य ज्ञानों में संकर हो जावेगा अर्थात् सत्य ज्ञान तो असत्य सिद्ध होगा और असत्य ज्ञान सत्य बन बैठेगा, देखिये-किसी को मरीचिका में जल मालूम हुआ उसमें

संत्येतारस्वयवस्था, सबैव सबैदा सबैदा वा ? प्रकारक्षे-वायेत्तरस्वयवस्थासङ्करः; वरीपिकनणकादी जमाव्यिवेदनस्यात्यं वविष्कवायित्तरस्यपिद्वायकस्यानुत्वतीः सत्वसीववे तृत्वतः: प्रतियमनस्थात् । द्वितीयपत्ते तु-सकवदेशकालपुरुषाणां बाथकानुत्यस्युत्पस्थाः क्षणसर्वविदा वेदनं सत्वतिपत्तः सर्वे-वेदित्वप्रसङ्कात् ?

इत्यन्यनत्वतवीविलसितन्; रजतप्रत्ययस्य जुक्तिकाप्रत्यवोत्तरकालमाविनैकविष्यसमा वाध्यत्वोपलम्भात् । ज्ञानमेव हि विपरीतार्थस्थापकं वाधकमभिषीयते, प्रतिपादितासदर्थस्थाभां सु वाध्यम् । ननु चैतदगतसर्थस्य पृष्टि प्रति वष्ट्यभिहननिवाभासते, यतो रजतज्ञानं चेदुत्पतिमात्रेस् चरितार्थं कि तस्याऽतीतस्य मिस्यात्वायादनलक्षसुध्यापि वाषया? तदसत्; एतदेव हि मिस्याज्ञान-

कवाजिल किसी जगह बाधा नहीं भी घाती है भीर अन्य व्यक्ति को वास्तिषक जल मैं ही जल की प्रतीति आई तो भी उसमें शका—विवाद पैदा हो जाता है, सभी व्यक्तियों को सर्वत्र बाधा नहीं हो तब झान में सत्वता होती है ऐसा माने तो संपूर्ण देश काओं में भीर सभी पुरुषों को प्रमुक झान में बाधा है भीर धमुक में नहीं है ऐसा जाल छपास्य—प्रत्यक्षानियों को नहीं हो सकना है, बैसा बोध होवे तो वह सर्वक्र ही कह-लावेगा।

कैन—इस प्रकार से तत्वों का उपप्लव करने वाला यह कथव अत्यंत अज्ञान-मय है। देखो—सीघी सादी प्रतीनिसिद्ध बात है कि सीप में "यह चांदी है" इस प्रकार का ज्ञान उत्तर समयवर्ती एक विषय वाले ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, कि यह चांदी नहीं है सीप है, ज्ञान में ही ऐसी सामध्ये है कि वह पूर्वजान के विषय कौ विपरीत सिद्ध कर देता है और इसीलिये उसे बाधक कहते हैं। तथा असत्य वस्तुकी ग्रह्ण करने वाला पूर्वज्ञान हो बाध्य है, यहां और तो कोई बस्तु है नहीं।

श्रंका—यह बाध्य बाधक का कथन तो सर्प के चले जाने पर उसकी लकीर को लकड़ी से पीटने के जैसा मालूम पड़ता है, क्यों कि वह अतीत काल का रजत ज्ञान उत्पन्न होने मात्र का प्रवोचन रखकर समाप्त भी हो चुका है, ग्रव उस अतीत को मिथ्यारूप बताने वाली बाधा क्या करेगी?

समधान—यह बात प्रसारय है, उस बीते हुए मिध्याकान में काञ्यका वहीं है कि इस ज्ञान में मिध्यापन है यह बताना तथा उस क्षानके निषय में प्रवृत्ति कहीं होने देना वह बायक क्षान का फल है। यदि उस पूर्ववर्ती राजतकान को निष्या द स्यातीतस्यापि बाध्यत्वम्-यदस्मिन् मिध्यात्वापादनम् ; क्वचित्पुनः प्रवृत्तिप्रतिवेबोऽपि फलब्, खत्यका रचतज्ञानस्य बाध्यत्वासम्भवे सुक्तिकादौ प्रवृत्तिरविरता प्राप्नोति । कवं चैवं वादिनोऽविद्याविद्ययो-बाध्यवायकमावः स्यात् तमाप्युक्तविकस्पकालस्य समानत्वात् ?

यच्च समारोपितादिष भेदादित्याख्कम्; तदप्यपुक्तम्; घारमनः सांवात्वे सत्येव भेदस्यन-स्वोपपत्तं निरंशस्यान्तर्वेद्विर्वा वस्तुभः सर्वेषाप्यप्रसिद्धे रित्यात्माद्वं तामिनिवेशं परित्यज्ञान्तर्वेद्वि-आनेकप्रकारं वस्तु वास्तवं प्रमास्प्रसिद्धम् ररीकर्तास्यम् ।

बताया जावे तो सीप में ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति न रुक सकेगी । ग्रह तवादी इस प्रकार यदि बाध्यबाधकभाव का ग्रभाव करेंगे तो फिर ग्रापके यहां विद्या श्रीर श्रविद्या में भी बाध्य बाधक भाव कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि श्रविद्या के द्वारा ज्ञान का प्रपहार होता है कि विषय का या कि फल का इत्यादि, अतः विषयी ग्रावि श्रावि श्री हैं यह कथन श्रव्यं विद्या ही है ।

अद्भैतवादी ने जो ऐसा कहा है कि सुक, दुःख, वंघ और मोक्ष आदि भेद अद्भैत में भी समारोप भेद से बन जावेंगे इत्यादि—सो यह कथन अयुक्त है, क्योंकि जब तक आत्मा में सांघता नहीं मानी जाती है तब तक मात्र कल्पना से भेद व्यवस्था होवा सर्वेषा अयाक्य है। वस्तु चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो वह कोई भी निरंश नहीं है, अतः बह्माद्भैतवादी को अपने बह्म द्वैत मनका जो हठाग्रह है उसे छोड़ देना चाहिये और सभी चेतन अचेतन पदार्थों को वे वास्तविक रूप से अनेक प्रकार वाले हैं ऐसी प्रामाणिक बात स्वीकार कर लेना चाहिये।

#### \* बहाईतबाद का खंडन समाप्त \*

## ब्रह्माद्वैतके खंडनका सारांश

बहार्ड तवादी का कहना है कि एक घविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण सभी को एकत्व रूप से सिद्ध करता है, मतलब—सारा विश्व एकमात्र बहामय है और वह स्रोस कोलते ही प्रतीति में भाता है, हां पीछे से जो कुछ मेद दिखाई देता है वह तो घविषा का विलास है, धनुवान से भी एक ब्रह्म सिद्ध होता है, जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास के स्वरूप की तरह प्रतिभास के धन्दर शामिल है, सारे जगत के पदार्थ प्रतिभासित तो होते ही हैं, अतः वे प्रतिभास के धन्दर शामिल हैं। प्रतिभास ही तो बह्य है।

आगम में तो जगह जगह पर उस परम जहा को ही सिद्ध किया गया है, मत: मह त की सर्वत्र सिद्धि है किन्तु जो मेद मर्थात् हैं त को मानता है उसकी वहां जूब निन्दा की गई है, है तवादी पदार्थ को मिस्र मिस्र मानते हैं सो क्या वे उन्हें देश-भेद से भिस्र मानते हैं? या काल भेद से मिस्र मानते हैं? या कि झाकार भेद से मिस्र मानते हैं? देश भेद कैसे मालूम पड़े क्योंकि वस्तु अभिन्न है तो उसका देश की प्रपेक्षा मेद सच्चा नहीं रहेगा, काल भेद को कीन जाने, प्रत्यक्ष तो वतंमान के पदार्थ को जानता है, वह उसके भेद को कैसे ग्रहण करे। ऐसे ही झाकार भेद मानना अर्थ है, सच बात तो यह है कि भेद तो है ही नहीं, सिर्फ मविद्या के कारण वह मूठमूठ ही मालूम पड़ता है, यह झनिद अविद्या तस्वश्रवण मननादिरूप अविद्या के द्वारा प्रजीन हो जाती है, प्रविद्या से अविद्या कैसे नष्ट हो ऐसी शंका भी गलत है, क्योंकि विव विव का मारक देखा गया है?

जैन — उपरोक्त ब्रह्मवादी का कथन उन्मत्त की तरह प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष से अभेद न दिखकर उल्टे झांख खोलते ही नील पीत घट पट आदि अनेक विकल्प भेद हैं तरूप जान ही पैदा होता है न कि अभेद । अहँ तरूप, यदि अवदंस्ती मान लेवें कि अभेद प्राहक प्रत्यक्ष है तो भी वह अनेकों के अभेद को जानता है या एक के अभेद को जानता है या सामान्यरूप से अभेद को जानता है? यदि अनेकों के अभेद को बह प्रहुण करना है तो अनेक तो उसने जान ही लिया, नहीं तो वह उनके अभेद को कैमे प्रहुण करना है तो अनेक तो उसने जान ही लिया, नहीं तो वह उनके अभेद को कैमे प्रहुण करना ? एक व्यक्ति में तो अभेद क्या और भेद क्या कुछ भी नहीं बनता, अद्धेतवादी कहते हैं कि भेद तो कल्पनारू है वास्तविक नहीं सो कल्पना है जा स्वास्तवादी कहते हैं कि भेद तो कल्पनारू है वास्तविक नहीं सो कल्पना है या शब्दाकारानुविद्धल कल्पना है, अपया अस्त अर्थ को विषय करना, आत्याद्युल्लेख-रूप होना, अन्य को अपेक्षा लेकर वस्तु को विषय करना या उपचार मात्र होना कल्पना है ? स्मरण के बाद होने वाला ज्ञान यदि कल्पनारूप माना जावे तो अभेद ज्ञान भी स्मरणानन्तर होने से कल्पना रूप माना जायगा, ज्ञान में शब्दाकारानुविद्धता तो है ही नहीं, इसका स्पर्धिकरण शब्दाई ते के प्रकरण में हो चुका है। बात्याद्य-

लेखीज्ञान को कत्यना कहा जाने तो अभेदज्ञान में सत्तासामान्यरूप जाति का उल्लेखी होने से कत्यनारूपता का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, असत् अर्थ का ग्राहक ज्ञान कल्पना है तो ऐसी कत्यना भेद ज्ञान में है नहीं, ग्रन्य को अपेक्षा ज्ञान में है नहीं वह अपेक्षा ज्यवहार में होती है; न कि ज्ञान में । उपचार मात्र कल्पना भी ज्ञान में तभी बने जब कि कहीं मुख्य हो तो, जैसे कि सच्चा सिंह है तभी उसका बालक में उपचार करते हैं, वैसे ही भेद सच्चा हो तो उसका कहीं उपचार होकर कल्पना होगी।

इसी प्रकार अर्द्धतबाहक अनुमानादि प्रमाण भी विचार करने पर गलत ठहरते हैं, क्योंक अनुमान में दिया गया प्रतिमासमानत्व हेतु द्वीत को सिद्ध करता है, और कुछ नहीं तो साध्य और साधन हेतु—या प्रतिगाद्य तथा प्रतिपादक द्वीत तो मानना ही होगा, धागम में जो बह्मा को अर्द्धतरूप दिखाया है सो वह एक प्रति- स्योक्ति या स्तुति है, ऐसे स्तुतिपरक बाक्य को सर्वथा सब मानो तो फिर पत्थर तैरता है, धन्या बाला पिरोता है ऐसे धितशयपरक बाक्य भी सत्य होंगे, ब्रह्मा जगत एचना काहे को करता है यह तो समक्ष में धाता ही नहीं है, यदि वह दया से करता तो नारकी आदि दुःखी प्राणियों के क्यों बनाता, यदि प्राणी के भाग्य के धनुसार वह बनाता तो स्वतंत्र वह कहां रहा, जगत रचना के पहिले प्राणी हो नहीं थे तो उसे दया किसके ऊपर उत्पन्न हुई, इत्यादि कथन कुछ भी सत्य नहीं जचता, अविद्या भी बडी विचित्र बला है, बह बह्मा से पृथक् है तो द्वित होता है और अपृथक् है तो वह कैसे नष्ट होगी, इदिलये विच्य को बह्मरूप न मान कर वास्त्रविक चेतन धनेतनादि अनेक रूप मानना चाहिये।

## विज्ञानाद्वेतवाद-पूर्वपक्ष

बौद्ध के चार भेदों में से एक योगाचार नामका जो बौद्ध है वह बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, वह विश्वप्तिमात्र तस्व मानता है, इसी-लिये इसे विश्वानाई तवादी भी कहा जाता है, उसी के यत का यहां पूर्वपक्ष उपस्थित किया जा रहा है—

> दृश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं तु दृश्यते । देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तसात्रं वदाम्यद्वस ॥

> > --लंकावतार सूत्र ३/६२

ये बाह्य में दिलाई देने वाले पदार्थ वास्तविक नहीं हैं, मात्र काल्पनिक हैं, सिफं जिल प्रयांत् ज्ञान ही अनुभव में धाता है, जो स्वयं अनेक रूपता को धारण किये हुए है, वहीं देह और भोगों का आधार है, प्रयांत् ज्ञान ही सब कुछ है, इसलिये में जानमात्र तस्व का कथन करता हूं। यद्यपि वाह्य में पदार्थों की सत्ता नहीं है तो भी धनादि से चली धाई अविद्या की वासना के कारण विज्ञान का बाह्यपदार्थक्य से प्रतिमास होता है, जैसे बाह्य आकाश में दो चन्द्र नहीं होते हुए भी तिमिर रोगी को दो चन्द्र दिलाई देते हैं, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की प्रतीिष्ठ अविद्या के कारण होती है, धतः वह भ्रान्त धसरय है, आह्य धर्यात् प्रहण करने योग्य धौर ग्राहक धर्यात् प्रहण करने वाला ये दोनों ही बुद्धि या ज्ञान कप ही हैं। कहा भी है—

वित्तमात्रं न दृश्योऽस्ति द्विषा चित्तं हि दृश्यते । ग्राह्य-ग्राह्कभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम् ॥

-- संकावतार सूत्र ३/६३

ज्ञान मात्र ही तत्व है, घन्य कोई इश्यमान पदार्थ नहीं है, ज्ञान ही दो भेदों में प्रतिभासित होने लग-जाता है, प्राह्म ग्रीर ग्राहक ज्ञान ही है, वही शास्वत, उच्छेद से रहित है, यद्यपि वह ज्ञान या बुद्धि एक या घविभागी है, फिर भी विपरीत हिष्ट बालों को ग्रयांत् ग्रन्थबुद्धिवाले संसारी प्राणियों को अनेक ग्राह्य-घट पट-ग्रह ग्राह्य रूप तथाग्राहक-ग्रहरण करने वालेपुरुषया बुद्धिरूप भेददिखायी देताहै।जैसाकि कहाहै—

> "अविभागो ऽपि बुद्धचात्मा विषयीसितदर्शनैः । प्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदानिव दृश्यते ॥"

-- प्रमास्थातिक ३/३४४

भाग रहित एक ज्ञानमात्र ही बस्तु है, किन्तु विपर्यासदुदिवालों को घनेक अंश—भागस्य बगत् प्रतीत होने लगता है— यह बाधा है यह प्राहक है इत्यादि भेद प्रतिभासित होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि यह दृश्यमान जगत् मात्र काल्पनिक है, क्योंकि जब प्राह्म जो प्रहुण करने योग्य पदार्थ है वह ही नहीं है—ज्ञान ही स्वयं प्राह्म हुआ करता है—तो उसके सिवाय धन्य की बात रहती ही कहां है, ज्ञान के द्वारा कोई ज्ञानने योग्य या प्रानुभव करने योग्य पदार्थ ही नहीं है। यही बात हमारे प्रमाण-वार्तिक नामक प्रन्य में 31348 पर लिखा है।

"नान्यो उनुभाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । ग्राह्मग्राह्कवैषुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते ॥ ३५४ ॥"

बृद्धि-आन-के द्वारा धनुभव करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है तथा उस वृद्धि को जानने वाला भी कोई धन्य नहीं है, इस प्रकार प्राह्य-धाहक भाव का धभाव होने से आज एक वृद्धि हो स्वयं प्रकाशित हो रही है। जब हमारे भाई सौत्रान्तिक बाह्य पवार्थ को प्रत्यक्ष होना नहीं मानते तब उन पदार्थों की सत्ता ही काहे को मानना, जब बाह्य पदार्थों के विषय में विचार करते हैं तब प्रतिभास तो अनुभव में धाता है, किन्तु पदार्थ तो उससे सिद्ध नहीं हो पाते हैं, धतः एक ज्ञान हो सब कुछ है। वास्तव में देखा जाय तो ज्ञानमें ये प्रतीत होनेवाल नील पीत प्रयवा घट पट धादि धाकार हैं, वे सब के सब धसत्य हैं, हां, हमारे संगे भाई जो चित्राईतवादी हैं उन्होंने तो ज्ञान के इन नील धादि आकारों को सत्य माना है, किन्तु—बाह्य पदार्थों को तो हम लोग भानते ही नहीं हैं। शाह्य प्राहक का धभाव होने से घट पट आदि बहिरंग पदार्थ तथा ब्राहक-जाता पुष्य धादि पदार्थों का प्रभाव ही सिद्ध होता है और धन्त में एक ज्ञानमात्र उत्त्व प्रवाधितपने से सिद्ध होता है। सिद्ध होता है और धन्त में एक ज्ञानमात्र उत्त्व प्रवाधितपने से सिद्ध होता है।

बौढ का चौथा भेद माध्यमिक हैं, यह शून्यवादी है, यह घपना मन्तव्य इस अकार से प्रकट करता है— जब हमारे तीनों भाईयों ने-वैमाषिक, सौनान्तिक भीर योगाचार नेकमशः पदायों को क्षणिक माना है भीर भागे उन्हें प्रत्यक्षगस्य अनुमानगस्य कहते हुए
योगाचार ने उन दृश्य पदायों को सत्ता ही नहीं मानी, तब हमें तो लगता है कि ज्ञान
भी पदायं नहीं है, जब जानने योग्य बस्तु नहीं है तो जाननेवाले ज्ञानकी भी क्या बावस्यकता है, यही बात हमारे प्रमुख भावायं नागार्जुन ने कही है।

"न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकष् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः" ॥ १ ॥

जो मी कुछ ज्ञान या घटपटादिरूप तत्त्व है बह सत् नहीं है, पसत् नहीं है, उभयरूप नहीं है भीर न अनुभयरूप ही है, वह तो सर्वथा चारों ही विकल्पों से धतीत है, इससे सर्वेश्वत्यरूप वाद ही प्रतीत होता है।

> "भपरप्रत्ययं शांतं प्रपंचैरमपंचितम् । निर्विकल्पमनानायंभेतत् तत्त्वस्य सक्षरणम् ॥ १८ ॥

तस्य अपर प्रत्यय है-एक के द्वारा चूसरे को उसका उपदेश नहीं वे सकते हैं, धान्त है-वि:स्वभाव है, धब्दके प्रपंच से रहित है, निर्विकल्प है-चित्त इसे जान नहीं सकता है, तथा यह नाना प्रयों से रहित है।

> "धनिरोधमनुत्पादमनु<del>च्छेद</del>मशाश्वतम् । धनेकार्थमनानार्थमनागमवनिर्गमम् ॥ १ ॥

परमार्थतस्य मनिरोध, भनुत्याद, मनुष्केद, मनाध्यत, मनेकार्य, मनाव्यं, मनायम भीर मनिर्यम है। इस प्रकार इन ऑतिरोध आदि पदों से निर्ध्यत होता है कि तत्य के विषयमें कुछ भी नहीं कह सकते से-वह है ही या नहीं है-पैसा नहीं कह सकने के कारण शून्यवाद सिद्ध होता है।

### a पूर्वपक्ष समाप्त a

# विज्ञानाद्वैतवादः

नतु वाविधागबुद्धिस्वरूपथानिरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसस्वाद्धिप्तप्तिमात्रभेव तस्वमञ्जूपगन्तव्यं तद्माहुकं व ज्ञानं प्रमाणमिति; तत्र; यतोऽविधागस्वरूपविदक्षपात्रप्तद्भावतो विज्ञप्तिमात्रं तस्यअन्तुपगम्यते, बहिरपंत्रद्भाववावकप्रमाणावष्टभेन वा ? यद्याद्यः पक्षस्तत्रापि तवाधूतविक्षप्तिमात्रं
प्राहुकं (मात्रप्राहुकं) प्रत्यक्षम्, अनुमानं वा ? प्रमाणान्तरस्य तौगतैरतन्त्रपुष्तगमात् । तत्र न तावस्वत्यक्षं बहिरपंत्रस्वयंदित्व विक्षप्तिमात्रमेवेत्यविषयन्तु समर्थम्; धर्षाधावनिक्षयमस्तरेण् विव्यक्षिमात्रभेवेत्यववारत्यात्रुपपत्तेः ।

विद्वानाह तैवाही — उपर जो जैन ने अद्वैत का निरसन कर झनेक प्रकारके पदायों को सिद्ध किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभाग रहित एक मात्र बुद्धि झर्यात् ज्ञान को छोड़कर अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, झतः उन अन्य वस्तु को प्रतीति नहीं होती है, झतः उन अन्य वस्तु को प्रतीति नहीं होती है, आर जैन को तो एक विज्ञानमात्र तत्त्व है और उसे प्रह्मा करने बाला कान ही प्रमाणभूत है ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह धापका कथन हमें मान्य नहीं है, क्योंकि धाप लोग जो जातमात्र तत्त्व को मानते हो सो उस धिक्मागरूप तत्त्व को महण करनेवाले प्रमाण का सद्भाव है इसलिये मानते हो या बाह्य धनेक प्रकारकी वस्तुकों को बाधा देनेवाला प्रमाण है इसलिये उस जानाढ़ेत को मानते हो ? विज्ञानमात्र एक तत्त्व को जानने वाला प्रमाण है इसलिये उस जानाढ़ेत को मानते हो ? विज्ञानमात्र एक तत्त्व को जानने वाला प्रमाण है इसलिय विज्ञानमात्र एक तत्त्व मानते हैं सो इस प्रथम पक्ष में प्रश्न है कि विज्ञानाढ़ित को सिद्ध करनेवाला वह प्रमाण कीनसा है ? प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा धनुमान प्रमाण है ? इन दोनों को छोड़कर धन्य प्रमाणों को धाप बौढोंने माना नहीं है, प्रत्यक्षप्रमाण बाह्य पद थाँसे सबंधा रहित ऐसा एक विज्ञानमात्र हो तत्त्व है ऐसा बानने के लिये तो समर्थ है नहीं, क्योंकि जब तक पदार्थों

"ग्रहमेनेसि यो स्थेष भावे भवति विर्णुयः। नेष वस्त्यन्तराभावसंवित्यनुगमाहते।।"

[मी• इलो० ग्रभावपरि• इलो॰ २०]

इत्यभिषानात् । न चार्याचार्यः प्रत्यक्षाचिगम्यः; बाह्यार्थप्रकाशकत्वेनैवास्योत्पत्तेः । न च प्रत्यक्षे प्रतिभावमानस्याप्यर्थस्याभावो विक्रप्तिमानस्याप्यभावानुषङ्गात् । न च तैमिरिकप्रतिभाते प्रतिभातमानेनदुद्वयदिव्यक्षिमैतमनोऽक्षप्रभवप्रतिभात्तविष्यस्याप्यसत्त्वमित्यभिषात्व्यम्; यतस्तैमिरिक-प्रतिभात्माविषयस्यार्थस्य बाष्यमानशस्ययविषयत्वादवत्त्व गुक्तम्, न पुनः सत्यप्रतिभात्तविषयस्याऽबाष्य-

का धभाव सिद्ध नहीं होता है तब तक विज्ञानाद्वैत ही एक तत्व है ऐसा निक्चय नहीं हो सकता है। ग्रन्थत्र भी लिखा है—

"विज्ञानमात्र ही तत्व है" इस प्रकार का जो निर्णय होता है वह अन्य बाह्य वस्तुओं के अभाव का ज्ञान दूए विना नहीं हो सकता है।। १।। इत्यादि, सो इससे यही मतलब निकलता है कि बाह्य वस्तुतत्व का ग्रभाव जाने विना ग्राप विज्ञाना-द्वीतवादी का विज्ञानमात्र तत्त्व सिद्ध नहीं हो सकता।

विज्ञानाई तवादी बाह्यपदार्थों का जो अभाव करते हैं वह किस प्रमाण के द्वारा करते हैं? प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा बाह्यपदार्थों का अभाव कर नहीं सकते, क्यों कि वह तो बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ ही उत्पन्न होता है, प्रत्यक्षज्ञान में बाह्यपदार्थं प्रतीत होते हैं तो उनका अभाव कर नहीं सकते हो, अन्यथा आपके विज्ञानमात्र तत्व का भी अभाव हो जायेगा, अर्थात्—प्रत्यक्ष में पदार्थ भलकते हैं तो भी उनको नहीं मानते हो तो भाषके प्रत्यक्ष में भलकने वाला विज्ञानमात्र तत्व भी अभाव हो जायेगा, प्रदि कहा जावे कि नेत्र रोगोको नेत्रज्ञान में एक ही चन्द्रमा में दो चन्द्र का जान होता है; किन्तु दो चन्द्र ति नहीं, उसी प्रकार नेत्रादि हिन्द्रयां और मन इस सभी सामग्रों के ठीक रहते हुए भी जो जान होता है उसके विषय भूत पदार्थ भी अभाव कप रहते हैं सो ऐसा कहना भी बन्य नहीं है, देखिये—नेत्र रोगी को जो दो चन्द्र का प्रतिभास होता है वह तो बाधित है अर्थात् वे चन्द्र हैं नहीं, अतः दिवन्द्रकान असत्य कहलाता है, किन्तु; जिसका प्रतिभास सत्य है, जिसमें किसी अभाग से बाधा नहीं है बह पदार्थ तो सकुशाव रूप ही है बाध्य क्या है थोर बाधक कथा है इस बात का निर्णव तो सभी बहाई ते के प्रकरणों कर ही आये हैं अर्थात् विपरीत पूर्वज्ञान को असत्य बतानेवाला उत्तरकात तो बाधक भाव है और उस

मानप्रत्यविषयत्वेन सत्त्वसम्पर्वात् । वाध्यवाषकमावस्रानन्तरमेव महार्श्वतप्रचट्टके प्रपश्चितः । तन्ना-र्वाभावोऽध्यक्षेगाधिनम्यः ।

नाप्यनुमानेनः अञ्चलविरोवेऽनुमानस्याप्रामाण्यात् । "प्रत्यक्षनिराकृतो न पक्षः" [ ] इत्यिमधानात् । न व बाह्यावेविदकाञ्यक्षस्य भ्रान्तत्वाभ तेनानुमानवावेत्यभिधातव्यम्; प्रत्योऽन्या-श्रयात्-विद्धे हार्षाभावे तदशाह्यस्यक्षं भ्रान्तं सिद्धये त्, तत्तिद्धौ चार्षाभावानुमानस्य तेनाऽवावेति । किन्त, तृदनुमानं कार्याल क्षत्रभवम्, स्वभावहेतुसमृत्यं वा, धनुपलव्यित्रमृतं वा ? न तावत्त्रयमदितीय-विकस्पौ; कार्यस्यावहेत्वोविधिसायकत्वास्युपगमात् । "अत्र द्वौ वस्तुषायनी" [स्याविक पृक ३६]

पूर्वज्ञान का जो विषय है वह बाध्यभाव है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पदार्थों का ग्रमाव जाना नहीं जाता है। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी पवार्थों का ग्रमाव जाना नहीं जाता है। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी पवार्थों का ग्रमाव सिद्ध करना ठोक नहीं होगा, क्यों कि प्रत्यक्षप्रमाण के विरोधी विषय में अनुमान प्रवृत्त होगा तो वह अनुमानाभास कहलावेगा, सर्वसम्मत और विशेष करके प्रापंक लिये सम्मत यह वात है कि प्रत्यक्ष से जिसका निराकरण होवे वह पक्ष या साध्य नहीं वन सकता है। भावार्थ—'स्वरूपेणव स्वयमिष्टो उनिराकृतः पक्ष.'' बौद्ध के न्यायिवन्दु ग्रन्थमें लिखा है कि जो स्वरूप से स्वयं इह हो. प्रत्यक्षप्रमाण से बाधिक ने वही बगुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसीको पक्ष वनाते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा वीविवान नहीं होने पर भी अपने को सिद्ध करना इष्ट हो बही साध्य होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति और स्ववचन इनके द्वारा जिनका निराकरण न हो सके वही पक्ष है, इस प्रकार का पक्ष के विषय में कथन है, अतः यहां पर प्रत्यक्ष बाधित जो विज्ञानाइत है उसे यदि धनुमानके द्वारा सिद्ध करोगे तो वह अनुमान सत्य नहीं कहलावेगा।

विज्ञानवादी — बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करने वाला प्रत्यक्षज्ञान सत्य नहीं है, अतः उसके द्वारा श्रद्धैतसिद्ध करने वाला अनुसान बाधित नहीं होता है।

जैन—यह कथन गलत है, क्योंकि इस तरह से तो अन्योन्याश्रय दीष आयेगा, देखिये—पहिले बाह्य वस्तुओं का प्रभाव सिद्ध हो तब बाह्याथंग्राही प्रत्यक्ष में असत्यता सिद्ध होने पर बाह्य पदायों का प्रभाव सिद्ध होने पर बाह्य पदायों का प्रभाव सिद्ध करने वाले अनुमान की सिद्धि होगी, इस प्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि बाह्यपदायोंका अभाव सिद्ध करने वाले अनुमानमें हेतु कीनसा रहेगा—कार्य हेतु या स्वमाव हेतु अथवा अनुपलिब्ब हेतु, इनमें भी कार्य हेतु

इत्यभिषानात् । तृतीविकल्योच्ययुक्ताः अनुपलस्थेरविद्धत्वाद्वाद्याद्याध्यस्याध्यक्षादिनोपलम्भात् । किन्य, प्रदर्गानुपलन्धिस्तवभावसाधिका स्यात्, दृश्यानुपलन्धिवां ? प्रथमपक्षेऽत्रिप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु. सर्वत्र सर्वेदा सर्वेपार्याभावाऽप्रसिक्षिः, प्रतिनिक्तदेशादावेवास्यास्तवभावसाधकत्वसम्भवात् ।

एतेन बहिरवैसञ्चावबाषकप्रमाणावहुन्मेन विज्ञक्षिमात्र तत्त्वमञ्जुपगस्यत इत्येतस्त्रिरस्तम्; तत्त्वञ्चावबाषकप्रमाणस्योक्तप्रकारेणासम्भवात ।

बाला एवं स्वभाव हेतु वाला अनुमान होता है, वह ग्रापने विधिसाधक (सद्भाव को सिद्ध करने वाला ) होता है, ऐसा माना है, न्यायबिन्द्र ग्रन्थ के पृष्ठ ३६ पर लिखा है कि "अत्र द्वी वस्तु साधनी" बौद्धाभिमत तीन हेतुओं में से दो हेतू-कार्य हेत्र और स्वभाव हेतु विधि-प्रस्तित्व को सिद्ध करते हैं, भौर तीसरा प्रनुपलव्धि हेतु निषेध-नास्तित्व-मभाव-को सिद्ध करता है, इसलिये कार्य धौर स्वभाव दोनों हेतू यहां बाह्य-पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकने से प्रनुमान में प्रनुपयोगी ठहरते हैं। तीसरा अनुपलव्य हेतुबाला अनुमान भी अयुक्त है, क्योंकि उनकी अनुपलव्य ही असिद्ध है, मर्थात् बाह्यपदार्थं प्रत्यक्षप्रमारण से उपलब्ध हो रहे हैं, यह भी देखना बाहिये कि प्रनु-पलिष किस जाति की है अर्थात् अनुपलिध दो प्रकार की होती है, एक अदृश्यानुप-लब्धि और दूसरी दृश्यानुपलब्धि, इनमें से कौन सी अनुपलब्धि बाह्य पदार्थों के अभाव को सिद्ध करती है-यदि महत्रयानुपलिक बाह्यपदार्थों का सभाव सिद्ध करे-तो स्रति प्रसंग दोष माता है-मर्यात् अहरय-जो दिखने योग्य नहीं हैं उनका भभाव है, ऐसा माना जाये तो परमाणु पिशाच ब्रादि बहुत से पदार्थ मौजूद तो हैं, पर वे उपलब्ध नहीं होते-विखाई नहीं देते हैं तो क्यों इतने मात्र से उनका ग्रभाव माना जा सकता है-श्रयात नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार अनुपलव्यि हेतु से-अनुपलव्यिजन्य श्रनुमान से-पदार्थों का अभाव होना तो मान नहीं सकते-अर्थात् धनुपलव्ध हेतुजन्य अनुमान बाह्यपदार्थों का मभाव सिद्ध नहीं कर सकता है, दृश्यानुपलन्धि हेतुजन्य जो अनुमान है उससे यदि बाह्यवस्त्यों का अभाव सिद्ध करना चाहो अर्थात् "न सन्ति बाह्यपदार्थाः हश्यत्वे सित अप्यनुपलमात्" बाह्यपदार्थ नहीं है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वे दिखने योग्य होने पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं (हेतू) सो इस अनुमान के द्वारा सभी जगह सर्वदा सर्व प्रकार से पदार्थों का सभाव सिद्ध नहीं होगा, किन्तू किसी जगह किसी समय ही उनका अभाव सिद्ध होगा, विज्ञानाद्वैतवादी ने कहा था कि बाह्यपदार्थों का अस्तित्व बाधक प्रमाण से लिण्डत होता है ग्रत: विज्ञानमात्र एक तत्त्व हमारे द्वारा स्वीकार नतु नार्याभावदारेखा विज्ञविमात्रं साध्यते, प्रपितु धर्मसंविद्योः सहोपसम्भनियमावनेदो द्विचनावर्यन्तविद्यादित विविद्यारेणेन साध्यते; तदप्यसारन्। धनेदपसस्य शयकोस्य बायनाच्छव्दे आव-(ब्देऽआव)सुत्वन्त् । हशन्तोपि साध्यविकतः; विज्ञानव्यतिरिक्तनाह्यार्थमन्तरेस्य द्विचन्द्रदर्शनस्याप्य-सम्भवत्त् । कारस्यद्वोपववात् सनु बहि-स्थितमेकमपीन्तुं द्विच्यतया प्रतिपद्यमानं ज्ञानमुत्पवते,

किया गया है सो ऐसा यह उसका कथन उपर्युक्त प्रकार से निरस्त हो जाता है, क्योंकि बाह्यपदार्थों के सद्भाव में बाधा देने वाले कोई भी प्रत्यक्षादिक प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं-अर्थात् बाह्यपदार्थं ज्ञानरूप हैं इस बात की सिद्धि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमारा से नहीं होती है।

विद्वानाद्वेत - — हम बाह्य अर्थों का अभाव होने से विज्ञानभात्र तत्त्व को सिख नहीं करते हैं; किन्तु पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हुए दिखाई देते हैं, अतः उन दोनों में अभेद सिद्ध करते हैं, जैसे-दो चन्द्रों की प्रतीति करने वाले दर्शन में दो चन्द्रों में अभेद रहता है।

आवार्ष — संवेदन जिससे प्रभिन्न रहता है वह संवेदन रूप ही होता है, जैसे नील का प्रतिभास नील से प्रभिन्न रहता है, अथवा नेत्ररोगी के ज्ञान में दूसरा चन्द्रमा प्रभिन्न रहता है, ज्ञान प्रीर पदार्थों में अभेदपना सिद्ध करनेवाला—प्रभिन्नता का साधनेवाला—विधिसायक अनुमान इस प्रकार है—कि नीलग्राकार ग्रीर उसे जाननेवाला ज्ञान इन दोनों में प्रभिन्नता है, न्यों कि ये एक साथ उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार के अनुमान से विज्ञानतत्त्व की सिद्ध हम करते हैं।

जैन — यह प्रदेतवादी का कथन प्रसार है, क्योंकि प्रभेदपक्ष में प्रत्यक्ष बाधा प्राती है, जैसे कि शब्दपक्ष में प्रश्नावरण्य हेतु वाधित है—प्रयात् "शब्द प्रमित्य है क्योंकि वह कर्णेन्द्रियप्राह्म नहीं है" इस प्रमुमान में शब्दरूप पक्ष में दिया गया क्षश्रावण्य हेतु कर्णेन्द्रिय द्वारा प्राह्म होने से प्रत्यक्ष बाधित होता है। तथा — प्रद्वेत साधक प्रमुमान में प्रापने जो दो चन्द्रदर्शन का हस्टान्त दिया है वह भी साधित के — साध्यप्रमं—जो विज्ञानमात्रतस्व है उससे रहित है, क्योंकि बाह्मपदार्थों के बिना दो वन्द्र का देखना सदोव नेत्र के होने से होता है, विषय प्रदेश नेत्र के होने से होता है, जिससे कि बाह्म में ( प्राकाश में ) एक ही चन्द्रमा के होते हुए भी दो रूप से उसे जानने वाला—देखने बाला ज्ञान पैदा होता है, आये जब बाधा देनेवाला ज्ञान उपित्यत होता है तब उस ज्ञान की भ्रान्तता निश्चित्त हो जाती है, ऐसी बात

कारण्दोपकानाद्वाधकप्रस्थयाण्यास्य भ्रान्तता। धर्यक्रियाकादिस्तम्माय्युपनभ्यौ तु तदमावासस्यता । सहीपनम्भ्रान्यस्यात्रक्षः नीलासवीपनम्भ्रान्यस्यात्रक्षः सुवादिशंवेदनीपनम्भ्रात् । मनेकान्तिकस्यायम् स्वादिशंवेदनीपनम्भ्रात् । तया सर्वज्ञज्ञानस्य रुपात् । तया सर्वज्ञज्ञानस्य रुपात् । तया सर्वज्ञज्ञानस्य रुपात् । तया सर्वज्ञज्ञानस्य रुपात्रक्षः स्वात् । तया सर्वज्ञज्ञानस्य रुपात्रक्षः सर्वतानस्य वा नेष्यते तस्य प्रस्तानस्य सर्वज्ञानस्य सर्वज्ञानस्य सर्वज्ञानस्य सर्वज्ञानस्य सर्वज्ञा यदि परमार्वज्ञने विद्वः स्वातानस्य प्रमाणभूतयः [प्रमाणस्यक्षः ।

बाह्यपदार्थों की सत्ता बताने वाले ज्ञानों में नहीं है, क्योंकि इन ज्ञानों में फलके हुए यदार्थों की—घट, स्तम्म, पट म्रादि में मर्थकिया होती है, म्रतः इनमें सत्यता है, बाह्य-पदार्थ के अभाव को सिद्ध करने के लिये आपने जो सहोपलम्म हेतु दिया है—मर्थात् पदार्थं और ज्ञान साथ ही उपलब्ध होते हैं, इसलिये एक ज्ञान ही है, बाह्यपदार्थं नहीं है ऐसा कहा है वो यह कथन म्रापका अधिद्ध है, क्योंकि नील आदि बाह्यपदार्थं का ज्ञान अस समय नहीं है भीर बाह्य में इन्द्रिय व्यापार को जिसने रोक लिया है ऐसे पुरुष के ज्ञान में सुखादि का संवेदन होता ही है—मर्थात् वहां बाह्यपदार्थं तो नहीं है, किन्तु मात्र सुल का संवेदन—ज्ञान मात्र ही है। सहोपलम्म हेतु में मसिद्धदाष समान करनेकान्तिक दोष भी है, देलो—रूप भीर प्रकाश साथ २ उपलब्ध होते हैं, किन्तु वे एक तो नहीं है, इसलिये जो साथ २ होवे वे एक ही होते हैं ऐसा एकान्त नहीं बनता। बौद्ध ने सर्वज्ञ का ज्ञान मौर उस ज्ञानके विषय जो अन्य पुरुषों के विक्त हैं इन दोनों का एक साथ होना स्वीकार किया है, फिर भी उनमें भेद माना है, अतः सहोपलम्भ हेतु म्रनकान्धिक दोष गुक्त है।

बौद्ध — हम सर्वज्ञको नहीं मानते हैं भीर न भ्रन्य पुरुष के चित्त को ही भ्रानते हैं, फिरतो दोष नहीं भ्रावेग।

जैन — यह कथन असत्य है, क्योंकि संपूर्ण लोकों में प्रतीतिसिद्ध पाये जाने वाले जो जिल हैं उनका प्रभाव धायके कहने मात्र से नहीं हो सकता है, यदि धाप सुगत को परमार्थभूत सर्वंत्र नहीं मानते हैं तो ग्रन्थों में उसका समर्थन क्यों किया जाता है कि "प्रमाराभूताय जगद्धितैषिणे प्रएाम्य बास्त्रे सुगताय तायिते" इस प्रकार से दिग्नाग धादि विद्वानों ने उस सुगत की स्तुति भी धपने मद्दी तवादके समर्थक ग्रन्थों में की है, सो वह सब व्यर्थ हो जावेगी, क्योंकि सुगत तो सर्वंत्र नहीं है। पदार्थों का यदि बस्तित्व नहीं होता तो उनके सस्य की कल्पना बुद्धि में नहीं घा सकती थी।

हत्ते १ ] इत्यादिनासी सर्मायतः, स्तुत्रभाई ताविश्वकरणानामावी दिग्नागादिषिः सद्भिः। न कत्तुं तेवासवति सर्वकल्पने बुद्धिः प्रकृते । विषाधै पुनस्त्यागावदोष इत्यप्यसावयः; त्यांगाञ्जले हि तस्य । बदं पूर्वभेव नाञ्जीकरणमीववरादिवत् । बद्धं तमेव तथा स्तुयते इत्यपि वासेम्; तत्र ईतौतव्यस्तित्-स्तुतितत्कतानामस्यन्तासम्भवात् ।

किन्द्व, सहीपलम्भा कि युगयदुशलम्बः, क्रमेणीपलम्भामावी वास्थात्, एकोपलम्भो वा ? प्रवमपन्नी विरुद्धो हेतुः; 'सहिविध्येणागतः' इत्यादी मीगपवार्थस्य सहसम्बदस्य भेदे सत्येवीपलम्भात् ।

रांका—सुगत या बाह्यपदार्थों का प्रथम विचार करते हैं और फिर उन्हें ग्रस्त जानकर छोड़ देते हैं, इसलिये कोई दोष की बात नहीं है।

समाधान — यह बात गलत है, क्योंकि यदि इन वस्तुओं को छोड़ना ही है तो प्रथम ही उनका ग्रहण नहीं करना ही श्रेयस्कर होता, जैसे ईश्वरादिक की आंपने पहिले से ही नहीं माना है।

शौका—हम लोग धर्टतको ही सुगत धादिनाम देकर स्तुत्य मानते हैं ग्रीर स्तुतिकरते हैं।

समाधान — यह कैसी विचित्र बात है। एक विज्ञानमात्र तत्वमें स्तृति करनें योग्ब सुगत, स्तृति करने वाले विग्नाग ग्रादि ग्रन्थकर्ता स्तृतिरूप वावय ग्रीर उसका फल इत्यादि भेद किस प्रकार संभव हो सकता है अर्थात् इन भेदों का श्रभेदवाद में सर्वेषा ग्रभाव-ग्रत्यंत ग्रभाव ही है।

कि अप — अर्ड त को सिद्ध करने के लिये दिया गया जो सहोपलस्म हेतु है उसका अब विचार किया जाता है — सहोपलस्म शब्द का अर्थ क्या है — क्या युगपबू उपलब्ध होना, या कम से उपलब्धि का धमाब होना, ध्रमवा एक का उपलब्ध होना सहोपलस्म है ? प्रथम पक्ष के स्वीकार करने पर हेतु विरुद्ध होगा, क्योंकि विपरीत ने भेद के साथ हेतु रह जाता है, जैसे — वह शिष्य के साथ आया — इत्यादि वाक्यों में सह शब्द का ध्रम्य युगपत् है और वह भेद का ही चोतक है, न कि धमेद का, तथा अमेद में एक साथपा बनेगा भी कैसे, एक गुरु के धाने पर "एक साथ आ गये" ऐसा तो कहा नहीं जाता है, इसलिय सहोपलस्म का धर्म युगपत् श्राप्त होना बनता नहीं। दूसरा पक्ष स्वीकार करो तो हेतु धसिद्ध दोष युक्त होगा, अर्थीत् कम से उपलब्धि का धमाव

। कार्यकः हिन्दः प्रतिकृति । द्वितीयपक्षेत्र्यतिद्वो हेतुः; कमेशोपलम्माभावमात्रस्य वादिश्विवादि-नौरसिद्धस्यात् ।

किञ्च, भस्मादभेदः-एकत्वं साध्येत, भेदाणावो वा ? तत्राखविकत्योऽसञ्ज्ञतः; भावाऽभाव-योस्ताबात्म्यतदुर्यत्तिलक्षेशसम्बन्धाभावतौ गम्यगमकभावायोगात् । प्रतिद्धे द्वि सूनगवकयोः कार्य-कारराभावे-विद्यायात्ववृक्षत्वयोश्चै तादात्म्ये प्रतिबन्धे गम्यगमकभावो दृष्टः । द्वितीयविकस्पेपि-स्रभाव-स्वभावत्वास्ताव्यसाधनयोः सम्बन्धाऽभावः, तादात्म्यतदुर्यस्योरर्यस्वभावप्रतिनियमात् । स्रनिष्ट-

होना सहोपलंभ है ऐसा हेत का अर्थ करते हो तो ठीक नहीं है और न वादी प्रतिवादी जो तुम बौद्ध और हम जैन हैं उन्होंने ऐसा तुच्छाभाव माना ही है, दोनों ने ही प्रसच्य प्रतिषेधवाला तच्छाभाव न मानकर पर्युदास प्रतिषेधरूप सभाव माना है।। ग्रच्छा-आप ग्रद्धैतवादी यह बताने का कष्ट करें कि अद्वैत को सिद्ध करने वाले अनु-मान से पदार्थ और ज्ञान में एकत्वसिद्ध किया जाता है कि भेद का प्रभाव सिद्ध किया जाता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भाव और सभाव श्रर्थात् साध्य तो सद्भावरूप है श्रीर हेत् अभावरूप है, भाव ग्रीर ग्रभाव मैं भ्रापके यहां पर तादात्म्यसम्बन्ध या तदुत्पत्तिसम्बन्ध नहीं माना है, भतः इन भाव और ग्रभाव में साध्य साधनपना बनाना शक्य नहीं है, जब कहीं पर धुम और अग्नि में कार्यकारणभाव तथा वृक्ष भीर शिशपा में तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध होता है, तब उनमें गम्यगमक-साध्य साधनभाव देखा जाता है; अर्थात धम को देखकर अग्नि का धीर शिशपा को देखकर बूझ का जान होता है, किन्तु यहां भाव अभाव में सम्बन्ध न होने से वह बनता नहीं। भेद के प्रभाव को साध्य बनाते हैं ऐसा दूसरा विकल्प मानो ग्रयात "बाह्यपदायाँ का ग्रभाव है क्योंकि वे कम से उपलब्ध नहीं होते हैं" इस प्रकार से अनुमान का प्रयोग किया जाय तो गलत होगा, क्योंकि साध्य साधन दोनों भी ग्रभाव स्वभाववाले हो जाते हैं। और ग्रमावों में सम्बन्ध होता नहीं, सम्बन्धमात्र चाहे तादात्म्य हो चाहे तद्रपत्ति हो दोनों ही पदार्थों के स्वभाव हैं न कि प्रभावों के स्वभाव हैं. ग्राप बौद्ध यदि ऐसे साध्य साधन को ग्रभावरूप मानेंगे तो ग्रनिष्ट सिद्धि हो जायगी मतलब-ग्रापको तुच्छाभाव मानना पड़ेगा जो कि ग्रापके मत में इब्ट नहीं है, इस कम से उपलब्धि नहीं होने रूप हेतु से घापका साध्य सिद्ध भी हो जाय तो भी कोई सार नहीं निकलेगा, उस हेतु से भापके विज्ञानमात्रतत्व की सिद्धि होगी नहीं, क्योंकि वह हेतु तो भेद का निषेधमात्र करता है, संपूर्ण भेदों का निषेध न

विद्वित्रः, सिद्धेपि भेदप्रतिषेषे विज्ञान्तिमात्रत्येष्टस्यातोऽप्रसिद्धेः; भेदप्रतिषेपमात्रेऽस्य चरितार्यस्यात् । स्तेतस्तित्विद्वौ वा ग्राह्मग्राहरूपावादिप्रसङ्गो बहिरवैसिद्धै रिप प्रसावकोऽनुवज्यते ।

स्रवेकोपलम्भः सहोपलम्भः । नतु किमेक्तवेनोपलम्भ एकोपलम्भः स्यात्, एकेनैव वोपलम्भः, कृकतोलीभावेन चोपलम्भः, एकस्यैनोपलम्भो वा ? प्रथमपत्री-साध्यसमी हेतुर्वेषाऽनित्यः सब्योऽनित्यः स्वादिति । बहिरन्तमु ब्राकारतया च नोलतिब्योगेर्यस्य सुप्रतोतस्यात् कयं तयोरेकस्वेनोपलम्भः विद्वयं तु ? एकेनैवोपलम्भोप्यस्यवेदनाऽभावे सिद्धे सिद्धभंत् । न चासो सिद्धः, नीलाधर्यस्य तस्य-मानक्षर्यस्यवेदनेवपलम्भयतीवेरित्येकेनैवोपलम्भोऽसिद्धः । एतेनैकमोलीभावेनोपलम्भः सहोपलम्भिन-क्ष्मानक्षर्यस्यविवेचनस्य सामनमसिद्धं प्रतिपत्तस्यम्; नीलतिब्रयोरशस्यविवेचनस्याविद्धः स्रसर्विहिद्धस्या विवेकेनानयोः प्रतीतेः।

होकर सिर्फ भेद का निषेध सिद्ध भी हो जाय तो उतने मात्र से अन्य जो ग्राह्म-पाहक ग्रादि भेद हैं वे तो अवाधित रहेंगे। तथा-बाह्यपदार्थ भी सिद्ध हो आयेंगे। क्योंकि हेतु मात्र भेदसामान्य का निषेषक है, न कि प्राह्म प्राहक, व्याप्य व्यापक धादि विशेषों का निषेधक है, अतः उसी कम से उपलम्भ के धभावरूप हेतु से ग्राह्म बाहक प्रादिरूप द्वेत सिद्ध हो सकता है ।। यदि सहोपलंभ शब्द का तृतीय अर्थ एकोपलम्भरूप किया जाय तो वह एकोपलम्भ क्या है ?-एकपने से उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, या एक से ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, अथवा एकलोलीभाव से उपलम्भ होना, या एक का ही उपलम्म होना एकोपलम्भ है। प्रथम पक्ष-को एकपने से उपलम्भ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा है, सो ऐसा स्वीकार करने में हेत साध्य-समदोषयुक्त हो जावेगा, जैसे कि शब्द श्रनित्य है क्योंकि उसमें श्रनित्यपना है। इस धनमानमें साध्य भी अनित्य है और हेत भी धनित्य है, सो ऐसा होने से हेत साध्य के समान हो गया-प्रयात असिद्ध हो गया,-वैसे ही पदार्थ और ज्ञान को एक सिद्ध करने के लिए एकत्व ही हेतु दिया, अतः वह एकत्वहेतु साध्यसम हुआ, नील दिक पदार्थ बाहर से मलकते हैं और नीलका ज्ञान अन्तः प्रकाशमान है, इस तरह का जब दोनों में भेद बिलकुल ही प्रतीत हो रहा है तब उन दोनों में एकपना कैसे मान सकते हैं या कैसे माना जा सकता है, अर्थात नहीं माना जा सकता है। एक से ही उपलंभ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा दूसरा अर्थ भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रन्य वस्तू का ज्ञान न हो तब एक से हो उपलंभ होना सिद्ध हो सकता है. किन्त वह तो सिद्ध नहीं है। नीलादि पदार्थ एक से ही उपलब्ध नहीं होते हैं, वे तो अनेक पूरवों द्वारा

प्रयेकस्यैवोपलम्भः; कि ज्ञानस्य, प्रयंश्य वा ? ज्ञानस्यैव वेत्; यिद्धि हेतुः। न खलु परं भित ज्ञानस्यैवोपलिकाः सिद्धाः; प्रयंश्याप्युपलक्येः। न चावंश्याभावावनुपलिकाः; इतरेतराश्रमातु-पञ्जात्-सिद्धे ह्यामावे ज्ञानस्यैवोपलम्भः सिद्धभेत्, ततुपलम्भतिद्धौ चार्याभावसिद्धिरितः। प्रया-वंश्यवैकस्योपलम्भः; नम्बेकंकपमर्थाभावसिद्धिः? ज्ञानस्यैवोभावसिद्धिभतञ्जात्। उपलम्भिनस्यम-स्वादस्तुष्यवस्यायाः। स्वस्पकारक्षभेत्रावानयोभिदः; शाहकस्वस्य हि विज्ञानं नीलाविक तु ग्राह्य-स्वस्यत्। प्रमेदे च तयोग्रीहकता प्राह्मता वान्नियोग्य स्थात्। कारणभेवस्तु सुप्रसिद्धः, ज्ञानस्य चलुराविकारस्यग्रभवदवानद्विपरीतस्याय नीलावर्थस्यति।

धनेक ज्ञानों से उपलब्ध होते रहते हैं, अर्थात नीलादिक वस्तू जिस समय एक व्यक्ति के ज्ञान से जानी जा रही है उसी समय उसी वस्तु को अन्य २ पूरुष अपने २ ज्ञानों द्वारा जान रहे होते हैं, भत: "एक ज्ञान से ही उपलब्ध होते हैं" ऐसा यह हेत् धसिद्ध हो जाता है. एकोपलम्भ के समान ही एकलोलीभावीपलम्भ भी खण्डित हो जाता है. अर्थात चित्रज्ञान के आकारों का जिस प्रकार से एकलोलीमाव होने से उन आकारों का पृथक् पृथक् विवेचन कर नहीं सकते, उसी प्रकार एकलोली भावोपलंभ-रूप सहोपलम्भ होने से ज्ञान और पदार्थ में अभेद है ऐसा सिद्ध करना भी अशक्य है, नीलादि पदार्थ और ज्ञान इन दोनों का विवेचन-पृथक्करएा अशक्य नहीं है, बिलकल शक्य बात है, देखी-नील पदार्थ बाहर में सामने दिखायी दे रहा है और उसको जानने बाला ज्ञान तो अन्त:-अन्दर में अनुभव में आ रहा है।। अब एको-पलम्भ शब्द का जो चतुर्थ प्रकार से अर्थ किया है उस पर विचार किया जाता है... एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है ऐसा सहोपलम्भ हेत् का अर्थ किया जाता है तो बताओं कि एक का ही किसका ? क्या एक अकेले ज्ञान का ही अथवा एक पदार्थ का ही उपलम्भ एकोपलम्भ है ? एक ज्ञान का ही यदि उपलम्भ माना जाय तो हेत् असिद्ध बन जायगा, क्योंकि हम परवादी जैन को अकेले ज्ञान की ही उप-लब्धि होती है ऐसी बात मान्य नही है क्योंकि पदार्थों की भी उपलब्धि होती है, यदि कहा जावे कि पदार्थों का सभाव होनेसे एक ज्ञान मात्र की ही उपलब्धि होना सिद्ध होती है सो ऐसा कहने से-मानने से अन्योन्याश्रय दोष आता है. क्योंकि अर्थों का जब प्रभाव सिद्ध हो जाय तो एक ज्ञान मात्र का उपलम्भ सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर ग्रथों के भ्रभाव की सिद्धि हो, यदि द्वितीय विकल्प कि-एक अर्थ की ही उपलब्धि एकोपलब्धि है ऐसा मानो तो फिर ग्रर्थ का ग्रभाव सिद्ध न हो कर स्वोच्यते-'यदभा(यदवभा) सते तज्ञानं यथा सुलादि, भवनासते च नीनादिकम्' इति; तत्र कि स्वतोऽवभासवानत्वं हेतुः, परती वा, भ्रमा(अवना)तमानत्वमानं वा? तत्रावपकी हेतुः रखिदः। न खलु 'परिनरपेक्षा नीनादयोऽभ्रमाक्षन्ते' इति परस्व प्रविद्वस् । 'मीनादिकमहं वेषि' इत्स्वन्वहिकका प्रतीयमानेन प्रत्येवन नीनादिन्यो भिजने तत्प्रतिवासाम्प्रुपनमात् । यदि च परिनर्व पंत्रावसामान्योज्ञावसः परस्य प्रस्वा स्त्रावहिकमतो हेतीस्तं प्रति साध्यम् हे नानतिति वेत्; सा यदि प्रकाखताहि हेत् स्त्रिवि विद्व न साध्या। प्रसिद्धी वातस्याः—कर्ष नार्तिद्धी हेतुः? को हि नाम स्वप्रतिभासं तत्रेच्छन् ज्ञानतो नेच्छेत् ।

सभी को स्रांतिष्ट ऐसे ज्ञानाभाव का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि उपलब्धि के अबुसार ही वस्तु व्यवस्था हुआ करती है, और भी देखो—वस्तु और ज्ञानमें किस प्रकार भिन्नता है—ज्ञान का स्वरूप भिन्न है जोर पदार्थों का स्वरूप भिन्न है, ज्ञान का कारए। भिन्न है तथा पदार्थों का कारए। भिन्न है, पदार्थ प्राह्मस्वरूप होते हैं और ज्ञान प्राहक प्राने जाते हैं, यदि इतमें अभेद माना जावे तो दोनों—ज्ञान और पदार्थ एक दूसरे के स्नाह्म और ब्राह्मक वन जावेंगे। क्योंकि दोनों का स्वरूप एक मान रहे हो, ज्ञान और पदार्थ में कारण भेद भी सुप्रसिद्ध है, ज्ञान प्रपंते इत्यिय आदिरूप कारणों से उत्पन्न होता है और पदार्थ इससे विपरीत ग्रन्य जन्य (मिट्टी भ्रादि) कारणों से प्राहमित हैं।

श्रद्ध तवादी ने जो अनुमान प्रयोग किया है कि जो प्रतिभामित होता है वह जान है (पक्ष साध्य), क्योंकि वह प्रतिभासमान है (हेतू,), जैसे सुख दुःखादि (हष्टान्त), नीलादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, भतः वे सब ज्ञानस्वरूप ही हैं, सो इस अनुमान प्रयोग में हेतु अनुभासमानत्व है सो इसका आप क्या अर्थ करते हो, स्वतः अवभासमानत्व कि पर से अवभासमानत्व अचवा अवभासमानात्व शि विश्व असिद्ध है, क्योंकि देखी—ज्ञानके बिना अक्ले नीलादि पदार्थ अपने आप प्रतिभासिन नहीं होते हैं, "मैं नीलादिक को जानता हूं" इस प्रकार के अहूं प्रस्थय से प्रतीत नीला-दिक से भिन्न एक प्रतिभाग है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं, न कि अपने आप पर से निर्मेख प्रभे आप से प्रतिभाग है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं, न कि अपने आप पर से निरमेख प्रभे आप से प्रतिभाग है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं, न कि अपने आप पर से निरमेख अपने आप से प्रतिभाग है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं, न कि अपने आप से स्वीकार किया होता तो आप बौद्ध किसलिये इस सहीपलस्य हेतु को उपस्थित करते और उसहेतु से सिद्ध करने योग्य साध्य भो क्या रहना अर्थात् कुछ भी नहीं।

नतु बाहम्प्रत्ययो गृहीतः, धगृहीतो वा, निव्यापारः, सव्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, (भिन्नकातः, समकालो वा) नीलावेष्वाहकः स्थात् ? गृहीतक्षेत्-ाकं स्थतः १रतो वा ? स्थतः वेत् ; स्वस्थता प्रता वा ? स्थतः वेत् ; स्वस्थता प्रता वा । परतस्वदनवस्थाः तस्यापि कानान्तरेख् ग्रह्णात् । न व पूर्वकानावहणेप्यार्थस्यव ज्ञानान्तरेख् ग्रह्णानिस्यभिषातव्यम्; तस्यासन्नत्ये जनकत्येन व बाह्यतक्षस्याप्राक्षत्वा । तवाह—

#### शंका-नीलादि में ज्ञानपना सिद्ध करना ही यहां साध्य माना है।

समाधान—धच्छा तो ज्ञानपना किसरूप है सो बताईये, यदि प्रकाशता को ज्ञानता कहते हो तो वह साध्य के सिद्ध होने पर सिद्ध ही हो जायगी फिर उसे साध्य क्यों बनाते हो, यदि वह धसिद्ध है तो हेतु धसिद्ध क्यों नहीं हुमा, अर्थात् हुआ ही, भला ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना प्रतिभास बाह्यवस्तु में माने और उसमें ज्ञानता का प्रतिभास न माने। मतलव-ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञानता भी प्रतीत होगी; उसे पृथक् रूप से सिद्ध करने की अरूरत नहीं।

भ्रव बौद्ध ग्रहं प्रत्यय का नाम सुनकर उसका दूर तक-विस्तृतरूप से खण्डन करते हैं—

"तां ब्राह्मलक्षराप्राप्तामानन्नां वनिकां वियम् । ब्रगृहीस्वोत्तरं ज्ञानं गृह्हीयादपर कथम् ॥" [ प्रमारावा• ३।५१३ ]

प्रसृष्ट्वीतओ द्माहकोऽतिप्रसङ्गः। न च निर्ध्यापारे बोघोऽर्थयाहकः; प्रयंस्यापि बोघं प्रति प्राहकत्वानुषङ्गात्। व्यापारवस्ते वातोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा ? प्राव्यविकत्ये-बोध-स्वकपमात्रमेव नापरो व्यापारः कश्चित्। न चानयोरमेदो युक्तः; घर्मधर्मितया मेदप्रतीतः। द्वितीय-

ग्राहक होगा । इस तरह से परापर ज्ञान संतान चली जाने से विश्वान्ति के श्रभाव में मुल को क्षति पहुँचाने वाली भनवस्था उपस्थित हो ही जायगी, यदि ऐसा कहा जाय कि प्रवंजानको-अहं प्रत्ययको-ग्रहरा किये विना ही ज्ञानान्तर-द्वितीयज्ञान ग्रथंपात्र को नीलादिको-ग्रहण कर लेता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वह पूर्ववर्त्तीज्ञान उत्तरवर्ती ज्ञान के निकट है तथा उत्तरज्ञान उससे पैदा भी हुआ है, इसलिये वह अवश्य ही प्राह्म है, कहा भी है-निकटवर्ती, प्राह्मलक्षण युक्त उस पूर्ववर्त्ती जानको विना ग्रहण किये उत्तरकालीन ज्ञान किस प्रकार ग्रन्यपदार्थ-नीलादिक-को ग्रहण करेगा-अर्थात् नहीं ग्रहण कर सकता, इस प्रकार प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है, अहं प्रत्यय यदि अग्रहीत है ऐसा माना जाय तो वह पदार्थी का ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने से प्रतिप्रसंग ग्रावेगा-फिर तो देवदल का जान जिनदत्त के दारा ग्रजात रहकर उसके मर्थ को प्रहुण करने वाला हो जावेगा। यदि ऐसा कहा जाय कि म्रहं प्रत्यय व्यापार रहित होकर नीलादि का ग्राहक होता है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ज्ञान निव्यापार प्रयात निष्किय होता है वह पदार्थ का ग्राहक नहीं हो सकता, अन्यया पदार्थं भी ज्ञान का ग्राहक बन जायगा, यदि अहं प्रत्ययको व्यापार सहित मान भी लो, तो वह व्यापार उस ग्रहं प्रत्यय से पृथक् है कि अपृथक् है ? यदि वह अपृथक है तो वह बोधस्वरूप ही-अहं प्रत्ययरूप ही रहा व्यापाररूप कुछ नहीं रहा, परन्तु इन महं प्रत्यय भीर व्यापार में भ्रभेद मानना युक्त नहीं है, क्योंकि आहं प्रत्यय धर्मी भीर व्यापार धर्मरूप होने से इनमें भेद प्रतीत होता है-भेद दिखाई देता है। अतः ग्रहं प्रत्यय से व्यापार पृथक् है ऐसा पक्ष लिया जावे तो भेद में सम्बन्ध न बनने के कारण उस व्यापार से ग्रहं प्रत्यय का कुछ उपकार या कार्य बन नहीं सकेगा, ब्यापार से उसका उपकार होना माना जाय तो अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि उप-कार के लिये-उपकार करने के लिये-उस व्यापार को अपर व्यापार की और उसके लिये अन्य व्यापार की आवश्यकता होती ही रहेगी, यदि अहं प्रत्यय को निराकार

विकल्पे तु सम्बन्धासिक्षिः; ततस्तरस्योपकाराभावात् । त्यकारे वानवस्या तक्षिवैतने श्यापारस्यापर-श्यापारपरिकल्पनात् । निशकारस्वे वा बोवस्य; प्रतः प्रतिकर्मश्यवस्या न स्यात् । साकारस्वे वा बाह्यार्थपरिकल्पनालर्थवयं नोलाधाकारेण् बोवेनैय पर्याक्षस्यात् । तदक्तम्—

> "षियो(योऽ)लादिरूपत्वे बाह्योऽर्यः किन्निबन्धनः । षियोऽ(यो)नीलादिरूपत्वे बाह्योऽर्यः किन्निबन्धनः ॥ १ ॥"

[ प्रमाणवा • र।४३१ ]

तथा न भिन्तकालोऽसी तद्ग्राहकः; बोधेन स्वकालेऽविद्यमानार्थस्य ग्रहणे निश्चिलस्य

माना जावेगा तो उस घहं प्रत्यवरूप जान से—विषय-ध्यवस्था नहीं बनेगी, फिर घट ज्ञान घट को ही जानता है घोर पट ज्ञान पट को ही ग्रहण करता है ऐसा विषयके प्रति प्रतिनियम नहीं रहेगा। चाहे जो ज्ञान चाहे जिस बस्तु को जानने लगेगा। यदि घहं प्रत्यय को साकार माना जावे तब तो बाह्यपदार्थों की कल्पना करना ही बेकार है क्योंकि ज्ञान ही नील घादि धाकार रूप परिएात हो जावेगा और उसी से सब काम भी हो जायगा। प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है कि—

यदि बुद्धि में नील पीत आदि आकार नहीं है तो बाह्यपदायों का क्या प्रयोजन है— उन्हें किसलिये मानना, भीर यदि बुद्धि स्वयं नील पीत म्रादि भाकार बाली है तो बाह्यपदार्थ होकर करेगे ही क्या ? अर्थात् फिर उनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता है।

श्रव श्रन्तिम विकल्प पर विचार करते हैं— कि वह श्रहं प्रत्यय भिन्न काल वाला है या समकाल वाला है ? भिन्न काल में रहकर यदि वह पदार्थों को ग्रहण करता है—जानता है—तो सभी पुरुष—सभी प्राणिमात—सर्वत्र बन जावेंगे प्रथाित बोध ग्रपने समय में श्रविद्यमान पदार्थों का ग्राहक माना जायगा तो भूत और वर्तमान कालवर्ती पदार्थ जो कि बोधकाल में नहीं है उनका भी वह ग्राहक—जानने वाला हो जाने से प्राणिमात्र में सर्वत्रता आजाने का प्रसंग ग्राजाता है, श्रतः भिन्न काल वाला होकर वह ग्रहं प्रत्ययस्प वोध नीलादि पदार्थों का ग्राहक नहीं बनता है। यदि वह पदार्थों के समकालीन होकर उनका ग्राहक होता है ऐसा कहा जावे तो यह विकल्प भी नहीं बनता है, व्योंकि समानकाल में होने वाले ज्ञान धीर ज्ञेयों में उनसे उत्पन्न होना आदि रूप किसी भी प्रकार का नियम न होने से ग्राह्य ग्राहक भाव होना ग्रसम्मव

प्रास्तिवानस्यावेवश्वस्वप्रसङ्गात् । नापि सम्बनावः; समस्यमयप्रामिनोर्ज्ञानसेवाः प्रतिबन्धप्राम्वतो सास्त्यात्वह्ववाद्यस्यात् । सन्ययार्ज्ञापि ज्ञानस्य ग्रह्मः । स्याचं ग्राष्ट्रतान्नतीतेः स च प्राह्यः न ज्ञानयः, व , तद्य्यतिरेकेशास्याः प्रतीत्वपायात् । स्वस्यस्य च ब्राह्यः न ज्ञानयः, व , तद्यत्विर्क्तिशास्याः प्रतीत्वपायात् । स्वस्यस्य स्वाध्येत् । स्वस्य अस्त्यात्वात् । स्वस्य कृत्यात्रस्य अस्त्यविद्धः ? तदश्चहक्त्वाः च्येदस्योग्यात्रयः-सिद्धः है जद्यते तदश्चहक्त्वाः च्येदस्योग्यात्रयः-सिद्धः है जद्यते तदश्चहक्त्वास्यात्रयः-सिद्धः है जद्यते तदश्च हक्त्यात्रस्य । स्वस्य नहास्य व्यवस्य न्वस्य व्यवस्य ज्ञानं चाहक्त्य, ननु साध्यावर्यस्य न

है, यदि समान समयवर्ती ज्ञान पदायं का प्राहक है ऐसा माना जाय तो ज्ञान ही पदायं का ग्राहक क्यों, पदायं भी ज्ञान का ग्राहक हो सकता है।

भावार्य—हम बौढों ने ज्ञान में और पदार्थ में तदुष्पित संबंध माना है, ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है, फिर वह पदार्थ के आकार होता है—पदार्थ के आकार को धारण करता है तथा उसी को जानता है ऐसा माना गया है, ज्ञेन ऐसा नहीं मानते, भतः उनके यहां पदार्थ ही ज्ञान के द्वारा ग्राह्य है ऐसा नियम नहीं बनता, वे समजालीन ज्ञान को ही पदार्थों का प्राह्म होना बतलाते हैं, भतः उनके यहां दोष प्रात्ते हैं। जैन यदि कहें कि पदार्थों को ग्राह्म होना बतलाते हैं, मतः उनके यहां दोष प्रात्ते हैं। जैन यदि कहें कि पदार्थों हैं। ग्राह्मता प्रतीत होती है अतः उसे ही ग्राह्म मानते को नहीं हो यह बात हमें जचती नहीं क्योंक ज्ञान के बिना तो ग्राह्मता प्रतीत हो नहीं हो सकती है, यदि पदार्थ के स्वरूप को ग्राह्म मानोगे तो भी गलत होगा, क्योंकि स्वरूप तो ज्ञान में भी है, प्रतः फिर वही दोष घावेगा कि ज्ञान भी ग्राह्म वन जावेगा।

शंका-पदार्थं जड़ है सत: वह ज्ञान का ग्राहक बन नहीं सकता है।

समाधान — पदार्थ जड़ है इस बात की सिद्धि प्राप कैसे करते हैं ? यदि कहों कि ज्ञान का वह ग्राहक नहीं होता है इसी से वह जड़ है, ऐसा सिद्ध होता है हो ऐसे कहते से तो स्पष्ट रूप से प्रत्योग्याध्यय दोष दिख रहा है क्यों कि पदार्थ में जड़पने की सिद्धि हो तब उसमें जान की ग्राहकता नहीं है यह सिद्धि हो थीर ज्ञान का बग्राहकपना सिद्ध होने पर उसमें जड़रव है इसकी सिद्धि हो, इस प्रकार से दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि कहा जाय कि ज्ञान गृहीति किया का कारण है जतः वही पदार्थ का ग्राहक है प्रयोग करएए ज्ञान के द्वारा पवार्थ ग्रहएए होता है अववा "ज्ञान न दायों गृह्यन्ते" इस प्रकार से ग्रहएए किया का करण ज्ञान

किन्तिकृतिमिति कथं तेनास्य प्रहृत्यम् ? तस्येयमिति सन्वन्थासिद्धिः । तयाप्यस्य गृहीत्यस्य रक्त्येजनस्या । समर्पन्तरस्य तृ तस्करणेऽर्वं एव तेन किवते ह्यास्य ज्ञानता ज्ञानकार्यस्यादुत्तरः ज्ञानवत् । वदार्थायानार्यत्ते वेषव्यत् , नतु पूर्वोऽर्थाऽप्रतिप्यनः कवयुपादानयतिप्रस्यञ्चात् ? प्रतिपन्त्रभ्ये तुः कि स्यानकार्यद्वप्रस्यादेयान्त्रवृत्तः । किन्तः, गृहीतर्यृहीता कथमस्तीति निक्रमेयते ? प्रत्यक्षानेन वास्या प्रहृणे स एव दोषोऽनवस्या च, ततोऽर्थो ज्ञानं गृहीतिरिति नितर्यं स्वतन्त्रमाधातीति न परतः कस्यचिदवभावनिमिति नासिद्धो हेतुः ।

है मतः वह ग्राहक है तो इस पर हम बौद्ध पूछते हैं कि वह गृहीति किया ज्ञान के द्वारा पदार्थ से भिन्न की जाती है कि अभिन्न की जाती है ? यदि भिन्न की जाती है तो उस ज्ञान ने पदार्थ का कुछ भी नहीं किया, तो फिर उस भिन्न किया से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ग्रहता कैसे होगा, तथा यह किया उस पदार्थ की है यह संबंध भी कैसे बनेगा ? संबंध जोड़ने के लिये यदि अन्य गृहीति की कल्पना करते हो तो अनवस्था आती है। यदि गृहीति किया अर्थ से अभिन्न की जाती है ऐसा कहते हो तो उसका अर्थ ऐसा निकलेगा कि जान के द्वारा पदार्थ किया गया, अर्थात जान के द्वारा जो पदार्थ की गहीति की जाती है वह पदार्थ से अभिन्न की जाती है तो गहीति से श्रमिन्न होने के कारण पदार्थ ग्रहण हमा याने पदार्थ किया गया ऐसा मर्थ निकलेगा. इस तरह ज्ञान से उत्पन्न होने से पदार्थ ज्ञान रूप हुमा, क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है जैसा कि उत्तर ज्ञान पूर्वज्ञान से उत्पन्न होने से उसका कार्य होता है। इसलिये वह ज्ञानरूप होता है, यदि कोई कहे कि पदार्थ का उपादान तो जड होता है उससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं ब्रतः जान से पदार्थों के पैदा होने का प्रसंग ही नहीं श्राता तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व पदार्थ भी यदि सजात है तो वह उपादान बन नहीं सकता अन्यया अज्ञात घोड़े के सींग आदि भी उसके उपादान बनेंगे। यदि कहा जाय कि पूर्व पदार्थ प्रज्ञात नहीं है तो कही वह किस ज्ञान से जाना हुआ है-क्या समकालीन ज्ञान से कि भिन्नकालीनज्ञान से इत्यादि प्रश्न और पूर्वोक्त ही दोष यहां उपस्थित होवेगे । दूसरी बात यह है कि वह गहीति किया यदि धगहीत है-अज्ञात है तो उसका अस्तित्व-वह है ऐसा उसका सद्भाव-कैसे निश्चित होगा. यदि किसी अन्यज्ञान से गृहीति का ग्रहण होना मानी तो भिन्न काल समकाल इत्यादि प्रश्न तथा प्रनवस्था आदि दोष उपस्थित हो जाते हैं। इसलिये यह मालुम होता है कि पदार्थ, ज्ञान और गृहीतिकिया ये तीवों ही स्वतन्त्ररूप से प्रतिभासित होते हैं. नतु च 'ध्रवंसहं वेचि चक्षुवा' इति कर्मकर् क्रियाकरणप्रतितिर्वानमात्रास्युपनमे कयम् ? इत्यच्यपेखनम्; तैनिरिकस्य क्षिणन्तदर्शानवदस्या प्रप्युपपत्ते: । यथा हि तस्यार्थाभावेषि तदा-कारं क्षात्रमहेत्वेषं कर्मादिव्यविद्यमानेव्यपि धनादाविद्यावासमावदास्यादास्यां

धन प्रतिविधीयते । यताबदुक्तम्-'ध्रहंप्रत्ययो गृहीतोऽगृहीतो वा' इत्यादि; तत्र गृहीत स्वाचंग्राहकोऽसी, तद्ग्रहस्र स्वत एव । न च स्वतोऽस्य ग्रहणे स्वरूपमात्रप्रकाशितमन्तवादविहर्यं-प्रकाशकत्वाभावः: विज्ञानस्य प्रदीपवस्त्वगरप्रकाशस्त्वमावत्वात् ।

यचोक्तम्-'निर्व्यापारः सस्यापारो वेत्याविः, तदप्युक्तिमात्रमः; स्वपरश्रकागस्वभावता-श्वतिरेकेणः ज्ञानस्य स्वपरश्रकाणनेऽपरस्यापाराभावात्प्रदोपवत् । न खनु प्रदीपस्य स्वपरश्रकाय-

कोई भी पर से प्रतीष्ठ नहीं होता है, इस प्रकार प्रारम्भ अर्द्ध तिसिद्धि में जो प्रवक्षास-मानत्व हेतु दिया है वह सिद्ध हो जाता है घसिद्ध नहीं रहता।

श्रंका— "में श्रांख के द्वारा पदार्थको जानता हूं" इस प्रकार से कर्रा करण कर्मश्रौर कियाये सब भेद ज्ञान मात्र तत्त्व को मानने पर कैसे सिद्ध होंगे?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नेत्र रोगी को द्विचन्द्र का ज्ञान होता है वैसे ही कर्ता करए। सादि की भी प्रतीति होती है, स्रयांत् कर्ता सादि सभी भेद काल्पनिक होते हैं, द्विचन्द्र का ज्ञान दो चन्द्र नहीं होते हुए भी पंदा होता है, उसी प्रकार कर्म सादिरूप पदार्थ सविद्यमान होने पर भी अनादिका-सीन अविद्यावासना के वद्य उस उस प्रकार से ज्ञान पैदा होता है, इस प्रकार यहां तक विज्ञानवादी ने सपना लवा चौड़ा यह पूर्व पक्ष स्थापित किया।

सब सावार्य इस पूर्वपक्ष का निरसन करते हैं—सबसे पहिले बौद्ध ने पूछा था कि सहं प्रत्यय गृहीत होकर पदार्थ को जानता है कि सगृहीत होकर पदार्थ को जानता है, सो उस विषय में यह जवाब है कि वह प्रत्यय गृहीत होकर ही पदार्थ को सहए। करता है सौर उसका सहण तो स्वतः, ही होता है। स्वतः सहण होना मानने में जो दोष दिया था कि "सहं प्रत्यय स्थाने को जानता है तो किर वह स्थाने में जो दोष दिया था कि "सहं प्रत्यय स्थाने को जानता है तो किर वह स्थाने में हो सावार्या फिर इसके द्वारा बहिर्य का प्रकाश कैसे हो सकेगा?" सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान दीपक की भांति स्व और पर का प्रकाशक—जाननेवाला—माना गया है। तथा—हमसे जो आपने ऐसा पूछा है कि वहं प्रत्यय व्यापार (किया) सहित है कि व्यापार रहित है—सो यह आपका बक्बास मात्र है, क्योंकि

स्वभावताध्यतिरेकेणान्यस्ताप्रकाशनव्यापारोऽस्ति । न व ज्ञानकपत्वे नीलादेः सश्रतिघादिरूपता घटते । न च तद्भूपतयाऽध्यवसीयवानस्य नीलादेः 'ज्ञानम्' इति नामकरणे कान्त्रिः स्वतिः । नामकरणामत्रेण सप्रतिघत्ववाह्याक्परवादेरर्थधर्यस्याव्यावृत्तेः । न च तद्भूपता ज्ञानस्यैव स्वधावः; तद्विषयरवेनानन्यवेद्यतया चास्यान्तःप्रतिमासनात्, सप्रतिघान्यवेद्यस्यावत्या वार्षस्य वहिप्रति-भासनात् । न च प्रतिभासमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यन्तिवन्त्रनं पश्यामः ।

यदप्यभिद्वितम्-निराकारः साकारो वेस्यादिः, तदप्यभिद्यानमात्रम्; साकारवादप्रतिक्षेपेखा निराकारादेव प्रत्ययात् प्रतिकर्मव्यवस्थीपपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाख्यतात् ।

अपने को और परवस्तुओं को जानना यही उस ज्ञानका- ( अहं प्रत्यय का ) व्यापार याने किया है, इससे भिन्न और किसी प्रकार की कियाएँ इसमें सम्भव नहीं हैं। जैसे दीपक में अपने और पर को प्रकाशित करना ही किया है, भीर अन्य किया नहीं. तथा-दीपक को प्रकाशित करने के लिये धन्य दीपक की जरूरत नहीं रहती वैसे ज्ञान को जानने के लिये अन्य जान की भावश्यकता नहीं पड़ती है, ज्ञान में जो नील मादि पदार्थों का प्रतिभास है वह ज्ञानरूप ही है, उसमें जड के समान उठाने धरने आदि की किया होवे सो भी बात नहीं है, ज्ञान जब नील को जानता है तब उसे भी नील कह देते हैं प्रथात यह नील का ज्ञान है ऐसा नाम रख देते हैं, सो ऐसा नाम धर देने से हमें कुछ बाधा नहीं भाती है, देखिये नाम करने से उस बाह्यवस्तू के काठिन्य पादि गुरा, बाह्य में रहना, छेदन आदि में आ सकना आदि सारी बातें ज्ञान में भी आ जावें सो तो बात है नहीं, ज्ञान में पदार्थाकार होना एक मात्र धर्म नहीं है, बाह्य पदार्थ तो मात्र ज्ञान का विषय है, ज्ञान अनन्यवेद्य-अन्य से अनुभव में नहीं आने योग्य है, वह तो भ्रन्तः प्रतिभास मात्र है, तथा पदार्थ प्रतिघात के योग्य भ्रत्य से जानने योग्य एवं बाहर में प्रतिभासमान स्वरूप है, इस प्रकार पदार्थ और ज्ञान में महान भेड़ है वे किसी प्रकार से भी एक रूप नहीं बन सकते हैं। ज्ञान में पदार्थों का प्रतिभास हुए बिना पदार्थों की व्यवस्था अर्थात यह घट है यह पट है यह इससे भिन्न है इत्यादि प्रथक प्रथक वस्तुस्वभाव सिद्ध नहीं होता है। यह प्रत्यय साकार है या निराकार है ऐसा पुछकर जो दोनों पक्षों का खण्डन किया है वह गलत है, क्योंकि हम स्वयं भापके द्वारा माने गये साकार बाद का निराकरण करने वाले हैं ज्ञान निराकार रहकर ही प्रत्येक वस्तु की पृथक् पृथक् व्यवस्था कर देता है, इस बात का प्रतिपादन आगे होगा। तथा आपने जो हमसे ऐसा पूछा है कि वह आहं यवात्यदुक्तम् – निल्नकालोऽसी तद्वशहक इत्यादि, तदय्यसारम्; स्विक्तक्षानम्युपनमात् । यो हि स्विक्तस्यं मन्यते तस्यायं दोषः 'वोषकालेऽवेस्याधावायर्थकाले च बोषस्यासस्ये तयोप्रीह्य-प्राष्ट्रकभावानुवपत्तः' इति ।

यवाविषयानार्यस्य यहणे प्रास्तिमात्रस्याक्षेत्रज्ञस्यक्षित्रस्युक्तम्; सदय्युक्तम्; झिन्न-कालस्य समकाकस्य वा योग्यस्येवार्थस्य यहस्यात् । दृश्यते हि पूर्वोत्तरचराविलिङ्गप्रभवशस्ययाद्भिन-कालस्यापि प्रतिनिवतस्येव शकटोदयाद्यर्थस्य यहस्यम् ।

प्रस्यय अयं के समकालीन होकर अयं—नीलादि पदायं—को जानता है या मिस्नकालीन होकर उन्हें जानता है, सो इन दोनों प्रकार के विकल्पों में जो आपने दोथो-द्वावन बढ़े जोश के साथ किया है, सो वह सर्वेषा असार है, क्योंकि हम ज्ञान और पदायं को क्षणिक नही मानते हैं, जो क्षणिक मानते हैं, उन्हों पर ये दोष आते हैं। प्रयाद्व धाप बौद जब ज्ञान और पदायं दोनों को क्षणिक मानते हो सो ज्ञान का सिएक होने से पदायं के समय रहता नहीं है और पदायं भी क्षिणिक है सो वह भी ज्ञान के समय नह हो जाता है प्रतः आपके यहां इनमें प्राह्म प्राह्म कपना सिद्ध नहीं होता है। तथा प्रापने जो यह मजेदार पूजण दिया है कि भिन्नकालवितों ज्ञान यदि अयं का प्राह्म होगा अर्थात अपने समय में प्रविचानन वस्तु का प्राहक होगा—उसे जानेगा—तो सभी प्राग्री सर्वंज्ञ वन जायंगे इत्यादि सो यह भी अयुक्त है क्योंकि पदायं वाहे ज्ञान के समकालीन हो चाह भिन्नकालीन हो ज्ञान तो (क्योपश्चम के अनुसार) अपने योग्य पदार्थों को ही प्रहण करता है। देखो—पूर्वंचर हेतु, उत्तरवर हेतु आदि हेतुवाले अनुमान ज्ञान भिन्नकालीन वस्तुमों को प्रहण करते हैं।

विशेषार्थ — 'उदेष्यित शकटं कृतकोदयात्''—एक भुहूतं के बाद रोहिणी का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है-यह पूर्वचर हेतुवाला अनुमान है, इस ज्ञाव का विषय जो शकट है वह तो वर्तमान ज्ञान के समय में है नहीं तो भी उसे अनुमान ज्ञान ने गृहण किया है, तथा ''उद्गात् भरणी प्राग् तत एव''—एक सुहूतं पहिले भरणी नक्षत्र का उदय हो चुका है, क्योंकि कृतिका का उदय हो रहा है—सो इस ज्ञान में भी भरणी का उदय होना वर्तमान नहीं होते हुए भी जाना गया है, इसी प्रकार और भी बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं कि उनका विषय वर्तमान में नहीं

कवर्षं वंवादिनोऽनुवानो-छेदो न स्यात्. तथा हि— निक्याहिल ज्ञाङ्गिन ज्ञानमनुमानं प्रतिद्धम् । तिज्ञां चावपातमानत्वमन्यद्वा यदि धिन्नकालं तस्य बनकम्; तह्यं कस्यानुप्रानस्याधेष-मतीतमनागतं तञ्ज्ञनकमित्यत एवाधेषानुप्रेयप्रतितिरनुपानभेदकल्यनानर्थकम् । प्रथ पिन्नकालत्वा-विधेषि किच्चिदेव तिज्ञां कस्यिच्यानक्ष्यक्रम् । व्याप्तिनकालकान्यत्वेषयम् नन्त्रेषं तदिविधेषेषि किच्चिदेव ज्ञानं कस्य-विदेशार्थस्य प्राहकं कि नेष्यते ? धवातीतानुत्यन्त्रेज्यं प्रवृत्तं ज्ञानं निर्विषयं स्थात् तर्वि नृष्टापुर्य-नातिक्ष्माधुरवायमानमनुवानं निर्वेषुकं कि न स्यात् ? यथा च स्वकाले विद्यमानं स्वक्येया जनकम् । नापि समकालं तस्य जनकत्य-तथा प्राह्मिप । तन्त भिन्नकालं तिज्ञमनुष्टानस्य जनकम् । नापि समकालं तस्य जनकत्य-

होता तो भी वे ज्ञान के द्वारा बहुए। अवश्य किये जाते हैं, अतः बौद्ध का यह कहना कि भिन्नकालीन वस्तु को ज्ञान कैसे जानेगा इत्यादि सो वह असत्य होता है।। आप बौद्ध ज्ञान के विषय में भिन्न काल कि समकाल ऐसा प्रश्न करोगे तो अबुमान प्रमाण की वार्ता छिन्न भिन्न हो जावेगी। देखिये—पक्षधमं, सपक्षसत्य और विपक्ष व्यावृत्ति वाले त्रिक्त हो से साध्य का ज्ञान होता है, ऐसा आपके यहां माना है, सो अब त साधक अनुमान में जो अवभावमानत्व हेतु है अथवा अन्य कोई सहीपलस्म आदि हेतु है उस पर भी ऐसा पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का होगा ? क्या भिन्न कालीन होगा ? यदि वह भिन्न कालीन होकर अनुमान को उत्पन्न करता है, तब उस एक ही अनुमान को हेतु से अतीत अनागत सभी अनुमान कान पैदा हो जायेगे, तथा उस एक ही अनुमान ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण साध्य वस्तुओं की सिद्धि हो जायगी, फिर मिन्न भिन्न अनुमानों की जरूरत नहीं रहेगी, यदि कहा जाय कि भिन्न कालीन होते हैं तो भी कोई एक हेतु किसो एक ही अनुमान ज्ञान को उत्पन्न करता है न कि सभी अनुमान ज्ञान को तब हम जैन भी कहते हैं कि—ज्ञान पदार्थ से पृथक् काल में रहकर भी किसी एक पदार्थ का बाहक होता है ऐसा कथन भी क्यों न माना जाय, अर्थाद्य धानना ही चाहिये।

श्रंका — अतीत और अनागत सम्बंधी पदार्थों को ज्ञान जानेगा तो ज्ञान निर्विषय हो जायगा?

समाधान — तो फिर नष्ट धौर धनुत्पक्ष — उत्पन्न नहीं हुए हेनुझों से पैदा होने वाला बनुमानज्ञान निर्हेतुक क्यों नहीं होगा, तथा हेनु खैसे झपने काल में स्वरूप से विद्यमान रहकर ही झनुमान को पैदा करता है, उसी प्रकार ज्ञान भिन्न काल में रहकर भी वस्तु को — सपने साह्य को प्रहण करता है ऐसा आपको मानना चाहिने, विरोधात्, प्रविरोधे वानुमानमध्यस्य जनकं भवेत्, तथा चान्योन्यावयान्नैकस्याधि सिद्धिः । प्रथानुयावमेव जन्यम्, तत्रैव जन्यतामतीतेः, नः धनुमानव्यतिरोक्षणार्थं बाह्यतावज्ञस्यतायाः प्रतीस्कयावात् । न च स्वरूपमेव बन्यताः तिङ्केशेष तस्तद्भावेन बन्यताप्रसक्तः । तथा चान्योग्यजन्यतालकास्यो दोषः स एवानुवञ्यते । धवानयोः स्वरूप-विषेषेश्यनुमान एव जन्यता लिङ्काषेक्षयाः,
मतु लिङ्को तद्येकस्या सेर्युच्यतेः तिह् ज्ञानार्थयोस्तदिवसेषेषि प्रथस्येव ज्ञानापेक्षया प्राह्मता न तुं
ज्ञानस्याविषया सेर्युच्यताम् । न चोत्यत्तिकरस्याविकङ्गमनुमानस्योत्यावकम्, तस्यास्ततोऽर्थान्तरा-

अतः भिन्न कालीन हेतु प्रनुमान को पैदा करता है यह सिद्ध होना प्रापको इष्ट नहीं रहेगा, समकालीन हेनु भी धनुमान को पैदा नहीं करता है, क्योंकि समकालीन में जन्यजनक भाव मानने में विरोध है। विरोध नहीं है, यदि ऐसा कहो तो कोई भी किसी का जनक बन सकेगा—इस तरह चाहे जिससे चाहे जो जन्य हो सकता है, किरतो हेतु से धनुमान पैदा न होकर कहीं धनुमान से हेतु पैदा होने लगेगा, धौर इस प्रकार अन्योन्याश्रय—एक के आधीन दूसरा धौर दूसरे के आश्रय वह एक होने से एक की भी खिद्धि नहीं होवेगी।

श्रंका—अनुमान ही जन्य (पैदाकरने योग्य) है उसी में जन्यताकी मतीति है।

समाधान — ऐसी बात नहीं है, देखो - अनुभान के बिना जिस प्रकार पदार्थ की ग्राह्मता नहीं जानी जाती है उसी प्रकार उसकी जन्यता भी नहीं जानी जाती है, यदि अनुमान के बिना जन्यता जानी जाती है, तो एक दूसरे के लिये जन्य जनक होने रूप पहिले का दोष ग्राता है।

श्रंका — हेतु धौर प्रमुमान का स्वरूप समान होते हुए भी हेतु की प्रपेक्षा से ग्रमुमान में ही जन्यता स्वीकार की है, न कि ग्रमुमान की ग्रपेक्षा से हेतु में।

समाधान—विलकुल ठीक है, फिर वही बात ज्ञान झौर पदार्थ में मानी जाय सर्यात् ज्ञान झौर पदार्थों का स्वरूप संपन्न होते हुए भी ज्ञान की घपेक्षा से पदार्थ ही ग्राह्य होते हैं न कि पदार्थ की घपेक्षा से ज्ञान ग्राह्य होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

शंका -- हेतु अनुमान की उत्पत्ति का कारण है ग्रतः वह जनक है।

समाधान---यह सिद्ध नहीं हो सकता है, उत्पत्ति अनुमान से भिक्त है कि अभिक्त है ? इस प्रकार से विचार करने पर दोनों ही पक्ष बक्ते नहीं, क्योंकि नर्यान्तरपक्षयोरसम्भवात् । सा हि यद्यनुमानारवान्तरम्; तदानुमानस्य न किव्वस्कृतिस्थस्या-भावः । यदुमानस्योत्पत्तिरिति सम्बन्धासिद्धम्रानुपकारात् । उपकारे बाज्ञवस्या । धयानवान्तर-भूता कियते; तदानुमानमेव तेन कृतं स्यात् । तथा वानुमानं तिङ्गं विङ्गबन्धस्यादुत्तरिकञ्चक्षप्रवत् । न व बाक्तनानुमानोयादानवन्यव्याभानुमानं विङ्गम् यटकतद्ययनुमानमन्यती विङ्गावि चिहि तद्ययनुमानं तिङ्गं तक्ष्यस्यादुन्तरिकञ्चक्षप्रविदिति तदवस्यं चौद्यम् । उत्तरमयि तदेवि चेत्, मनवस्या स्यात् । यय तयाववीतैत्विङ्गक्षयस्याद्याविषये किव्वित्वङ्गमपरमनुमानम्; तदि झानवस्य-रवाविदोवेपि किव्वज्ञानमपरोऽवं दति किक्य स्यात् ? तथा च 'व्ययां झानं झानकार्यस्वादुत्तर-

उत्पक्ति अनुपान से भिन्न है तो वह अनुमान को पैदा नहीं कर सकेगी, तथा प्रभिन्न है तो दोनों एकमेक होवेंगे, तथा भिन्न पक्ष में यह भी दोष होगा कि उत्पक्ति और अनुमान का सबंध नहीं रहता है, विना सम्बन्ध के उत्पक्ति अनुमान का उपकार कर नहीं सकती, भिन्न रहकर ही उपकार करेगी तो अनवस्था दोष होगा, क्योंकि उत्पक्ति के लिये फिर दूसरी उत्पत्ति चाहिये, इस प्रकार अपेक्षा आती रहेगी, उत्पक्ति अनुमान से अभिन्न को जाती है ऐसा मानो तो उस हेतु से अनुमान ही किया गया। फिर ऐसा कह सकेंगे कि अनुमान तो हेतु ही है, क्योंकि वह हेतु से पैदा हुमा है, जैसा कि उस हेतु से उत्तरक्षण वाला हेतु पैदा होता है। यदि कही कि अनुमान के लिये अपना पूर्ववर्ती अनुमान ही उपादान हुआ करता है, वता हेतु ही अनुमान हो जाय ऐसा दोष नहीं आता सो भी ठीक नहीं, देखिये वह पूर्व का अनुमान में किसी अन्य लिंग से उत्पन्न हुआ है क्या? यदि हुआ है तो पुनः हम कहेंगे कि वह अनुमान भी लिंग है, क्योंकि वह लिंग जन्य है, जैसे उत्तरवर्ती लिंग क्षरा पूर्व लिंग क्षरा के कारण लिंग ही कहलाता है, इसप्रकार पूर्वोक्त प्रमन वैसे ही बने रहते हैं। तुम कहों कि उनका उत्तर भी पहले के समान दिया जाता है? तब तो अनवस्था दोषसे छुटकारा नहीं होगा।

श्रंका — यद्यपि पूर्व हेतु से हेतु भी पैदा होता है और अनुमान भी पैदा होता है, तो भी किसी एक को तो अनुमान कहते हैं और दूसरे को हेतु कहते हैं।

समाधान — तो फिर इसी प्रकार पदार्थ धौर जान के विषय में भी मानना पड़ेगा, प्रयांत् ज्ञान से जान भीर पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी एक को ज्ञान और दूसरे को पदार्थ ऐसा कहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, भीर ऐसा स्वीकार करने पर पदार्थ ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है ऐसी विपरीत बात बनेगी, जैसे उस ज्ञान क्षानवर्' इत्ययुक्तम् । न च गृहीतिविधानादर्यस्य प्राक्षतेष्यते; स्वरूपप्रतिनियमात्त्रस्युपगमात् । यवैव ह्योकसामय् यधीनानां रूपादीनां चक्षुराधीनां समसमयेऽपि स्वरूपप्रतिनियमानुपादानेतरत्व-व्यवस्था, तथार्थज्ञानयोशीह्योतरत्वस्थास्या च भविष्यति ।

ननु यथा प्रत्यासस्या ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयैव वेदयँ तयोरेवयम् । न ह्योकस्वभाव-वेद्यमनेकं युक्तमन्ययैकमेव न किन्यित्स्यात् । प्रयान्ययाः; स्वभावद्वयार्पात्तर्ज्ञीनस्य भवेत् । तदिप स्वभावद्वयं यद्यपरेल् स्वभावदयेनाधिगच्छति तदाऽनवस्या तद्वेदनेय्यरस्वभावद्वयापेक्सणात् । ततः

का उत्तरक्षण्वर्ती ज्ञानरूप कार्य है। तथा ग्रहीति—जानवेका कारण होने से पदार्थ को ग्राष्ट्र मानते हैं सो भी बात नहीं है, ग्राष्ट्रा धौर ग्राहकता तो स्वरूप के प्रतिनियम से हुआ करती है ऐसा ही हमने स्वीकार किया है, देखिये—ग्राप बौढ के यहां पर क्षण्णिकवाद है, बतः पूर्व क्षणवर्ती वस्तु उत्तर क्षणवर्ती वस्तु को पैदा करती है ऐसा माना है, तथा पूर्वक्षण का रूप उत्तरक्षण के रूप को और चक्षुज्ञान को भी उत्पन्न करता है तो भी उस पूर्ववर्ती रूप को आगे के रूप के लिये तो उपादान माना है धौर चक्षुज्ञान के लिये सहकारी माना है, जैसे यहां पर एक सामग्री से पैदा होते हुए भी किसी के प्रति उपादान और तथा होते हुए भी उनमें स्वरूप के तथा वे रूप और चक्षुज्ञान काल में उत्पन्न होते हैं तो भी उनमें स्वरूप के तथा ये रूप में प्राष्ट्र मान काल में उत्पन्न होते हैं तो भी उनमें स्वरूप के तियान घौर पदार्थ समकालीन होते हैं तो भी पदार्थ ही ग्राष्ट्रा होरा है धौर ज्ञान ग्राहक है ऐसा निर्वाध सिद्ध होता है।

बौद्ध — ज्ञान जिस शक्ति से प्रपने प्रापको जानता है उसी शक्ति से पदार्थ को जानेगा तो दोनों में एकपना हो जायेगा, क्योंकि एक ही स्वभाव से जो जाना जाता है वह अनेक नहीं हो सकता, प्रत्यथा किसी में भी एकपना नहीं रहेगा, तथा ज्ञान अपने को किसी अन्य शक्ति से जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने होंगे, वे दो स्वभाव भी किन्हीं प्रत्य दो स्वभावों से प्रहुण हो सकेंगे, इस तरह धनवस्था आती है, क्योंकि स्वभावों को जानने के लिये धन्य स्वभावों की जरूरत होती है, इसलिये ज्ञान तो प्रपने स्वरूप को जानता है, पदार्थों को नहीं ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह कथन असत् है, क्योंकि ज्ञान तो प्रपने ग्रीर पर को जानने रूप एक स्वभाव वाला होता है, ज्ञान का यह स्वभाव किस प्रकार सत्य है, उसमें किसी अकारके दोष नहीं जाते हैं इन सब बातों को हम स्व संवेदन ज्ञान की सिद्धि करते स्वरूपमात्रप्राह्मे व क्रानं नार्थप्राहि; इत्यप्यसमीचीनन्; स्वार्षप्रहृतीकस्वभावत्वाद्विज्ञानस्य । स्वभावतद्वत्यक्षोपिक्षप्रदोषपरिहारश्च स्वसंवेदनसिद्धौ भविष्यतीत्यक्षमतित्रसङ्गेन ।

कथन्त्रं वंवादिनो रूपादेः सजातीयेतरकर्गृत्वम् तत्राप्यस्य समानस्वात् ? तथा हि-रूपादिकं लिक्कं वा यया प्रत्यासस्या सजातीयक्षण् जनयित तयेव नेद्रसादिकमनुमानं वा; तर्हि तवीरैक्य-मित्यस्यतरदेव स्यात् । प्रजान्यया; तर्हि रूपादेरेकस्य स्वभावद्वयमायात तत्र चानवस्था परापर-स्वभावद्वयकत्यनात् । न खनु येन स्वभावेन रूपादिकमेकां श्रांक विभात तैनैवापरां तयोरैक्य-प्रसङ्गात् । प्रथ रूपादिकमेकस्वभावमपि भिन्नस्वभावं कार्यद्वयं कुर्यात्तःकरण्कस्वभावस्थात्; तर्हि ज्ञानमप्येकस्वभाव स्वायंयोः सङ्कृत्य्यतिकर्व्यतिरेकेण् बाहकमस्यु तद्वग्रह्णैकस्वभावस्वात् । ननु

समय कहने वाले हैं। ध्रव विज्ञानाद्वैतवाद केविषय में ध्रविक क्या कहें—इतना ही बस है।

ग्रहैतवादी ज्ञान में दो स्वभाव मानने में दोष देते हैं, पर उनके यहां पर भी ऐसे दो स्वभाव एक वस्तु में हैं, देखिये - वे कहते हैं कि रूप आदि गुण उत्तरक्षणवाले सजातीयरूप को तथा विजातीय रस को पैदा करते हैं. इसलिये उसमें वही अनवस्था धादि दोष धावेंगे। हम जैन आपसे पूछते हैं कि रूप हो अथवा हेतू हो बह जो उत्तर क्षणवर्ती रस तथा रूप को और हेतु तथा अनुमान को पैदा करते हैं सो जिस शक्तिस्वभाव से रूप उत्तर क्षरावर्ती रस की पैदा करता है उसी शक्तिस्वभाव से रूप ज्ञान को भी पैदा करता है क्या ? तथा जिस शक्ति से हेतू उत्तरक्षणवर्ती हेतू को पैदा करता है उसी शक्ति से अनमान को भी उत्पन्न करता है क्या ? यदि एक शक्ति से ऐसे सजातीय भौर विजातीय कार्य करता है तो उनमें एकमेकपना होकर दोनों में से एक ही कोई रह जायगा, वे रूपादिप्रवंवर्ती कारण किसी अन्यशक्ति से तो रूप को भीर किसी अन्य शक्ति से रस को पैदा करते हैं ऐसा कहा तब उन रूप लिख्न आदि में दो स्वभाव आ गये ? फिर उन दोनों स्वभावों को किन्हीं अन्य दो स्वभावों से धारण करेगे, इस प्रकार स्वभावों की कल्पना बढती जाने से अनवस्था दोष भाता है। रूपादि क्षण जिस एक स्वभाव से एक शक्ति को धारण करते हैं उसी से अन्य शक्ति को तो घार नहीं सकेंगे क्यों कि ऐसा मानने पर उन रूप रस ग्रादि में एकता हो जायगी भिन्नता नहीं रहेगी।

श्रंका — रूप आदि पूर्ववर्ती कारए। एक स्वभाववाले भले ही होवें, किन्तु उनमें भिन्न २ स्वभाव वाले दो कार्यकरने रूप ऐसा ही एक स्वभाव है। व्यवहारेला कार्यकारलामाबी न परमार्थतस्तेनायमदोषः; तर्हि तेनैवाहमहमिकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीलादेर्प्रहेलासिद्धः कथमसिद्धः स्वतीऽवज्ञासमानत्वलक्षलो हेतुर्ने स्थात् ?

न चैवंबादिन: स्वरूपस्य स्वतोऽवगिवधैटते; समकालस्यास्य प्रतिपत्तावर्धेवत् प्रसङ्गात् । न च स्वरूपस्य ज्ञानतादारस्यान्नायं दोवः; तादारस्येपि समानेतरकालविकल्पानितृत्तेः । नतु क्षावमेव स्वरूपम्, तत्कर्षात्रत्र भेदभावी विकल्पोऽवतरतीति चेत्? कृत एतत्? तथा प्रतीतेश्चेत्;

समाधान — ठीक है, ऐसी ही बात ज्ञान में भी है, ग्रथींत् ज्ञान भी एक स्वधाववाला है भीर वह संकर व्यतिकर किये विना स्व भीर पर को ग्रह्ण करने बाला होता है, क्योंकि उन्हें ग्रहण करने का ऐसा ही उसका एक स्वभाव है।

श्रंका—हम बौद्धों के यहां जो कार्यकारणभाव माना गया है वह मात्र व्यवहार रूप है; पारमार्थिक नहीं, इसलिये हम पर कोई दूषण नहीं भाता है।

समाधान—तो महमहिमका रूप से मनुभव में आने वाले जान के द्वारा ही नील पीतादि पदायाँ का ग्रहण सिद्ध हो जायगा, ग्रतः स्वतः अवमासमानत्वहेनु म्रसिद्ध क्यों नहीं होगा म्रवस्य ही होगा, इस प्रकार भापने जो मद्धैत को सिद्ध करने के लिये "पदार्थ में स्वतः भवभासमानता है इसलिये वे ज्ञान स्वरूप हैं" ऐसा कहा है सो वह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पदार्थों का भवभासन स्वतः न होकर ज्ञान से ही होता है।

बौद्धों ने जो ऐसा पूछा था कि समकालीन पदार्थ ग्राह्म होते हैं कि भिन्न कालीन? इत्यादि, सो इस पर हमारा ऐसा कहना है कि इस प्रकार के प्रश्न धाप करेंगे तो जान स्वरूप की स्वतः प्रतीति होती है इत्यादि कथन केसे घटित होगा, क्योंकि उसमें भी प्रश्न होंगे— कि ज्ञान समकालोन उस स्वरूप को ग्रहण करता है तो भिन्न देशवर्ती स्वरूप को भी प्रहण करेगा हत्यादि पदार्थ ग्रहण के सम्बन्ध में जो प्रश्न भीर दोध उपस्थित हुए थे वे सारे के सारे यहां उपस्थित हो वाचेंगे, यदि भ्राप कहें कि स्वरूप पोत्र ज्ञान को तो तादात्म्य है, ग्रतः वहां दोष नहीं प्राते सो भी बात नहीं, नयोंकि तादात्म्य पक्ष में समानकाल ग्रीर भिन्नकाल वाले प्रश्न-विकल्य उठते ही हैं।

शंका— जब ज्ञान ही स्वरूप है तब भेद से होनेवाला विकल्प वहां पर किस प्रकार प्रवतरित हो सकता है।

समाधान-यह बताओं कि किस प्रमाण से भ्रापने यह निश्चित किया है

क्यं मद्यक्रमारां कथमतस्तरिसदिरतिप्रशक्तातः ? प्रमारां चेत्; तद्दि स्वपरप्रहर्णस्वरूपताप्यस्य तथेवास्त्यकं तत्रापि तद्विकरणकरणनया प्रत्यक्षविरोवात् । तक्षः स्वतोऽवभासमानत्यं हेतुरसिद्धस्वात् ।

नापि परतो बाधसिद्धत्वात् । न खलु तौगतः कस्यचित्परतोऽवधासमानत्वमिण्छति । "नाम्योऽनुषाच्यो बुद्धपास्ति तस्या नानुमवीपरः" [प्रमाखवा ३३२७] इत्यभिद्यानात् । कर्षं च

कि ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप है ? उसी तरह से प्रतीति आती है इसलिये कहो, तो भी वह प्रतीति यदि भूठी— अप्रमाणरूप है तब तो उससे ज्ञान के स्वरूप की सिद्ध नहीं होवेगी, यदि अप्रामाणिक प्रतीति से व्यवस्था होती हो तो संज्ञयादि रूप प्रतीति से भी ज्ञान स्वरूप की सिद्ध होने का अतिप्रसंग आता है, ज्ञान के स्वरूप को प्रहरण करनेवाली प्रतीति यदि प्रमाणभूत है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर उसी प्रतीति के द्वारा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वरूप भी सिद्ध हो आयगा, कोई उसमें बाधा नहीं है, उस ज्ञान के पदार्थ ग्रहण करने रूप स्वभाव में किसी प्रकार के विकरण-प्रमत्त्व में करना के पतार्थ हो नहीं होगा, क्यों कि प्रत्यक्ष से प्रतीति होने पर प्रदन करना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात कहलावेगी इस प्रकार पदार्थों का अभाव सिद्ध करने के लिये दिया गया स्वतः अवभासमालव हेत असिद्ध हो जाता है।

अवभासमानत्व हेतु को पर से यदि प्रवभासित होना मानते हो तो प्राप वादी के यहां हेतु प्रसिद्ध होगा, क्योंकि धाप सौगत ने किसी भी वस्तु का पर से प्रतिभासित होना नहीं माना है, लिखा भी है—कि बुद्धि द्वारा ध्रतुभाष्य—प्रतुभव करने योग्य कोई पृथक् पदार्थ नहीं हैं, तथा उस बुद्धि को जानने वाला भी कोई नहीं हैं, इत्यादि। भावार्थ—

नान्योऽनुभाव्यस्तेनास्ति तस्या नानुमबोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोद्यस्वात् स्वयं सैव प्रकाशते ।। त्रमाखवाति ३।३२७

बौद्धाभिमत प्रमाणवातिक ग्रन्थ में लिखा है कि हम बौद्ध उसी कारण से बुद्धि द्वारा अनुभव करने योग्य किसी को नहीं मानते हैं, फिर प्रश्न होता है कि उस बुद्धि को अनुभव करनेवाला कौन होगा? जो होगा उसमें फिर से बाह्य प्राहक भाव मानना पड़ेगा, इसलिये जो भी कुछ पर है वह सब संवेदन-ज्ञान में अन्तर्भूत है, इस प्रकार से एक बुद्धि-(ज्ञान) मात्र स्वयं अपने आप प्रकाशमान है, भौर कुछ भी अन्य पदार्थ नहीं है, इस प्रकार इस स्लोक द्वारा जब पर वस्तु का ही अमाब

साम्यसामनयोश्यांतिः तिद्धाः ? यतो 'यदमभासते तज्जानम्' इत्यादि सूक्तः स्यात् । न सन्तु स्वस्य-मान्तपर्यवसितं ज्ञानं निस्तिनमदभासमानत्वं जानत्वन्यात्तम्' इत्यिषमन्तुं समर्थम् । न पास्तिन-सम्बन्धप्रतिपत्ती सम्बन्धप्रतिपत्तिः । "डिष्ठवम्बन्यसंवित्तिः" [ ] इत्याद्यप्रिमानात् । न प्रविश्वासित ज्ञानं ज्ञानत्वमयभासमानत्व चात्मन्येव प्रतिपद्य तयोग्यांतिमस्विगच्छतीत्यभित्रातव्यम्; सन्वेशानुमानप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । तत्र च तत्यवृत्ते वैयय्यं साध्यस्याच्यतेत् सिद्धत्वात् । प्रथ सक्तं ज्ञानसारस्यन्यनयोग्यांपित प्रत्येतीत्युत्यते; ननु सक्तज्ञानाज्ञाने कथमेवं वादिना प्रत्येतुं सक्यम् ?

विद्ध किया है, तब ज्ञान से जिल अन्य किसी हेतु से उसकी कैसे सिद्धि होगी अर्थात् बाह्य पदार्थ कोई नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिये अनुमान दिया था कि जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास में अन्तर्भूत है क्योंकि वह प्रतिभासमान है, सो इस अनुमान में प्रतिभासमान हेतु को पर से प्रतिभासित होना कहते हो—तब आवार्य कहते हैं कि यह आपका हेतु असिद्ध हेत्याभास रूप हो जाता है, क्योंकि आपके यहां ज्ञान से परे और कुछ है ही नहीं।

धाप घड़ तवादी के यहां पर साध्य और साधन की व्याप्ति सिंड होना भी किन है जिससे कि "जो भवभासित होता है वह जान है" ऐसा कथन सिंड होने जो मात्र स्वरूप प्रदेश में समाप्त हुमा जान है। वह संपूर्ण वस्तु प्रतिभासमान है— ज्ञानपने से व्याप्त है ऐसा जानने के लिये कैसे समर्थ हो सकता है, संपूर्ण संबंधित वस्तुओं को जाने विना संबंध का जान नहीं हो सकता, "डिप्टसंबंध संवित्तः" सम्बन्ध का ज्ञान दो के जानने पर होता है—ऐसा कहा गया है। भावायं—ज्ञान जब अपने जावने में ही श्रीण शक्ति हो जाता है, तब वह "सभी वस्तु प्रकाशमान हैं" ऐसा निरुष्य कैसे कर सकता है, हेतु धीर साध्य इन दोनों की व्याप्ति तभी सिद्ध हो जब दोनों का सम्बन्ध जाना जाय।

श्रंका—एक विवक्षित ज्ञान प्रथम ध्रुपने में ज्ञानत्व और अवभासमानत्व का निम्चय कर लेता है, फिर ध्रवभासमानत्व धौर ज्ञानत्व की व्याप्ति को जान लेता है ?

समाधान — ऐसा नहीं कहना, नयों कि इस प्रकार से तो उस व्याप्ति प्राहक झान को जानने के लिये अनुमान की प्रवृत्ति वहीं पर होगी। किन्तु वहां वह प्रवृत्त अनुमान भी व्यर्थ ही कहलावेगा, क्यों कि साध्य जो झान है वह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु में प्रनुमान की प्रवृत्ति होती नहीं है। न चालिक्वयाप्तिकलिङ्गप्रमवादनुमानात्त्रयागतन्य स्वमतिस्विद्धाः; परस्यापि तथाभूतास्कार्याः खनुमानावीस्वराधिमिनतताभ्यतिक्विभक्त्रमृत् । न चानयोः कुतश्चित् प्रमाशाक्वपाप्तिः प्रसिद्धाः; ज्ञानवज्ञवस्यापि परतो प्रहृणासिक्वपा हेतोरनैकान्तिकत्वानुवञ्जात् ।

यदप्युक्तम्-जबस्य प्रतिभासायोगादिति, तत्राग्यप्रतिपन्तस्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रति-पन्तस्य वा ? न ताबदप्रतिपन्तस्यासो प्रत्येतुं शक्यः, भ्रम्बयः। सन्तानान्तरस्याप्रतिपन्नस्य स्वप्रति-

श्रंका— सभी ज्ञान अपने में श्रवभासमानत्व श्रौर ज्ञानत्व की व्याप्ति को जाननेवाले होते हैं ऐसा हम मानते हैं।

समाधान — संपूर्ण ज्ञानों को जाने बिना इस प्रकार का निश्चय ग्राप कर नहीं सकते । जिस हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई है उस हेतु से उत्पन्न हुए ग्रनुमान से ग्रापके मत की ( नील पीत आदि पदार्थ ज्ञान स्वरूप हैं इसी मन्तव्य की) सिद्धि कैसे हो सकती है, अर्थात् नहीं हो सकती । श्रन्यथा परवादी जो योग ग्रादिक हैं उनके यहां भी असिद्ध कार्यस्य ग्रादि हेतुवाले अनुमान के द्वारा ईस्वर भौर उसके पृष्टि कर्णुंस्व की सिद्धि हो जायगी ।

भावार्थ — सौगत यदि अपने झिसद्ध स्वरूप वाले झवभासमानत्व हेतु से पदार्थों को ज्ञान रूप सिद्ध करना चाहते हैं तो सभी मतवाले अपने २ असिद्ध हेत्वा-भासों से ही अपने इट तस्व की सिद्धि करने लगेंगे । पर्वत, तनु, तर झावि पदार्थं बुद्धिमान् के द्वारा निर्मित हैं क्योंकि वे कार्यरूप हैं, जो जो कार्यरूप होते हैं वे बुद्धिमान् से निर्मित होते हैं, जैसे कि वस्त्र घट झादि, इत्यादि झनुमान के द्वारा ईश्वर कर्नुत्ववाद सिद्ध हो जावेगा, ऐसे ही अन्य २ मत के भी सिद्ध होने का असङ्ग प्राप्त होगा, अतः इस झापित्त से बचने के लिये प्रत्येक वादी का कर्तव्य होता है कि वह वादी परवादी प्रसिद्ध हेत् के द्वारा ही झपना इष्ट तस्व सिद्ध करे।

सीगताभिमत इन साध्य कोर साधन अर्थात् ज्ञानत्व कीर अवभासमानत्व की व्याप्ति किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, और दूधरी बात एक यह कि साध्य धौर साधन के ज्ञानों का व्याप्ति ज्ञान के द्वारा ग्रहण होवा भाना जाय तो अन्य नील धादि जड़ पदार्थ भी पर के द्वारा ( ज्ञान के द्वारा ) ग्रहण किये जाते हैं ऐसा सिद्ध होने से अवभासमानत्व हेतु अनैकान्तिक दोष ग्रुक्त होता है। भावार्थ—"विपत्ने उन्यविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः" जो हेतु विपक्ष में भी अविरुद्ध रूप से रहता है वह हेतु क्षेत्रीकान्तिक होता है, यहां पर बौद्ध संगत अवभासनत्व हेतु विपक्ष जो पर से प्रति- क्षासुद्धोबस्थानि प्रसिद्धं स्तर्याप्यभावः । तथा च तत्प्रतिवादनार्थं क्ष्युत्तेतृत्व्यासौ व्यर्थः । प्रव सन्तराबानारं स्वस्य स्वप्रतिभाक्षयोगं स्वयंवेव व्रतिषयते, जवस्यापि प्रतिभाक्षयोगं तदेव प्रत्येतीति क्रिन्नेच्यते ? प्रतीतेरुवयत्रापि समानत्वात् । ख्वाध्यतिवन्नेषि वडे विचारात्तदयोगः, नमु तेवाप्यस्थान ज्ञिष्योकरचे स एव दोवो विचारस्तत्र न प्रवत्तेते । 'तत एव वात्र तदयोगश्रतिपत्तः' इति विवयी-क्ररचे वा विचारवरप्रत्यकादिनाप्यस्य विचयीकरसास्यातिभासायोगोऽसिदः । न च प्रतिपनस्य धवस्य

धासित होना है उसमें चला जाता है, घतः अनैकान्तिक है, आपने कहां था कि जड़ पदार्थ में प्रतिमास का प्रयोग है—अर्थात् जो जड़ होता है उसका प्रतिमास नहीं होता है, इत्यादि—उस पर प्रश्न होता है कि जड़ में प्रतिमास का प्रयोग है यह बात जानी हुई है या नहीं ? मतलब— नहीं जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिमास के प्रमाव का निश्चय करते हो कि जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिमास के प्रमाव का निश्चय करते हो है जानी हुई वस्तु में प्रतिमास के अभाव का निश्चय करना धक्य नहीं है, सम्यया भिन्न संतान (शिष्य धादि) जो कि जाने हुए नहीं हैं उसमें भी स्वरूप प्रतिमास का प्रयोग सिद्ध होना मानना पड़ेगा, धौर इस तरह से प्रतिमास रहित होने से उस खंतान का भी अभाव मानना पड़ेगा। फिर उस संतान—प्रधात शिष्य धादि प्रतिमास के नहीं रहने से प्रतिमासमानत्व हेतु का उपन्यास व्यर्थ होगा। मतलब— जिन्हें आपके भद्र तवाद समस्भाना है वे पर—शिष्यादि परार्थ हो नहीं हैं तो किसलिय अनुमान प्रयोग करता, प्रयात् प्रतिभासमानत्व हेतु देकर विज्ञानाई तवाद को सिद्ध करना निष्फल ही है।

शौद्ध—अन्य संतान−शिष्य अादि तो धपने प्रतिभास को धाप ही जान लेते हैं।

जैन—तो वैसे ही जड़ पदार्थ का प्रतिभास संबंध भी वही संतानास्तर अपने भ्राप जान लेगा ऐसा भ्राप क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रतीति दोनों में—संतानास्तर के प्रतिभास में भ्रीर जड़ के प्रतिभास में समान ही है।

बौद्ध — जड़ पदार्थ धप्रतिपन्न हैं — यद्यपि नहीं बाते हुए हैं, फिर भी विचार से उनमें प्रतिभास का अधोम सिद्ध किया जाता है।

जैन — वह विचार भी मदि पदार्थ को विचय नहीं करता है तो वहीं दोष झावेगा कि विचार भी प्रतिमास के झयोग को नहीं जानता है, विचार से ही पदार्थों में प्रतिभास का सयोग जाना जाता है—तो इसका मतसब यही निकला कि विचार से प्रतिभासायोगप्रतिपत्तिरित्यभिषातस्यम्; 'जडप्रतीतिः, प्रतिभासायोगध्यास्य, हृत्यन्योन्यविरोषात् । सम्प्रतिकलक्ष्यायं दृष्टान्तः, नैयायिकादीनां सुवादौ ज्ञानक्पत्वासिद्धेः । अस्मादेव हेतोस्त-त्रापि ज्ञानक्ष्यतासिद्धौ दृष्टाम्तान्तरं मृत्यम् । तत्राप्येतयोद्धौ तदन्तराम्बेवस्यमित्यनवस्या । नीला-वेद्दं दृष्टान्तत्वे चान्योऽन्याभयः-सुवादौ ज्ञानक्ष्यतासिद्धौ नीलादेस्तन्निदर्शनातक्ष्रूपतासिद्धः, तस्यां च तन्निवर्शनात्रसुवादेस्तद्रपतासिद्धिरिति । न च सुवादौ दृष्टान्तमन्तरेस्यापि तस्विद्धः; नीलादाविष

जड़ को जाना—िषयम किया, फिर विचार यदि जड़ को विषय करता है तो प्रत्यक्ष अनुमानादि भी जड़ को विषय करेंगे—जानेंगे, इस तरह उन पदार्थों में प्रतिभास का धर्योग—प्रयात प्रभाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वे पदार्थ तो विचार भादि के विषय-भूत हो चुके हैं।

यदि जड़ पदार्थ प्रतिपन्न हैं...जाने हुए हैं और उनमें प्रतिभास का मयोग है ऐसा जाना जाता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह तो परस्पर सर्ववा विरुद्ध बात है कि जड़ की प्रतीति है भीर फिर उसमें प्रतिभास का अयोग है।

विज्ञान ग्रद तिसद्ध करने के लिये दिये गये अनुमान में जो हष्टान्त है वह भी साध्य विकल है, देखिये-परवादी जो नैयायिक मादि हैं, उनके यहां सुख मादि में ज्ञानपना नहीं माना है, इसलिये जैसे सुख दु:ख ब्रादि ज्ञानरूप हैं वैसे पदार्थ ज्ञान रूप हैं ऐसा आपका दिया हुआ यह उदाहरण गलत होता है। यदि तुम कही कि इसी प्रतिभासमानत्व हेत् से दृष्टान्तभूत सुखादि में भी ज्ञानपने की सिद्धि हो जावेगी सो भी बात बनती नहीं-नथोंकि यदि दिये गये वे दृष्टान्तभूत सुखादि जो है उनमें मूल हेत से ज्ञानपना सिद्ध करना है तो वे साध्य कोटि में था जावेंगे धत: दूसरा दृष्टान्त लाना होगा फिर उस दितीय दृष्टान्त में भी प्रश्न और उत्तर करने होंगे कि उनमें ज्ञानत्वसिद्ध है या नहीं इत्यादि फिर वह भी साध्य की कोटि में चला जायगा सो उसकी सिद्धि के लिये अन्य और दृशन्त देना होगा, इस प्रकार अनवस्था आयगी, इस धनवस्था दोष से बचने के लिये यदि नील आदि जड पदार्थ का ह्यान्त दोगे तो धन्योन्याश्रय दोष भायगा-देखो सूख दु:ख भादि में ज्ञानपने की सिढि हो तब नील बादि में ज्ञानपना सिद्ध करने के लिये वे ह्यान्तस्वरूप बन सकेंगे और उस ह्यान्त के द्वारा नील ग्रादि में ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर वे नील भ्रादि पनः सख द:ल ग्रादि में ज्ञानत्व सिद्धि के लिये, हष्टान्त बन सकेंगे। इस अन्योन्याश्रय दोष को हटाने के लिये सुस दु:स आदि में विना इष्टान्त के ही ज्ञानत्व की सिद्धि मानी जावे तो हम कहेंगे तथैव तदापरोस्तत्र दृष्टान्तवचनमनर्थंकमिति निवहाय आयेत ।

धव सुखादेरज्ञातः वे ततः पीडानुषहाभावो भवेत् । नतु सुखाद्येव पीडानुबही, ततो भिन्नी वा ? प्रधमपक्षे-वव ज्ञानत्त्वेन व्यामो तौ प्रतिपन्नी; यतस्तदभावे न स्याताम् । व्यापकाभावे हि नियमेन व्याप्यापायो भवित । खन्यवा प्रात्मादेः सात्मकत्वेन वनविद्व्याप्यविद्धावप्यात्मात्भावे स न भवेत् ततः केवलव्यतिरिक्हेंस्वतमकत्वप्रदर्शनमपुत्तम् । तन्नावपक्षः । नापि द्वितीयो यतो यति नाम कि वैसे ही अर्थात् विना दृष्टान्त के हो नील म्नादि पदार्थं भी ज्ञान स्वरूप सिद्ध मानो फिर म्नापके द्वारा प्रयुक्त मनुमान में दिया गया हृष्टान्त व्यर्थं हो जाता है भीर विना जरूरत के हृष्टान्त देने से म्नाप निम्नह स्थान के पात्र बन जावेंगे ।

सावार्ष — नैयायिक के यहां वस्तुतत्त्व की सिद्धि करने के लिए जो वादी और प्रतिवादी के परस्पर वाद हुआ करते हैं उसमें बाद के २४ निग्रहस्थान — दोष माने यये हैं। उन निग्रहस्थानों का उनके मतमें विस्तार से वर्णन किया गया है। वादी जब प्रपने मत की सिद्धिके लिये अनुमान का प्रयोग करता है तब उसमें उपयोग से प्रविक बचन बोलने से निग्रह स्थान उसकी पराजयका कारए। बन जाता है इत्यादि। जीनाचार्य ने इस विषय पर प्राणे जय पराजय व्यवस्था प्रकरण में जूब विवेचन किया है।

क्षेका—सुख दुःख धादि में इस तरह से ज्ञानपने का खण्डन करोगे तो उनसे पीडा भ्रीर भनुग्रह रूप उपकार नहीं हो सकेगा ?

समाधान—विलकुल ठीक बात है-किन्तु यह बताघो कि सुख आदि से होने वाले पोड़ा आदि स्वरूप उपकार सुख आदि स्वरूप ही हैं? घपवा उनसे भिन्न हैं? यदि अनुपह पीड़ा आदिक सुखादिकप ही हैं ऐसा मानो तो उन पीड़ादिस्वरूप दु:स सुख की ज्ञानपने के साथ व्याप्ति कहां पर जानी है, जिससे कि ज्ञानत्व के प्रभाव में पीड़ा धादि का अभाव होनेको कहते हो, वर्षोक्त व्यापक का जहां अभाव होता है वहां पर व्याप्य का भी अभाव माना जाता है, ऐसा नियम हैं, घतः यहां भी ज्ञानपने के साथ पीड़ा अनुपह की व्याप्ति सिद्ध होने तब तो कह सकते हैं कि ज्ञानपना नहीं है कवाः पाया पड़ा अपन का स्वाप्ति मी नहीं हैं, व्याप्य व्यापक का इस प्रकार नियम नहीं मानों तो प्राप्त आदि अर्थांत व्याप्ति की हम उत्तर विवस्त नहीं मानों तो प्राप्त वादि अर्थांत व्याप्ति की हम प्रकार नियम नहीं मानों तो प्राप्त वादि अर्थांत व्याप्ति के हम हते के हारा घरोर में आत्मा का सद्भाव किया जाता है, उस अनुमान में प्रापादिमस्व हेतु के हारा घरोर हैं कहीं हशान्त में अपाप्ति नहीं हैं सी वादि से वादि से वादि से वादि हो तो भी उस प्रापादिमस्व हेतु के यह विद्ध होता है कि इस हेत् के न

मुखहु:सयोजनित्वाभाषः, धर्यान्तरभूतानुषहायभावे किमायातम् ?'न सत् यज्ञवतस्य गौरत्वाभावे वेववताभावो हष्टः। नमु सुसादौ चैतस्य प्रकाधमानत्व ज्ञानरूपत्या प्रशिद्धमेवेत्प्यस्वारम्; यतः स्वतः प्रकासमानत्वं ज्ञानरूपता व्याप्तं यत्तरयात्र प्रसिद्धं तक्षीलाध्यं (चें) नास्तीत्यसिद्धो हेतुः। यतु परतः प्रकासमानत्वं तत्र प्रसिद्धं तक्ष ज्ञानरूपतया व्याप्तम् । प्रकाशमानत्वमात्रं च नीलावाषुपक्षम्यमात्रं वज्ञविवादिवद्धत्वं नैकानत्वो ज्ञानरूपतया व्याप्तम् । प्रकाशमानत्वसात्रं च नीलावाषुपक्षम्यमात्रं वज्ञविवादिवद्धत्वं नैकानत्वो ज्ञानरूपत्य स्वायोवः।

होनेपर भ्रात्मा भी नहीं होता है, इस प्रकार के केवल व्यक्तिरेकी हेतु को आपने भ्रगमक माना है, वह अयुक्त हो जायगा।

विशेषार्थ --बौद्ध ने केवल व्यतिरेकी हेतु को अगमक-अपने साध्य को नहीं सिद्ध करनेवाला माना है। उनका कहना है कि "सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमस्वातु" जीवत शरीर धातमा सहित है क्योंकि स्वास आदि किया इसमें हो रही है। जिसमें श्वास बादि की किया नहीं होती उसमें बात्मा भी नहीं होती, जैसे मिट्रीका ढेला, इस धनुमान में जो यह प्राणादिमत्व हेतु है वह केवल व्यक्तिरेकी हेतु है, ऐसे अनुमान की तथा हेत् को जैनाचार्य ने तो सत्य माना है क्योंकि वह अपने साध्यको अवश्य ही सिद्ध करता है, किन्तु बौद्ध का कहना है कि ऐसे हेतु को अनैकान्तिक मानना चाहिये, क्योंकि इस हेतु में सपक्षसत्त्व नहीं रहता है, हेतु में तीन धर्म होना जरूरी है, पक्षधर्म, सपक्ष सत्व और विपक्षव्यावृत्ति, जो केवल व्यतिरेकी होता है उसका सपक्ष नहीं होता, धतः उसे हेत्वाभासरूप वे मानते हैं अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि आपने सुख धादि में ज्ञानत्व सिद्ध करने के लिये केवल व्यतिरेकी हेतु दिया है वह कैसे धापको मान्य हुआ ? अर्थात वह मान्य नहीं होना चाहिये था, सूख आदि ज्ञानरूप है क्योंकि वे आत्मा को प्रनुप्रह प्रादि करनेवाले होते हैं, जो प्रनुप्रह प्रादि नहीं करते वे ज्ञानरूप भी नहीं होते हैं इत्यादि धनुमान के द्वारा सुखादि में ज्ञानत्व सिद्ध किया सो वह तुम बौद्ध के मत के विरुद्ध पड़ता है। इस प्रकार सुलादि पीड़ा अनुप्रह रूप ही ऐसा पहिला पक्ष बनता नही है। दूसरा पक्ष-सूख दु:ख आदि से पीड़ा अनुग्रह आदि भिन्न है ऐसा मानो तो भी बाघा भाती है, देखो-सूख दू:खों में ज्ञानत्व का अभाव माना जाय तो उससे भिन्न स्वरूप पीडा धादि में भी नया ज्ञानत्व का अभाव सिद्ध हो जावेगा, मर्थात् नहीं हो सकेगा, यदि ऐसा माना जाय तो यज्ञदत्त में गौरपने का सभाव होने से देवदल का अभाव भी सिद्ध होवेगा। किन्तु ऐसा हो होता नहीं है।

यदप्युक्तव्-तीमिरकस्य द्विजन्नाविवत्कत्वांदिकमविद्यमानमयि प्रतिभातीति, तदपि स्वमनोर-यमात्रम्; सत्र वायकप्रमाखाभावात् । द्विजन्नादौ हि विपरीतार्यस्यायकस्य वायकप्रमाखस्य सद्भावा-यक्तमस्त्रप्रतिचायनम्, न पुनः कर्नादौ; तत्र तद्विपरीताद्वैतप्रसावकप्रमाखस्य कस्याचिदसम्भवेनाऽवा-यकस्यात् । प्रतिपादितस्य वाय्यवायकभावो बह्याद्वैतिवचारे तदनमतिप्रसङ्गेन । प्रद्वैतप्रसावकप्रमाख-

र्मका—जैनों के यहां तो सुख दु:ख ग्रादि में प्रकाशमानत्व की ज्ञानत्व के साथ व्याप्ति रहती ही है, उसीसे हम भी मानेंगे।

समाधान — यह धसिद्ध बात कहते हो, क्योंकि हम जैन तो जो स्वतः प्रकाशमानत्व की जानत्व के साथ व्याप्ति करते हैं वेशी व्याप्ति धापके दृष्टान्तरूप सुद्धादिकों में तो है किन्तु नील धादि दार्थान्त में तो जानत्व नहीं मानते हैं, प्रतः प्रतिभासमानत्व हेतु नीलादिक में प्रसिद्ध ही रहता है, धौर नील धादि पदार्थों में जो परतः प्रकाशमानत्व माना हुमा है उसकी जानत्व के साथ व्याप्ति है नहीं, इसलिये जैन के समान जाप बौद्ध सुद्धादि में जानत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं कर सकते । प्रदेत को सिद्ध करने में दिया गया प्रतिभासमानत्व हेतु में इस प्रकार से स्वतः धौर परतः दोनों ही तरह से प्रकाशमानत्व सिद्ध नहीं हुमा, तीसरा पक्ष जो प्रतिभासमानमात्र है उसे यदि हेतु माना जाता है तो इससे आपका मतलब सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रतिभासमान सामान्य तो नीलादि पदार्थों में उपलभ्यमान है ही, उसका कर्यने के साक कोई विरोध नहीं घाता है, इससे तो यही सिद्ध होता है ने तीलादि पदार्थ प्रतिभाससामान्य होते हैं मात्र इतना ही उस प्रतिभाससामान्य एते हेते हैं सिद्ध होता है, यह सिद्ध नहीं होते हैं मात्र इतना ही उस प्रतिभाससामान्य सर्वा सर्वा परायो होता है, हे से सिद्ध होता है, यह सिद्ध नहीं होता कि वे नीलादिक ज्ञानरूप हैं। प्रथित सर्वा सर्वा पदार्थ ज्ञानरूप ही है ऐसी व्याप्ति प्रतिभाससामान्य ही सिद्ध होता है वे सिद्ध होता है तहीं कर सकता है।

घाप विज्ञानाई तवादी ने कहा या कि नेत्र रोगी को द्विचन्द्र के ज्ञान की तरह अविद्यमान भी कर्ता कर्म धादि प्रतीति में आते हैं अतः वे भूठे हैं-मिध्या हैं। सो ऐसा कहना भी गलत है क्योंकि घट धादि पदार्थों में जो कर्ता कर्म धादि का भेद विखता है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं घाती है, द्विचन्द्र प्रतिभास में तो कान के विषय को विपरीत बतलाने वाला बाधक प्रमाण आता है, खतः उस प्रतिभास को असत्य मानना ठीक है, किन्तु उससे बन्य कर्ता धादि में असस्यपना कहना ठोक नहीं है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कर्ता धादि के विपरीतपने को कहनेवाला धापका भ्रवृत किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता है। धतः उस भ्रवृत से भेदस्वरूप कर्तादिक में बाधा था

सञ्ज्ञाने च इतिपत्तितो नाइति मनेत् । त्रमाणाभाने चाइतात्रसिद्धिः प्रमेक्प्रसिद्धेः श्रमास्त्रसिद्धिः निवन्यनत्यात् ।

किश्वार्द्धं तमित्यत्र प्रसञ्यप्रतिषेषः, पर्युं वासो वा ? प्रसञ्यपक्षे नार्द्धं तसिद्धः । प्रतिषेषमात्रपर्यंव-सितत्वात्तस्य। पषानोपसर्जनभावेनाङ्गाङ्गिभावकल्पनायामपि द्वं तत्रसङ्गः। पर्युं दासपक्षीपि द्वं तप्रसक्तिरेव

नहीं सकती । बाध्यवाधक भाव किस प्रकार सत्य होता है इस बात का विवेचन बहााईत का विचार—लण्डन करते समय विस्तार पूर्वक कह आये हैं, इसिजये प्रव विशेष न कहकर विराम लेते हैं। एक प्रापत्ति भीर भागके उपर भा पढ़ती है कि अईत को आप सिद्ध करने जाते हो तो उसका प्रसाधक प्रमाण मानना जरूरी होता है, इस तरह तो ईतवाद होता है—एक घईत और दूसरा उसका प्रसाधक प्रमाण । यदि प्रमाण को नहीं मानोगे तो घईत सिद्ध नहीं होगा। देखो—प्रमेयको जो सिद्ध करे वही तो प्रमाण है, प्रमाणसिद्धिसे ही प्रमेय की सिद्ध हमा करती है।

आपको यह प्रगट करचा होगा कि "अर्ड त" में जो "न इंत" ऐसा नम् समास है सो उसमें नकार का अर्थ प्रसच्य प्रतिवेधवाला है ? कि पर्युं दास प्रतिवेधवाला है ? प्रसच्य प्रतिवेधवाला है ? प्रसच्य प्रतिवेधवाला है ? प्रसच्य प्रतिवेधवाला है एसा कहो तो अर्ड तसिद्ध नहीं होगा, क्यों कि प्रसच्य प्रतिवेध तो मात्र निवेध करनेवाला है। यदि नकार का अर्थ मुख्य और गौरा रूप करो तो "न इंत अर्ड त" ऐसे अर्थ में नकार मुख्यता से तो इंत का निवेध करता है और गोणपने से अर्ड त की विधि भी करता है सो इस प्रकार से विशेष्य विशेषण की कल्पना करने पर भी इंत ही स्पष्टरूप से सिद्ध होता है। नम् समास का अर्थ पर्युं दास प्रतिवेधरूप मानो तो भी इंतवाद सिद्ध होता है, क्यों कि क्ष्मण से निश्चित हुआ—जाता हुआ ऐसा प्रसिद्ध इंत का निश्चत हुआ न्वाना हुआ ऐसा प्रसिद्ध इंत का कि अर्ड त है ऐसा कहोगे तो भी इंत ही का प्रसंग आता है, इंत से अर्ड त अपिस है ऐसा कहोगे तो भी इंत की ही प्रसिक्त होती है, क्यों कि भिन्न से अपिस के अपेद का विरोध है अर्थात् विभन्न भीर अपिस होती है, व्यों कि भिन्न से अपिस के अपेद का विरोध है अर्थात् विभन्न भीर अपिस ही से प्रसच्च हैं। इस प्रकार अर्ड तवाद को आप इंतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। और न अपिन ही है इस प्रकार अर्ड तवाद को आप इंतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। और न अपिन ही है हिस हित होती है,

विशेषार्थ — "न द्वैतं मद्वैतं" इस प्रकार से तत्पुरुष समास का एक भेद वो नज्समास है उससे मद्वैत शब्द बनता है, इसके विग्रह में जो नकार जुड़ा हुआ है इस पर भाषार्थ ने प्रक्त करके उत्तर दिये हैं कि नकार का सर्थ किस प्रकार करते प्रमाणुप्रतिपन्नस्य हैतनकाणवस्तुनः प्रतिवेचेनाऽहैतप्रतिहेरम्युगमात् । हैतादहैतस्य व्यतिरेके च हैतानुषङ्ग एव । सन्यतिरेकेपि हैतप्रतिक्तेरेव मिन्नाविषकस्याभेदे (द) विरोवात् ।

हो ? निषेष्ठ के दो भेद हैं "पर्युदासः सहन्माही प्रसज्यस्तु निषेष कृत्" एक पर्युदास निषेष और दूसरा प्रसज्यप्रतिषेध । इनमें पर्युदासनिषेध सहश को प्रहर्ण करता है, इससे तो इस प्रकार सिद्ध होगा कि द्वैत का निषेध करके प्रदेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से देत का सर्वथा निषेध करके प्रदेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से देत का सर्वथा निषेध नहीं होता है कि द्वैत कहीं पर भी नहीं है। प्रसज्य प्रतिषेध मात्र निषेध करने में क्षीरण शक्तिक हो जाता है, वह तो इतना ही कहता है कि द्वैत नहीं है, किन्तु धाईत है ऐसा सिद्ध करना उसके द्वारा शब्य नहीं है, प्रतः दोनों ही प्रतिषेध प्रदैतवाद को सिद्ध करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार द्वेत को धाईत से प्रयुक्त कहें तो देत की ही सिद्ध होती है, क्योंक यह इससे पृथक् है ऐसा कथन तो दो पदार्थों में होता है, अद्धेत को द्वैत से प्रदेत को प्रमिन्न कहें तो औ वही बात द्वैत की सिद्धि की धा जाती है, तथा द्वैत से प्रदेत को प्रमिन्न मानने में विरोध भी धाता है, प्रतः किसी भी तरह से प्रदेतमत की सिद्धि नहीं होती है।

#### विज्ञानाद्वैतवाद का विचार समाप्त \*

#### \*

### विज्ञानाद तवाद के खंडन का सारांश

पूर्वपक्ष-बौद्ध—विज्ञानाहैतवादी का कहना है कि घविभागी एक बुढिमात्र तत्त्व को छोड़कर घीर कोई भी पदार्थ नहीं है, इसिलये एक विज्ञानमात्र तत्त्व ही मानना चाहिये, ऐसे ज्ञानमात्रतत्त्व को ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही प्रमाण है, हम लोग प्रयं का घ्रमाव होनेसे एक ज्ञानमात्र तत्त्व को नहीं मानते किन्तु घर्य घीर ज्ञान एकट्टे ही उपलब्ध होते हैं। बतः इनमें इम लोगों ने अभेद माना है। देखिये—"जो प्रतिभासित होता है वह ज्ञान है क्योंक उसकी प्रतीत होती है, जैसे खुखादि नीलादि भी प्रतीत होते हैं अतः वे भी ज्ञानरूप ही हैं"। इस घनुमान के द्वारा समस्त पदार्थ ज्ञानरूप सिद्ध हो जाते हैं। इतिवादी जो जैन घादि हैं व वहं प्रत्यय से नीलादिकों का ग्रहण होना बानते हैं, किन्तु यह बहं प्रत्यय क्या है सो बही सिद्ध नहीं होता, वह प्रत्यय गृहीत है

या अगृहीत है ? निर्व्यापार है कि सस्यापार है ? साकार है या कि निराकार है ? अिंक काल वाला है या समकाल वाला है ? किस रूप है—यदि गृहीत है तो स्वतः गृहीत है या परके द्वारा गृहीत है ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो पदार्थ भी स्वतः गृहीत क्यों न माना जाय ? परसे गृहीत है ऐसा माना जाय तो अनवस्था दोष आता है, यदि अगृहीत है तो दूसरे का आहक नहीं वन सकता, निर्व्यापार होकर वह कुछ नहीं कर सकता तो वह दूसरे का आहक कैसे बन सकता, है, अर्थात नहीं वन सकता । यदि वह सव्यापार है तो वह व्यापार उस आहं अत्यापार मिक है कि अभिन्न है ऐसी कई मंकाएँ होती हैं। निराकार यदि वह है तो वह पदार्थ का ग्राहक कैसे माना जा सकता है, साकार है तो बाह्य पदार्थ काहे को मानना। तात्ययं यही है कि ज्ञान में ही सब कुछ है, भिन्नकाल में रहकर यदि वह प्राहक होगा तो सारे प्राणी सर्वंत्र वन जावेंगे। समकाल में रहकर वह शाहक होता है ऐसा माना जाय तो ज्ञान और वरार्थ दोनों ही एक दूसरे के आहक बन जायेंगे। इस तरह अह प्रत्यय की सिद्धि नहीं होती है, अतः वाह्यपवार्य को अहए। करनेवाला कोई भी प्रमाण न होने से हम ज्ञानमात्र एकतत्व मानते हैं।

उत्तरभा-जैन — यह सारा विज्ञानतस्त्र का वर्णन बन्ध्यापुत्र के सौभाग्य के वर्णन की तरह निस्सार है। ज्ञानसात्र ही एकतस्त्र है इस बात को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण तो बाह्य पदार्थ के ग्रमाव को सिद्ध करता नहीं है, क्योंकि यह तो बाह्य पदार्थ का सामक बतलाने वाला है। अनुमान से भी बाह्य पदार्थ का ग्रमाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष से बाधित हो गई है उसमें प्रमुमान प्रवृत्त होगा तो वह बाधित पक्षवाला अनुमान हो जावेगा। पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हैं इसिलंथ दोनों एक हैं ऐसी यिव माना जाता है तो बह भी गलत है, क्योंकि यह नियम है नहीं कि पदार्थ और ज्ञान एक साथ ही हों। देखों—वीलादि पदार्थ नहीं हैं तो भी अन्तर कुं में मुलादिक्य ज्ञानका प्रस्तित्व पाया जाता है। जो साथ हो वह एक हो ऐसी व्याप्ति भी नहीं है, देखा जाता है कि रूप भी प्रकाम साथ हैं कित्तु वे एक तो नहीं हैं। सबंज का ज्ञान और जेय एक साथ होने से क्या वे एकमेक हो जावेंगे? प्रयात्त नहीं। ग्रापने बड़े ही जोश में याकर जो महं प्रत्ययका निराकरण किया है सो बह ठीक नहीं है, क्योंकि इस महं प्रत्यय से भाष छुटकारा नहीं पा सकते हैं, "मैं ज्ञानमात्र तत्व को मानता हं" ऐसा आप मानते हैं

भीर अनुभव भी करते हैं तो क्या उसमें "मैं" यह अहं प्रत्यय नहीं है ? यह ग्रह प्रत्यय स्वतः गहीत है भगहीत नहीं। अपने को भीर पर को जानना यही उसका व्यापार है, इसके भतिरिक्त भीर कुछ उसका व्यापार नहीं है। वह भहं प्रत्यय निराकार है. क्योंकि मागे साकारवाद का निराकरण किया जानेवाला है। यह महं प्रत्यय भिन्नकाल है कि समकाल है यह प्रश्न तो आप बौद्धों पर ही लागू होता है हम पर नहीं. हमारे यहां तो ज्ञान चाहे समकाल हो चाहे अर्थ के मिलकाल में हो वह अपनी योग्यता के अनुसार पदार्थ का ग्राहक माना गया है। ज्ञानमात्र तत्व मानने में सबसे बड़ी भापत्ति यह होगी कि वह ज्ञान ही बाह्य बाहक बनेगा, तो जो बाह्य पदार्थ में धरना. उठाना, फोड़ना, पकड़वा आदि कार्य होते देखे जाते हैं वे सब उस ज्ञानतत्त्व में कैसे होंगे। अर्थात ज्ञानमें भाकार मात्र है भीर कुछ पदार्थ तो है नहीं तो फिर ज्ञान के बाकार में उठावे घरने आदिरूप किया कैसे संभव हो सकती है, बत: बन्तरंग अहं रूप तस्व तो ज्ञान है और बहिरंग अनेक कार्य जिसमें हो रहे हैं वे बाह्यतस्व हैं। ऐसे वे तत्व चेतन धरेतन रूप हैं, इनके माने विना जगत का प्रत्यक्ष हुए व्यवहार नहीं सध सकता है। अद्वैतपक्ष में मनगिनती बाघाएँ आती हैं, सबसे प्रथम अद्वैत और उसे सिद्ध करने वाला प्रमाण यह दो रूप ढ़ैत तो हो ही जाता है। घढ़ैत में जो "नज्" समास है "न इ तं अद तं" ऐसा, सो इसमें नकार का अर्थ सर्वधा विषेधरूप है तो शत्यवाद होगा और द्वेत का निषेधरूप है तो वह निषेध विधिप्रवंक ही होगा, इससे यह फलितायं निकलता है कि द्वेत कहीं पर है तभी उसका निषेष है, इस प्रकार गर्द्ध त सिद्ध न होने से विज्ञान मात्र तत्व है यह बात असिद्ध हो जाती है।

#### \* विज्ञानाद तवाद के खंदन का सारांश समाप्त #



# चित्राहं तवादः

एतेन "चित्रप्रतिभासाय्येकैन बुद्धिवीद्यचित्रवित्तक्षाएत्वात्, शस्यविवेवनं हि बाह्यं चित्र-मधान्यविवेवनास्तु बुद्धेर्नीलादय धाकाराः" इत्यादिना चित्रार्धंतमप्तुपवर्णयन्नपाकृतः; प्रधान्य-विवेचनत्वस्यासिद्धेः । तद्धि बुद्धेरमिन्नस्यं वा, सहोत्यक्षानां नीलादीनां बुद्धघन्तरपरिहारेखा विवक्षितबुद्ध्येवानुभवो वा, भेदेन विवेचनाभावमात्रं वा प्रकारान्तरासम्भवात् ? तत्राद्यपक्षै साध्य-

विज्ञानाहैत का निराकरण होने से ही चित्राई तबाद का भी निराकरण हो जाता है-ऐसा समक्षता चाहिये।

चित्राई तवादी का ऐसा कहना है कि बुद्धि (ज्ञान) में जो नाना आकार प्रतिभासित होते हैं उनका विवेचन करना अश्वक्य है, अतः वह चित्र प्रतिभासवाला ज्ञान एक ही है अनेक रूप नहीं है, क्योंकि वह बाह्य आकारों से विलक्षण हुआ करता है, बाह्य चित्र नाना आकार जो हैं उनका तो विवेचन कर सकते हैं, किन्तु नील पीत आदि बुद्धि के आकारों का विवेचन होना शक्य नहीं है, मतलब यह है कि यह ज्ञान या बुद्धि है और ये नील पीत आदि आकार हैं ऐसा विभाग बुद्धि में होना अशस्य है, सो इस प्रकार का विज्ञानाईतवादी के भाई पेता विज्ञान में होने वाले नील पीत या कुट एट आदि आकारों को आन्त-असस्य मानता है और चित्राई तवादी उन आकारों को साय मानता है।

चित्राद्वैतवादी का कथन झसत्य क्यों है यह उसे अब आचार्य समक्षाते हैं कि आप जो बुद्धि के झाकारों का विवेचन होना झशक्य मानते हैं सो यह मान्यता अखिद्ध है, हम पूछते हैं कि उन झाकारों का विवेचन करना अशक्य क्यों है, क्या वे नील पीतादि झाकार बुद्धि से झिन्न हैं। इसलिये, अथवा बुद्धि के साथ उत्पन्न हुए नील समो हेतु; तथाहि-यदुक्तं भवित-'दुबेरिभक्ता नीलादयस्ततोऽभिम्नत्वात्' तदेवोक्तं भवित 'भ्रवस्यिविवेदनत्वात्' इति । द्वितीयपक्षैप्यनेकान्तिको हेतुः; सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सहोराकस्य बुदध्यन्तरपिरहारेण तण्ज्ञानस्य प्राह्मस्य तेन सहैकस्याभावात् । एकत्वे वा संवारी सुगतः संवारित्य वा सर्वे सुगता भवेदुः, संसारेतररूपता चैकस्य बहुवादं समर्थयते । प्रव सुगत-स्वाकांतरुपरत्वात्' प्रमाण्यस्यते । प्रव सुगत-स्वाकांतरुपरत्वात्तर्वे निष्यते तरुक्षमस्य दोषः ? नन्वेवं 'प्रमाण्यस्ताव" [प्रमाण्यसपुरु १।१] इत्यादिना केनासी स्तुपते ? कवं वापराधोनीऽसी येनोच्यते—

पीत भादि का दूसरी बुद्धि से अनुभव नहीं होकर उसी विवक्षित एक बुद्धि के द्वारा - ग्रन्भव होता है इसलिये, या भेदकरके उनके विवेचन होने का श्रभाव है इसलिये उन धाकारों का विवेचन करना मशक्य है ? भीर मन्य प्रकार से तो अशक्य विवेचनता बहां हो नहीं सकती है, यदि प्रथम पक्ष की अपेक्षा वहां अशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेत् साध्यसम हो जाता है, अर्थात्-नीलादिक बुद्धि से अभिन्न हैं क्योंकि वे उससे बिभिन्न हैं, इस तरह जो साध्य है वही हेतू हो गया है, अतः साध्य असिद्ध होता है तो हेतु भी साध्यसम-प्रसिद्ध हो गया, साध्य यहां बुद्धि से अभिन्नपना है प्रीर उसे ही हेत बनाया है सो ऐसा हेत् साध्य का साधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष की ग्रपेक्षा लेकर वहां प्रशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेतू में भनैकान्तिकता आती है, प्रयति महाक्य विवेचन रूप हेत् का धर्य भापने इस तरह किया है कि बृद्धि के साथ उत्पन्न हए नीलादि पदार्थ अन्य बुद्धि से ग्रहण न होकर उसी एक विवक्षित बुद्धि के द्वारा अनुमद में भाते हैं सो यही अशक्य विवेचनता है-सी इस प्रकार की व्याख्यावाला यह अशक्य विवेचनरूप हेतु इस प्रकार से भनैकान्तिक होता है कि यह सारा जगत् स्गतज्ञान के साथ उत्पन्न हुआ है और अन्य बुद्धि का परिहार करके उसी सुगत की बुद्धि के द्वारा वह प्राह्म भी है किन्तु वह सुगत के साथ एकरूप नहीं है, इसलिये जो बुद्धि में प्रतिभासित है वह उससे अभिन्न है ऐसा हेतु अनैकान्तिक होता है। तथा-यदि सुगत के साथ जगत् का एकपना मानोगे तो सुगत संसारी बन जायगा, ध्रथवा सारे संसारी जीव सुगतरूप हो जावेंगे । संसार और उसका विपक्षी असंसार उन्हें एकरूप मानना तो स्गत को बह्मस्वरूप स्वीकार करना है, पर यह तो ब्रह्मवाद का समर्थन करना हआ ?

श्रंका----सुगत के सत्ताकाल में घन्य कोई उत्पन्न ही नहीं होता है घतः सुगत को संसारी होने घादि का दोष कैसे घा सकता है ? "तिष्ठन्येव पराणीना येषां च महती कृपा" [प्रमाणवा० २।१९९] इत्यादि । न स्तु वन्ध्यासुनाषीनः कांत्रज्ञद्वतुन्नहृति । मार्गापदेशोषि व्यपाँ विनेशायन्तिक इति । वृद्ययन्तरपरिहारेण गाँत गन्तुमहीत । गुगतस्ताकारुव्ययन्त्रपरिहारेण विवक्षिततुद्वर्थ्यवानुभवरचाविद्यः; नीनादीना वृद्यन्तरेणाऱ्यनुभवात् । ज्ञानक्पत्वात्तिसद्धौ चान्योन्यायपरिहारेण विदक्षिततुद्वर्थ्यवानुभवरचीति । विदेवित्त वृद्ययन्तरपरिहारेण विदक्षिततुद्वर्थ्यवानुभवर सिद्येष्ठ, तिरुद्धित विक्राप्त विद्यपित प्रमाणवान्ति । भेदेन विवेचनाभावमात्रमाय्यासद्धः । वृद्यस्तर्याप्तद्वान्त्रपर्वाद्यस्त्रम् विद्ययेत्

समाधान - यदि सुगत के काल में कोई नहीं रहता है तो फिर आपके प्रमाख समुच्चय प्रन्थ में ऐसा कैसे लिखा गया है कि "प्रमाणभूताय स्गताय..." प्रमाणभूत सगत के लिये नमस्कार हो इत्यादि सगत को छोड़कर यदि अन्य कोई नहीं है तो नमस्कार कौन करेगा ? किसके द्वारा उसकी स्तुति की जायगी ? तथा-जिनकी महती कृपा होती है वे पराधीन-स्गत के आधीन होते हैं इत्यादि वर्णन कैसे करते हैं ? उसी प्रमाणसमुक्तय प्रन्थ में आया है कि "सुगत निर्वाण चले जाते हैं तो भी दया से धाई हृदयवाले उन बुद्ध भगवान, की कृपा तो यहां संसार में हमारे ऊपर रहती ही है" इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि सर्वत्र सुगत के सत्ताकाल में भ्रन्य सभी प्राशी मौजद ही थे, यदि मुगतकाल में अन्य कोई नहीं होता तो किसके आधीन सुगत कृपा रहती, क्या बंध्यापुत्र के आषीन कोई होता है ? अर्थात् नहीं होता है । उसी प्रकार पर प्राशी नहीं होते तो उनके आधीन सुगत की कृपा भी नही रह सकती, मोक्षमार्ग का उपदेश देना भी व्यर्थ होगा, न्योंकि विनेय-शिष्य झादिक तो सुगत के सामने रहते ही नहीं हैं। सुगत का उपदेश सुनकर कोई सुगत के समान सुगति को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुगत के कालमें तो अन्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती भीर वह सगत काल तो आत्यन्तिक-अंत रहित है । अन्य बुद्धि का परिहार कर एक विवक्षित बुद्धि के द्वारा ही धनुभव में आना अशक्यविवेचन है ऐसा कहना इसलिये असिद्ध है कि नील पीतादिक पदार्थ अन्य अन्य बुदिधयों (ज्ञानों) के द्वारा भी जाने जाते हैं-धनुभव में धाते हैं।

क्षंका---नील श्रादि पदार्थ ज्ञानरूप हैं, ग्रतः श्रन्य बुद्धि के परिहार से वे एक बुद्धि के द्वारा गम्य होते हैं।

समाधान---ऐसा मानोगे तो अन्योन्याश्रय दोव आता है, नील आदि पदार्थ ज्ञानरूप हैं ऐसा सिद्ध होनेपर तो उनमें अन्य बुद्धि का परिहार कर एक बुद्धि से नीलतज्जातयोविषेचतप्रसिद्धेः। एकस्याक्रमेखा नीलाधनेकाकारध्यापित्ववत् क्रमेखाप्यनेकसुजाधा-कारध्यापित्वतिद्धेः तिद्धः कथिवदश्रतिको नीलाधनेकार्यव्यवस्थायकः प्रमातेत्यद्वैताय वत्तो कताक्वतिः।।

सतुभव में आना सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर पदार्थों में जानपने की सिद्धि हो, ऐसे दोनों ही सन्य अन्य के आधीन होने से एक की भी सिद्ध होना शक्य नहीं है। भेद से विवेचन नहीं कर सकना सशक्य विवेचन है ऐसा जो तीसरा पक्ष है सो सह सी अधिद्ध है, क्योंकि बहुत ही सच्छी तरह से बृद्धि और पदार्थ में भेद करके विवेचन होता है, नील आदि वस्तुएँ तो बाहर में स्थित है और ज्ञान या बृद्धि अंतरंग में स्थित है इस क्य से इन दोनों का विवेचन होना असिद्ध है ? जिस प्रकार एक ज्ञान में सक्स से नील पीत आदि सनेक आकार ज्याप्त होकर रहते हैं ऐसा तुम मानते हो उसी प्रकार कम से भी मुख दु:ख सादि सनेक आकार उसमें क्याप्त होकर रहते हैं ऐसा भी मानना चाहिये, सतः नीलादि अनेक अपोंका ज्यावस्थापक प्रमाता है भीर बह कर्यविद् अस्तिण है ऐसा पिद्ध होता है, इससे अर्ढत की सिद्ध नहीं होती, किन्तु प्रमाता और प्रमेख ऐसे दो तस्य सिद्ध हो जाने से सर्दत ही निर्वाध है—नाना साकारवाली वृद्धमान—चित्राढैत ही तस्य है यह बात खण्डत हो जाती है।

# चित्राद्वेत का सारांश-

विज्ञानाढ तवादी के भाई चित्राई तवादी हैं, इन दोनों की मान्यताओं में धन्तर केवल इतना ही है कि विज्ञानाई तवादी जान में होनेवाली नीलादि धाकृतियों को—माकारों को भान्त—मूठ मानता है धौर चित्राई तवादी उन धाकारों को सत्य मानता है। दोनों के यहां बईत का साम्राज्य है। चित्राई तवादी का कहना है कि धनेक नीलादि धाकारवाली वृद्धि एक मात्र तत्व है, धौर कोई संसार में तत्व नहीं है। वाछ जो अनेक धाकार हैं उनका तो विवेचन होता है पर चित्राबृद्धि का विवेचन नहीं होता, क्योंकि उसका विवेचन महीं होता, क्योंकि उसका विवेचन महीं होता, क्योंकि उसका विवेचन धावत्व है। इस प्रकार एक चित्रा बृद्धि को हो मानना चाहिये और कुछ नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बाह्य पदार्थ मानने में धनेक बोच धाते हैं।

प्राचार्य ने इनसे पूछा है कि प्रशास्य विवेचन वृद्धि में क्यों है ? क्या नीलादि प्राकारों का उस वृद्धि से प्राप्ति होना इसका कारण है ? या ने प्राकार उसी एक विवक्षित वृद्धि से हो प्रमुप्तव में प्राते हैं यह कारण है ? प्रयम कारण मानने पर तो हेतु साध्यसम हो जाता है, वर्षांत् साध्य "वृद्धि से प्राप्तिम पदार्थ का होना है" और "प्रशास्य विवेचन होने से" ऐसा यह हेतु है, सो अशस्यविवेचन भौर अभिन्न का प्रयं एक ही है, प्रतः ऐसे साध्यसम हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होता और उसके प्रभाव में चित्राद्धैत गलत ठहरता है, तथा सुगत भौर संसारी इनके एक होने का प्रसंग भी प्राता है, अतः कम और धकम से नीलादि भवेक पदार्थ के बाकारवाला ज्ञानसुक्त प्रारम सिद्ध होते हैं।

#### चित्राद तवाब का सारांश समाप्त





ननु वाकमेगाप्येकस्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते ।

"कि स्यास्सा चित्रतैकस्यां न स्यात्तस्यां मताविष । यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥"

[ प्रमाणवा॰ ३।२१० ]

अब यहां पर बौद्ध के चार भेदों में से एक माध्यमिक नामक श्रद्धैतवादी धपने शून्याद्वीत को सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष रखता है, - कहता है कि हम माध्यमिक बौद्ध तो वित्राद्ध तवादी के समान बुद्धि में एकमात्र अनेक आकार होता भी नहीं मानते हैं-हमारे यहां प्रमाणवातिक ( ग्रन्थ ) में कहा है कि बृद्धि में नाना भाकार वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि यदि बृद्धि के नानाकार सत्य हैं तो पदार्थ भेद भी सत्य बन जावेंगे, इसलिये एक बृद्धि में चित्रता ग्रर्थात नानापना वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया है। "एक और नाना" यह तो परस्पर विरुद्ध बात पडती है। यदि बुद्धि को एक होते हुए भी नानारूप माना जाय तब तो सारे विश्व को ही एक रूप मानना होगा, उसके लिये भी कहेंगे कि विदय एक होकर भी नानाकार है इत्यादि, बात यह है कि ज्ञानों का ऐसा ही स्वभाव है कि वे उस रूप ग्रर्थात् नाना रूप नहीं होते हैं तो भी उस रूप से वे प्रतीत होते हैं, धौर इस प्रकार के ज्ञानों के स्वभाव के विषय में हम कर भी क्या सकते हैं अर्थात् यह पूछ नहीं सकते हैं कि ज्ञान नानाकार वाले नहीं होते हुए भी नानाकार वाले क्यों दिखलाते हैं। क्योंकि "स्वभावोऽतर्क गोचरः" वस्तु स्वभाव तर्कके अगोचर होते हैं, इस प्रकार यह निश्चय हआ कि बृद्धि में अनेक ग्राकार नहीं हैं। अतः जैन ने जो सिद्ध किया था कि जैसे एक बुद्धि में युगपत् अनेक आकार होते हैं वैसे ही कम से भी अनेक आकार उसमें होते हैं इत्यादि, सो यह सब कथन उनका श्रसिद्ध हो जाता है।

दस्यप्रधानात् । तत्कवं तदहशुग्नावष्टम्नेन क्रमेणाप्येकस्यानेकाकारव्यापित्वं साध्येत ? तदप्यसमीचीनम्; एवमतिसूर्व्यक्षिकया विचारतो माध्यप्रकृत्य सकलश्रूत्यतानुवङ्गात् । तथा हि—नीले प्रवृत्तं कार्गेशादी न प्रवृत्ते हित पीतादेः सन्तानान्तरवद्यावः। पीतादी व प्रवृत्ते तक्षीले न प्रवृत्ते व स्वय्याप्यभावस्तद्व । नीलकुवस्वसूक्ष्माचे च प्रवृत्तिम्ब कार्मे नेतराखनिरक्षिके क्षमिति तदेशागान्यस्यादः । संवितिशोवस्य वावशिष्टस्य स्वयमनंशस्याप्रतिकाकनास्यविष्टाः । सीवितशोवस्य वावशिष्टस्य स्वयमनंशस्याप्रतिकाकनास्यविष्टाः । सीवितशोवस्य वावशिष्टस्य स्वयमनंशस्याप्रतिकाकनास्यविष्टाः । स्वय-

कैन — शून्यवादी का यह सब कथन—पूर्वोक्त कथन असमीचीन है। क्योंकि इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने वाले धाप माध्यमिक के यहां सारे विश्व को शून्य रूप होने का प्रसंग धाता है, वह इस प्रकार से— बुद्धि में धनेक आकार नहीं हैं तो जो जान नील को बहुण करता है वह पीत को तो प्रहुण करेगा नहीं, इसलिये पीत धादि का अन्य संतान की तरह धात्राव हो जायगा, इसी प्रकार पीत के प्रहुण में प्रवृत्त हुआ जान नील को बहुण नहीं करता है इसलिये नील का भी पीत के समान धात्राव होगा, नीलकमल के सूक्ष्म धंशको जानवें प्रवृत्त हुआ जान उस कमा के अन्य धान्य धंशोंको प्रहुण करने में समर्थ नहीं होने से उन अंशों का भी धात्राव होगा, तथा संविदित अंग वाले उस कमल के अविश्वष्ट जो धौर बंश हैं कि जो धानंशरू—है अन्य अश जिन्हों में नहीं हैं—उनका प्रतिभास नहीं होने से उनका अभाव होगा, इस तरह सर्व का धानाव हो जायगा।

श्रंका — नील कमल घादिका संवेदन तो स्वयं घनुभव में घाता है घतः उसका घस्तित्व माना जायगा।

समाधान—तो इसी तरह प्रन्य संतानों का संवेदन भी स्वयं धनुभव में आता ही है अतः उनका प्रस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिये।

श्रंका — अन्य संतानों के द्वारा अनुसूत्रमान जो संवेदन है उसका सद्भाव असिद्ध है, अत: उसका सत्त्व नहीं माना जाता है ?

समाधान - तो फिर उन सन्तानान्तरों के संवेदन का निषेध करने वाला कोई प्रमाण नहीं होने से उनका अस्तित्व माना जायगा।

माध्यसिक संतानान्तर के संवेदन की वर्षात् अन्य व्यक्तिके झानकी सत्ता असिद्ध होने से ही उसका अभाव स्वीकार किया जाता है ? न्यैरंतुभूपमानसंबेदनस्य सद्भावासिक्वे स्तेषामभावः, तिह् तिभवेषासिक्वे स्तेषां सद्भावः किम्र स्यात् ? प्रायं तरसंबेदनस्य सद्भावासिक्विरेवाभावसिक्वः; नन्वेषं तिन्निषेषासिक्विरेव तस्यद्भावसिक्विरेव स्त्याः विश्वेषासिक्वेः । भवाषावाभ्यां परसंबेदनसन्वेहे वैकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिवेषासिक्वेः । कवं च प्रामारामाविप्रतिभाते प्रतीतिभूषरिक्वरास्के सकलश्च्यताभ्युपगमः प्रेकावतां युक्तः प्रतीतिवाषनात् ? दृष्टहानेरदृष्टकल्पनायाक्ष्वानुषङ्गात् ।

किन्त, प्रक्षितशून्यतायाः प्रमाणतः प्रसिद्धिः, प्रमाणमन्तरेण वा ? प्रथमपक्षे कवं सकल-

कैन — विलकुल इसी प्रकार से ग्रन्य संवेदन की सिद्धि होगी, देखो — संतानान्तर के संवेदन का निषेष करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रतः उसका ग्रस्तित्व है ऐसा मानने में क्या वाधा है। ग्रवीत् कुछ भी नहीं है।

माध्यसिक — जैन हमारी बात को नहीं समके, परके संवेदन का झस्तित्व कैसे स्वीकार करें ? क्योंकि उसको सिद्ब करने वाला प्रमाण झापने नहीं दिया है, और सभी हमने भी उसको बाघा देने वाला प्रमाण उपस्थित नहीं किया है, अतः इस विषय में संदेह ही रह जाता है।

जैन — ठीक है, किन्तु इससे सर्वथा संतानान्तर का निषेष तो सिदुष नहीं हो सकता है, तथा — प्राम्त, नगर, उद्यान मादि अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष से ही प्रतीतिरूप पर्वत शिखर पर मारूढ हो रहे हैं, मनुभव में मा रहे हैं, तब किस प्रकार सकल शून्यता को माना जाय ? प्रेक्षाबान् पुरुष शून्यवाद को कैसे स्वीकार करेंगे। मर्थात नहीं करेंगे। क्योंकि इस मान्यता में बाधा घाती है। प्रत्यक्ष सिद्ध बात को नहीं मानना मौर जो है नहीं उसकी कल्पना करने का प्रसंग आता है। हम मापसे पूछते हैं कि शून्यता को प्रमाण से सिद्ध करते हो कि बिना प्रमाण के प्रमाण से सिद्ध करते हो तो शून्यता कहां रही, शून्यता को सिद्ध करने बाला एक प्रमाण तो मौजूद ही है, विना प्रमाण के शून्यता को सिद्ध करना शक्य नहीं है, स्वोंकि प्रमेय की सिद्ध प्रमाणिदिद्ध के निमित्त से होती है। इस प्रकार शुन्यवाद का निरसन हो जाता है।

#### शून्याद्वैतवाद समाप्त

इस प्रकार से प्रभाजन्द्र धाचार्य ने ज्ञान के घर्ष "व्यवसायात्मक" इस विशेषण का समर्थन किया, क्योंकि वह प्रतीतिसिद्ध पदार्थोंको जानता है। इस संबंध में उसमें सुनिध्रित असंगववाषकप्रमाणता है-अर्थात् ज्ञानमें प्रसीतिसिद्ध प्रयं की व्यवसायात्मकता है इस बात में बाधक प्रमासा की घसंभवता सुनिध्वत है, इतने पर कुम्यतः वास्तवस्य तस्तद्भावावेदकप्रमाणस्य सङ्कावात् ? द्वितीयपक्षे तु कवं तस्याः सिद्धिः प्रमेयसिद्धेः प्रमाणसिद्धिनिवन्ध्यन्तरात् ? तदेवं सुनिष्टिवतासम्भवद्वाधकप्रमाण्द्यत् प्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायान्त्रमक्त्यं सामस्याभ्युपगन्तव्यम्, सन्यवाऽप्रमाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात् ।

भवेदानीं प्राक् प्रतिज्ञातं स्वध्यवसायासम्बद्धं ज्ञानविद्येषण् व्याचित्र्याषुः स्वोध्युक्षतयेत्याद्याह— स्वोध्युक्षतया प्रतिशसनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

स्वस्य विज्ञानस्वरूपस्योग्युखतोल्लेखिता तया इतीत्वंशावे था। प्रतिभासमं संवेदनमनुभवनं स्वस्य प्रमाणुत्वेनाभित्रेतविज्ञानस्वरूपस्य सम्बन्धी व्यवसायः ।

स्वव्यवसायसमर्थन।र्थमर्थव्यवसायं स्वपरप्रसिद्धम् 'धर्थस्य' इत्य।दिना दृष्टान्तीकरोति ।

#### वर्षस्येव तदन्यस्ततया ॥ ७ ॥

भी यदि प्रमाण-ज्ञान में प्रतीतिसिद्ध धर्यं की व्यवसायात्मकता नहीं मानी जाय तो ध्रप्रामाश्चिकता का प्रसंग प्राप्त होता है।

अब माशिक्यनंदी धावार्य पहिले कहे ज्ञान के स्वय्यवसायात्मक विशेषशा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं—

#### स्त्र - स्वोन्सस्तत्या प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

अर्थ — अपने आपकी तरफ संमुख होने से जो प्रतिभास होता है बही स्व-ध्यवसाय कहलाता है, "स्वोन्मुखतया" ऐसी यह तृतीया विभक्ति हैं, सो यह "ज्ञान को अपनी तरफ सुकने से अर्थात् अपने स्वरूप की तरफ संमुख होने से" इस प्रकारके अर्थ में प्रमुक्त हुई है। प्रतिभासन का अर्थ संवेदन या अनुभवन है। प्रमाण रूप से स्वीकार किया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा अपना-स्थवसाय निश्चय करना यह ज्ञान का अपना निश्चय करना कहलाता है। अब अन्यकार इस स्वव्यवसाय विशेषण का समर्थन प्रतिवादी तथा वादी के द्वारा आन्य अर्थ व्यवसायरूप दृष्टान्त के द्वारा करते हैं।

#### स्त्र--- अर्थस्येव तदुन्सुखतया ॥ ७ ॥

सुत्रार्थ — जिस प्रकार पदार्थ की तरफ क्रुकने से शंमुख होने से पदार्थ का निश्चय होता है स्रमित् ज्ञान होता है, उसी प्रकार स्रपनी तरफ संमुख होने से ज्ञानको अपना व्यवसाय होता है। सुत्र में "इव" शब्द यथा शब्द के स्थान पर प्रमुक्त हुआ है। सतलब — जैसे घट भादि वस्तु का उसकी तरफ उन्मुख होने पर ज्ञान के द्वारा व्यवसाय होता है वैसे ही ज्ञानको अपनी तरफ उन्मुख होने पर प्रपना निज का व्यवसाय होता है। इवशस्दो यथार्थे। यथार्थस्य घटादेस्तदुन्मुखतया स्वोल्लेखितया प्रतिभासनं व्यवसाय तथा ज्ञानस्यापीति।

विशेषार्थ — नैयायिक सादि परवादी ज्ञानको प्राप्ते आपको जाननेवाला नहीं मानते हैं, सो इस परवादीको मान्यता को निरस्त करने के लिये ग्राचार्य श्री मारिएक्य नंदी ने दो सूत्र रचे हैं। ज्ञान केवल परवस्तुको ही नहीं जानता है, प्रपितु अपने प्राप्तो भो जानता है, यदि ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो उसको जानने के लिए दूसरा कोई ज्ञान चाहिये, दूसरे को तीसरा चाहिये, इस तरह अनवस्था आवेगी तथा सर्वज्ञका भी प्रभाव हो जायगा, क्योंकि "सर्व जानाति इति सर्वज्ञ:" व्युत्पत्ति के प्रनुसार सबको जाने सो सर्वज्ञ कहलाता है, प्रतः जिसने स्वयंको नहीं जाना तो उसका ज्ञान सबको जाननेवाला नहीं कहलायेगा। इस प्रकार ज्ञानको स्वरंबेच नहीं माननेसे अनेक दूषण प्राते हैं। इस विषय पर ज्ञानांतर वेच ज्ञान वाद प्रकरण में विशेष विवेचन होने बाला है।



# ग्रचेतनज्ञानवादका पूर्वपक्ष

सांख्य ज्ञान को जड़ मानते हैं, उनका पूर्वपक्षक्य से यहां पर कबन किया जाता है—पुरुष भीर प्रकृति ये मूल में दो तत्त्व हैं, प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, प्रधान के दो भेद हैं, श्यक्त भीर झन्यक्त, अन्यक्त प्रधान सुक्म और सर्वश्यापक है, श्यक्त प्रधान से [ प्रकृति से ] सारा जगत् रचा हुआ है, श्यक्त प्रधान से सबसे प्रथम महान् नामका तत्त्व उत्पन्न होता है, उसी महान् तत्त्व को बुद्धि या ज्ञान कहा गया है। कहा भी है—प्रकृतमंहौस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गण्यक बोड्यक्त, तस्मादिष घोडककारपञ्चस्यः पञ्चभूतानि ॥ ( सांस्थत० को॰ पृ० ६४, २२ ) अर्थ—श्यक्त-प्रधान से महान् सम्बद्धि बुद्धि स अहंकार, फिर उससे दश इन्द्रियां, आदि सोलह गण, उन सोलहमणों से अवस्थित पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये ही पत्रीस तत्त्व हैं। इनमें एक पुरुष—वेतन और २४ प्रकृति जड़ के भेद हैं। प्रकृति का प्रथम भेद को महान् दें वही बुद्धि या ज्ञान है, जैसा कि कहा है—"तस्याः प्रकृतेः महानुत्त्वते, प्रथमः किष्व ( महान्-वृद्धः, प्रज्ञा मितः संवित्तः स्थातः, चितः, स्मृतः, आसुरी, हिरः हरः, हिर्ण्यगर्भः, इति पर्यायाः)

—माठरकृत्तिः गौडपाद भाष्य ।

सर्थात् महात् को ही बृद्धि, स्मृति, मित, प्रज्ञा, संविक्ति भावि नामों से कहा जाता है। उस बृद्धि या जानका पुरुष अर्थात् जीवारमा के साथ—वेतन्य के साथ संसग्ने होता है, अतः पुरुष में अर्थात् जीव या आरमा में ही बृद्धि है ऐसा भ्रम होता है। बृद्धि भीर पुरुष अर्थात् जान और आरमा का ऐसा संसग्ने है कि जेसे लोहे के गोले भी आर्मान का है। जिस प्रकार चैतन्य पुरुष में रहता है और कर्तृत्व धन्तःकरण में रहता है किर स्मार अन्तःकरण के धर्म का पुरुष में धारोप करने पुरुष को ही कर्ता मान करा जाते हैं उसी प्रकार प्रकृति का धर्म जो बृद्धिस्प है उसका पुरुष में आरोप करके पुरुष को ही जाता कह देते हैं, कहा भी है—"तरमात्त्त् संयोगावचेतनं चेतनविव्य लिक्नुम, गुणकर्तृत्वे उपि तथा कर्तेव भवस्युदासीनः" ॥ २०॥ यसमाच्चेतनस्वभावः पुरुषः, तरमास्तरसंयोगाद् अचेतनं महदादि लिक्नुः, अध्यवसाय, धिममान-संकल्य-असलोचनाविषु बृत्तिषु चेतनावत् प्रवर्तते। को दृष्टान्तः ? तद्यथा—अदुष्णाशीतो घटः

श्रीताभिरद्धिः संसुष्टः शीतो भवति, श्राग्निना संयुक्तो (वा) उच्यो भवति, एवं महदादि लिज्जमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद् भवति ( माठरवृत्ति गौडपादभाष्य )"। पूरुष के संसर्ग के कारण ही महान बादि तत्त्व अचेतन होते हुए भी चेतन के समान मालम पडते हैं । वैसे ही सत्त्व भादि गुणों में ही कर्तृत्व है, तो भी पूरुव को कर्ता माना जाता है। प्रयति नेतन स्वभावी पुरुष के संयोग में अपने से महान ग्रादि लिङ्ग भ्रध्यवसाय प्रधात ज्ञान तथा अभिमान, संकल्प, विकल्प, विचार आदि क्रियाओं में चेतन के समान ही प्रवृत्ति किया करते हैं। जिस प्रकार घडा स्वतः न उष्ण है और न शीत है किन्तु शीतल जलके संसर्ग से शीत और अग्नि की उष्णता के संसर्ग से उष्ण कहलाता 🖟 उसी प्रकार महान-बृद्धि पादि तत्व स्वतः प्रचेतन होते हुए भी चेतनावान जैसे बन जाते हैं। इस विवेचन से भच्छी तरह से सिद्ध होता है कि ज्ञान जड़ प्रकृति का धर्म या विवर्त है, पूरुष-प्रात्मा का नहीं है, अतः बृद्धि या ज्ञान अचेतन है। ज्ञान अचेतन इसिंब है कि वह अनित्य है। मुतिक-आकारवान है, और पुरुष नित्य अमूर्त का गुण धमं वाला है। सो इस प्रकार से वह ज्ञान प्रकृति का ही धमं हो सकता है आत्मा पूरव का नहीं, क्योंकि पुरुष तो सर्वथा नित्य है कूटस्थ है, अमूर्तिक, प्रकर्ता है, प्रत: श्रनित्य ज्ञान उसका होना शक्य नहीं है, हां उसका श्रध्यारीय पूरुव में श्रवश्य होता है. उस प्रध्यारोपित व्यवहार से पुरुष को ज्ञाता, ज्ञानवान्, बुढिमान् प्रादि नामों से कहा जाता है, वास्तविकरूप में पूरुष तो मात्र चैतन्यशाली है। इस प्रकार बद्धि-ज्ञान-जड प्रधान से उत्पन्न होने के कारण अचेतन है, यह निर्वाध सिद्ध हुआ।

> इस प्रकार से झान की अचेतन मानने वाले सांख्य (तथा योग का) का पूर्वपक्षस्य कथन समाप्त





\*

स्यान्यतम्—न ज्ञानं स्वध्यवसायात्मकमचेतनत्वाद् घटादिवत् । तदचेतनं प्रधानविवर्त्तः त्वात्तद्वत् । यत्त् चेतनं तन्त प्रधानविवर्तः, यवात्वाः इत्यय्यसञ्जतम् ; तस्यात्मविवन्तः त्वेन प्रधानविव-त्तंत्वासिद्धःः; तथाहि-ज्ञानविवत्तं वानात्मा हेष्ट्रत्वात् । यस्तु न तथा स न द्वशः यथा घटादिः, द्वष्टा चारमा तस्यात्तद्विवर्त्तवानीति । प्रधानस्य ज्ञानवत्त्वे तु तस्यैव द्वष्ट्रत्वानुवञ्जादात्मकत्यनामर्थस्यम् ।

अब यहां पर सांख्य कहते हैं कि ज्ञान स्वपरव्यवसायासक नहीं है क्योंकि वह ध्रचेतन है, जैसे घट पट आदि पदार्थ ध्रचेतन होने से ध्रपने को नहीं जावते हैं। ज्ञान को हम अचेतन इसलिये मानते हैं कि वह प्रधान की पर्याय है, प्रधान स्वतः ध्रचेतन है, घतः उसकी पर्याय भी ध्रचेतन ही रहेगी, जो चेतन होगा वह प्रधान की पर्याय नहीं होगा, जैसे धात्मा चेतन है, अतः वह प्रधान की पर्याय नहीं है।

जैन — यह कथन असंगत है, जान तो साक्षात् झात्मा की पर्याय है, उसमें तो प्रधानपने का अंश भी नहीं है. देखिये — भात्मा ज्ञानपर्याय वाला है क्यों कि वह दृष्टा है, जो ज्ञाता नहीं होता वह दृष्टा भी नहीं हो सकता जैसे कि घट आदि जड़ पदार्थ, झात्मा दृष्टा है अतः वह धवस्य ही जान पर्याय वाला है, धाप प्रधान को ज्ञानवाय मानोगे तो उसीको दृष्टा भी कहना पड़ेगा, फिर तो आत्मद्रव्य की कल्पना करना क्यां हो जावेगा। जिस प्रकार धात्मा में "मैं चेतन हूँ" इस प्रकार का अनुभव होता है, झतः वह चेतन स्वभाव वाला माना गया है, उसी प्रकार "मैं जाता हूँ" इस प्रकार का भी आत्मा में अनुभव होता है अतः उसे ज्ञानस्वभाव वाला भी धानना चाहिये, इसमें और उसमें कोई विशेषता नहीं है।

सांख्य--- ज्ञान के संसर्ग से "मैं ज्ञाता हूं" इस प्रकार घात्मा में प्रतियास होता है, न कि ज्ञान स्वभाववाला होने से मैं ज्ञाता हूं ऐसा प्रतियास होता है ? 'बितनोऽह्न' इत्यनुमवार्चतन्यस्वभावताथवारमनो 'क्षाताऽह्न' इत्यनुभवाद् ज्ञानस्वभावताय्यस्तु विश्वेषाभावात् । ज्ञानसंवर्गाद् 'क्षाताऽह्न्य' इत्यात्मिन प्रतिभावो न पुनर्ज्ञानस्वभावत्याद्यसमीकिन ताभिषानम्; 'वैतन्यादिस्वभावस्याप्यभावत्रमञ्जात् । वंतन्यसंवर्गाद्वि वेतनो भोवतृत्वसंवर्गाद्भोक्तौ-वालीन्यसंवर्गापुवासीनः सुदिसंवर्गान्द्वभो न तु स्वभावतः । प्रन्यवाधिप्रमाणवाकोभयत्र । न वालु आनस्वभावताविककोऽयं कदावनाप्यनुभूयते, तदिकलस्यानुभववि रोषात् ।

धारमनो ज्ञानस्वनावस्वेऽनिस्यस्वापत्तिः प्रधानिष समाना । तत्परिस्पामस्य व्यक्तस्यानिस्यस्वी-पगमात् खदोवे तु, धारमपरिस्पामस्यापि ज्ञानविशेषादेरनित्यस्वे को दोव ? तस्यारमनः कथिबद-

बैन—यह बात बिना विचारे कही गई है, क्योंकि इस प्रकार के कथन से तो धारमा में चैतन्य आदि स्वभावों का भी अभाव हो जावेगा, वहां भी ऐमा ही कहेंगे कि धारमा चैतन्य के संसगं से चैतन्य है, भोक्तृत्व के संसगं से भोक्ता है, औदासीन्य के संसगं से उदासीन है धौर शुद्धि के संसगं से शुद्ध है, न कि स्वभाव से वह चेतन धादि रूप है।

सांख्य — चैतन्य आदि के संसर्ग से आरमा को यदि चेतन माना जायगा तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधा अविगी, अर्थात् हम प्रत्येक प्राणी जो ऐसा अनुभव करते हैं कि हम चैतन्य विशिष्ट हैं-हमारी आत्मा चैतन्य स्वभाववाली है इत्यादि सो इस अनुभव में बाधा आवेगी।

जैन—इसी प्रकार से यदि ज्ञानसंसर्ग से घारमा को ज्ञानी मानोंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वहां पर भी वाधा धाती है, क्यों कि यह आरमा क्सि भी काल में ज्ञान स्वभाव से रहित धनुभव में नहीं घाती है, कारण कि ज्ञान के विना अनुभव होना ही शक्य नहीं है।

सांख्य — झात्माको क्रानस्यभाव वाला मानोगे तो उसे झनित्य होने की झापाँस झावेगी।

जैन—तो फिर प्रधान के उत्पर भी यही दोव बावेगा, क्योंकि प्रधान को ज्ञान स्वभाव वाला मानते हो, तो वह भी धनित्य हो जावेगा।

सांस्य—प्रधान का एक परिएगय व्यक्त नामका है वह भनित्य हैं, भतः उसमें ज्ञानस्वभावता मानने में कोई भाषत्ति नहीं भाती है। व्यतिरेके भक्ष्मुरत्वप्रसङ्गः प्रवानीप समानः। व्यक्ताव्यक्तयो रव्यतिरेकेपि व्यक्तमेवानित्यं परिणामत्वाक्ष पुनरव्यक्तं परिणामित्वादित्यम्युरगमे, श्रतः एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानित्यमस्तु विद्येषा-भावात् । श्रात्मनोऽपरिणामित्वे तु प्रवानीप तदस्तु । व्यक्तपिक्षया परिणामि प्रवानं न शक्त्यपेक्षया सर्वेदा स्यास्नुत्वादित्यभिषाने तु श्रात्मापि तथास्तु सर्वेषा विद्येषाभावात्, स्रपरिणामिनोऽर्विक्रया-कारित्वासम्भवेनाग्रेऽसत्त्वप्रतिपादनाच । स्वसवेदनप्रत्यक्षाविषयत्वे वास्याः प्रतिनियतार्वव्यवस्थापकत्वं

जैन — तो इसी प्रकार आत्मा के परिणाम ज्ञानविशेष भादि हैं भौर वे ही भवित्य हैं ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं आता है।

सौरूय — आप जैन कथंचित् वादी हो, अतः आप आत्मा से ज्ञान का कथंचित् अभेद स्वीकार करते हो, इसलिये ज्ञान के निमित्त से आत्मा में अनित्यपने का प्रसंग आता है।

जैन—यहो दोष प्रधान पर भी लागू होगा, धर्यात् प्रधान का परिणाम प्रधान से मुभिन्न होने के कारण प्रधान में भी परिलाम के समान अनित्यता थ्रा जावेगी।

सांख्य—व्यक्त प्रधान और अञ्चक्त प्रधान दोनों अभिन्न हैं तो भी परिणाम रूप होने से महदादि व्यक्त ही अनित्य हैं और अञ्चक्त प्रधान परिणामवाला होने से प्रतित्य नहीं है।

जैन = इसी प्रकार आत्मा और जान अभिन्न तो हैं परन्तु झान अनित्य है भीर आत्मा नित्य है। ऐसा सत्य स्वीकार करना चाहिये, दोनों मन्तव्यों में कोई विशेषता नहीं है। यदि आप आत्मा को सर्वया कूटस्थ-अपरिएगामी मानते हो तो प्रवान को भी सर्वया अपरिएगामी मानना होगा।

सांस्थ - व्यक्त की अपेक्षा से तो प्रधान परिणामी है, किन्तु शक्ति की अपेक्षा से तो प्रधान अपरिएगामी ही है। क्योंकि शक्ति की अपेक्षा तो वह कुटस्थ नित्य है।

जैन—इसी तरह आत्मा में भी स्वीकार करना चाहिये। ज्ञानकी प्रपेक्षा वह परिगामी है धौर शक्ति की अपेक्षा वह कूटस्थ है, कोई विशेषता नहीं है। यह बात भी ध्यानमें रखिये कि धारमा हो चाहे प्रधान हो किसी को भी यदि सर्वथा अपरिणामी मानते हैं तो उसमें धर्ष किया नहीं हो सकती है। जिसमें धर्ष किया ( उपयोगिता ) नहीं है वह पदार्थ ही नहीं है। ऐसा हम जैन आगे प्रतिपादन ही करने वाले हैं। बुद्धि या ज्ञान को यदि स्वसंवेदन का विषय नहीं माना जाय तो वह जान प्रतिनियत बस्तुओं

न स्थात् । तद्व्यवस्थापकरणं हि तदनुषवनम्, तरकथं बुद्धेवप्रत्यक्षत्वे घटेत् ? प्रारमान्तरबुद्धितीपि सस्प्रसङ्खात्, न चैवम् । ततो बुद्धिः स्वस्थवसायारिथका कारणान्तरनिरपेक्षतमाऽर्थव्यवस्थापकरवात्, वरुतः स्वस्यवसायारमकं न भवति न तत्त्वाऽर्थव्यवस्थापक यथाऽऽदशीवीति । धर्यम्यवस्थिती तस्याः पुरुषकोगापेकारवात् । स्वर्यम्यवस्थिती तस्याः पुरुषकोगापेकारवात् । इत्यप्तिवमार्थे पुरुषक्षेत्रत्यते" [ ] इरयिष्ठधानात् । ततोऽसिद्धौ हेतुरिरयपि अद्धानात्रः अदेनानायोरनुष्ठकभात् । एकभेव ह्यनुभवसिद्धं संविद्रूषं हर्षविषावाद्यवेकानकारं विषयव्यवस्थापकमनुभूयते, तस्यैगेतं 'चैतस्यं बुद्धिरध्यवसायो ज्ञानम्' इति पर्यायाः । न च सव्य-भवाषाद्याद्यनोगित्रपञ्चात् ।

की व्यवस्था कर नहीं सकता है। क्यों कि वस्तु व्यवस्था तो ज्ञानानुभव पर निर्भर है। जब बुद्धि ही अप्रत्यक्ष रहेगी तो उसके द्वारा प्रहण किये गये पदार्थ किस प्रकार प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तथा आस्मा का ज्ञान यदि अपने को नहीं जानता है तो उसको अन्य पुष्य का ज्ञान जानेगा, किन्तु ऐसा देखा गया नहीं है। अतः यह प्रनुमान सिद्ध बात है कि बुद्धि (ज्ञान) स्वव्यवसायात्मक (भपने को ज्ञाननेवालो) है। क्यों कि वह अन्य कारण की अपेक्षा के विना ही पदार्थों को ग्रहण करनी है—जानती है। जो स्वव्यवसायी नहीं होता है वह पदार्थ की पर निरपेक्षता से व्यवस्था भी नहीं करता है। जो से दर्पण आदि कारणान्तर की अपेक्षा के विना वस्तु व्यवस्था नहीं करते हैं। इसीलिये उन्हे स्वव्यवसायी नहीं माना है।

सांख्य — पदार्थों की व्यवस्था जो बुद्धि करती है वह इसलिये करती है कि वे पदार्थ पुरुष-धात्मा के उपभोग्य हुआ करते हैं। कहा भी है—बुद्धि से जाने हुए पदार्थ का पुरुष अनुभव करता है इसलिये "अन्य कारण की ध्रपेक्षा के विना बुद्धि पदार्थ को जानती है" ऐसा कहा हुआ आपका हेतु असिद्ध दोष युक्त हो जाता है, क्योंकि वह कारएगान्तर सांपेक्ष होकर ही पदार्थ व्यवस्था करती है।

जैन — यह श्रद्धामात्र कथन है, क्योंकि बृद्धि धौर धनुभव इनकी भेदरूप से उपलब्धि नहीं देखी जाती है। धनुभव सिद्ध एक ही जानरूप वस्तु है जो कि हमं, विषय आदि आदि अनेक धाकाररूप से विषय व्यवस्था करती हुई अनुभव में झा रही है, उसी के बृद्धि, चैतन्य, धध्यवसाय, ज्ञान ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार का खब्दमात्र का नेद होनेसे धर्य में भेद नहीं हुआ करता है। अन्यथा ध्रतिप्रसंग आवेगा।

सांख्य—बुद्धि धौर चैतन्य में भेद विद्यमान है, सो भी संबंध विशेष को देसकर विप्रलब्ध हुए व्यक्ति उस भेद को जान नहीं पाते हैं, जैसे अग्नि के संबंध संसर्विकवेषनव्याद्विप्रस्तका बृद्धिचैतन्ययो। सन्तक्षि भेवं नावचारयस्ययोगोसकादिवान्तेः । स्त्र चात्रापि भेदो नास्तरित्यानियातव्यम् ; उषयत्र रूपस्थायोग्रेदशतीतः । स्रयोगोसकस्य हि वृत्तसिवेषः । कठिनस्पर्श्वायान्योऽन्ति ( ग्ने ) भाद्विस्त्रपेष्णस्पर्यास्यां प्रमाणतः प्रतीयते । ततो यदात्राऽस्योऽन्यादु-प्रवेशतक्षाणसंस्पादिवागप्रतिपत्यभावस्तवा प्रकृतेपीरथप्यवानप्रतम् ; बहुषयोगोसकयोरप्यभेदात् । प्रयोगोस्रकद्वयं हि पूर्वाकारपरित्यानेनान्तिवानादिविष्ट स्त्रप्त्यूपपित्रावारस्यभेवनेत्पस्यस्त्रपुर्वे प्रामाकारपरित्यानेन पाकाकारावारवद्ययवत् । कथं तिह तस्योतस्कालं तत्पर्यायावारताया विनाध-

विशेष के कारण लोहे का गोला प्रभिन्न दिखाई देता है, लोहा और प्रिन्ममें भेद नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों में रूप तथा स्पर्ध का पृथवनना स्पष्ट ही दिखता है, अर्थात लोहे का गोला गोल गोल बड़ा होता है, कठोर स्पर्धवाला भी होता है, और अग्नि चमकीले रूपवाली तथा उष्ण स्पर्ध गुक्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक्ष से ही प्रतीत होता है। इसलिये जैसे लोहा और प्रग्नि इन दोनों में अन्योन्यप्रवेद्यानु प्रवेदालक्षण संबंध हो जाने से विभाग का ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही बृद्धि और चैतन्य में परस्पर अनुप्रवेदा होने से भेद नहीं दिखता।

ज़ैन — यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रिग्नि घीर लोहे के गोले में भी भेद नहीं रहता, लोहे का गोला अन्ति के संसर्ग से धपने पूर्व आकार का त्यागकर विशिष्ट पर्यायवाला एवं भिन्न ही स्पर्से तथा रूपवाला वन जाता है, जिस प्रकार घट अपने पहिले कच्चे आकार को छोड़कर उत्तरकाल में पाक के घाकार को घारण करता है।

श्रंका — यदि लोहे कागोला भ्रग्नि ही बन जाता है तो भागे जाकर उस पर्याय को आधारताका विनाझ कैसे दिखाई देता है ?

समाधान—ऐसी यांका करना ठीक नहीं, क्योंकि उस लोहे के गोले का जो प्राप्त-क्य परिणमन हुमा है वह तत्काल ही नष्ट होता हुमा नहीं देखा जाता है। देखिये—अनेक प्रकार-के परिणमन और संबंध वस्तुओं में पाये जाते हैं, कोई वस्तु तो कुछ परिणमन-उपाधि का कारण मिलने पर उस उपाधिक्य वन जाती है भीर उपाधि के हटते ही तत्काल उस परिण्यन या पर्याय से रहित हो जाती है, जैरो जपापुष्य का सम्बन्ध पाकर स्फटिक तत्काल जाल बन जाता है भीर उसके हटते ही तत्काल प्रपने सफेद स्वभाव में भा जाता है। बन्य कोई वस्तु का परिणमन इस प्रकार भी होता है कि वह कुछ काल तक बना रहता है, जैसे सुन्दर स्त्री माला ग्रादि विषयों के इसम्बन्ध से ग्रारमा- में सुख पर्याय कुछ समय तक बनी रहती है, पदार्थों का यह

प्रतीतिः ? हत्यप्यक्षांस् मृ; उत्परयनन्तरमेव तद्विनाशागतीतेः ! किन्तिद्वभौगाविकं वस्तुरूपमुपाध्यपा-क्षानन्तरमेवापैति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्फटिकरिक्तमा । किन्तित्तु कालान्त्ररे, मनोजाङ्गनादि-विषयोपनीतारम्रमुखादिवत् । सकलभावानां स्वतोऽन्यतश्च निवर्तनश्रतीतेः । तन्नाग्ययोगोलक्योभेदः ।

तद्विद्दान्येकिस्मन् स्वपरप्रकाशात्मपययिऽनुश्रुयमाने नान्यसद्भानोऽभ्युपगन्तव्यः, धन्यया न नविनदेकत्वव्यवस्या स्यात् । सकलव्यवहारोज्छेदप्रसङ्ग्राः, धनिष्ठार्थपरिहारेगेष्टे वस्तुन्येकस्मित्रप्र-परिणमन् स्वतः भौर पर से भी होता है, इस प्रकार भ्राग्नि भौर लोहे का गोला इनमें सस्यन्य के बाद कुछ समय तक भेद नहीं रहता है यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ — सांख्य का कहना है कि बुद्धि या ज्ञान ग्रात्मा का धर्म नहीं है बह तो प्रधान-जड का धर्म है, उस धर्म का मात्मा से सासगं होता है, इसलिये धारमा में ज्ञान है ऐसा मालन पड़ता है। संसर्ग के कारण ही धारमा में श्रीर बुद्धि में अभेद दिखाई देता है, जैसे कि लोहे का गोला अग्नि का संसर्ग पाकर अग्निरूप ही दिखता है। प्राचार्य ने उनको समभाया है कि यह प्राप्त और लोहे का हद्दान्त यहां पर फिट बैठता नहीं है, क्योंकि जिस समय लोहा श्रीन का संसर्ग करता है उस समय लोहा भीर अग्नि में भेद रहता ही नहीं है, मतलब-वे दोनों एक रूप ही हो जाते हैं, हम जैन आपके समान द्रव्य को कूटस्थ नित्य नही मानते हैं, विकारी द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होती है द्रव्य भी उस समय वैसा ही बनता है. उस पर्याय से ब्रव्य का कोई न्यारा श्रस्तित्व नहीं रहता है। अतः ग्रग्नि भौर लोहे का हष्टान्त आत्मा ग्रीर ज्ञान पर लागू नहीं होता है।। जैसे ग्रन्नि ग्रीर लोहे का संपर्क होने पर उनमें कोई भेद नहीं रहता वह उसी अग्नि रूप ही हो जाता है, वैसे ही आत्मा भीर ज्ञान में भेद नहीं है एक ही वस्तु है, ज्ञान भीर चैतन्य एक ही स्वपर प्रकाशात्मक पर्यायस्वरूप अनुभव में भा रहा है, उसमें भन्य किसी का सन्द्राव नहीं मानना चाहिये, यदि पदार्थ एक रूप दिलाई दे रहा है तो भी उसको अनेक रूप मानेंगे तो कहीं पर भी एकपने की व्यवस्था नहीं रहेगी-संपूर्ण व्यवहार भी समाप्त हो बावेगा, क्योंकि अनिष्ट वस्तु का परिहार करके किसी एक इष्ट वस्तु के अनुभव होनेपर भी शंका रहेगी कि क्या मालूम यह और कुछ दूसरी वस्तु तो नहीं है। इस तरह संशय बना रहने से कहीं पर भी अपनी इष्ट वस्तु को लेने के लिये प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, भावार्य-ग्राभिन्न एक वस्तुरूप जो चैतन्य भीर बुद्धि है उसमें भी यदि भेद माना जाय तो किसी स्थान पर किसी भी एक वस्तु में एकत्व का निश्चय नहीं हो सूपमानेप्यन्यसङ्कावाशङ्कया वविष्यप्रकृष्याद्यभावात् । तनोऽवाधितैकस्वप्रतिभासावपरपरिद्वारेसाकः भासमाने वस्तुन्येकस्वय्यवस्थामिच्छना अनुमवसिद्धकर्तृः वक्षोक्तः स्वाधनेकधर्माचारचिद्धिवर्रास्याप्येक-स्वमभ्युपमन्तव्यं तदिवशेवात् । न वात्रैकस्वप्रतिभासे किष्विद्वाधकम्, यतो द्विवन्द्यादिप्रतिभासवस्य-ध्यास्यं स्वात् । स्वसंवेदनप्रतिक्रमाक्ष्यस्य-ध्यास्यं स्वात् । स्वसंवेदनप्रतिक्रमाक्ष्यस्य-ध्यास्यं स्वात् । स्वसंवेदनप्रतिक्रमाक्षयस्य-ध्यास्यं स्वात् । स्वसंवेदनप्रतिक्रमाक्षयस्य-ध्यास्यं स्वात् । स्वसंवेदनप्रतिद्धवाधक्षयः ।

सकेगा, फिर तो कहीं इट भोजन स्त्री ग्रादि वस्तुओं को देखकर उसमें भी सपं, विष आदि की शंका के कारण लेना, खाना ग्रादि रूप प्रवृत्ति नही हो सकेगी।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि जहां अवाधितपने से एकपने का प्रतिभास है, भ्रन्य वस्तू का परिहार करके एकत्व प्रतीत हो रहा है वहां पर एकरूप एक ही वस्तु को मानना, इस तरह की वस्तु व्यवस्था को चाहते हुए सभी को अनुभव से जिसकी सिद्धि है ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनेक धर्मों का आधार ऐसा एक चैतन्य है उस चैतन्य का ही धर्म बुद्धि है, इसी का नाम ज्ञान है। इस प्रकार मानना चाहिये, क्योंकि चैतन्य और बुद्धि में कोई आवार आदि का प्रथम्पना या अन्य विशेषता नहीं देखी जाती है अर्थात जहां पर चैतन्य का प्रतिभास है वहीं पर बुद्धि का भी प्रतिसास या उपलब्धि देखी जाती है, इन चैतन्य और बुद्धि में जो एकपना प्रतीत होता है उसमें कोई बाधा भी नहीं माती है, जब बामा नहीं है तब किस कारण से उस प्रतिभास को द्विचन्द्रादि ज्ञान के समान मिथ्या माना जाय ? पर्यात् नहीं मान सकते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान से यह प्रसिद्ध ही होता है कि स्वपर प्रकाशरूप प्रथति प्रपना ग्रीर पर पदार्थीका जाननारूप ही पर्याय जिसकी है, ऐसा चैतन्य ही है, इस स्वपर प्रकाशक धर्म को छोडकर प्रत्य किसी रूप से भी उस चैतन्य की प्रतीति नहीं आती है। प्रश्नीत चैतन्य को छोडकर बुद्धि और बुद्धि को छोडकर चैनन्य प्रयक्ष्य से कभी भी प्रतिमासित नहीं होते हैं । किसो के उपदेश या ग्रागममात्र से बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाधकान में प्रतिभासित हए पदार्थ को विपरीत नहीं मान सकते हैं। ग्रर्थात किसी के काल्पनिक उपदेश से प्रत्यक्ष प्रतीति में श्राये हुए पदार्थ को श्रन्य का श्रन्यरूप मानना युक्त नहीं होता है, अन्यथा अतिप्रसंग भाता है। चैतन्य स्वरूप पूरुष ही जब अपना भीर पदार्थों का प्रकाशन-जानना रूप कार्य करता हुआ उपलब्ध हो रहा है तब उससे बुद्धि की प्रथक मानने में क्या प्रयोजन है और उस बुद्धि युक्त प्रधान तत्त्व की कल्पना भी किसलिये की जाय ? ग्रवीत आत्मा से बुद्धि को भिन्न मानने में कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं · प्रसङ्कात् भे चैतन्यस्य च स्वपरप्रकाशास्त्रकस्ये कि बृद्धसाध्यं येनासौ कल्प्यतेः?

षुरुवेश्वाचेतनत्वे विषयभ्यवस्थापकत्वं न स्थात् । प्राकारवस्त्रात्तरवानात्वमित्यप्ययुक्तम्; स्वेतव-स्वाकारत्वे (रवत्वे)व्यर्वभ्यवस्थापकत्वातम्भवात्, ग्रन्यवाऽऽवशिदे शि तत्वतक्तकुद्ववृदिषस्यतानुवकुः। प्रश्तःकरण्यत्व-पुरुवोपभोगन्नस्यात्मवृद्वेत्वनकाण्यविवेशोपि मनोऽआदिनानेकान्तिकत्वास बुद्वेर्वन्तरण्यः । विष्यं प्रथमेकान्तः - प्रतःकरण्यमन्तरेणार्थमात्मा न प्रत्येति दति, कर्यं तिह्व ग्रन्तः -करण्यस्यव्यक्ताः, व्यव्यान्तःकरण्यविष्यवेति वेत् ; प्रम्वस्था । ग्रन्यान्तःकरण्यविष्यमन्तरेणान्तः करण्यस्यवातायां च

होता है। बुद्धि को प्रधान का धर्ममानने से एक बड़ी आपत्ति यह मावेगी कि वह स्रचेतन होने से विषयों की व्यवस्था नहीं कर सकेगी।

सांख्य — वह बुद्धि आकार धर्मवाली है अर्थात् उसमें पदार्थ का आकार रहता है। अतः वह विषय व्यवस्था करा देती है।

ाः क्रैन—यह कथन अयुक्त है, नयों कि भनेतन ऐसी जड़ बुद्धि आकार वाली होने पर भी पदार्थ की अ्यवस्था को अर्थात् जानने रूप कार्य को जो यह घट है यह इससे भिन्न पट है ऐसी पृथक् पृथक् वस्तुओं को व्यवस्था को नहीं कर सकती है। क्यों कि वह अनेतन है। प्राकार घारण करने मात्र से यदि वस्तु का जानना भी हो जाय तो दर्पण, जल आदि पदार्थ भी बुद्धि रूप मानना चाहिये, क्यों कि आकारों को तो वे जड़ पदार्थ भी शारण करते हैं।

विशेषार्थ — सांस्थ ने बुद्धि को जड़तरन जो प्रधान है उसका घर्म माना है। इसिलये प्राचार्य ने कहा कि अचेतन रूप बुद्धि से पदार्थों का जानना, सब विषयों की पृथक् पृथक् प्रवक्ष करना प्रादि कार्य कैसे निष्पन्न हो सकेंगे। इस पर सांस्थ यह जबाब देता है कि बुद्धि घचेतन घले ही रहे किन्तु वह प्राकारवती होने से विषयव्यवस्था कर लेती है, तब इसका खंडन प्राचायंदेव ने दर्पण के उदाहरण से किया है, दर्पण में भी आकार होता है— प्रधांत पदार्थों का प्राकार दर्पण में रहता है, किन्तु वह वस्तु व्यवस्था नहीं कर सकता है, प्राकार होने मात्र से वह पदार्थ को यदि जानने लग जाय तब तो जल काच प्रादि जितने भी पदार्थ पारदर्शी हैं वे सब के सब बुद्धिरूप वम जावेंगे। प्रतः प्राकारवान् होने से बुद्धि पदार्थ को जानती है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

सांख्य—जो जनतः करण रूप हो वह बुद्धि है प्रथम को पुरुष के उपयोग का निकटवर्ती सामन हो वह बुद्धि है। प्रवेप्तरयक्षतापि तवैवास्त्वनं तत्परिकल्पनया । ग्रन्तःकरराष्ट्रश्यक्षतामाने च कथं तद्गतार्यविभव-ग्रहराम् ? न ह्यादर्शाग्रहणे तदगतार्थेप्रतिविभवग्रहणं इष्टम् ।

विषयाकारभारित्वं च बुद्वेरनुपपन्नम्, मूर्तस्यामूर्ते प्रतिविस्वासम्भवात् । तथा हि—न विषयाकारभारिणी बुद्धिरमूर्तत्वादाकाशवत्, यत्त् विषयाकारभारि तन्मूर्तः यथा वर्षेणादि । न चासिद्धो हेतुः; तस्या सकलवादिभिरमूर्तत्वा-शुप्तमात् । प्रत्यथा वाह्ये न्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गो वर्षेणा-

जैन - ऐसा कहना भी सदोष है, देखिये-अन्तः करण-आत्मा का अन्दर का करण तो मन भी है पर वह बुद्धिरूप नहीं है, अतः आत्मा का श्रन्दर का जो करण हो वह बृद्धि है ऐसा कथन सदोष-प्रनैकान्तिक दोष से युक्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो पुरुष-शात्मा का उपभोग का निकटवर्ती साधन हो वह बुद्धि है ऐसा लक्षण भी अतिव्याप्ति दोष वाला है, क्योंकि इन्द्रियां भी पुरुष के उपभोग में निकट साधन होकर भी बुद्धिरूप नहीं हैं, ग्राप सांख्य का यदि ऐसा ही एकान्त पक्ष हो कि भाकार वाली बुद्धि के विना पदार्थ को आत्मा कैसे जानेगा ? सो इस पक्ष पर हम जैन का कहना है कि उस आकार वाली बुद्धि को कौन जानेगा ? यदि अन्य किसी आकार वाली बुद्धि उस विवक्षित बुद्धि को जानती है तो इस मान्यता में अनवस्था माती है, यदि कहा जावे कि उस बृद्धि को जानने के लिये अन्य बृद्धि को आवश्यकता पड़ती नहीं है, वह तो आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है, तब तो पदार्थों का प्रत्यक्ष होना भी अपने ग्राप से ही हो जाना चाहिये, फिर बेकार की उस जड़ बुद्धि को काहे की माना जाय । यदि कहा जाने कि बुद्धि को प्रत्यक्ष मानने की आवश्यकता नहीं तो ऐसा कहना भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण को विना ग्रहण किये उसमें रहे हुए प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार बुद्धिको ग्रहण किये विनापदार्थ के आकार को प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता-नहीं जाना जा सकता है।

बुद्धि में विषयों का—सामने के बाहिरी जड़ पदार्थों का झाकार आता है सो यह बात इसलिये भी नहीं युक्ति युक्त प्रतीत होतो है कि जान तो—(बुद्धि तो) प्रमूर्त है, ममूर्त वस्तु में मूर्तिक का—विषयभूत पदार्थों का प्रतिविन्य—माकार पड़ना प्रसंभव है। अनुमान प्रमाण से यही बात सिद्ध होती है—प्रमूर्त होने से बुद्धि विषयों के झाकार को अमूर्त आकाश ते तरह धारण नहीं करवी है, जो विषय के आकाश को चारण करता है वह दर्पणादि की तरह मुर्तिक होता है, यहां जो ममूर्तत्व हेतु है वह प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि सभी वादियों ने बुद्धि को प्रमूर्त माना है। यदि वह मूर्तिक होती तो दर्पणादि की तरह बाह्य इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में माती।

विवयेत । वातिसुद्भारवात्तवप्रत्यकाये तद्गतार्षप्रतिविम्वप्रत्यक्षवापि न स्यात्, मूर्तस्य वेन्द्रियादिद्वारेखैव स्वेवनसम्प्रवात् । तदभावेऽसविदितत्वप्रसङ्ग्रस्य । सर्वया परोक्षत्वाम्युरगमे वास्या मीमांसकमता-नुवञ्जः ।

र्यका — बुद्धि प्रतिसूक्य है, इसलिये वह घप्रत्यक्ष रहती है, अर्थात् बाह्ये-न्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं आती।

समाधान—तो फिर उसकी अप्रत्यक्षता में उस बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रति-विस्व —आकारहे उसे भी अप्रत्यक्ष ही रहना चाहिये-बाह्येन्द्रिय द्वारा उसका भी प्रहुख नहीं होना चाहिये, इस तरह यह बात सिद्ध हो जाती है कि ओ प्रूर्तिक होता है उसका बाह्य इन्द्रियादि द्वारा ही सवेदन होता है, और किसी के द्वारा नहीं, यदि बुद्धि का इन्द्रिय से या प्रत्य किसी से प्रहुण होना नहीं माना जाय तो बह ससं-विदित हो जायगी भीर इस तरह उसकी सर्वेषा असंविदितता में—सर्वेषा परोक्तरूपता में भाषका प्रवेश मीमांसक मत में हो जावेगा, भतः भाषका बुद्धि की—(ज्ञान की) भाषतन मानना किसी भी पुलैंक से सिद्ध नहीं होता है।

#### # सांख्याभिमत प्रचेतनज्ञानवाद का खंडन समाप्त #

# ध्रचेतनज्ञानवाद के खंडन का मारांज

सांस्य ज्ञान को प्रचेतन मानते हैं, उनका कहना है कि प्रधान (प्रकृति) महान् बृद्धि को उत्पन्न करता है अतः वह भवेतन है। हां उस महान्रूण बृद्धि का संसमें पुरुष के साथ होता है, इसलिये हमें यह भारमारूप मालूम पड़ती है। जैसे लोहे का गोला भीर भ्रान्त भिन्न होकर भी भ्रामिन्न दिखाई देते हैं। दून गएक कारण भीर है कि बृद्धि आकारवती है भर्तः वह भ्रचेतन है। चेतन में भ्राकार नहीं है। सो इस मत का खंडन भ्राचार्य ने इस प्रकार से किया है कि ज्ञान चेतन का धमं है जैसा कि देखना इष्टर्ल धमं चेतन का है, कर्तृंत्व भ्रादि धमं भी चेतन के ही हैं। भ्रापने जो ऐसा कहा कि बृद्धि भारमा के साथ संस्थित होने से चेतनरूप मालूम पड़ती है सो चेतन के बारे में भी ऐसा ही कह सकते हैं अर्थात् चेतन के संसमें से भ्रात्मा चेतन विखाई देता है, किन्तु बास्तविक चेतन प्रधान का धर्म है, ऐसी विपरीत मान्यता भी माननी पड़ेगी ! तम कही कि आत्मा में ज्ञान स्वतः माने तो आत्मा धनित्य हो जायगा इसलिये ज्ञान से भिन्न धारमा को माना है सो भी ठोक नहीं क्योंकि यही दोष प्रधान में भी धाता है अर्थात प्रधान में बद्धि मानी जाय तो वह भी अनित्य हो जायगा, इस पर सांख्य ने युक्ति दी है कि बुद्धिक्प विवर्त अध्यक्त प्रधान से प्रथक है तो फिर ऐसे ही आत्मा में मानो, कोई विशेषता नहीं, धातमा भी धपने ज्ञानरूप स्वपर संवेदन से कथंचित भिन्न है, चतः यह तो नित्य है भीर बुद्धि भर्षात् ज्ञान भनित्य है। बुद्धि यदि भनेतन है तो वह प्रतिनियत वस्तू को जान नहीं सकती है, जैसे दर्पण । बुद्धि भीर चैतन्य में कुछ भी भेद दिखाई नही देता है, व्यर्थ ही उसमें भिन्नता मानते हो । अग्नि भीर लोहे का दृष्टान्त ठीक नहीं, क्योंकि जब लोहा अग्नि के साथ संबंध करता है तब वह खद ही श्रपने कठोरता, कृष्णता आदि गुणों को खोड़कर उष्णादिरूप हो जाता है, इसलिये इनमें सर्वथा भेद नहीं है। बुद्धि में विषय का बाकार मानना भी गलत है, क्योंकि बद्धितो अमूर्त है, उसमें मूर्त धाकार कैसे आ सकता है ? बद्धि के जो लक्षण किये गये हैं वे भी सदोष हैं। प्रथम लक्षण यह है कि झन्त:करण रूप जो हो वह बुद्धि है सो यह लक्षण मत में चला जाता है मत: मतिन्याप्त है, तथा पूरव के उपभोग्य की निकटता का जो कारण है वह बद्धि है सो ऐसा यह लक्षण इन्द्रियों के साथ प्रति-व्याप्त हो जाता है। इसलिये सदोष-लक्षण अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकता. धन्त में सार यही है कि बुद्ध, धात्मा-पुरुष का धर्म है उसी के ज्ञान, घष्यवसाय, प्रतिभास, प्रतीति भादि नाम है।

#### साराश समाप्त #



## साकारज्ञानवाद पूर्वपक्ष

जिस प्रकार हम बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं उसी प्रकार प्रमाण मात्र को अर्थाकार होना भी मानते हैं। अर्थात् ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है वह उसी के आकार वाला होता है। इसे ही तदुत्पत्ति तदाकार होना कहते हैं। ज्ञान नील आदि पदार्थ से उत्पन्न होता है यह उसकी तदुत्पत्ति है भीर वह उसकी के आकार को धारण करता है यह उसकी तदाकारता है, जब ज्ञान उस नील आदि उत्पन्न होता है और उसी के आकार को धारण करता है तब ही वह उसे जान सकता है भीर तभी वह सत्य की कोटि में आता है, यही तदध्यतम्य है, जैन आदि प्रवादी ज्ञान को तदाकार होना—पदार्थ के आकार होना नहीं मानते हैं, अतः उनके मत में अमुक ज्ञान अमुक वस्तु को हो ज्ञानता है ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, अब आगे ज्ञान सामुक वस्तु को हो ज्ञानता है ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, अब आगे ज्ञान सामुक वस्तु को हो ज्ञानता है सकती है, अब आगे ज्ञान सामुक वस्तु को लानते समय पदार्थ के आकार हो ज्ञात है हस बात को बौद्धों की मान्यता के अनुसार सप्रमाण सिद्ध किया जाता है—

बर्षसारूप्यमस्य प्रमाणम् ॥ २०॥

ष्रयेंन सह यत् सारूप्यं साहश्यं ग्रस्य ज्ञानस्य तत् प्रमाग्गम् इह यस्माबु विषया द्विज्ञानमुदेति तद्विषयसदृशं तद्वभवति, यथा नीलादुरपद्यमानं नीलमदृशं, तच्च सारूप्यं सादस्यं प्राकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ॥२०॥ न्यायविन्दु पृ० ⊏४

श्रर्थं — ज्ञान का जो पदार्थं के झाकार होता है वही उसका प्रमारापना है अर्थात ज्ञान जिस विषय से उत्पन्न होता है उसी विषय के झाकार को घारण करता है। जैसे — वीज पदार्थं से उत्पन्न हुआ ज्ञान नील सहश ही बनता है, इसी सारूप्य को साहरथ, आकार झामास इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, झन्यत्र भी यही कहा है —

तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।। (प्रमाणवातिक ) प्रमेय को जानने से ही प्रमाण का मेयाकार-पदार्थाकार होना सिद्ध होता है।

अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । भन्यत् स्वभेदो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथचने ॥ ३०५ ॥ अर्थ—यह जो निविकल्प बुद्धिका धर्माकार होता है वही तो पदार्म के साथ संबंध बोड़ने बाला है, ज्ञान यदि पदार्माकार न होने तो उसमें घटजान पटजान हत्यादि भेद हो ही नहीं सकता। "न वित्तिखत्तैव तह देना युक्ता तस्याः सर्वेत्रा विजेषात्। तां तु सारूप्यमाविकत् सरूप यत्ताद्ध घटयेत्"।। भामती पृ० ४४२। ध्रम्यांत केवल विशुद्ध निराकार ज्ञान होने से ही यह नील है इस प्रकार से प्रमं की प्रतीत नहीं हो सकती, क्योंकि वह ज्ञान तो सभी ध्रम्यों में समानरूप से होता है, किन्तु वस्तु का सारूप्य अव उस सोन में हो जाता है तब वह उस ज्ञान को वस्तु के आकार वाला बना देता है। इसे सिद्ध होता है कि कोई वस्तु ज्ञान का विषय इस-लिये नहीं मानी जाती कि ज्ञान उसे प्रहण करता है, ध्रमितु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता है तथा जिसके सहश होता है वही वस्तु उस ज्ञान का विषय कह-लाती है।

तत्सारूप्यतदुत्विश्यां विषयत्वम् । तत्र बृद्धिर्यदाकारा तस्यास्तद् ग्राह्ममुच्यते ॥

—प्रमाणवातिक पृ∙ २२४

नथा—स एव विषयो य धाकारसस्यामपंथित।। (न्यायवातिक ता. पू० ३८०) वृद्धि या जान के विषय में प्रमाणवातिक प्रादि ग्रन्थों में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, कि ज्ञान जिस वस्तु के प्राकार का हुआ है वही वस्तु उस ज्ञान के द्वारा प्राह्म— प्रहण करने योग्य या जानने योग्य हुआ करती है। अन्य नहीं, जो पदार्थ ज्ञान में प्रपना आकार अपित करता है वही उसका विषय है, प्रन्य नहीं, इसीलिये घनेक पदार्थ हमारे सामने उपस्थित होते हुए भी ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुआ है धीर जिसके माकार को घारण किये हुए है उसी को माज वह जानता है, ग्रन्य मन्य प्रस्थ को नहीं। यहां यदि कोई प्रश्न करे कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है धीर उसके प्रकार को घारण करता है तो उसे इन्द्रिय के धाकार भी होना चाहिये, क्योंकि ज्ञान जैसे पदार्थ से उत्पन्न होता है ही उसका उत्पन्न इस प्रकार है—

यर्थवाहारकाल।देः समानेऽपत्यजन्मनि । पित्रोस्तदेकमाकारं घरो नान्यस्य कस्यचित् ।।

— त्रमारावातिक पृ• ३६६

जिस प्रकार ब्राहार समय आदि भनेक कारण वालक के जन्म में समानरूप से निमित्त हुआ करते हैं किन्तु उन सबमें से माता या पिता इन दो में से किसी एक के भ्राकार-शक्तक को वालक धारण करता है, भन्य कारण का भ्राकार वह घारए। नहीं करता, ठीक इसी प्रकार ज्ञान इन्द्रिय पदार्थ भ्रादि कारणों से उत्पन्न होते हुए भी इनमें से पदार्थ के ही भ्राकार को घारण करता है, इन्द्रियादि के आकार को नहीं।

खास बात तो यही है कि यदि ज्ञान को निराकार माना जावे तो प्रतिकर्म व्यवस्था समाप्त हो जाती है, कहा भी है—

"कियर्थं तर्हि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम् ? कियाकर्मं व्यवस्थायास्तल्लोके स्यान्निवंषनम्.....

सारूप्यतोऽत्ययान भवति नीलस्य कर्मणः संवित्तः पीतस्य वेति कियाकर्मे प्रतिनियमार्थं इध्यते''।। प्रमाणवार्तिकालंकार पृ० ११६

यदि कोई पूछे कि बौद ज्ञान को साकार क्यों मानते हैं तो उसका उत्तर यही है कि पदार्थ की प्रतीति की पृथक २ व्यवस्था बिना ज्ञान के साकार हुए बन नहीं सकती, प्रयात् यह नीला पदार्थ है, यह इस नीले पदार्थ का संवेदन हो रहा है ग्रीर यह पीत का संवेदन हो रहा है इत्यादि प्रतिभास रूप किया भीर उस किया का कमें जो पदार्थ है इनकी व्यवस्था होना साकार ज्ञान के ऊपर ही निभंर है।

स्वसंवित्तिः फलं चास्य ताद्रूप्यादर्थनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥

---प्रमाण समुख्य १।१०

तदाकार होने से जान के द्वारा पदार्थ का निश्चय हुआ करता है। उस ज्ञान का फल तो स्व का अपना संवेदन होना मात्र ही है, इसी प्रकार प्रमाग्। की प्रामा-णिकता विषयाकार होना साकार होने से हो निश्चित की जाती है।

इस प्रकार के इन उपयुंक्त कथनों से सिद्ध होता है कि ज्ञान साकार है, जिस वस्तुको वह जावता है वह उसी से पैदा होकर उसी के आकार वाला हुआ। करता है।

#### # पूर्वपक्ष समाप्त #

# साकारज्ञानवादः साकारज्ञानवादः

एतेन बौद्धोप्याकारवर्त्वन ज्ञाने प्रामाध्यं प्रतिपादयनप्रत्याख्यातः । प्रत्यक्षविरोधाधः; प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरुषमहुमहमिकया वटादिग्राहकमनुभूयते न पुनर्दर्पणादि-वत्प्रतिविम्बाकान्तम् । विषयाकारधारित्वे च ज्ञानस्मार्थे दूरनिकटादिव्यवहाराभावप्रसङ्गः । न सनुस्वरूपे स्वतोऽभिन्नेऽनुभूयमाने सोस्ति, न चैवम्; 'दूरे पर्वतो निकटे मदीयो बाहुः' इति व्यव-

सांख्य के दारा माना गया ज्ञान का ग्रचेतनपना तथा आकारपना खंडित होने से ही बौद्धसंगत साकार ज्ञान का भी खंडन हो जाता है, उन्होंने भी ज्ञान में प्रमाणता का कारण विषयाकारवत्त्व माना है, ग्रथीत ज्ञान पदार्थ के आकार होकर ही पदार्थ को जानता है ग्रीर तभी वह प्रमाण कहलाता है, यह ज्ञान में तदाकारपना प्रत्यक्ष से बाधित होता है, प्रत्येक पूरुष को अपना अपना ज्ञान घटादि पदार्थी के धाकार न होकर ही उन्हें ग्रहगा करता हथा धनुभव में था रहा है, न कि प्रतिबिम्ब से व्याप्त दर्पण के समान अनुभव में आता है। यदि ज्ञान पदार्थाकार की धारण करता है ऐसा स्वीकार किया जावे तो पदार्थ में जो दूर भीर निकटपने का व्यवहार होता है वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं उस रूप हो गया है। वह आकार उस ज्ञान से अभिन्न अनुभव में आने पर उसमें क्या दूरता एवं क्या निकटता प्रतीत होगी; धर्यात् किसी प्रकार भी आसम्बद्धरता का भेद नहीं रहेगा, किन्तू ऐसा है नहीं, क्योंकि यह दूरवर्तीपना ग्रीर प्रत्यासन्नपना सतत ही अनुभव में आता रहता है देखो-"यह पर्वत दूर है, यह मेरा हाथ निकट है" इत्यादि प्रतिभास बिल्कूल स्पष्ट भीर निर्वाध-रूप से होता हुआ। उपलब्ध होता ही है। इसलिये ज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले इस दूर निकट व्यवहार से ही सिद्ध होता है कि ज्ञान पदार्थ के आकार रूप नहीं होकर ही उसे जानता है, अतः पदार्थ के आकार के घारक उस ज्ञान में दूर आदि रूप से व्यवहार होना शक्य नहीं है, जैसा कि दर्पण में प्रतिविभ्वत हए प्राकार में यह दूर हारस्याऽस्त्रजन्दू पस्य अतीते । ननस्तदम्यवानुपपत्तिन्दाकारं तत् । न चाकाराधायकस्य दूरादितया तवा व्यवहारो युक्त दर्पसादौ तथानुपत्रकमात् । दीर्षस्वाप्यतस्य प्रवोधचेतसो जनकस्य जाबद्द्या-चेतसो दूरत्वेनातीतस्येन चात्रापि दूरातीतादिस्यवहारानुषञ्ज स्थात् ।

किया, प्रयादुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीलतामनुकरोति तथा यदि जकतामिए; तिह् जक्षमेव तत् स्यादुत्तरार्थकाश्यत् । प्रय जकतां नानुकरोति; कथ तस्या यहराम् ? तदप्रहये नीला-है यह निकट है ऐसा व्यवहार शक्य नहीं होता । ज्ञान को साकार मानने में यह भी एक बड़ा विचित्र दोष आता है, देखिये—कोई दीर्थकाल तक सोया था जब वह जाग कर उठा तब उसे सोने के पहिले जायद्शा में जिस किसी घट आदि का तदाकार ज्ञान था वह सब निव्रा के बाद बहुत ही दूर हो गया है तथा व्यतीत भी हो गया है, प्रतः उस याद पाये हए घट जान में दूर शीर अतीत का भान होना चाहिये ।।

आवार्ष — जब वस्तु का धाकार जान में मौजूद है तब कुछ समय ध्यतीत होने पर वह वस्तु हमें दूरपने से मालूम होनी चाहिये, देवदल वीर्षनिद्रा लेकर उठा, उसका निद्रित प्रवस्था के पहिले का हुधा जो जान है वह धब दूर हो चुका है, धतः उसको ऐसा प्रतिभास होना चाहिये कि मेरी वह पुस्तक बहुत दूर है ध्रथवा वह जान दूर है स्थाद, किन्तु ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है, धतः ज्ञान को साकार मानना ठीक नही है।

बौदों ने जान को पदायं से उत्पन्न होना भी स्वीकार किया है वह ज्ञान पदायं से उत्पन्न होकर जैसे उस नील धादि के धाकार को धारण करता है वैसे ही यदि वह उस पदायं के जड़पने को भी धारण करता है तो वह जान स्वयं जड़ बन जावेगा, जैसे जड़ पदायं के जड़पने को भी धारण करता है तो वह जान स्वयं जड़ बन जावेगा, जैसे जड़ पदार्थ की जड़पा करेगा, यदि कही के कारण जड़ रूप को भी धारण करेगा, यदि कही कि ज्ञान जड़ाकार नहीं बनता है तो वह उस पदार्थ की जड़गा को कैसे जान सकेगा, क्योंकि उस रूप हुए विना वह उसे जान नहीं सकता, इस प्रकार यदि जड़ता को नहीं जान तथा करेगा, जड़ता को जानता है तो वह जान उसके नील सादि धाकार को भी नहीं जान सकेगा, जड़ता को नहीं जाने सौर नील प्राकार को जाने ऐसी भेदभाव की बात कहो तब तो नील धौर जड़ धर्म में भिन्नता साननी पड़ेगी ग्रवा एक ही वस्तु में दी विरुद्ध धर्म मानने से धनेकान्त की वहां स्थिति वा जावेगो, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता में एक ही नीम वस्त्र धारी में उस का एक नील धर्म तो ग्राह्म हो जाता है धौर दूसरा जड़-

कारस्याप्यश्रहण्म् अन्यया तयोभँदोऽनेकान्तो वा । नीलाकारग्रहणेषि च, अपृहीता जडता कवं तस्येरपुज्येत ? अन्यया पृहीतस्य स्तम्अस्यापृहीतं त्रेलोक्य(वयं)क्यं भवेत् । तथा चैकोपलम्भो नैकत्वसाधनम् । अयं नीलाकारवज्जकतापि प्रतीयते किन्स्वतदाकारेण् ज्ञानेन, न; तर्ह् नीलताय्य-तदाकारेण्येनोनेन प्रतीयताम् । तथाहि-ययंन स्वास्थनोऽयान्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेण् यया स्तम्भावेजीडयम्, प्रतीयते च स्वास्थनोऽयान्तरभूतं नीलादिकभिति । किन्स, नीलाकारमेव ज्ञानं

घमं अभाह्य हो जाता है, यदि कहा जावे कि ज्ञान सिफं नील को ही जानता है जड़ता को नहीं तो वह जान "इस नील पदार्य की यह जड़ता है" इस प्रकार कैसे कह सकेगा, यदि उसे बिना जाने ही वह नील पदार्थ प्राहक ज्ञान यह उसका धर्म है ऐसा कहता है तो प्रहण किये गये स्तम्भ का अग्रहीत जैलोक्य स्वरूप हो जायगा, इस तरह कहीं पर भी एकत्व का साधक ज्ञान नहीं हो सकेगा प्रत्युत वह एक ही में घनेकत्व का साधक होगा।

बैंद्ध जैसे ज्ञान वस्तुकी नीलाकारता को जानता है वैसे ही वह उसकी जड़ताको भी जानता है, परन्तु अड़ताको वह तदाकार होकर नहीं जानता है।

जैन—यह बात गलत है क्यों कि जहता को जैसे तदाकार हुए बिना जाल तता है बैसे ही वह नीलाकार हुए विना ही नील पदार्थ को भी जान लेवे तो इसमें क्या बाधा है। अनुमान से भी सिद्ध होता है कि जो बस्तु जिसके द्वारा प्रपने से पृथक् रूप से जानी जाती है वह उससे भतदाकार रूप होकर ही जानी जाती है, जैसे कि स्तम्भ आदिके जड़पने को स्तम्भजान भतदाकार होकर ही जानी जाती है, जैसे कि स्तम्भ आदिके जड़पने को स्तम्भजान भतदाकार होकर जानता है, इसी तरह अपने से अर्थाद्य नोलकान से नील खादि पदार्थ पृथक् प्रतीत होते हो हैं, भतः वे तदाकार हुए प्रपने ज्ञान द्वारा गृहीत नहीं होते हैं। पुनः धापसे हम पूछते हैं कि ज्ञान जो जड़ धर्म को जानता है वह कीनसा ज्ञान जानता है ? क्या नीलाकार हुमा ज्ञान ही जड़ धर्म को जानता है जड़ता को जानता है जड़ता को जानता है जड़ता को जानता है होते हो जानता है हो हम जबता को जानता है हम का प्रथम पक्ष लेकर कहा जावे तो ठीक नहीं है, क्योंकि नीलको तो वह नीलाकार होकर जाने और जड़ता को विना जड़ताकार हुए जाने यह तो ज्ञान में भर्षजरती न्याय हुमा। भावार्थ—"भर्ष मुख माल बुद्धायाः कामस्त तांगानि सोऽयमर्थअरती न्यायः" भर्मा ज़िसे कोई कामी जन बुद्धायाः कामस्त को ता वह भर्म अववयवों को महीं चाहे इसी प्रकार यहां पर बौकुषों ने ज्ञान के विषय में ऐसा ही कहा है कि ज्ञान वस्तु के नील धर्म को तो नीलाकार होकर जानता है

अक्वतां प्रतिपक्षते, ज्ञानास्तर वा ? प्राद्यविकल्पे नीलाकारतां स्वारमञ्जूतत्वा, वडतां त्वन्थया तक्वानातीत्थ्यः वरतीयस्थायानुसरएां ज्ञानस्य । प्रथ ज्ञानास्तरेस्य सा प्रतीयते; तदप्यतयाकारं यथा वडतां प्रतिपक्षते तथाव(वं)नीलतामिति व्यर्थं तवाकारकत्वनम् ।

किब, ज्ञानास्तरेस जबतैव केवला प्रतीयते, तहसीलतापि वा ? न ताबदुसरपक्षः; मुद्धं जर-तीयन्यायानुतरसम्बद्धाः । प्रथमपक्षे तृ नीलताया व्यवेतिमिति कृतः प्रतीतिः ? नावज्ञानातः , तेन और उसी वस्तु के जड़ धर्मं को अजडाकार होकर ही जानता है, मतः यह प्रधंजरती न्याय हुआ ।। द्वितीय पक्षं के अनुसार यदि वस्तु के नीलत्व को जानने वाले ज्ञान से पृथक् कोई दूसरा ज्ञान है भीर वह उस वस्तु के जड़त को जानता है ऐसा कहा जाय तो भी प्रथन होया कि वह भिन्न ज्ञान भी जड़ता को जड़ताकार होकर यहण करता है या विना जड़ताकार हुए प्रहण करता है, यदि विना जड़ताकार हुए अड़ता को जानता है तो नीलत्व को भी विना नीलाकार हुए जाने, वर्षो व्यवं ही तदाकारता की कल्पना उसमें करते हो ।

कि अ - अन्य जान से जो जडता को जानना तुमने स्वीकार किया है सो बह ज्ञानान्तर एक मात्र जडता को ही जानता है कि जडता के साथ नीलाकार को भी जानता है ? जडता से युक्त नीलत्व का बहुण धर्यात् यह जडता इस नील की है यदि ऐसा वह जानान्तर जानता है तो इस उत्तर पक्ष में पहिले के समान अर्धजरती न्याय का अनुसरण होने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है क्योंकि पदार्थ के नीलत्व को छोड उसका मधीश जो जड़ता है उसी को तो इसने जाना है। मात्र जड़त्व के जानने की बात तो बिलकूल बनती ही नहीं है, क्योंकि उस प्रतिभास में यह नील पदार्थ की षड़ता है इस प्रकार की प्रतीति तो होगी नहीं, तो फिर उसे किस ज्ञान से जाना जायगा ? प्रवम ज्ञान तो जानेगा नहीं क्योंकि वह तो सिर्फ नीलाकार को ही जान रहा है। दूसरा ज्ञानान्तर भी जान नहीं सकता, क्योंकि उसका विषय भी तो मात्र जड़वर्म है, यदि इन दोनों को छोड़कर एक तीसरा ज्ञान नील और जड़ता को जानने वाला स्वीकार किया जाये तो उसमें भी निर्णय करना होगा कि वह तृतीय ज्ञान दोनों भाकारों को धारता है क्या ? यदि भारता है तो ज्ञान स्वयं जड़ बन जायगा, यदि तृतोयज्ञान को निराकार मानते हो तब तो स्पष्ट ही जैन मत का जनुसरण करना हो गया । कहीं पर नील बादि में ज्ञान साकार रहता है अन्यत्र वहीं ऐसा कहो तो वही पूर्वोक्त अनवस्था दोव भाता है कि एक ज्ञान नीलत्व की जानेगा नीलाकारमात्रस्यवं प्रतीतः । नापि वितीवासस्य जडतानात्रविषयस्तात् । श्रयोगयविषयं ज्ञानास्तरं परिकल्पाते, तखेषुभवत्र साकारम् स्वयं जडता निराकारं चेत्; परमतप्रसङ्गः । क्वविस्साकारताया-पुक्तवोषोऽनवस्था ।

ननु निराकारत्वे ज्ञानस्याधिकां निष्कितार्ववेदकं तस्यात् क्ववित्त्रस्यासिविश्वकवाभावादि-स्यप्यपेशलयः प्रतिनियतसामध्येन तत्तवाभूतमि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकासस्यये बक्ष्यते । 'नीलाकारवञ्जवाकारस्यादृष्टे न्द्रियाद्याकारस्य चानुकरस्यप्रसङ्गः कारस्याविशेषास्त्रस्यासिवि-प्रकर्षाभावाय' इति योद्यो घवतोपि योग्यतैव क्षरस्या ।

फिर धन्य कोई ज्ञान जडत्व को जानेगा वह भी तदाकार होवेगा, तो जड़ बन जायगा, और अतदाकार रह कर जानेगा तो नीलत्व को भी अतदाकार रह कर जान लेना चाहिये, इत्यादि।

केंद्ध — ज्ञान को निराकार मानोगे तो वह एक ही समय में सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जायेगा ? क्योंकि धव उस ज्ञान में तदाकारत्व तदुत्पत्ति धादि रूप नियामक कोई संबंध तो रहा नहीं।

जैन—यह रूथन ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान में एक ऐसा क्षयोपशमजन्य प्रतिनियत सामध्ये है कि जिससे वह निराकार रहकर भी नियमित पदार्थों की ब्यव-स्था बराबर करता रहता है। इस विषय का विवेचन हम आये करेंगे।

जान साकार होकर ही बस्तु को जानता है तो नीलत्व के समान जहरव के स्नाकार को क्यों नहीं धारण करता? घट्ट जो पुण्य पाप रूप है उनके तथा मन— इन्द्रियां वस्तुओं के धाकार को क्यों नहीं धारणा करता है। उन सबके धाकारों को भी उसे धारण करना चाहिये, क्योंकि जैसे धाप ज्ञान का कारण जो पदार्थ है उसके आकार रूप ज्ञान हो जाता है ऐसा मानते हैं और वे सब इन्द्रियां मन धादि ज्ञान के कारण हैं ही इसलिये ज्ञान को इन्द्रियाकार होना चाहिये और मन के आकार भी होना चाहिये, यदि धाप कहो कि नील धादि की तो निकटता है भौर इन्द्रियादि की दूरता है धत: इन्द्रियादि के धाकार रूप ज्ञान नहीं होता है सो भी बात नहीं, क्योंकि नीलत्व के समान इन्द्रियादिक भी निकटवर्ती ही हैं, धत: इन इन्द्रिय झट्ट आदि के आकार को ज्ञान क्यों नहीं बारता है ऐसा प्रथम होने पर आपको हम जैन की कमें के क्योपश्यस लक्षण वाली योग्यता की धरण लेनी पड़ती है। यश्चे व्यत-'ययं वाहारकालांदेः समाने अत्यं जननी प्रिवीस्तरेकमाकारं वत्ते नान्यस्य कस्य-चित्, तथा चलुरादेः कारणात्वाविषेषेपि नीजस्यै वाकारमनुकरोति क्षानं नान्यस्य दितः विकार-कारज्ञानेपि समानम् । तत्कार्यं वाविषेषेपि हि यया प्रत्यासस्या ज्ञानं नीलमेबानुकरोति त्ययं व सर्वे वा-नाकारव्वाविषेपेपि क्लेवेद प्रतिपद्यते न सर्वे मिति विभागः किंनेष्यते ? प्रत्योन्याख्यद्यविष्याभ्यत्र समानः । किंचा, प्रतिनियतपद्यादिवस्यकल वस्तु निखलज्ञानस्य कार्याः स्वाकारायं कं वा किन्न स्थातः ? वस्तुमान्यात् किंग्निवेद कस्यचिन् कारणा न वर्षं सर्वस्यित चेतः तहि तत एव किंग्च-कस्यविषयात् प्रातः वात् न वर्षं सर्वस्यव्यक प्रतीस्यव्यापेतः।

बौद् — जिस प्रकार घाहार, काल मादि धनेकों कारणों के समानकप से मौजूद होते हुए भी वालक घपने माता या पिता के घाकार को ही घारण करता है उसी प्रकार ज्ञान चलु घादि अनेकों कारणों के होते हुए भी नीलत्व के घाकार को ही घारता है धौर प्रन्य किसी के घाकार को नहीं घारता है।

ज़ैन — इस प्रकार का समाघान तो हम भी दे सकते हैं कि ज्ञान निराकार है, यद्यपि इन्द्रियादिक का वह समानरूप से कार्य भी है तो भी वह उसी योग्यता के कारए। नियत नीलादिक को ही जानता है और झन्य किसी भी पदार्थ को नहीं जानता है। ऐसा विभाग निराकार ज्ञान में भी संभव है, अतः उसे क्यों नहीं माना जाये।

बौद्ध — ज्ञान को निराकार मानने में भ्रन्योन्याश्रय दोष आवेगा, धर्थात् ज्ञान प्रतिनियत वस्तु को ही जानता है यह सिद्ध होने पर उसके नियतयोग्यता रूप स्व-भाव की सिद्धि होगी भ्रीर उस नियत स्वभाव की सिद्धि होने पर प्रतिनियत वस्तु का जानना सिद्ध होगा।

त्रैन—यही दोष धापके साकार ज्ञान में भी तो घावेगा, देखिये-ज्ञान नियत को नीलादि धाकार है उसीका धनुकरण करता है, जड़ता का नहीं यह बात सिद्ध होने पर ही उस ज्ञान की निश्चित किसी धाकार रूप होने की योग्यता सिद्ध होगी और इस नियत योग्यता के सिद्ध होने पर ही नियत नीलाकार होने की संभावना हो सकेगी। इस प्रकार तो एक को भी सिद्धि नहीं होगी। एक बात धौर हम बौद्धों से पूछते हैं कि जिस प्रकार किसी एक ज्ञान को कोई एक घटादि पदार्थ धपना धाकार सर्मापत करता है और वह उसका कारण होता है, इसी प्रकार सभी वस्तुएँ सभी

प्रमाख्यस्यास्य तदभावः। सर्वाकारानुकारित्वे हि तस्य प्रमेयरूपतापरोः प्रमाख्यस्यतः व्याचातः, न चैवम्, प्रमाखप्रमेवयोवेहिरन्तर्युं साकारतया स्रेवेन प्रतिमासनात्। न चाध्यक्षैण् शान-

ज्ञानों का कारण क्यों नहीं होती और क्यों नहीं वे सभी ज्ञानों को प्रपना धाकार देती हैं ?

बौद्ध—बस्तुका ऐसा ही सामय्यं है कि अिसमे कोई एक वस्तु किसी एक ज्ञान का ही कारण होती है, सभी वस्तुएँ सभी ज्ञानों के लिये कारण नहीं हो। सकतीं।

जैन — तो फिर इसी प्रकार से ही कोई एक ज्ञान किसी एक वस्तु को निरा-कार रहकर जानता है, सभी को नहीं जानता है, ऐसा मानना चाहिये, व्ययं ही प्रतीति का अपलाप करने से क्या लाभ।

भावार्थ - बौद्ध यद्यपि ज्ञान को साकार मानते हैं, परन्तु कहीं २ पर वे उसे निराकार भी मानने लग जाते हैं, जडत्व, इन्द्रियां, मन, अदृष्ट भादि वस्तुभीं को ज्ञान तदाकार हए विना ही जानता है ऐसी भी उनकी मान्यता है, इससे उनकी मान्यता को लेकर आचार्यों ने उन्हें समक्षाया है कि जैसे ज्ञान कहीं निराकार रहकर उसे जान लेता है, वैसे ही वह सबंत्र निराकार रहकर क्यों नहीं जानेगा, अर्थात् सबस्य ही जानेगा, ज्ञान में ऐसी प्रतिनियत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की योग्यता है कि जिसके कारए। यह जितनी वस्तु को जानने का उसमें क्षयोपशम हम्रा है उतनी ही बस्तओं को जानता है, निराकार होने से कोई सभी को नही जानता, क्योंकि उतना उसमें क्षयोपशम ही नही है, बौद्ध से जब हम पूछते हैं कि सभी ज्ञानों में सभी पदार्थी का धाकार क्यों नहीं आता तब वे भी योग्यता का ही उत्तर रूप में शरण खेते हैं कहते हैं कि सभी पदार्थों के आकार आने की योग्यता ही उसमें नहीं है इत्यादि. इसलिये योग्यता के अनुसार निराकार रहकर ही ज्ञान वस्त को जानता है यह प्रतीति से सिद्ध होता है। एक बहुत मतलब की बात हम बौद्ध को बताते हैं कि ज्ञान प्रमाण-भूत है इसलिये उसमें पदार्थ का आकार नहीं रह सकता है, यदि ज्ञान पदार्थाकार होता है तो वह प्रमेय कहलावेगा. फिर प्रमाणता का उसमें लेश भी नहीं रहेगा। परन्तु इस प्रकार से प्रमाण का प्रमेयरूप होना या दोनों-प्रमाण और प्रमेयरूप होना संभव नहीं है, प्रमाणतत्त्व तो अन्तमुं खरूप से प्रतीत होता है भीर प्रमेयतत्त्व बहि-मू स रूप से । प्रतः इन दोनों में भेद है ।

भेबाऽवाकारमनुभूयते न पुनबांकोऽषं इत्यिनियातव्यम्; ज्ञानरूपतया बोधस्यैबाध्यक्षै प्रतिभासना-सार्वस्य । न सनहस्कारात्यव्येनार्वस्य प्रतिभासेऽहृद्धारात्यवबोधरूपवत् ज्ञानरूपता युक्ता, श्रहृद्धा-रात्यवद्येनार्वस्यापि प्रतिभासोपगमे तु 'श्रहं घटः' इति प्रतीतिप्रसङ्गः । न चान्ययाञ्चता प्रतीतिरन्य-याञ्चतमर्वं व्यवस्थापयितः नीलप्रतीतेः पीताविव्यवस्थाप्रसङ्गात् ।

कोधस्यार्थाकारता मुक्तवार्षेन घटियतुमज्ञकः 'नीलस्यार्थ कोष.' इति, निरम्कारवोधस्य केनचित्प्रस्यासत्तिविश्रकवीसिद्धः सर्वार्षेषटनप्रसङ्गात्मर्वकवेदनापत्तेः प्रतिकर्मव्यवस्था ततो न स्यादित्यर्थाकारो बोधोऽस्युरगन्तव्यः । तदुक्तम् —

बौद्ध—ज्ञान ही पदार्थं के झाकाररूप होता है यह तो प्रत्यक्ष से म्रनुभव में आता है, किन्तुज्ञान के माकार पदार्थं होता है यह दिखाई नही देता है।

जैन—ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष में तो ज्ञान का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है न कि प्रयं का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है, जो अनहंकाररूप से प्रतीत होना है उस पदायं को महंकार (मैं) रूप से प्रतीत हुए ज्ञानरूप मानना तो युक्त नहीं है। यदि भयं भी महंकाररूप से प्रतीत होगा तो "मैं घट हूं" ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु ऐसी प्रतीत होती नहीं है। प्रत्यरूप से प्रतीत हुए भयं की भ्रत्यरूप से प्रतीति काता तो ज्ञान का काम नहीं है। यदि ऐसा होने लगे तो नील की प्रतीति से पीन आदि की भी व्यवस्था होने लगेगी।

बौद्ध—पदार्थ के साथ झानका संबंध घटित करने के लिये अर्थाकारता को साना है, उसके विना नील अर्थ का यह झान है ऐसा कह नहीं सकते । निराकार झान का किसी एक निश्चित पदार्थ के साथ कोई भी प्रत्यासित्तिविष्ठकर्थ (तदाकारतदुरपत्ति संबंध ) तो बनता नहीं है, अतः सभी पदार्थों के साथ उसका संबंध हो सकता है। ऐसी पिरस्थि पदार्थों को एक ही निराकार ज्ञान जानने वाला हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिकर्म व्यवस्था-घट ज्ञान का घट विषय है, पट ज्ञान का पट विषय है ऐसी व्यवस्था बनना अशक्य हो जायगा, प्रयांत् घट ज्ञान का विषय घट हो है पट नहीं और पट ज्ञान का विषय पट ही है घट नहीं इत्यादि रूप से निश्चित पदार्थ व्यवस्था नहीं बन सकेगी, अतः वस्तु व्यवस्था वाहने वाले झाप जैन को ज्ञान साकार ही होता है ऐसा मानना चाहिये, कहा भी है—

"प्रबेंन बटयस्येनो न हि मुक्ता(क्स्वा)बंख्यताम् ।

तस्मात्प्रमेयाविगतेः प्रमाखं भैयरूपता ।।" [प्रमाखवा॰ ३।१०६]

इत्यनल्यतमोविलसितम्; यतो घटयति सम्बन्धयतीति विवक्षितं ज्ञानम्, प्रयसम्बद्धमर्थस्पता निञ्जाययतीति वः ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; न हार्थसम्बन्धो ज्ञानम्यार्थस्पतया क्रियते, किन्तु स्वकारएौ-स्तज्जानमर्थसम्बद्धमेवोत्पाद्यते । न खलु ज्ञानमुत्पद्य पञ्चादर्थेन सम्बध्यात् । न वार्थस्पता ज्ञानस्यार्थे सम्बन्धकारण् तादारम्याभावानुषङ्गात् । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः; सम्बन्धासिद्धेः । न खलु ज्ञानगता-

> अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । तस्मात्त्रभेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ ३०५ ॥

प्रथांकारता को छोड़कर घोर कोई भी ऐसा हेतु नहीं है कि जो इस बुद्धि को पदार्थ के साथ जोड़े—संबंधित करे। घतः प्रमेथ (पदार्थ) को जानने वाला होने से ही प्रमाण में मेयरूपता प्रयांकारता निश्चित होती है। मतलब—हमारे लिये प्रमाणभूत प्रमाणवातिक प्रन्थ में कहा है कि निविकल्प बुद्धि को पदार्थ के साथ संबंधित करने वाली अर्थाकारता हो है। धर्याकारता को छोड़कर अन्य कोई भी जानका निजी भेद नहीं है, और न वह धन्य का भेद करने वाला ही हो सकता है। पदार्थ के जानने रूप फल से ही मालूम पड़ता है कि जान प्रयांकार है।

जैन—यह कथन प्रज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि धाप यह तो बताइये कि उपगुंक्त कारिका की "घटयिं" इस किया का क्या धर्ष है ? संबंधित कराना ऐसा धर्थ है कि निश्चय कराना ऐसा धर्थ है ? मतलब-बहु अथंक्पता बिवक्षित ज्ञान का पदार्थ के साथ संबंध जोड़ती है ? कि ज्ञान धर्थ से संबद्ध है ऐसा निश्चय कराती है ? प्रयमपक्ष को स्वीकार करना ठीक नहीं है, क्योंकि धर्याकारता के द्वारा ज्ञान का पदार्थ से संबंध नहीं किया जाता है किन्तु धर्म कारएों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान धर्थ से संबद्ध तहु द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता कि पहिले ज्ञान हो फिर पीखे से धर्थ के साथ उसका संबंध होता हो। तथा धर्माकारता पदार्थ में ज्ञान का संबंध कराने में कारण का संबंध कराने में कारण की नहीं है, यदि धर्मकारता संबंध का कारण हो तो उसका ज्ञानके साथ तादास्म्य कैसे माना जायगा, अर्थात् फिर ज्ञान और धर्मकारपना ये दोनों मिन्न भिन्न हो वावोंगे। दूसरा पदा भी धर्मन है, क्योंकि इनका संबंध सिद्ध नहीं होता है। देखो ज्ञान में हुई जो धर्मकारता है वह धर्म से संबद्ध ज्ञान के साथ

षंक्पता धर्षसम्बद्धेन ज्ञानेन सह्वरिता वविवदुपलम्बा येनाषंसम्बद्धं ज्ञानं सा निक्षाययेत् । विशिष्ट-विषयोत्पादः एव च आनस्यार्वेन सम्बन्धः, न तु संस्क्षेत्रात्मकोत्स्य ज्ञानेऽसम्भवात् । स वेन्द्रयेरेव विषयोयते इत्ययंक्पतासावनप्रयासो वृषेव । न चैव सर्वनासौ प्रस्तव्यते; यतो निराकारत्वेप्यवबोषस्य इन्द्रियवृत्या पुरोवित्ययार्थं नियमितत्वान्न सर्वाषंषटनप्रसङ्गः । 'कस्मात्तेस्तत्र तन्नियम्यते' ? इत्यत्र वस्तुस्वभावेवत्तरं बाच्यम् । न हि कारसानि कार्योत्पत्तिप्रतिनियसे पर्यनुयोगमहीन्त तत्र तस्य

रहती हुई कही पर उपलब्ध नहीं होती कि जिससे वह अर्थ से संबद जान है ऐसा निश्चय करावे। पदार्थ के साथ जान का तो इतना ही संबन्ध है कि वह अपने विशिष्ट विषय को जाने—उसका निश्चय करे, संश्लेषात्मक संबंध तो है नहीं अर्थांत् दूध पानी की तरह या अनिन और उष्णता की तरह पदार्थ का जान के साथ संबंध नहीं है। क्योंकि ऐसा संबंध सर्वेदा प्रसंभव है। हां; पदार्थ को जाननारूप जो संबध है उसे तो इिंद्रगं जान के साथ खुद ही करा देती हैं। इस्तिये जान में अर्थरूपता आती है तव ज्ञान पदार्थ को जानता है ऐसा सिद्ध करने का अपाम करना व्यर्थ ही है, अर्थात् आप वौद्ध जान को पदार्थ के साथ संबंध स्थापित करने के लिये ज्ञान को अर्थाकार मानते हैं सो जवकी कोई जरूरत नहीं है, पदार्थ के साथ संबंध कराने वाली तो इन्द्रियों हुआ करती हैं। ज्ञान को अर्थाकार नहीं है, पदार्थ के साथ संबंध कराने वाली तो इन्द्रियों हुआ है एसी आर्थका की भी कोई संमावना नहीं है। क्योंकि निराकार ज्ञान में भी इन्द्रियों के द्वारा यह नियम बन चाता है कि ज्ञान सामने की किसी निरिचत वस्तु को ही खानता है न कि सभी वस्तुओं को।

श्रंका — ज्ञान में सर्थांकारता पदायं के जनाने में हेतुन मानकर यदि इन्द्रियों को पदायं के जनाने में हेतु माना जावे तो इन्द्रियों के द्वारा किसी एक वस्तुका ही ज्ञान क्यों कराया जायगा सभी पदार्थों का उनके द्वारा ज्ञान कराये जाने का प्रसंग प्राप्त होगा।

समाधान — ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। कारण कि स्वसाव रूप कारए। में प्रश्न नहीं हुआ करते हैं। ज्ञान निराकार होता है, फिर भी उसे इन्द्रियों की बुत्ति पुरोवित— अर्थ में ही नियमित करती है। इसलिये ज्ञान के द्वारा समस्त पदायों के प्रहुण करने का प्रसङ्ग प्राप्त नहीं होता है। इन्द्रियों निराकार उस ज्ञान को पुरोवर्ती प्रणे में क्यों नियमित करती हैं तो इसका उत्तर उनका ऐसा ही स्वभाव है, जिन २. कारणों से जिस २ कार्य की उस्पत्ति होती है वे वे कारण उन २ कार्यों को क्यों

बैकल्यात् । काकारत्वेषि वायं पर्वेनुयोगः समानः—साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सिप्तिहितं नीका-विकमेव पुरोवित्तं व्यवस्थापयति न पुनः सर्वेम् ? 'तेनैव व तथा जननात्' इत्युक्तरं विराकारत्वेषि समानम् । किला, इन्द्रियादिक्यमं विज्ञानं 'किमितीन्द्रियायाकार्वे नातुकुर्यात्' इति सक्ने भवताप्यव वस्तुस्वभाव व्योग्यर वाच्यम् । साकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीमते, निराकारेण वा ? साकारेण वेन्; तवापि तत्प्रतिपत्तावाकारान्तरपरिकल्पनित्यनवस्था । निराकारेण वेदवाद्यावस्य तथाभूत-ज्ञानेन प्रतिपत्ती को विद्येषः ?

उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रश्न करना वहां व्यर्थ ही है। म्राप बौद्धों से हम भी यही प्रश्न कर सकते हैं कि आपके साकार ज्ञान में ऐसी व्यवस्था क्यों है, अर्थात ज्ञान साकार होकर भी किस कारण से निकटवर्ती-सामने के नील आदि को ही बहुण करता है अन्य २ दूरवर्ती आदि सभी वस्तुओं को क्यों नहीं ग्रहण करता ? तुम कही कि उसी एक वस्तु से ज्ञान पैदा हुआ है अतः उसी को जानता है सो यही बात निराकार पक्ष में भी हो सकती है। बापसे यदि हम जैन पुछें कि ज्ञान इन्द्रियादि से पैदा हबा है बत: उन इन्द्रियों के आकार को क्यों नहीं धारण करता है तब आपको भी वही वस्तू स्वभावरूप उत्तर देना पड़ेगा, जो कि हमने दिया है । आप यही तो कहोंगे कि जान इन्द्रियाकार तो होता नहीं है पदार्थाकार ही होता है सो ऐसा ही ज्ञानका स्वभाव है। इस प्रकार बौद्ध को भी अंततीगत्वा स्वभाव की ही करण लेनी पड़ती है। अब हम बौद्धों से पूछते हैं कि ज्ञान में पदायों का माकार है इस बात को किसके द्वारा जाना जाता है. साकार ज्ञान के द्वारा या निराकार ज्ञान के द्वारा, साकार ज्ञान के द्वारा कहो तो इस दूसरे ज्ञान की साकारता भी किससे जानी जाती है ? धन्य साकार ज्ञान से कि निराकार ज्ञान से इत्यादि प्रश्न उठते ही रहेंगे। साकार ज्ञान की साकारता जानने के लिये प्रन्य २ साकार ज्ञान आते रहेंगे और निर्णय होगा नहीं, प्रत: ग्रनवस्था दोष श्रावेगा । निराकार ज्ञान से ज्ञान की साकारता जानी जाती है ऐसा दिलीय पक्ष प्रस्तुत किया जाय तो फिर जैसे ज्ञानके आकार को जानने के लिये निराकार ज्ञान समर्थ है वैसे ही वह बाह्य वस्तुओं को भी जानने में समर्थ हो सकता है फिर इस पर देव करने से क्या लाम । साकारज्ञानवादी आपके ऊपर एक प्रापत्ति और भी यह आती है कि पदार्थ के साथ संवित्ति अर्थात ज्ञान के संबंध की अन्वयानुपपत्ति करने से सिन्नकर्ष को प्रमाण मानने का प्रसंग उपस्थित होता है। इस प्रसंग में सिक्षक तो प्रमास और जानना उसका फल है ऐसा नैयायिक के समान आपको भी

. किन्तु, अस्य वादिनोऽयंन संवित्तेषंटनाऽन्यवानुपरिः सन्निकर्षः प्रमाण्य, प्रविचातिः फर्नः स्थात्, तस्यास्तमन्तरेण प्रतिनियतानंतम्बन्धिः स्वातः स्वातः स्वातः प्रतिनियतानंतम्बन्धिः स्वातः स्वातः स्वातः प्रतिनियतानं स्वावारस्यवेदनस्य प्रतिनयतार्थेनं स्वावारस्यक्ते प्रतियतार्थेनं स्वावारस्यक्तिः स्वावारस्यक्रितः स्वावारस्यक्तिः स्वावार

कहना होगा, क्योंकि विना सिषकणं के संवित्तिका पदार्थ के प्रति नियमित संबंध होना संभव नहीं है। यदि जान में पदार्थ का ब्राकार मौजूद है-जान साकार है तो उस किसी एक विवक्षित घट प्रादि का बाकार ज्ञान में जाते ही उस घट के समान अन्य जगत के सारे ही घटों का जानना उस एक ज्ञान के द्वारा ही संपन्न हो जावेगा। क्योंकि आकार हो ज्ञान के अन्दर मौजूद है ही, इससे किसी भी ज्ञान का किसी भी वस्तु के साथ न निकटपना है और न दूरपना ही है।

आवार्ष—जान में वस्तु का आकार होने से उसी वस्तु को वही जान जानता है ऐसा नियम बौद्ध के यहां स्वीकार किया है, इस पर आवार्य दोष दिखाते हुए समक्षा रहे हैं कि जान में वस्तु का आकार है तो फिर किसी एक वस्तु को साकार होकर जानते समय अप्त्य जितनी भी उसके समान वस्तुए ससार में होंगी उन सबको वह एक ही जान कट से जान लेगा। क्योंकि सबकी शकल समान है। और वह उसी एक जान में भीजूद है। एक वस्त्र को जानते ही उसके समान अप्त्य सभी वस्त्र यों ही जानने में आ जायेंगे, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है, अतः सकारज्ञानवाद में हो हो से पढ़े हैं।। बौद्ध जान को पदार्थ से उत्पन्न हुआ भी मानते हैं। किन्तु इस तदुत्पत्ति का इन्द्रियादिक के साथ अ्यभिचार देखा जाता है। अर्थात् जान इन्द्रियों से भी उत्पन्न होता है किन्तु वह इन्द्रियाकार तो होता ही नहीं, इसलिये यह नियम नहीं है कि जान जिससे पैदा होता है उसी का आकार घारता है।

बौद्ध — जहां पर तदुत्पत्ति धौर तदाकार दोनों ही होते हैं, अर्यात् –कान जिससे पैदा होता है धौर जिसके ग्राकार होता है वहीं पर क्रान पदार्थ का नियासक बनता है इन्द्रियादिकों कानहीं, क्योंकि वह तदुत्पत्ति वाला तो है किन्तु तदाकार वाला नहीं है।

जैन — यह बात अधगत है। देखिये- यहां पर ये दोनों संबंध-तहुत्पत्ति, तदाकार मौजूद हैं वहाँ पर भी वह ज्ञान उसका अध्यवस्थापक नहीं होता है। क्योंकि समानार्थ समनन्तर प्रत्यय के साथ इसका व्यक्तियार देखा जाता है, प्रयात-समानार्थ तदुःपरोरिन्द्रियादिना व्याधनाराज्ञियामकत्वायोगः । तदुःपरोस्ताद्र् त्याधार्थस्य बोधो नियामको नेन्द्रियादेविषयंयादित्यप्यसाम्त्रतम्, तद्द्वयक्षक्रणस्यापि समानार्थसमनन्तरप्रत्ययेगानैकान्ति-कत्वात् । क्ष्य वार्षविविन्द्रयाकारं नानुदुविद्यते तदुःपत्तरेविद्येवात् ? सर्वविद्येव्यस्यकर्णान्तय-परिद्यरेणार्थाकारानुकारित्वं पुत्रस्येव वित्राकारानुकरण्णान्तयप्यसङ्गतम्; स्थापादानमात्रानुकरण्णान्तयप्यसङ्गतम्; स्थापादानमात्रानुकरण्णान्तयप्यस्यस्यत्या प्रत्यास्तिविद्येवस्यक्ष्यस्यस्यत्या प्रत्यासत्तिविद्येवस्यस्यत्याप्रत्यमात् चर्यासारानुकरणेऽवंवदुपादानस्यापिवयनात् विद्यायारान्त्यमात् विद्यायारान्तर्यापिवद्यस्यस्यापिवयमात्

प्रथम क्षणवर्ती ज्ञान का जो विषय है वही द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञान का भी विषय है— इसी का नाम समानाय है, समनन्तर—अर्थात अयम के बाद विना व्यवधान के उत्पन्न हुमा जो प्रत्यय—ज्ञान है वह समनन्तर प्रत्यय है सो उस ज्ञान के तदाकार और तदु-त्यन्ति ये दोनों लक्ष्मण पाये जाते हैं तो भी वहाँ उसका ज्ञानना रूप कार्य नहीं देखा जाता है। मतः जिसमें दोनों सम्बन्ध हों वहां जानना होता है ऐसा नियस व्यक्तिपरित होता है।

विशेषार्थ — बौद्ध के यहां वारिष्कवाद है, मतः ज्ञान मौर पट्टार्थ प्रतिक्षण बदलकर नये २ उत्पन्न होते रहते हैं, पूर्व पूर्व के ज्ञान उत्तर के ज्ञानों को भौर पूर्व पूर्व के नीलादि पदार्थ उत्तर उत्तर के नीलादिकों को पैदा करते रहते हैं। उनकी यह निविचत परंपरा चलती रहती है। इसीका नाम सन्तान है। किसी एक विविक्त ज्ञान ने नीलाकार होकर नील को जाना भीर दूसरे सण प्रभानी संतान को पैदाकर नष्ट हो गया। उस दितीय सणवर्ती ज्ञान में सभी बातें मौजूद हैं, अर्थात् तदुर्लात भीर तदाकारता है—क्योंकि वह उस प्रयम ज्ञान से पैदा हुआ है मतः तदुर्लात है तथा उस ज्ञान में आकार भी वही नील का है, इसलिये तदाकारत्व भी मौजूद है तो भी वह उत्तर सणवर्ती ज्ञान भपने उस पूर्व शववर्ती ज्ञान को नहीं जानता है, वह तो विद्वतिय सणवर्ती नीलको ही जानता है, ऐसा बौद्ध के यहां माना है, इसलिये जिसमें तदुर्लात भीर तदाकारता होवे उसी के द्वारा उसका जाननारूप कार्य होता है, अर्थात् ज्ञान जिससे पैदा हुआ है भीर जिसका आकार उसमें प्राया है उसी को जानता है सबको नहीं यह कथन प्रसत्थ विद्व हुआ।

ज्ञान जैसे पदार्थ के धाकार होता है वैसे इन्द्रियाकार क्यों नहीं होता यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि जैसे ज्ञानको पदार्थ से पैदा होना माना है—वैसे ही इन्द्रियों से भी उसको पैदा होना माना है, ज्ञानके प्रति जनकता तो बोनों में समान ही है ? प्रतिनयतार्षेनियामकस्वैऽपंनदुपादानेप्यध्यसायश्चक्कः, धन्यवोधयशाप्यती मा भूदिकेवाभावात् । न ंच तन्त्रस्मादिवयसञ्जावेप्यर्थप्रतिनियमः, कामलाबा्यहत्त्रकृतः सुन्ते सङ्ख्ये पीताकारक्षानाष्ट्रत्यकस्य तज्ञ्चस्य तदाकाराध्यवसायिनो विज्ञानस्य समनन्तरप्रत्यये प्रामाध्यप्रसङ्कात् । न वैश्वंवादिनोविज्ञानस्य स्वरूपे प्रमागाता घटते तत्र सारूप्याभावात् ।

बौद्ध— यद्यपि ज्ञान पदार्थ और इन्द्रिय दोनों से उत्पन्न होता है तो भी वह पदार्थाकार को ही धारण करता है अन्य कारणों के आकारों को नहीं, जैसे कि पुत्र अनेक कारणों से उत्पन्न होता है किन्तु वह माता जिता की आकृति को ही भारण करता है अन्य की नहीं?

कैंब — वह कवब असंगत है, पुत्र का ऐसा इष्टान्त यहां पर देने से जान को अपने उपादान कारण का ही धाकार वारण करने का प्रसंग धायेगा, क्योंकि पुत्र ने भी जैसे अपने उपादान कारणभूत पिता माता का धाकार ही धारण किया है वैसे ही ज्ञान की भी होना चाहिये, विषयभूत नीलादि पदार्थ तो ज्ञान के आलम्बन स्वरूप कारण है भीर पूर्वजान उपादान कारण है भे दोनों ही प्रत्यासित विशेष सहित हैं, अध्यार्थ इन दोनों से ही समानरूप से वह समनन्तरज्ञान पेता हुआ है धत: इस ज्ञान को दोनों के ही-पूर्वजान भीर पदार्थ के धाकारों को घारण करना होगा, तथा दोनों को ही आनना भी होगा, क्योंकि पदार्थ के समान पूर्वजान भी उसका उपादान है ही, कोई विशेषता नहीं है।

बौद्ध ज्ञान पदार्थ और पूर्वज्ञान दोनों से ही पैदा हुन्ना है किन्तु ग्रध्यवसाय कानियम होने से नियतमात्र ग्रर्थ को ही ज्ञान जानता है।

कैन — यह कथन गलत है, जब पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उपादान है तब वह विवक्षित ज्ञान अपने उपादान को नयों नहीं जानता है, भ्रन्यथा दोनों को नहीं जानना चाहिये।

बैंद्ध---जहां तदुत्पित्त, तदाकार भीर तदध्यवसाय ये तीनों रहते हैं वहां पर ही पदार्थ के जानने का प्रतिनियम बनेगा।

जैन — ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जिसके नेत्रों में कामलावि रोग हो गया है ऐसे व्यक्ति को सफेद संख में पीलेपने का बान होता है, सो उस झान में िक्यः, ज्ञानवताकी नाणाकारात् वास्मिकत्वाय कारः कि विकाः, प्राप्तको वा ? विकाशे त्; नीलायाकारस्याक्षस्यिकत्वप्रसङ्कस्यद्वयानृतिलकास्यत्वात्तस्य । प्रचापिकः; तिंह ततोऽवैस्य नीलत्वा-विवत् वास्मिकत्वावेरपि प्रसिद्धेस्तवर्यमनुनानमन्यंकम् । तवसिद्धो वा नीलत्वावेरप्यतः सिद्धिनं स्याद्यविषेषात् । नत् चानेकस्यमावार्याकारत्विप ज्ञानस्य यस्त्रिकः वांसे सस्कारपाटवाक्षिप्रयोत्पाद-

सदुत्पित, तदाकार, धौर तदध्यवसाय ये तीनों ही हैं किन्तु वह झान सत्य नहीं कह-लाता, अर्थात् पीलिया रोगी को सफेर वस्तु भी पीली दिखाई देती है सी उसका बह् झान तदुत्पित—तदाकार भीर तदध्यवसाय बाला है अर्थात् उसी शंस से वह उत्पन्न हुआ है, उसी शंस के झाकार को बारण करता है तथा उसी शंस को जानता है, अतः उस समनन्तर प्रत्यय में प्रामाण्य मानना पड़ेगा. किन्तु ऐसा झान सस्य नहीं कहलाता, इसलिये ये तदुत्पित चादि तीनों हेतु झान के विषयों का नियामकपना सिद्ध नहीं करते हैं, यदि बौद का यही हठाप्रह हो कि साकारता के कारण ही जान में प्रामाण्य झाता है तो स्वरूप संवेदन में— अपने झापको जावने में प्रवृत्त हुए झान में प्रमारासा नहीं घटित हो सकेगी, क्योंकि उसमें तदाकारता तो है नहीं ।।

पुनः बौद्ध से हम पूछते हैं कि जान में होने वाले जो नील सादि आकार हैं उनसे क्षणिकत्व धादि धाकार भिन्न हैं कि समिन्न हैं ? यदि भिन्न माने जावें तो उनसे पूपक् हुए नीलादि आकार अक्षणिक—िनत्य वन जावेंगे, क्योंकि क्षरिणुकत्व की जहां ज्यावृत्ति है वहां धन्नाणिकत्व रहता ही है। ज्ञानगत नीलादि आकारों से यदि क्षणिकत्व धादि धर्म अभिन्न हैं ऐसा माना जाये तो वह नीलाकार झान जैसे नील पदार्थ के नीलत्व को जानता है वैसे ही वह उसी पदार्थ के धनिन्न धर्म क्षणिकत्व को भी जान लेगा, तब फिर उस क्षरिणुकत्व को सिद्ध करने के लिये धनुमान का प्रयोग करना ही वार्ष होगा।

भावार्ष: — बौद वस्तुमत नीलत्वादि धर्मोंका ग्रहण होना तो प्रत्यक्ष के द्वारा मानते हैं, और क्षणिकत्वादि का ग्रहण धरुमान के द्वारा होना मानते हैं। इसलिये धाचार्य ने यहां पर पूछा है कि पदार्थ का धाकार अब ज्ञान में घाता है तब उसके धन्य धर्म अभिन्न होने से उस प्रत्यक्ष ज्ञान में घा ही जावेंगे, घतः "सर्व क्षणिक सत्वात्" सभी पदार्थ क्षणिक हैं क्योंकि वे सदूक्ष हैं इत्यादि धरुमान के द्वारा उस नील ज्ञादि चस्तु के क्षणिक धर्म को जानने की कोई धावश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत हो बावेंगे। यदि उस अभिन्न क्षणिकत्व को प्रत्यक्ष ज्ञान वहीं जानता

कस्य तबैव प्रासाय्यं नान्यदेति । नन्यकौ निष्मयः साकारः, निराकारो वा ? साकारत्ये-तत्रापि वीनासाकारस्य क्षिएकत्वाधाकाराद्भेदानेवयक्षयोः पूर्वोक्तवोषप्रसङ्कः। तत्रापि निष्मयान्तरकत्यवे-अन्वस्या । स्य निराकारः; तींह निष्मयात्मना सर्वार्थेज्यविशिष्टस्य ज्ञानस्य 'स्वसम्स्यार्थस्य निष्मयः'

है तब तो उससे नील धादि का जानना भी नहीं होगा, क्योंकि नीलत्व और क्षणि-कत्व दोनों ही नीसाकार ज्ञान से घसिस हैं। वह एक को जानेगा तो दूसरा भी जानने में आवेगा? नहीं तो दोनों को वह नहीं जानेगा।

बौद्ध — पदार्थों में अनेक धर्म हैं और उनका आकार ज्ञान में है, परन्तु जिस अंग्र में ज्ञान के साकार की पटुता रहती है उसी में वह ज्ञान निश्वय कराने वाले विकल्प को पैदा करता है और उसी अंश में वह प्रमारा कहलाता है अन्य शणिक स्नादि में नहीं क्योंकि वहां प्रत्यक्ष ज्ञान के सस्कार की पटुता नहीं है।

कैन--धन्छा तो यह तो बताईय कि वह निश्चयरूप विकल्प जिसे ज्ञान के संस्कार ने उत्पन्न किया है वह साकार है कि निराकार ? यदि साकार है तो वह निश्चय में भाये हुए नीलादि धाकारसे अिएकत्वादि धाकार भिन्न है कि अभिन्न है ? जिल्ल है तो नीलादि धाकार नित्य बन जाते हैं, भीर अभिन्न है तो नीलाकारवि आकार नित्य बन जाते हैं, भीर अभिन्न है तो नीलाकारवि आकार नित्य बन जाते हैं, भीर अभिन्न है तो नीलाकारवि आकार में संवेदन होगा ? इत्यादि पूर्वोत्क दोवोंका प्रसंग वैसा ही बना रहता है।

तुम कहो कि निश्चयगत नीलाकार के क्षणिकत्व को जानने के लिये ध्रम्य निश्चयरूप ज्ञान प्राता है तो ध्रनवस्था होगी अर्थात् किसी नीलाकार ज्ञानके धाकार का निश्चय कराने वाला ज्ञान यदि साकार है तो उसके धाकार का निश्चयक ध्रम्य तीसरा ज्ञान मानना होगा हत्यादि, इस प्रकार ध्रनवस्थादोष से छुटकारा नहीं हो सकता। बौद्ध यदि उस निश्चयात्मक विकल्पज्ञान को निराकार मानते हैं तब तो निश्चय स्वरूप से समी पदावाँ में समान ही जान उत्पन्न हो जावेगा, क्योंकि प्राकार नहीं से वे वह ज्ञान इस नील का है इत्यादि प्रतिकर्म व्यवस्था वन नहीं सकती। विराकारज्ञान में भी यदि किसी विशिष्ट कारण से प्रतिकर्म व्यवस्था प्रधात् यह "बद्ध है, यह पट है" घटजान घट को जानता है, पट को नहीं जानता इत्यादि पृथक् व्यवस्था वन जाती है ऐसा याना जायगा तो फिर जेसे निश्चयज्ञान निराकार होकर वस्तु व्यवस्था कर देता है तो धन्य सभी ज्ञान भी निराकार सिद्ध हो ही जायेंगे, उनके विद्ध होने पर तो साकार ज्ञान की कल्पना करना वेकार ही है।

इति प्रतिकर्मनियमः कृतः सिद्ध्येत् ? निराकारस्यापि कृतिश्रान्तिमत्तात् प्रतिकर्मसिद्धावन्यत्राप्यत एव तरिसद्धेः किमाकारकस्थनयेति ?

आवार्ष — बौद ज्ञान के भिन्न २ विषयों की ब्यवस्था अर्थीत् अमुक ज्ञान अमुक वस्तु को ही जानता है अन्य को नहीं इस प्रकार की सिद्धि करने के लिये ही ज्ञान को साकार मानते हैं। पुन: निश्चयक्षान को निराकाररूप होने की बात करते हैं, धव प्राचार्य ने कहा— कि यदि एक ज्ञान निराकार होकर भी वस्तु व्यवस्था को कर लेता है तो सभी ज्ञानों को भी निराकार कहना होगा, विषय व्यवस्था को बात तो पहिले कह ही दी है। ज्ञान के अन्दर ऐसी ज्ञानावरणी कर्म के अपोपक्षम ज्यायेग्यता है कि जिसके कारण विषयविभाग सिद्ध होता है— अमुकज्ञान अमुक्वस्तु को हो जानता है भन्य को नहीं, क्योंक अन्य विषय में उसका खयोग्या ही नहीं है, इस प्रकार को साकार मानना सिद्ध नहीं होता है।

### साकारज्ञानवाद समाप्त #

٠

# साकारज्ञानवाद के खंडन का सारांश

बीद ज्ञान को धाकारवान् मानते हैं, उनके यहां "ज्ञान जिस पदार्ष से उत्पन्न होता है उसी पदार्ष के धाकार को वह धारण करता है, और उसी को जानता है" ऐसा माना गया है। इसी को तदुत्पत्ति, तदाकार या ताजू प्य धौर तदध्य- वसाय कहा गया है। इनकी मान्यता है कि जिस प्रकार पुत्र पिता से उत्पन्न होकर उसका आकार धारण करता है, बैसे ही ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होकर उसी के धाकार वाला बन जाता है, ज्ञान में यदि पदार्थ का धाकार न हो तो प्रतिनियत ध्यवस्था—प्रतिनियत पदार्थ की कि घट का ज्ञान घट को जाने, पट का ज्ञान पट को जाने एट को ज्ञान मही बन सकती है, इस पर जैन का कहना है कि साकारकान प्रत्यक्ष से तो अनुभव में धाता नहीं है, तथा ज्ञान यदि विषयाकार होगा तो उसमें हुर विकट धादि व्यवहार कैसे सचेता, धर्मात् येस विजयाकार होगा तो उसमें हुर विकट धादि व्यवहार कैसे सचेता, धर्मात् येस विषयाकार होगा तो उसमें हुर विकट धादि व्यवहार कैसे सचेता, धर्मात् येस पर वेत जो हो से सकती के भन्दर ही पर्वेत दूर है, ऐसा कैसे कहेंगे। क्योंकि हाथ धीर पर्वेत दोनों ही उस ज्ञान के भन्दर ही

हैं, फिर पास और दूर कैसे, एक बड़ी आपित तो यह है कि ज्ञान तो चेतन है. जब वह नीलादि जड़ पदार्थ को जानेगा-उसके झाकार रूप हो जावेगा तो वह विचारा खद ही जड़ बन जायगा, तुम कही कि जड़ाकार न होकर सिर्फ नीलादि साकार रूप ही होता है तो फिर वह जड़ को कैसे जानेगा ? किसी दूसरे ज्ञान से खानेगा तो वह भी जडाकार होकर जानता है या विना जडाकार हए जानता है ? जडा हार होकर यदि जानता है तो वह स्वयं जड़ हो गया और जडाकार न होकर भी बदि बढ़ को जानता है तो वैसे ही नीलादिक को भी विना नीलादि आकार रूप हए उसको वह जान लेगा, इस तरह तदाकार, ताइप्य साकार ज्ञान का निरसन हो जाता है, इसी प्रकार तद्त्पण्ति का भी, ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसी को जानता है ऐसा मानो तो इन्द्रियों को क्यों नहीं जानता ? अरे माई ! जैसे ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न हमा है बैसे ही वह इन्द्रियों से भी उत्पन्न हमा है, तथा अहट भी उसकी उत्पत्ति में कारण माना ही है, ग्रतः इन्द्रिय ग्रहष्ट।दि ग्राकाररूप भी ज्ञान को होता चाहिये. किन्तू ऐसा नहीं है। तथा सारी ही वस्तुएं समस्त ज्ञान के लिये प्रपना प्राकार क्यों नहीं प्रपित करतीं सो यह भी प्रवन होता है। वीसरी बात - ज्ञान तो प्रमाण है वह यदि प्रमेयाकार हो गया तो प्रमारा कौन रहा ? ज्ञान निकटवर्ती पदार्थ के ही माकार वाला होता है, दूरवर्ती पदार्थ के माकारवाला नहीं, सो यह भी क्यों होता है, यदि कहा जाय कि इसमें योग्यता ही ऐसी है क्या किया जाय ? तो हम जैन भी मानते हैं कि जान निराकार होकर भी प्रतिनियत घटादि को ही जानता है सबको नहीं क्योंकि उसमें ऐसी क्षयोगशमजन्म योग्यता है सो ऐसा ही क्यों न माना जाय । ज्ञान की उत्पत्ति में उपादान कारण तो प्रवंक्षणवर्त्ती ज्ञान ही माना है, अतः ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसी को जानता है तथा उसी के प्राकार होता है ऐसा तुम कहते हो तो पूर्व ज्ञान के ग्राकार होकर वह उत्तरवर्ती ज्ञान उसे क्यों नहीं जानता ? आप कहा कि ऐसो ही उसमें योग्यता है तो वही पहिले की बात भाती है कि निराकार ज्ञान में ऐसी ही योग्यता है कि वह निराकार होकर भी प्रतिनियत वस्तु को जानता है, यदि वस्तु के नीलादि माकार रूप ज्ञान होता है भौर वह उसी वस्तु को जानता है तो वह आस्पाकत्वादि को भी जानेगा, ऐसी हालत में क्षणिकत्व को साधने के लिये जो अनुमान प्रमारा माना गया है वह व्यर्थ होगा, प्रवीत "सर्व झणिकं सत्वात" यह बौद्ध का प्रसिद्ध

भनुमान नहीं रहेगा, क्योंकि क्षणिकत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जावेगी, इस पर बौद्ध की दलील है कि किस बस्तु के अंश में संस्कार पद्रता ग्रादि रहती है ज्ञान उसी को जानता है सो वह संस्कार आदि की पदता उसी अंश में क्यों और अंश में क्यों नहीं ? इत्यादि शंकाएँ खड़ी रहनी हैं । इसीप्रकार तद्व्यत्ति का इंन्द्रिय के साथ व्यभिचार भी होता है, अर्थात् ज्ञाव इन्द्रिय से उत्पन्न होकर भी उसको नहीं जानता है, तथा तदाकारपना भी जडता के साथ व्यभिचरित है, बर्यात ज्ञान जडाकार प होकर भी उस जडता को जानता है, तथा जिसमें तदुत्पत्ति और तदाकार दोनों हैं वहां भी व्यभिचार देखा जाता है, देखिये - विवक्षित एक ज्ञान प्रपने प्रवंदर्ती ज्ञान से पैदा होकर उसके बाकार रूप भी रहता है फिर भी उसे नहीं जानता है। बच्छा तीनों-तदत्पत्ति, तदाकार, भीर तदध्यवसाय जिसमें है वहां भी अव्याप्ति है, सफेद शंख में पीलिया रोगी को पीले शंखरूप ज्ञान होता है, वहां तद्रत्पत्त-शंख से उत्पन्न होना, तदाकार-शंखाकार होना, और तदध्यवसाय-शंख को जानना ये सब हैं फिर भी वह ज्ञान प्रमाण नहीं है. इसलिये तदत्पत्ति की इन्द्रियादि के साथ अति व्याप्ति होती है, तदाकारता की जड़ता के साथ अतिव्याप्ति होती है, दोनों की-तदुत्पत्ति तदाकार की पूर्वक्षणवर्ती जान के साथ ग्रतिव्याप्ति होती है और तीनों की सफेद शंख में पीताकार ज्ञान के साथ अतिव्याप्ति होती है. इस प्रकार बौद्ध के ज्ञान का लक्षण जो साकारपना है वह अनेक दोषों से भरा है, अतः वह मानने योग्य नहीं है।

### साकारज्ञानवाद का सारांश समाप्त •

# मृतचैतन्यवाद पूर्वपक्ष

भारतीय दर्शन में एक नास्तिक मत है और सब, आस्तिकवादी हैं, जो शरीर से जीवात्या की गृयक् सत्ता स्वीकार नहीं करता तथा परलोक—स्वर्थ मादि को नहीं मानता उस मत को नास्तिक मत कहा गया है, इसी का नाम चार्विक मत है।

जैनावार्यं ने जब ज्ञान को स्व को ज्ञानने वाला स्त्रीर झारमा का गुरा है ऐसा कहातब चार्वाक ज्ञान तथा जीव के विषय में घपना मन्तव्य प्रस्तुत करताहै—

जैन ज्ञान को स्व संविदित मानकर जीव की पृथक् सत्ता सिद्ध करते हैं वह इसत्य है, क्योंकि जीव नाम का कोई शरीर से भिन्न पदार्थ नहीं है, अतः उसमें ज्ञानादि गुण का वर्णन करना धाकाश पुष्प की तरह बेकार है। देखिये - जीव या धालमा को प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं कर सकते. क्यों कि वह दिखायी नहीं देता है। धनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाही तो प्रथम तो धनुमान ज्ञान असत् - धनास्तविक है और दूसरी बात शरीर से न्यारा जीव कभी भी किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो फिर वह शरीर से पृथक कैसे माना जाय । बात तो यह है कि जैन खादि प्रवादी जिसे जीव कहते हैं वह तो पृथिकी मादि भूत चतुष्टय से बना हुमा है-अर्थात् उनसे उत्पन्न हमा है, हमारे यहां चार ही तत्त्व माने गये हैं-पृथिबी, जल, ग्राग्न और बाय इन चारों को ही भूतचतृष्टय कहते हैं। इन भूतों के दो दो भेद हैं- (१) सक्ष्म भत भीर स्थल भत, इनमें जो सहम पृथिवी भादि भत हैं उनसे जीव या चैतन्य उत्पन्न होता है-कहा भी है- 'पृथिव्यप्तेजोवायुरितितत्त्वानि, तत्समृदये शरीरेन्द्रियविषय-संज्ञाः, तेभ्यश्चैतन्यम्''-पृथिवी, जल, अग्नि, वायू ये चार तत्त्व हैं. इन चारों के समु-दाय स्वरूप ही शरीर तथा इन्द्रियां एवं उनके विषय स्पर्शादिक हैं। इन भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। जगत् मैं जितने भर भी पदार्थ हैं वे सब हश्यमान ही हैं। कोई अहरय पदार्थ नहीं है। यदि जबदंस्ती मान भी लिया जाय तो उसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि भी नहीं हो सकती है। जीव या बात्मा को किसी समय में किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने शरीर से पृथक् रूप में देखा नहीं है, अतः शरीर की उत्पत्ति के साथ ही एक चैतन्य या ज्ञान।दि से विशिष्ट प्रात्मा नाम की शक्ति पैदा

हो बाया करती है, भीर शरीर के नष्ट होने पर वह शक्ति समाग्न हो बाया करती है, ऐसा सिख होता है। जैसे—गुड़, महुआ, माटा मादि के मिश्रित होने पुर मद-कारक शक्ति पैदा होती है, जब विज्लू मादि जीव गोवर मादि से पैदा होते हुए सालात् देखे जाते हैं तब इससे यही सिख होता है कि जीवारमा भूतजनुष्टय—मुस्मभूतों का ही परिएएमन है मन्य कोई वह पृथक्—स्वतन्त्र तस्व नहीं है। जब जीव नाम की वस्तु ही नहीं तो उसका वर्णन करना कि उसमें माना मादि गुण पाये जाते हैं, जीव मरकर नरकादि पति में गमन किया करता है, कमों को नष्ट कर देता है मौर मोझ जाता है इत्यादि सब कथन बन्ध्या पुत्र के सौमाम्य के वर्णन करते के समान हास्यास्पद है अवि मारकों का परलोक गमन ही नहीं है, मतः परलोक के लिये वृत, नियम सादि कियाओं का अनुद्धात करना भी व्यर्थ, वर्तवान सामग्री को छोड़कर मविष्यत् की माशा से उसके लिये प्रयत्न करना मुखंता है क्योंकि जीव भीर जीव का ज्ञानादिक्य स्वमाव मूत्तत्त्व से पृथक् सिख नहीं होता है।

# पूर्वपक्ष समाप्त #



# भूतचेतन्यवादः

नन्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य; न तु स्वसंविदितस्यं भूतपरिखामस्याद्ग्यैखादिवविस्थय्य-युक्तम्; हेतोदसिद्धे;। भूतपरिखामस्य हि विज्ञानस्य वाह्यनिद्वयप्रस्थकस्यप्रसङ्को दर्पछादिवत्। सूक्मभूतविशेषखपरिखामस्याय तस्त्रवङ्गः; इस्यप्यवङ्गतम्; स हि चैतन्येन सवातीयः, विज्ञातीयो

यहां पर चार्वाक जैन से कहता है कि ध्रापने बौद्ध के साकार ज्ञानका खंडन करके निराकार ज्ञान सिद्ध किया यह बहुत ठीक हुआ, किन्तु उस ज्ञान को आप स्व-संविदित मानते हैं सो वह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान भूजतत्त्व का ( भ्रचेतन का ) परिएामन है, जैसे कि दर्गण भ्रादि पदार्थ।

जैन — यह चार्वाक का कथन चार नहीं है, क्योंकि उनका प्रस्तुत किया हुमा भूतपरिएगामस्व आसिख है, यदि ज्ञान भूतों कापरिणामस्वरूप होता तो उसका दर्पण के समान वाह्य दिन्त्रयों के द्वारा प्रस्यक्ष प्रहण हो जाता; किन्तु वह किसी से प्रहण्य नहीं होता।

चार्वाक-—ज्ञान श्रतिसूक्ष्म भूतों का परिणमन स्वरूप है, श्रतः वह बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं श्राता है।

जैन — यह कथन भी ठीक नहीं है, हम प्रापसे पूछते हैं कि वह सूक्ष्म भूत चैतन्य का सजातीय होकर कि विजातीय होकर का जा उपादान कारण होता है? यदि सूक्ष्मभूत चैतन्य का सजातीय होकर वह उसका उपादान कारण होता है तो इस पक्षमें विद्ध साध्यता ही होगी, क्योंकि इस प्रकार को मान्यता सिद्ध को ही सिद्ध करती है, प्राप उसे सूक्ष्मभूत कहते हो हम जैन उसी को आत्मा कहते हैं। वह अचेतन द्रव्य से भिन्न स्वयाया होता है, क्या रख, सादि से रहित है एवं सबंदा बाह्य नेत्र ग्रादि हिन्दों से ग्रहण नहीं हो सकने वाला है। केवल स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ही उसका ग्रहण

वा तदुरपादन(तदुपादान)हेतुः स्वात् श्रिवमयक्षे सिङ्क्षाध्यता; सूक्ष्मो हि भूतविशेषोऽचेतनहथ्य-ध्यावृत्तस्वभाषो रूपादिरहितः सर्वदा बाह्यं न्द्रियाविषयः स्वसंवदनप्रस्यकाधियम्यः परलोकादिसम्ब-व्यित्वेनानुमेयक्ष भ्रास्थापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परेरम्युपगमात् ।

तस्यातो विजातीयत्वे नोपावानभावः । सर्वया विजातीयस्योपादानत्वे वह्ने वैनास्य वादान-भावप्रतङ्गात् तत्त्वज्ञतृथ्यभ्यापातः । सत्त्वादिना स्वजातीयस्यात्तस्योपादानभावेपि प्रयमेव दोवः । प्रमास्त्रप्तिद्धत्वाद्यात्मनस्तदुपादानस्वमेव विज्ञानस्योपपत्रम् । तथा हि-यद्यतोऽक्षाधारस्यलक्षस्यविद्येव-विस्तिष्टं तत्त्वतस्तत्त्वान्तरम्; यथा तेजक्षो वाय्वादिकम्, पृविव्याद्यसाधारस्यलकस्यविद्येवविष्ठिष्टं च

होता है, वह परलोकगमन एवं पुण्य पाप आदि से अनुमान का विषय होता है, बही आत्मा जानका उपादान कारण है, मर्थात् ज्ञान आत्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसा हम मानते हैं। द्वितीय विकल्प के अनुसार यदि सूक्ष्म भूतविशेष को विज्ञान से जिल्ल जातिवाला मानने में भाता है तो वह चैतन्य स्वरूप ज्ञान का उपादान कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्वया विजातीय तत्त्व यदि अन्य का उपादान बनता है तो अग्निका उपादान जल भी वन सकता है, फिर तो आपका पृथक् रूप से सिद्ध किया गया तत्त्व चतुष्टय का ब्याघात ही हो जायेगा।

चार्वोक — सत्त्व धादि की अपेक्षा से तो सूक्ष्मभूत चैतन्यस्वरूप जानका सजातीय ही कहलाता है धर्यात् जिस प्रकार ज्ञानमें सत्त्व प्रमेयत्व धादि धर्म हैं; वैसे ही सूक्ष्मभूतों में भी सत्त्व प्रमेयत्व आदि धर्म हैं, ध्रतः वह ज्ञान का सजातीय होने से उपादान बनता है।

जैन – ऐसा मानने पर भी यही पूर्वोक्त दोव जाता है, बर्वात् जैसे सत्व ब्रादि धर्म सूक्ष्मभूतों में हैं ब्रौर जान में भी हैं ब्रतः वे भूतविषेष जानके प्रति उपादान होते हैं वैसे ही धर्मिन, जल, वायु धौर पृथ्वी इनमें भी समानरूप से सत्व ब्रादि वर्म रहते हैं, ध्रतः इनमें भी परस्पर में उपादानभाव बनना चाहिये, धर्मात् धर्मिन ध्रादि से जल ध्रादि होना स्वीकार करना चाहिये, किन्तु ध्रापको यह इह नहीं है, ध्राप तो इन चारों का उपादान पृथक् पृथक् मानते हो, ध्रतः सत्त्व आदि की अपेक्षा सजातीय बताकर चैतन्य जानने प्रति जडभूतविशेष में उपादानता सिद्ध करना शक्य नहीं है, देखिये—प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ध्रास्मा ही जान का उपादान है, ध्रनुमान प्रयोग—चैतन्य पृथिवी आदि से जिस जातीय है, क्योंकि उसकी ध्रयेक्षा उसमें ध्रसाधारण लक्षणविशेष

श्रीतस्यमिति । न बायमसिद्धो हेतुः; चैतन्यस्य जना(ज्ञान)दर्शनोपयोगलक्षर्णस्वात्, भूपयःपाबकपवन् नानां पारणेरखद्ववोष्णुतास्वषाचानां तल्लक्षणाभावात् । न हि श्रूतानि ज्ञानवर्धनोपयोगलकपानि सस्मवाखनेकप्रतिपत्तृप्रस्थलत्वात् । यस्नुनस्तत्लक्षणः तन्नास्मवाखनेकप्रतिपत्तृप्रस्थकम् यथाः चैतन्यम्, तथा च स्रतानि, तस्मात्तवैवेति ।

ननु ज्ञानाद्युपयोगविशेषव्यविरेकेणापरस्य तद्वतः प्रमाणतोऽप्रतीतेः श्रतिद्वमेनासाधारणः सञ्जलविशेषविश्विष्टस्यम्; तथाहि-न तावरप्रत्यक्षेणासौ प्रतीयते; रूपादिवत्तस्वधानानवधारणात् ।

पाया जाता है, जो जिसकी धपेका धसाधारण लक्षण वाला होता है वह वास्तिबक उससे पृथक् ही होता है, जैसे कि धिन से पृथक् लक्षणवाला वायु है धठः वह उससे भिन्न तत्व है, पृथिवी धादिकी अपेक्षा चैतन्य भी ध्रसाधारण लक्षण से लिक्षित है अतः वह सिन्न तत्व है पह असाधारणलक्षण विशेष हेतु प्रसिद्ध भी नहीं है स्पॉक चैतन्यलक्षण सर्वथा ध्रसाधारण है, देखिये —चैतन्यक्षण लक्षण क्षानोपयोग और दर्शनोपयोगस्वरूप है धोर भू, जल, धिन, वायु इनका क्रमणः धारणः द्रवणः, उष्णता और इंग्ल स्वरूप है, इसलिये आत्मा के ध्रसाधारण लक्षण का इनमें अभाव है। भूमि आदि स्वरूप जो भूतचतुष्टय हैं वे ज्ञान —दर्शन —उपयोगलक्षण वाले नहीं हैं, क्योंकि वे सब हम जैसे धनेक व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष किये जाते हैं, जिस तत्त्व में ज्ञानियों का विशेष होते हैं । इस प्रत्यक्ष नहीं किये जा सकते हैं, जैसा कि चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं होता है, पृथिवी धादि धूतविशेष हमारे प्रत्यक्ष तो होते हैं अतः वे ज्ञानादिस्वभाववाले सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार अनुमान से ज्ञान का उपादान पृथक् ही सिद्ध हुया।

चार्बाक — ज्ञान और दर्धन उपयोगिवशेष को छोड़कर ग्रन्य कोई पृथक् ग्रात्मा नामका पदार्थ सिद्ध नहीं होता है कि जिसमें वे जानादि रहते हों, अत: ग्रस्ताधा-रएलकाए विशेष विशिष्टत्व हेतु असिद्ध दोष युक्त है, मतलब-ज्ञानादि से निज्ञ भारमा तो कोई उपलब्ध होता नहीं, ग्रतः धारमा का लक्ष्या ज्ञान दर्धन है इत्यादि कहकर उसको भूतों से असाधारएलकाण से लिक्षत बताना व्ययं है, देखो—आपका भारमतस्य प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं, क्योंकि उत्का रूप भादि के समान स्वभावों का अवधारण हो नहीं हो पाता। भन्नुमान से भारमा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भनुवान को हम प्रमाणभूत मानते हो नहीं हैं, तथा जबदेरतान भी लेवें तो भी भारमा का विस्तत्व सिद्ध करनेवाला कोई अनुमान हो नहीं है।

नाप्यनुमानेन; सस्य प्रामाण्याप्रसिक्षः। न च तद्भावावेदकं किन्त्रदनुमानमस्ति; इत्यवज्ञतम्; प्रस्थक्षेण्वारमनः प्रतोतेः 'युव्यहं दुःस्यहमिण्डावानहम्' इत्याजनुपनिराहम्प्रस्ययस्यारमप्राहिणः प्रतिप्राणि सेवेदनात् । न चार्यं मिण्याञ्जाष्यमानस्यात् । नापि सरोरालम्बनः; वहिःकरणुनिरपेक्षा-न्तःकरण्यापारेख्यारम्तः। न हि स्वीरं तथाभूतप्रस्थवेद्यं वहिःकरण्यविषयस्यात्, तस्यानुपनिरतः, इन्प्रस्यविषयस्याभावाच । न हि 'स्वृतोऽहं कृशीहम्' इत्याव्यभित्राधिकरण्याया प्रस्ययोञ्जपनिरतः; स्वत्यन्तेपन्तारके सृत्ये 'स्वहमेनायम्' इति प्रस्यवापनुपनिरतःवस्यक्षम् । न विकातस्यो वाषकः स्वन्त्यन्तारमारकः। न हि बह्तत्वप्रस्यवापनुपनिरतःवप्रस्य भावाः। न हि बह्तत्वप्रस्यवापनुपनिरतःवप्रस्य भावाः। न हि बह्तत्वप्रस्यवापनुपनिरतःवप्रस्य भावाः। न हि बह्तत्वप्रस्यवापनुष्ठतिव्यहस्य 'स्वहम्' इति प्रस्ययप्रतिमासे स्वृत्यन

जैन — यह बात ससंगत है, आत्मा तो प्रत्यक्ष से प्रतीति में आ रहा है — "मैं सुन्ती हूं, मैं इन्ही हूं, मैं इच्छावाला हूं" इत्यादि सवंषा उपचाररहित सत्यभूत अहं प्रत्यय से आत्मा प्रत्येक प्राणियों को प्रतीति में सा रहा है, वह प्रतीति मिष्या तो विलक्तुल ही नहीं है, क्योंकि यह भवाधित है, यह महं प्रत्यय द्यारीर में तो होता नहीं है, क्योंकि वह भवाधित है, यह महं प्रत्यय द्यारीर में तो होता नहीं है, क्योंकि वह भवाधित है, यह महं प्रत्यय किये विना ही वह भन्तःकरण के व्यापार से उत्पन्न हुए ज्ञान से वेच होता है, दारीर इस प्रकार के मान से वेच नहीं होता है, क्योंकि उसका वेदन तो वाहिरो इन्द्रियों से होता है, नेन सादि से वह दिवस होता है, ऐसे इस शरीर में अनुपचित्तत अर्थात् उपचार रहित वास्तविकरूप से महंपने की मतीति हो नहीं सकती। कोई कहे कि शरीर में भी "मैं कुश हूं, मैं स्थूल हूं" इत्यादि रूप महंपर होता है सो भी वाल नहीं, यह प्रत्यय अहंपने का मतुकरण जरूर करता है किन्तु यह मनुपचित्त तो नहीं है, ऐसे अहंपने को वास्तविक कहोगे तो भत्यन्त उपकारक निकटवर्ती नौकर के विषय में भी स्वामी को "मैं ही यह हूं" ऐसा महंपना पाया जाता है, सो उसे भी अनुपचित्त मानना पड़ेगा।

## चार्वाक - इस नौकर मादि में तो प्रतिभास का भेद दिखता है।

जैन — तो फिर वैसे ही शरीराधार झहंप्रस्थय भी प्रतिसास सेदवाला है, प्रयांत् आत्मा में होनेवाला भहंप्रस्थय वास्तविक है एवं शरीर में होनेवाला भहंप्रस्थय काल्पिनक है ऐसा सिद्ध होता है, देखी-बहुत गाढ अन्यकार से भ्रवगुंठित शरीरवाले पुरुष को सहंपने का ज्ञान होता है उस प्रतिभास में स्थूल भ्रादि धमंबाला शरीर तो प्रतीत होता ही नहीं है। बात यह है कि उपचार बिना निमित्त के होता नहीं, अतः भ्रात्मा का उपकारक होने से शरीर में भी उपचार से अहंपना प्रतीत हो जाता है,

त्वादिषमीपेती विवहीपि प्रतिकासते । उपचारक्ष निमित्तं विना न प्रवर्तते इत्यात्मीपकारकत्वं विभिन्तं करूम्यते भृत्यवदेव । 'सदीयो भृत्यः' इतिप्रत्ययभेदवत् 'मदीवं शरीरम्' इति प्रत्ययभेदस्तु भृक्यः।

स्रवोक्तम्—स्पाविवत्तस्यमावानवपारणात्; तवयुक्तम्; 'शहम्' इति तस्यवावस्य प्रति-भावनात् । न पार्वान्तरस्यार्यान्तरस्वपावेनाप्रत्यक्षत्यं दोषाः, सर्वेपदार्यानामप्रत्यक्षताप्रसङ्गात् । प्रवात्मनः कर्तृ'स्वादेकस्मिन् काले कर्मत्यासम्प्रवेनाप्रत्यक्षत्वम्; तकः; लक्षण्येदेन तदुपपत्तेः,

जैसे कि अत्यन्त उपकारक नौकर के लिये हम कह देते हैं कि झजी "मैं ही यह हूं" झौर कोई पराया व्यक्ति नहीं है, इत्यादि ।

चार्वाक-नौकर को तो ऐसा भी कहा जाता है कि यह मेरा नौकर है।

जैन—तो वेसे ही घरीर को भी कहा जाता है कि यह मेरा घरीर है इत्यादि यहां पर को निक्षता है वह तो वास्तिविक ही है, मतलब- मैं कुश हूं" इत्यादि प्रतीति में सहंपना तो उपचारमान है किन्तु "मेरा घरीर है" यह प्रतिमास तो सत्य है, प्राप् चार्वाक ने कहा था कि रूप आदि की तरह आत्मा का स्वभाव अवघारित नहीं होता इत्यादि वह कथन अपुक्त है, प्रार्प का स्वभाव तो "अह में" इस प्रकार के प्रतिभास के अवघारित हो रहा है। मिन्न स्वभाववाने पदार्थ का मिन्न किसी ग्रन्य स्वभाव से प्रत्यक्षपना न हो तो उसको नहीं माना आय ऐसी बात नहीं है. अन्यया तो सभी पदार्थ अप्रत्यक्ष हो जायेंगे। स्थोंकि किसी एकरूप या ज्ञान आदि का ग्रन्य दूसरे रस आदि स्वभाव से प्रतिमास तो होता नहीं है।

चार्वाक — प्रात्मा कत्ता है अतः एक ही काल में वह कमंद्रूप से प्रतीत नहीं होता इसीलिये उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता धर्यात् "धहं" यह तो कर्तृ त्वरूप प्रतिभास है, आत्मा को जानता हूं या स्वयं को जानता हूं ऐसे कमंपनेरूप से उसका प्रतिभास उस बहुं प्रत्यय के समय कैसे होगा।

जैन--ऐसा नहीं कहना, लक्षण भेद होने से कर्तृत्व घादि की व्यवस्था बन जाती है। कर्तृत्व का लक्षण स्वातन्त्र्य है, "स्वतन्त्रः कर्ता" इस प्रकार का व्याकरण का सूत्र है। तथा वह कर्तृत्व ज्ञान किया से व्याप्त होकर उपलब्ध होता है, बतः कर्मत्व भी घात्मा में घविरुद्ध ही रहेगा कर्म का लक्षागु तो "किया व्याप्तं कर्म" जी किया से व्याप्त हो वह कर्म है ऐसा है। सो घात्मा में जानने रूप किया व्याप्त है अतः वह स्वातन्त्रमं हि कर्तृ त्यलक्षागं तवैव व ज्ञानिकवया व्याप्यत्वोपलक्षेः कर्मश्यं वाविवद्धम्, लक्षागाणीन-स्वाहस्तुभ्यवस्थायाः ।

तथानुमानेनात्मा प्रतीयते । श्रोत्रादिकरणानि कर्तृप्रयोज्यानि करण्याद्वास्यादैवत् । न नात्र श्रोत्ताविकरणानामिद्धवन् ( 'स्परसगन्धरपर्वाशक्वोषान्धः करण्याद्वा विश्वायानिष्धवि-कियावत्' इत्यनुमानात्तिसद्धः । तथा सन्दादिक्षानं नविद्याजितं गुण्यत्वाद्व पादिवत् इत्यनुंभानती-प्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं चानुमानस्याग्रे समर्थियक्वे । शरीरेन्द्रियमनोविचयगुण्याद्विक्षानस्य न तद्श्यतिरिक्तात्रयात्रितत्वम्, येनात्मसिद्धिः स्यादित्यपि मनोरसमात्रम् ; विज्ञानस्य तद्गुण्यासिद्धः ।

कर्मरूप भी वन जाता है। वस्तु व्यवस्था तो लक्षरा के <mark>प्राचीन हुआ करतो है, प्रयात्</mark> वस्तु का जैसा ग्रसाधारण स्वक्ष्प रहता है उसी के ग्रनुसार उसे कहा जाता है।

इस अनुमान के द्वारा भी आत्मा प्रतीति में आता है—श्रोत्र आदि इन्द्रियां कर्ता के द्वारा प्रयोजित की जाती हैं, क्योंकि वे करण हैं। जैसे कि वसूजा आदि करण हैं। अतः वे देवदस्त आदि कर्ता के द्वारा प्रयोग में आते हैं—वैसे ही इन्द्रियां करण होने से उनका प्रयोक्ता कोई अवश्य होगा, कर्ण आदि इन्द्रियों में करण्यना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सबकी जो उपलब्धि रूप किया होती है वह इन्द्रियों द्वारा होती है, अतः यह करण की कार्य रूप है, जैसे कि खेदन किया एक कार्य है। इस अनुमान से इन्द्रियों में करण्यना सिद्ध होता है। आत्मा को सिद्ध करने वाला और भी दूषरा अनुमान प्रयोग इस प्रकार है—शब्दादि का जो ज्ञान होता है—शब्द सुल कर जो अर्थ बोध होता है श्रयवा अन्य कोई भी इन्द्रियों के विषयों का जो ज्ञान होता है वह कहीं पर तो अवस्य हो आश्रित है, क्योंकि वह शब्दादि का ज्ञान एक ग्रुण है, जो ग्रुण होता है वह कहीं आश्रित जरूर रहता है, जैसे कि रूप भाविक ग्रुण कहीं घट आदि में आश्रित रहते हैं, जहां पर वह ज्ञान ग्रुण आश्रित है वही तो आत्मा है, अनुमान में प्रमाणता का हम आगे समर्थन करने वाले हैं।

चार्वाक — जान गुण का धाश्रय तो शरीर है, इन्द्रियों हैं, मत है और विषय-भूत पदार्थ हैं। ये ही सभी ज्ञान के आश्रय भूत देखे जाते हैं। इन शरीरादि से भिन्न और कोई दूसरा आश्रय है नहीं जिससे कि धाल्मा की सिद्धि हो जाय, अर्थात् ज्ञान का आश्रय सिद्ध करने के लिये धाल्मा को सिद्ध करना जरूरी नहीं, वह तो शरीर धादि रूप धाश्रय में ही रहता है। तकाहि—न वारीरं चैतन्यपुद्धाश्यमे भूतिकारत्वाद चटादिवत् । चैतन्यं वा वारीरविशेषपुद्धी न भवति सति धरीरे निवतं मानत्वात् । ये तु धरीरविशेषपुद्धा न ते तस्मिन्सति निवर्तन्ते यथा क्या-वयः, सत्वपि तस्मित्रवतंते च चैतन्यम्, तस्यात्र तद्विषपुद्धाः ।

तथा, नेन्द्रमाणि जैतन्यनुणवन्ति करण्टवार्युतिकारत्वाद्या वास्मादिवत् । तद्युगुणवे व क्षेत्रन्यस्योन्द्रयविनाधे प्रतीतिनं स्मादगुणिविनाक्षे गुणस्याप्रतीते। । न जैवन, तस्मान्न तदगुणः । तथा च प्रयोगः-स्मर्त्यादि जैतन्यमिन्द्रययुणो न भवति तदिनाभेष्युत्यक्षनान्त्वात्, यो यदिनाभेष्युत्यक्ते स

जैन — यह कथन मनोरथ मात्र है, जान घरीर भादि का गुए। है यह बात ही बिलकुल बसिद है। इसी को अनुभान से सिद्ध करके बताते हैं। घरीर चैतन्य गुणका बाश्रय नहीं है क्योंकि वह करोर तो भूतों का (पृथिवी आदि का) विकार (पर्याय) है, जैसे-घट भादि परार्थ भूतों के विकार होने से चैतन्यगुए। के भाश्रय नहीं होते हैं, भ्रौर भी सुनिये-चैतन्य घरीर का विशेष गुए। नहीं है, क्योंकि घरीर के मौजूद रहते हुए भी वह निकल जाता है, जो घरीर के विशेष गुए। होते हैं, वे घरीर के विश्वमान रहते हुए निकल कर नहीं जाते हैं जैसे कि रूपादिकगुए। घरीर के रहते हुए चैतन्य निवृत्त होकर चला जाता है, भ्रतः वह घरीर का विशेषग्रुए। नहीं है।

जैसे शरीर ज्ञानगुण का आधारभूत सिद्ध नहीं हुमा उसी प्रकार नेत्र झांदि इन्हियां भी चैतन्यगुण वाली सिद्ध नहीं होती हैं। क्योंकि इन्हियां तो करण हैं तथा भूतों का विकार स्वरूप भी हैं, जैसे वसूला झांदि करण हैं। यदि चैतन्य इन्हियों का गुण होता तो इन्हियों के नाश होने पर चैतन्य की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, गुणीं का नाश होने पर गुणों की प्रतीति नहीं होती है, इन्हियों का नाश होनेपर भी चैतन्य का झमाव दिखाई नहीं देता है, अतः ज्ञान (चैतन्य) इन्हियों का गुण नहीं है । अनुमान प्रयोग से सिद्ध है कि स्मृति सुख भादि स्वरूप वाला चैतन्य इन्हियों का गुण नहीं होता है क्योंकि इन्हियों के नष्ट होने पर भी वह उसका ग्रुग्ण हो नहीं होता है, जो विश्व विकास होने पर भी पैदा होता रहता है वह उसका ग्रुग्ण हो नहीं होता है, जो चैता होने पर भी पेदा होता रहता है वह उसका ग्रुग्ण हो नहीं होता है, जो चन्हियों का गुण नहीं है, भित स्वरूप झाल को इन्हियों का गुण नहीं है, भित वित्य को इन्हियों का गुण नहीं है, भित चैतन्य को इन्हियों का गुण वाना जाय तो करण विना किया की भरतीति नहीं होगी, भर्यात् इन्हियां तो ग्रुणी हो चुकी हैं चैतन्य उसका ग्रुण है तो इन्हियां कर्तापने को भ्राप्त हुई, फिर "बानाति" जानता है इस क्रिया का करण कुछ

न तद्युषो नया पटिवनावेवि वटकपावि, भवति वेन्द्रियविनावेचि स्मरणाविकम्, तस्मान तद्युषः । यदि वेन्द्रियगुण्डचेतन्वं स्थरादि कर्णं विना नियायाः प्रतीत्यभावात् करणान्तरैमेनितव्यम् । तेवां व प्रतिस्थर्भावात् करणान्तरैमेनितव्यम् । तेवां व प्रतिस्थर्भावे प्रतिस्थान्तरेषे वित्यपुर्वे एकस्मिन् न स्यादिन्द्रियान्तरेण प्रतिसन्वानम् । इत्यते वैतत्ततो नेन्द्रियगुर्वे प्रतिसन्वानम् । इत्यते वैतत्ततो नेन्द्रियगुर्वे प्रतिसन्वम् । सर्वकमेनेनित्रयम् । स्वकमेनेनित्रयम् । स्वकमेनेनित्रयम् । स्वकमेनेनित्रयम् । स्वकमेनेनित्रयम् । स्वकमेनेनित्रयम् । स्वक्मेनेनित्रयम् । स्वक्मेनेनित्रयम् । स्वक्मेनेनित्रयम् । स्वक्मेनेनित्रयम् ।

नापि चैतन्यगुण्यन्मनः करण्यवाद्वास्यादिवत् । कर्नृंत्वोपगमे तस्य चेतनस्य सतो स्थाखुपः सम्बद्धी करसाम्बरापेक्रित्वे च प्रकारान्तरेणात्मेवोक्तास्यात ।

भी नहीं रहा, अतः अन्य किसी को करण बनाना पड़ेगा, तथा अन्य करणभूत जो भी बस्तुएं प्रावेगी उनका भी एक एक का जैतन्य गुण रहेगा हो, ऐसी हालत में एक ही धारीर में अनेक पुरुष (जीव) या जैतन्य मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस तरह से बहुत ही अधिक गड़बड़ी मचेगी, देवदत्त के जाने गये किसी एक विषय में उसी की अन्य इन्द्रिय से प्रतिसंघान नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य इन्द्रिय का जैतन्य पृथक् है, जैसे कि यज्ञदत्त की इन्द्रिय देवदत्त से पृथक् है।

भावार्य — जब एक शरीर में धनेक पृषक् २ चैतन्यगुण वाली इन्द्रियां स्वी-कार करोगे तो एक ही देवदत्त के द्वारा जाने हुए पदार्थ में उसी की रसना आदि इन्द्रियां प्रवृत्त होने पर भी संबंध नहीं जोड़ सकेगी, कि यह वही प्राप्त का भीठा रस है जिसे कि धांख से पीले रंग गुरू जाना था, नेत्र के द्वारा वेखे हुए बीणा धादि बाध के शब्द का कर्ण के द्वारा प्रतिसंघान नहीं होगा, क्योंकि सब के चैतन्य गूप पृषक् २ इंट जैसे कि धन्य पुरुष-यज्ञवत्त के द्वारा जाने हुए विषय में हमारी इन्द्रियां प्रतिसंघान वहीं कर पाती वैसे ही खुद की ही इन्द्रियों से प्रतिसंघान होना अशब्य हो जायगा, हमारी इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंघान तो अवस्य ही होता देखा जाता है, अतः निश्चित होता है कि चैतन्य इन्द्रियों का गुरुग नहीं है।

चार्वाक — संपूर्ण करराम्त इन्द्रियोंका प्रविद्यायक प्रयांत् प्रेरक या प्रावारमूत एक विशेष इन्द्रिय स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं प्राता है प्रयांत् इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंघान न होना इत्यादि आपत्ति नहीं रहती है।

जैन--तो फिर आपने नाममात्र का भेद किया-अर्थात् आत्मा का ही वाम "इन्द्रिय" इस प्रकार धर दिया, अर्थभेद तो कुछ रहा वहीं, मन भी चैतन्य ग्रुणवाला नापि विषयमुग्यः; तवसान्निध्ये तदिनाशे बानुस्मृत्वादिवर्शनात् । न ब गुग्यिनोऽक्षान्निध्ये विनाशे वा गुग्यानां प्रतीतिर्वुक्ता, गुग्यत्वविरोवानुबङ्गात् । ततः वरिशेवाच्छरीरादिव्यतिरिक्ताश्या-वित्तं वैतन्यमिग्यतो भवस्येवास्मितिदः ।

ततो निराकृतभेतत्-'शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञेम्यः पृष्टिष्यादिष्ठतेम्यस्वतन्याभिव्यक्तिः, पिष्टोदक-गृद्धवातस्यादिस्यो भवशक्तिवत्' । ततोऽसाधारणलक्षणविशेषविश्विष्यतस्या(तस्तरसा)न्तरत्वमेव ।

नहीं है, क्योंकि वह करण है, जैसे वसूला भादि करण होते हैं। यदि भ्राप मन को कर्तापने से स्वीकार करेंगे तो उस चैतन्यगुरावाले मनको कोई भ्रन्य करण चाहिये, क्रिसके द्वारा कि रूप भादि विषयों की उपलब्धि वह कर सके इस करणांतर की भ्रपेक्षा को हटाने के लिये फिर भ्राप उन सब करणों का एक प्रेरक कोई स्वापित करोंगे तो वहीं नाम मात्र का भेद होवेगा कि भ्राप उसको इन्द्रिय या भन्य कोई नाम के कहोंगे शौर हम जैन भ्रारमा नाम से उसको कहेंगे।

चैतन्य रूप प्रांवि विषय भूत पदार्थों का भी गुएग नहीं है, रूपादि विषय चाहे निकट न रहें चाहे नष्ट हो जावें तो भी चैतन्य के प्रमुभव स्मृति प्रांवि कार्य होते ही रहते हैं, गुएगों के निकट न होने पर प्रथमा नष्ट हो जाने पर गुण तो रहते नहीं, यदि हुणी नहीं होने पर गुएग रहते हैं तो इसके ये गुएग हैं ऐसा कैसे कहा जा सकेगा, इस सब कवन से यह सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य न गरीर का गुएग है न मन का गुण है, न इत्त्रवर्षों का गुण है और न विषय भूत पदार्थों का ही गुएग है, वह तो प्रन्य ही आध्य में रहते बाला गुएग है, और उसी प्राध्यम्त का नाम आस्मा है, इस प्रकार प्रास्त्रद्रस्थ की प्रसिद्ध खबस्थित है।। उपग्रुं का मान्यद्रस्थ के सिद्ध होने पर चार्थों का भूतचैतन्य-वाब स्थाप्त हो बाता है। प्रमुं का मान्यद्रस्थ के सिद्ध होने पर चार्थों का भूतचैतन्य-वाब स्थाप्त हो बाता है। है, जैसे कि प्रांट, इस्ट्रिय भीर विषय संज्ञ हन पृथिबी धादि भूतों से चैतन्य प्रकट होता है, जैसे कि प्रांट, जल, गुड़, धातकी, महुम्रा धादि पदार्थों से मद शक्त पैदा होती है सो ऐसा यह कथन प्रसत्य ठहरता है, इसलिये प्रव विद्ध ही हुमा किअसावारण लक्षरा विशेष से विधिष्ट होने से आत्मा एक सर्वथा पृथक ही तत्व है, इस प्रकार प्रसाधारण लक्षरा विशेष से विधिष्ट होने से आत्मा प्रकार सर्वथा पृथक ही तत्व है, इस प्रकार प्रसाधारण लक्षरा विशेष से विधिष्ट होने से आत्मा प्रकार सर्वथा पृथक ही तत्व है, इस प्रकार प्रसाधारण लक्षरा-कान-दर्शन उपयोग वाला आत्मा नामक भिन्न ह्वा है वह निर्वाष्ट सिद्ध हुमा विश्व हमा।

चार्वाक के बन्ध में ज़िला है कि पृथ्वी, जल, वायु, अमिन ये चार तरूव हैं, इनके समुदाय होने पर शरीर, इहियां विषय आदि उत्पन्न होते हैं, धौर इन शरीर म्रादि "गृषिक्य(आ)परतेकोबायुरिति तत्त्वानि, तत्सभृतये वारोरेन्द्रियविषयसञ्जाः तेभ्यवर्षेतस्यम्" [ ] इत्यत्र 'प्राविष्यक्तिमृपयाति' इति क्रियाध्याङ्गारावतः संविष्यविषयस्यावृक्तिको हेतुरिति; शब्दसामान्याधिव्यक्तिनिवेवेतास्य वैतन्याधिव्यक्तिवादस्य विरोधाव ।

किंच, सतोऽभिव्यक्तिरचैतन्यस्य, यसको बा स्यात्, सदसद्र पस्य वा ? प्रथमकल्पनायाम्

से चैतन्य होता है, इस वाक्य मैं भ्रिष्मिक्यिकि किया का धध्याहार करते हैं, प्रयांत् "पृथिव्यप्तेओवायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः, तेम्यस्वैतन्यं" इस सूत्र में "भ्रिष्मिव्यक्तिमुपयाति" इस किया का भ्रष्याहार करने से चैतन्य प्रकट होता है देसा भ्रष्यं होता है, तब तो वह पूर्योक्त जैन के द्वारा कहा गया असाधारणलक्षणविशेष-विशिष्टत्व हेतु संदिग्ध विषक्ष व्यावृत्ति वाला हो जाता है।

आवार्ष — पृथिवी मादि से चैतन्य प्रकट होता है तो उसमें असाधारण धर्म रह सकता है, मर्थात् पृथिवी मादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी मादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी मादि से ससाधारण-पृथिवी मादि में नहीं पाये जाने वाले मर्स चैतन्य में हो सकते हैं, क्योंकि पृथिवी मादि से वह चैतन्य प्रकट हुमा है, न कि पैदा हुमा है, इसिलये मंका बनी रहेगी कि क्या मालूम पृथिवी मादि से व्यक्त हुए इस चैतन्य में पृथिवी मादि के साधारण ही धर्म हैं अववा मसावारण लक्षण हैं? इसिलये जैन के द्वारा पहिले मास्मा को अतब्दुष्टय से पुथक् सिद्ध करने के लिये दिया गया मसावारण विशेषविशिष्ट हेतु मंकित हो जाता है न कि सर्वथा संदित ।। चार्वाक संदिग्ध विपक्ष व्यादृत्ति वाले हतु का निषेष करते हैं — उन्होंने नैयायिक के माकाश से शब्द सामान्य की अभिव्यक्ति होने वाले मतका निषेष किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्टय से चैतन्य की मान्यक्ति होने का निषेष किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्टय से चैतन्य की मान्यक्ति होने का निषेष होता है।

विशेषार्थ — योग — नैयायिक और वैशेषिक सब्द की उत्पत्ति धाकाश से होती है ऐसा मानते हैं सो उस सान्यता का चार्वाक भी खण्डन करता है — वार्वाक का कहना है कि धाकाश से विलक्षण लक्षण वाला शब्द कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता । धाकाश से शब्द सामान्य अभिव्यक्त होता है ऐसा नैयायिक आदिक है तो वह भी बनता नहीं, क्योंकि जैसे दीपक धादि के द्वारा रात्रि में घट मादि पदार्थ प्रकट— प्रकाशित किये आते हैं, वैसे कोई शब्द धाकाश में रहकर तालु धादि के द्वारा प्रकट होता हुआ माना नहीं जा सकता, अर्थात् दीपक से प्रकाशित होने के पहिले जैसे घट आदि पदार्थों की सत्ता तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही शब्द की सत्ता तालु धादि के आदि पदार्थों की सत्ता तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही शब्द की सत्ता तालु धादि के

श्रंस्यानाधनन्तर्श्वसिद्धः, सर्वदा सतोऽभिध्यकः स्तामन्तरेशानुपपतः । पृथिध्यादिसामान्यवत् । तथा भ "परलोकिनोऽभावास्परलोकामावः" [ ] इत्यपरीक्षिताभिधानम् । प्रागसत्वर्श्वतन्वस्याधि-व्यक्तौ प्रतीतिविरोषः, सर्वपाप्यसतः कस्यचिर्दाभव्यस्त्यप्रतीतेः । न वैवंवादिनो व्यञ्जककारकयोत्रेदः; 'प्राक्सतः स्वरूपसंस्कारकं हि व्यञ्जकम्, ग्रसतः स्वरूपनिवेतकं कारकम्' इत्येवं तयोर्भेदप्रसिद्धः ।

ध्यापार के पहिले भी थी ऐसा सिद्ध नहीं होता, इसलिये वे मीमांसक आदि के शब्ध क्षित्र्यक्क वाद का निरसन करते हैं, इसी प्रकार खुद चार्वाक के चैतन्य अभिध्यक्कि वाद का भी निरसन धवश्य हो जाता है, क्योंकि जैसे तुम चार्वाक ने शब्द की अभि— ध्यक्कि के बारे में प्रश्न किये हैं वेसे हो वे यौग या हम जैन आप से चैतन्य अभिध्यक्कि के बारे में प्रश्न किये हैं वेसे हो वे यौग या हम जैन आप से चैतन्य अभिध्यक्कि के बारे में प्रश्न के कारों कि भूतचुष्ट्य से अभिध्यक्क होने के पूर्व चैतन्य की सत्ता तो सिद्ध होती नहीं है, तथा वह प्रकट होने से पूर्व भनिष्यक्क जैतन्य कैसे और कहां पर या ? इत्यादि प्रश्नों का ठीक उत्तर न होने से "भूतों से जैतन्य प्रकट होता है" यह चार्वाक की कपन असत्य ठहरता है ।

चार्वाक को यह बताना होगा कि "जैतन्य की ग्राभिज्यक्ति होती है" सो वह सदुभूत जैतन्य की होती है कि ग्रस्टभूत जैतन्य की होती है ? प्रथम पक्ष के अनुसार तो जैतन्य आरमा अनादि अनंतरूप नित्य ही सिंख हो जाता है, क्योंकि जो सर्वेदा सदूप रहकर व्यक्त होगा वह तो अनादि अनंतरूप नित्य ही सिंख हो जाता है, क्योंकि जो सर्वेदा सदूप रहकर व्यक्त होगा वह तो अनादि अनंत है कहलावेगा, नहीं तो उसके बिना वह सदू ही क्या कहलावेगा। जैसे पृथिवी आदि अतों के सामान्य धर्म पृथिवीत्स आदि को अनादि अनंत माना है कैसे ही चंतन्य आसान्य को अनादि अनंत मानना चाहिये, इस प्रकार अनादि अनंत चंतन्य आरमा की सिद्धि होने पर "परलोक में जाने वाला ही कोई नहीं अतः परलोक का अभाव है" इत्यादि कचन असर्य ठहरता है।

हितीय पक्ष — "पहिले चैतन्य प्रसत् रहकर ही पूर्तों से प्रभिव्यक्त होता है" ऐसा कहा जावे तो निरोध दोध होगा क्योंकि सर्वधा प्रसत् की कहीं पर भी प्रभिव्यक्ति होती हुई नहीं देखी है, तथा इस प्रकार सर्वधा असत् की प्रभिव्यक्ति मानने वाले धाप चार्वाक के मत में व्यक्तक कारण और कारक कारण इन दोनों में भी कुछ अन्तर ही नहीं रहेगा, व्यञ्जक का लक्षण "प्राक् सत्तः स्वरूप संस्कारकं हि व्यञ्जकम्" पहिले से जो सत्तु-मौजूद है उसी में कुछ स्वरूप का संस्कार करना व्यञ्जक कारण का

कथिक्तसतोऽसतम्माभिष्यक्तौ परमतमवेकः-कविवद्गस्थातः सतक्वैतन्यस्य पर्यावतोऽसतम्म कावाकार-परिएातैः पृषिव्यादिपुदगलैः परैरप्यभिष्यक्त रेमीश्रस्वात् पृषिव्यादिभूतवतुष्ट्यवत् । नन्वेवं पिष्योद-काम है भीर "भ्रस्ततः स्वरूप निर्वेतंकं" कारकं स्वस्त् के स्वरूप को बनाना कारक कारण का काम है, इस प्रकार इनमें सक्षणभेव प्रसिद्ध ही है ।

भावार्ष: — व्यक्तक कारण वीपक के समान होते हैं वो पहिले से मौजूद हुए पदार्थ को मात्र प्रकट करते हैं, जैसे — अंधेरे में घट का स्वरूप दिख नहीं रहा या सो उसके स्वरूप को वीपक ने दिखा दिया। कारककारण मिट्टी या कुम्हार के समान होते हैं वो नवीन — पहिले नहीं हुई अवस्था को रचते हैं, चार्वाक यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति होना मानते हैं तब तो वे भूतचतुष्टय स्वरूप शरीरादिक मात्र चैतन्य के अभिव्यंकक होंगे — अर्थात् चैतन्य कहीं अन्यत्र या वह आकर खरीरादिक में प्रकट हुआ ऐसा सिद्ध होता है।। तीसरा पक्ष— यत्र असत् रूप चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है — यदि ऐसा कहा जाय — तो आप चार्वाक स्पष्टक्ष्य से सत् रूप चैतन्य है ऐसा मानते हैं। यहां पर वैसे ही सत् पर चैतन्य है और पर्यायहिंद से सत् रूप चैतन्य है ऐसा मानते हैं। यहां पर वैसे ही कारीर के आकार से परिलत हुए पृथिची आदि पुद्गल से जैतन्य का व्यक्त होना आपको इट हो रहा है, इसनिये जैतन्य भी पृथिची आदि भूतचतुष्टय के समान है अर्थात् जैसे पृथिची आदि भूतचतुष्टय के समान है अर्थात् जैसे पृथिची आदि भूतवतुष्टय के समान है अर्थात् जैसे पृथिची आदि भूतवतुष्टय के समान है अर्थात् जैसे पृथिची आदि भूतवतुष्टय के समान है स्वर्ध होते हैं वैसे ही जैतन्य द्वस्य से तो सत् है और पर्यायरूप से—अवस्था विषेष से प्रकट होते हैं वैसे ही जैतन्य द्वस्थ से तो सत् है और पर्यायरूप से—अवस्था विषेष से प्रकट होते हैं वैसे ही जैतन्य द्वस्थ से तो सत् है और पर्यायरूप से—अवस्था विषेष से प्रकट होता है यह जैनमत सिद्ध होता है।

श्रंका:—यदि इस प्रकार से श्रीमध्यक्ति का अर्थ करते हो तो फिर श्राटा, जल श्रादि से मद शक्ति प्रकट होती—श्रीमध्यक्त होती है ऐसा भी सिद्ध नहीं होया। क्योंकि वहां पर भी वे ही विकल्प उपस्थित हो जार्येगे कि पहिले मद शक्ति सत् थी कि श्रसत्थी, इत्यादि?

समाधान—यह शंका गलत है। क्योंकि हम जैन मद शाँक को भी द्रव्यादिष्ट से सत्क्ष्प मानते हैं। सारे ही विश्व के पदार्थ सत्क्ष्य से झनादि भ्रनन्त माने गये हैं।

भावार्थ — जैन घमें का यह अकाटप सिद्धान्त है कि जीव आदि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूपमें हमेशा मौजूद ही रहता है। सृष्टिरचना की कल्पना इसिलये असस्य टहरती है, प्रत्येक वस्तु स्वतः धनादि धनन्तरूप है। उसमें परिवर्तन काविस्थी मदशक्त्यक्रियक्तिरपि न स्यात् तत्राप्युक्तविकत्पानां समानत्वादित्यप्यसान्प्रतम्; तत्रापि प्रथ्यकपत्या प्रावसन्त्यास्युपगमात्, सकलभावानां तद्रू पेशानावानन्तत्वात् ।

स्वचैरेश्वियविषयसंत्रेश्वयां तन्यस्योत्पत्यभ्युपगमात् 'तेम्बर्झतम्' इत्यत्र 'ज्ञत्यवां' इति क्रियाध्याहारासाणिभ्यक्तिपक्षभावौ दोषोज्यकां लभते इत्यन्यः। सोपि चैतन्यं प्रत्युपावानकारणः स्वम्, सहकारिकारण्यस्य वा भूतानाम् इति पृष्ट स्पष्टमाचन्द्राम् ? न ताबदुपावानकारणस्य तेषाम्; चैतन्ये स्वान्वयप्रसङ्गात्, वुवर्णापावाने किरोटादौ तुवर्णान्यवत्, वृषिण्याचुपावाने कावे पृष्कमाच्याव्यवद्याः न स्वम्यवद्याः न स्वम्यवद्याः पूर्वमचेतनाकारं परित्यज्य चेतनाकारमायदा (सा)नौ

स्रवस्य होता रहता है। उसीको लोक व्यवहार में पैदा होना नष्ट होना इत्यादि नामों से कहा जाता है।

चार्बाकः — यदि हम शरीर, इन्द्रियां, विषय आदि संज्ञक भूतचतुष्टय से चैतन्य की उत्पत्ति होती है ऐसा स्वीकार करें तो उपर्युक्त दोष नहीं रहेंगे अतः हम चार्बाक "तेभ्यरचैतन्य" इस सूत्रांश के साथ "उत्पद्यते" इस क्रिया का प्रध्याहार करते हैं, इस तरह करने से प्रशिव्यक्ति के पक्ष में दिये गये दृषण् समाप्त हो वावेंगे।

बैन—यह कथन भी खंडित होता है, हम आपसे पूछते हैं कि भूतों से चैतन्य पैदा होता है सो वे भूतजैतन्य के उपादान कारण हैं कि मात्र सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण तो बन नहीं सकते, क्योंकि यदि जैतन्यका उपादान कारण भूतचलुष्टय होता तो जन भूतों का जैतन्य में अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणंरूप उपादान से पैदा हुम्म मुकुट सुवणं से अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणंरूप उपादान से पैदा हुम्म मुकुट सुवणं से अन्वयपना रहता है, अथवा—पृथिवी भ्रादि उपादान से पैदा हुम्म मुकुट सुवणं से अन्वयपना रहता है, ऐसा अन्वयपना जैतन्य में नहीं है, देखिये—भूतचलुष्ट्य कभी अपने पहिले के अचेतन भ्राकार को छोड़कर चेतन के आकार होते हुए नहीं देखे जाते हैं। तथान अपने भूत स्वभाव युक्त ही रहते हैं। वौतन्य तो धारण आदि स्वभावरहित अंदर में ही अपने भूत स्वभाव युक्त ही रहते हैं। जैतन्य तो धारण आदि स्वभावरहित अंदर में ही स्वसंवेदन से अनुभव में आता है। कोई कहे कि जैसे काजल दीपक रूप उपादान से पैदा हुमा है तो भी उसमें दीपक का अन्वय—मासुएपना नहीं रहता है, इसिलये आपका कथन व्यक्तिचरित है, सो भी ठीक नहीं, स्वभोंक काञल भीर दीपक इनमें रूप भादिक गुणों का अन्वय तो रहता है, सर्थात् वीपक में भी रूप रस आदि गुण् हैं, तथा काञल में भी है। पुद्गल के जितने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यक्तिचरा नहीं हो

धारणेरएएडबोम्एतास्त्रक्षेत्र रूपादिमस्वस्वभावेत वा श्रुतस्वभावेतास्वितः प्रमागुन्नतिषकः, वैतन्यस्य वारणादिस्वभावराष्ट्रितस्यान्तःस्वेदनेनानुभवात् । त व व्रदीपाष्ट्रपादिस्वभावराष्ट्रितस्यानःस्वेदनेनानुभवात् । त व व्रदीपाष्ट्रपादिस्वभावस्य स्वाधिमस्वभावस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्वभावस्य स्वाधिमस्वभावस्य स्वाधिमस्वभावस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्य स्वाधिमस्वस्य स्वाधिमस्य स्

किन्स, 'श्राणिनामाच' जैतन्य जैतन्योपादानकारणकं चिद्विवर्त'त्वान्मध्यचिद्विवर्त'वत् । तथान्यजैतन्यपरित्णामध्र'तन्यकार्यस्तत एव तद्वत्' इत्यनुमानात्तस्य जैतन्यान्तरोपादानपूर्वकत्विद्वानं भूताना जैतन्यं श्रत्युपादानकारणत्वकत्यना घटते । सहकारिकारणत्वकत्यनायां तु उपादानमन्यद्वी-सकता, मतलब—किसी पुद्गल में रूपादिगुण हों और किसी वें नहीं हों ऐसा नहीं होता है ।

वार्षक — ऐसा धन्वय थो भूत और जैतन्य में भी हो सकता है, धर्मात् सत्व, कियाकारित्व आदि धर्म भूत धौर जैतन्य में समानरूप से पाये जाते हैं। मतः इवमें उपादान उपादेयभाव—मृतवतुष्टय उपादान धौर जैतन्य उपादेय—इस प्रकार होने में कोई बाधा नहीं है।

जैन — यह कथन असमीचीन हैं, इस प्रकार का सत्त्व आदिमात्र का अन्यय देखकर भूत ग्रीर जैतन्य में उपादान उपादेयपना स्वीकार करोगे तो चल ग्रीर प्रान्ति ग्रादि में भी उपादान उपादेय भाव सिद्ध होगा, क्योंकि सत्त्व ग्रादि घर्म जैसे चल में हैं वैसे वे अगिन में हैं, फिर क्यों तुम लोग इन तत्त्वों को सर्वथा पृथक् मानते हो । ग्रव हम ग्रनुमान से जैतन्य के वास्तविक उपादान की सिद्ध करते हैं—

शाणियों का बाद्य जैतन्य जैतन्यरूप उपादाव से हुमा है, जैसे कि मध्य अवस्था का जैतन्य जैतन्यरूप उपादावसे होता है, तथा अंतिम जैतन्य (उस जन्म का जैतन्य) भी पूर्व जैतन्य का ही कार्य है, क्योंकि उसमें भी जैतन्यसमें पाबा जाता है, इस प्रकार के अनुमान से जैतन्य का उपादान जैतन्यान्तर ही खिद्य होता है, भूत-चतुष्ट्य जैतन्य के प्रति उपादान नहीं बन सकता है, इस प्रकार यहां तक भूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है इस वावय का विश्लेषण करते हुए पूछा था कि जैतन्य का कारण जो भूत है वह उसका उपादान कारण है कि सहकारी कारखा? उनमें से उपादान कारण्यना मृतच्युष्ट्य में नहीं है यह खिद्य हुआ। च्यम्, अनुपादानस्य कस्यविश्कार्यस्यानुपत्रकोः । सम्यविद्युः वावेरनुपादानस्यान्युपत्रक्येरदोषोयनित्य-व्यवदीविद्याभिकात्यम् ('क्व्यादिः सोपादानकारणुकः कार्यस्यात् पटादिवत्' इत्यनुमानात्तस्याद्यपेपा-दानक्यापि वीपादानस्यविद्येः ।

गोमयादेरचेतनाचे तनस्य वृश्चिकादेश्यात्तप्रतीतिः तेनानेकान्तः श्र्यपुक्तम्; तस्य पक्षान्त-पूँतस्यात् । वृश्चिकादियरोरं ध्येतनं गोमयादेः प्राप्तनेवति न पुनवृश्चिकादियौतन्यविवर्त्तस्य पूर्वजैतन्यविवर्त्तदिवोत्पत्तिप्रतिक्षानात् । धव यवाद्यः पविकारिनः धरिणनिर्वन्योत्योऽनिनपूर्वकः

यदि भूतचतुष्टय जैतन्य के मात्र सहकारी माने जायें तो जैतन्य का उपादान कारक कोई न्यारा बताना होगा, क्योंकि विना उपादान के कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता है।

चार्वीक — शब्द, विजनी घादिक पदार्थ तो विना उपावान के ही उत्पन्न होते हैं। वैसे ही जैतन्य विना उपादान का उत्पन्न हो जायगा। कोई दोष नहीं।

जैन—यह तो कथन मात्र है, क्योंकि शब्द आदि पदार्थ भी उपादान कारण झंदुक्त है। प्रमुमान प्रयोग—शब्द बिजली आदि वस्तुएँ उपादान कारण सहित हुधा करती हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जैसे पट किसी का कार्य है तो उसका उपादान धागे प्रोजूद ही हैं। इस प्रमुमान से बेतन सहस्य जैतन्य का उपादान निर्वोध सिद्ध होता है।

चार्वोक — गोचर मादि भनेतन वस्तुमों से नेतनस्वरूप विच्छु मादि जीव पैदा होते हैं, मतः चेतन का उपादान नेतन ही है, इस प्रकार का कमन मनैकात्तिक दोष से दुस्ट होगा । भर्चात् — "प्राशियों का प्रथम जीतन्य जीतन्यरूप उपादान से ही हुआ है, क्योंकि वह जैतन्य की ही पर्याय है" इस मनुमान में जैतन्य की पर्याय होने से वह जैतन्योपादानवाला है ऐसा हेतु दिया था वह मनैकान्तिक हुमा, क्योंकि यहां भ्रवेतन गोवर से चेतन विच्छ की उत्पत्ति हुई है।

जैन — यह कथन अयुक्त है, क्योंकि उस बिच्छु के जैतन्य को भी हमने पक्ष के ही अन्तर्गंत किया है, देखों—विच्छु आदि का शरीर मात्र गोवर से पैदा हुआ है, बिच्छु का जैतन्य उससे पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि वह तो पूर्व जैतन्य पर्याय से ही उत्पन्न हुआ साना गया है।

चार्वाक — जैसे कोई पियक रास्ते में जिन को जंगल की सूखी धरिए। की रगढ़ से उत्पन्न करता है, बोजहां बहु धन्नि धन्नि से पैदा नहीं हुई होती है, ठीक इसी क्षन्यस्त्वान्त्रपृष्ठकः त्वाव्यं जीतन्यं कायाकावपरिशत्युतेन्यो व्यविध्यत्यस्य जीतन्यपूर्वकं विरोधाधावा-दित्यपि मनोरयमात्रम्; प्रवमपिवकान्नेदनन्त्युपादानत्वे वलादीनामय्यवलावः पादानत्वापत्तः पृथिव्या-दिश्वत्वसुष्टयस्यतत्वान्तरभावविद्योवः । वेवां द्वि परस्परमुपादानोपादेयभावस्त्रेयां न तत्त्वान्तरत्वम् यया व्यितिववर्त्तानान्, परस्यरमुपादानोपादेयभावक्र पृथिव्यादीनामित्येकमेव पुदगलतत्त्वं विस्यादिविवर्त्त-मविद्यित सहकादिधायोपमे तु तेवां जीतन्योपः सोऽस्तु । यथेव हि प्रयमाविभू तपावकादेत्तिरादित

प्रकार प्रथम चैतन्य तो बारीराकार परिणत हुए भूतों से पैदा हो जायगा और धन्य मध्य धादि के जैतन्य जैतन्य पूर्वक हो जावेंगे तब कोई विशेष बाधा वाली बात नहीं होगी।

जैन — यह बात भी गलत है, क्योंकि धाप यदि इस तरह से रास्ते की धनिन को बिना धनिन रूप उपादान के पैदा हुई स्वीकार करेंगे तो जल धादि तस्त्व भी धजल आदि रूप उपादान से उत्पन्न हो लावेंगे। ऐसी हालत में पृथिवी जादि भूतवतुद्दय में भिन्न भिन्न तस्त्वपना होना शक्य नहीं रहेगा, तब पृथ्विवी आदि में से एक ही तस्त्व सिद्ध होगा, पृथिवी धादि पदार्थ पृथक् तस्त्व नहीं हैं क्योंकि इन चारों में परस्पर उपादान उपादेय भाव पाया जाता है। जिनका परस्पर में उपादान उपादेयना होता है वे पृथक् तस्त्व नहीं कहलाते। जैसे पृथिवी धादि की खुद की पर्यार्थ परस्पर में उपादान उपादेय भूत हैं धतः वे एक पृथिवी तस्त्व की ही कहलाती हैं। इसी तरह इस भूतवतुद्धय में परस्पर में उपादान उपादेय भाव है। धतः वे भिन्न तस्त्व नहीं हैं एक ही पुद्राल तस्त्व है और उसी एक तस्त्व की पृथिवी धादि पर्यार्थ हैं ऐसा सिद्ध होवेगा।

यदि वार्याक कहे कि पियक की सिंग के लिये वह जंगल की लकड़ी आदिक पदार्थ सहकारी होता है तो हम जैन भी कहेंगे कि इसी प्रकार जैतन्य को शरीररूप में परिणत हुए मृतमात्र सहकारी कारण होते हैं, उपादान रूप कारण नहीं। आप जिस प्रकार प्रथम बार प्रकट हुई उस पियकाण्य को खिपी हुई सिंग्ड से उरपन्न हुई मानते हैं, उसी प्रकार हम जैन गर्भ स्थित जैतन्य को खिपे हुए जैतन्य से प्रकट होना मानते हैं। इस प्रकार मृतों से जैतन्य उरपन्न होता है यह बात यलत सिद्ध हुई।

धनादि एक जैतन्य स्वरूप धारमा तस्य जबतक हम स्वीकार नहीं करते तब तक जन्म लेते ही बालक में इच्छ विषय में तथा धनिच्छ विषय में प्रत्यमिश्रान होना, ध्रमिलाषा होवा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यमिश्रान ध्रमिलाषा धारिक तो पावकान्तरादिपुर्वकरवं तथा गर्भेचौतन्यस्याविम् तस्यभावस्य तिरोहितजैतन्यपूर्वकरविमिति ।

न चानायं कानुभवितृष्यतिरेकेणेशानिष्टविषये प्रत्यिक्षानाभिक्षायायो जन्मादौ गुरुयन्ते; तेषा-मन्यासपूर्वकत्वात् । न च मानुदरस्थितस्य बहिविषयावर्षानैऽन्यासौ गुक्तः; प्रतिप्रसङ्गात् । न चावस-म्नाबस्यायामय्यासपूर्वकत्वेन प्रतिपन्नानामप्यनुसन्धानादोनां जन्मादावतद्व्वंकर्त्वं गुक्तम्; प्रत्यया पूमोऽनिन्पूर्वकोदृशेष्यनिनपूर्वकः स्यात् । मासापित्रम्यासपूर्वकत्वात्ते वामदोषोयनिस्थय्यसम्भाव्यम्; सन्धानान्यदाय्यासादस्यत्र प्रत्यमिक्षावेऽतिप्रसङ्गात् । तदुपत्रक्वे 'सर्व मर्यवेपानव्यमेतत्' हत्यनुसन्धान

संस्कार - पूर्व अभ्यास के कारण ही होते हैं। जब बालक माता के गर्भ में रहता है तब उसके बाहर के विषय में भ्रभ्यास तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक उन विषयों को देखा ही नहीं है, विना देखे अभ्यास या संस्कार होना मानोगे-तो सूक्ष्म परमाणु, दूरवर्ती सुमेहपर्वतादि, भ्रतीतकालीन राम भ्रादि का भी अभ्यास होना चाहिये था, चार्वाक कहें कि जैतन्य में भ्रष्यम अवस्था में जो प्रत्यभिज्ञान भ्रादिक होते हुए देखे जाते हैं वे अभ्यास पूर्वक होते हुए हो देखे जाते हैं किन्तु जन्म जात बालकों के तो वे प्रत्यभिज्ञान भ्रादिक विना भ्रम्थास के होते हैं सो ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि संस्कार पूर्वक होनेवाल प्रत्यभिज्ञान आदिक विना संस्कार के होने लग जायेंगे तो फिर भ्रामुद्र्वक, होनेवाल प्रत्यभिज्ञान अग्रि होने लगेगा-ऐसा मानना चाहिये।

भावीक न्यालक को जन्मते ही जो कुछ अभिवाषा ग्रादि होती है उसमें कारण खुद के संस्कार नहीं हैं, कावक के माता विता के संस्कार वहां काम ग्राते हैं। ग्रार्थात् वालक में माता जादि के प्रभ्यास से ग्रमिलाया आदि उत्पन्न होती है।

जैन—यहं बात धर्मनंत्र है, क्योंकि माता बादि भिन्न संतान के अभ्यास से अन्य किसी बालक आदि में प्रत्वे मिन्नान की उत्यंत्ति मानोंने तो प्रतिप्रसंग उपस्थित होगा—वैषदत्त के संस्कार से उसे कि मिन्न टक्कि मिन्न यज्ञवत्त बादि को भी प्रत्यभिज्ञान होने लगेगा। माता पिता को कोई करनु की प्राप्त होने पर या जानने पर "मेरे को ही यह सब प्राप्त हुआ" इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान सभी बाक्कों को हो जायेगा तथा कभी ऐसा भी होवेगा कि एक माता पिता के अनेक बालकों में भी परस्पर में एक दूसरे के संस्कार अभ्यात कि प्रस्कृति को स्वाप्त कि प्रस्कृति को स्वाप्त प्रत्य के स्वाप्त प्रत्य के ही हारा जाने हुए स्पर्ण विषय के सार्व अवेड कर जास अव्यात प्रत्यभिज्ञक्त होता है कि यह वहीं प्राप्त है विषय के सार्व अवेड कर जास अव्यात प्रत्य भिज्ञक र अपित को भी

वास्त्रित्वापत्यानां स्यात् । परस्परं वा तेवां प्रत्यभिक्षानप्रसङ्गः स्यात्, एकसन्तानोद्भूतदर्शनस्प-र्शनप्रत्ययवत् ।

'क्रानेनाहं चटाविकं जानाभि' इत्यहस्थत्ययप्रसिद्धत्वाचारमनो नापलापो युक्तः। मत्र हि यथा कर्मत्या विवयस्यावचासस्तया कर्गृतवात्मनोपि । न चात्र देहेन्द्रियादौनां कर्गृता; घटाविधराचामपि कर्मत्वयाऽवधासनात्, तदप्रतिधासनेप्यहस्थत्ययासुम्बत् । न हि बहलतमःपटलपटावगुष्ठितविग्रह-स्योपरतेन्द्रियम्यापारस्य गौरस्यौल्यादिवसंपितं चरीरं प्रतिमासते । ग्रहम्प्रत्ययः स्वसंविदितः पुनस्त-स्यानुभूयमानो देहेन्द्रियविषयादिव्यादिरक्ताचीलस्वनः सिद्ध्यतीति प्रमाणप्रसिद्धोऽनादिनश्रमो इध्यान्त-

होने लगेगा ।। "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हुं" इस घह प्रत्यय से अत्मा की सिद्धि हो रही है इसलिये भी आत्मद्रव्य का अपलाप करना शक्य नहीं है। "मैं ज्ञान के द्वारा घट ग्रादि को जानता हूं" इस प्रकार की प्रतीति में जैसे बाह्य पदार्थ घट ग्रादि का कर्म-पने से प्रतिभास होता है वैसे ही झारमा का कत्तापने से प्रतिभास हो ही रहा है, इस प्रतीति में कर्ता का जो प्रतिभास है वह शरीर या इन्द्रिय आदि के निमित्त से नहीं है क्योंकि शरीर आदिक तो घटादि पदार्थों के समान कर्मरूप से प्रतीति में आते हैं। शरीर बादि का प्रतिभास नहीं होने पर भी बहं प्रत्यय तो धनुभव में बाता ही रहता है। शरीर के बिना महं प्रत्यव कैसे प्रतीति में माता है सो बताते हैं-कोई पूरुष गाढ ग्रन्थकार में बैठा है उसका शरीर अन्धकार के निमित्त से बिलकूल खुद को भी दिखायी नहीं दे रहा है. तथा उसने अपनी सारी नेत्र आदि इन्द्रियों भी बंद कर रखी हैं. उससमय उस पुरुष को ग्रपता गौरा स्थल ग्रादि स्वभाव वाला शरीर तो प्रतीत होता नहीं, किन्तु धारमा तो अवस्य घहं प्रत्ययस्वरूप संवेदन में भा रहा है, यह घहं प्रत्यय शरीर इन्द्रियां, मन आदि से न्यारा ही बात्मद्रव्य का भवलंबन लेकर प्रवृत्त हुआ है, इसलिये श्रनादि निधन एक प्रथक तत्त्व मृत ऐसा भारमा प्रमाण प्रसिद्ध है । यह सिद्ध हो जाता है, आत्मा बादि अंत रहित अनादि निधन है क्योंकि वह एक द्रव्य है, जैसे पृथिवी छादि द्रव्य होने से अनादिनिश्चन है। इस अनुमान में दिया गया द्रव्यत्व हेत प्राश्रयासिद्ध दोष बाला नहीं है, क्योंकि इस द्रव्यत्वरूप हेत् का आश्रय आत्मा है। जो अहं प्रत्यय से सिद्ध हो चुका है। इस द्रव्यत्व हेतु का स्वरूप भी असिद्ध नहीं है। प्रचीत् यह हेतू स्वरूपासिक भी नहीं है, क्योंकि भारमा द्रव्य लक्षण से लक्षित (सहित) है, देखो-सिक करके बताते हैं। भारमा प्रव्य है क्योंकि उसमें गुण और पर्यायें पायी जाती हैं जैसे कि पश्चिमी आदि में गूए। पर्याय होने से उन्हें द्रव्य मानते हैं । यहां इस दूसरे अनुमान

स्मात्मा । त्रयोग:--- झनाचनन्त झात्मा इष्यत्वात्मृषिच्यादिवत् । न तावदात्रयासिद्धोयं हेतुः; झात्म-नोऽहुम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वात् । नापि स्वरूपासिद्धः; द्रव्यनक्षरणोपनक्षितत्वात् । तथाहि-इय्यमात्मा युक्षप्रयंग्वत्त्वातृषिक्यादिवत् । न चायमप्यसिद्धो हेतुः; ज्ञानदर्शनादिगुणानां सुक्षदुःसहर्षविषादादि-वर्षायाणां च तत्र सद्भावात् । न च घटाविनानेकान्तस्तस्य मृदादिपर्ययत्वात् ।

नतु वारीररहितस्यात्मनः प्रतिभासे ततोऽन्योऽनादिनिधनोऽस्वाविति स्यात् जनरहितस्यानन-स्वेय, न थेयम्, प्रासंसारं तत्सहितस्येवास्यावभासनात् । तत्र 'खरीरदहितस्य' इति कोऽयंः? किं तत्स्व-प्राविकत्नस्य, प्राहोस्थितहं वपरिद्वारेण देवान्तरावस्थितस्येति ? तत्रावपक्षेऽस्त्येव तद्रहितस्यस्य प्रतिभासः—क्यादिमयजैतनस्यभावशरीरविलक्षस्यतया प्रमूतंचीतन्यस्यभावतया चास्मनोऽध्यक्षगोचर-

में दिया गया गुण पर्यायत्व हेतु भी मसिद नही है। मात्मा में तो झनते जान दर्शन सादि गुण भरे हुए हैं। तथा सुख दुःख सादि प्रनेक पर्यायें भी भरी हैं। इस द्रव्यत्व मादि हेतु को घट सादि द्वारा व्यभिचरित भी नहीं कर सकते, क्योंकि घटादि भी मिट्टी मादि द्वव्य की पर्याय स्वरूप हैं। मतलब-पृथिवी सादिमें भी द्रव्यत्व स्रीर पर्यायत्व रहता ही है।

चार्वाक — बारीर रहित कही पर घात्मा का प्रतिभास होवे तव तो उसको घनादि निषन माना जाय, जैसे कि जल रहित ग्राग्त की कहीं पृथक् ही प्रतीति होती है, किन्तु ऐसी आत्मा की न्यारी प्रतीति तो होती नहीं है, संसार में हमेशा ही वह आत्मा बारीर सहित ही ग्रनुभव में आता है।

जैन—सरीर रहित बातमा प्रतीति में नहीं प्राता ऐसा जो प्रापका कहना है सो "शरीर रहित" इस पद का क्या अर्थ है ? क्या सरीर के स्वभाव से रहित होने को शरीर रहित कहते हो कि शरीर के देश का परिहार करके प्रन्य किसी देश में रहने को शरीर रहित होना कहते हो ? प्रथमपक्ष की बात कहो तो वह बात असत्य है, क्यों कि शरीर के स्वभाव से रहित तो प्राप्ता का प्रतिभास तो प्रवस्य ही होता है, देखों—रूप आदि गुग युक्त प्रवेतन स्वभाव वाले ऐसे शरीर से विलक्षण स्वभाव वाला प्रभूर्त चैतन्यस्वभाववान ऐसा आत्मा तो प्रयक्ष के गोचर हो ही रहा है। दूसरा पक्ष—शरीर के देश का परिहार करके उसके रहने को शरीर रहित कहते हो तो वताई के कात्मा का शरीर से प्रन्यत्र अनुपत्तम होने से प्रभाव करते हो कि शरीर देश में ही उपलब्ध होने से उसका अभाव करते हो ? प्रथम पत्त में सिद्ध सावनता है, अर्थात् शरीर से प्रन्यत्र आत्मा की उपलब्ध नहीं होती ऐसा कहो तो वह बात हमें इस्ट ही है, क्योंकि हमारे यहां भी स्वरीर से अन्य स्थानों पर प्रारमा का प्रभाव ही

त्वेनोक्तत्वात् । द्वितीयपक्षे तु-वारीरदेशादन्यनानुपलम्भात्तन तदभावः, शरीरप्रदेश एव वा ? प्रवमवि-कल्पे-सिद्धसायनम्; तत्र तदभावाम्युपगभात् । न सलु नैयायिकवण्यैनेनापि स्वदेहादन्यत्रारमेण्यते । द्वितीयविकल्पे तु-न केवलमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि । न हि सोपि स्वदेशादन्यत्रीपलम्यते ।

किन्त, स्वक्षरीरादाशमनोऽन्यस्वाभावः तत्त्वभावस्वात्, तद्दगुणुस्वात् वा स्यात्, तत्कार्यस्वाहा प्रकारान्तरासम्भवात् । पक्षत्रयेपि प्रागेव दत्तमुत्तरम् । तत्रश्चैतन्यस्वभावस्यास्मनः प्रमाणुतः प्रसिद्धे -स्तस्वभावमेव ज्ञानं युक्तम् । तवा च स्वव्यवसायास्मकं तत् चेतनास्भपरिण्णामस्वात्, यत्तु न स्वव्यवस्यासम्बन्धियस्युपान्तव्यम् ।

माना गया है, हम जैन नैयायिक मत के समान भात्मा को-गृहीत देह को छोड़कर भ्रन्य शरीर या स्थानों में रहना स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात् नैयायिक शरीर से धन्यत्र भी घारमा का घस्तित्व मानते हैं। किन्तू हम जैन तो शरीर में ही घारमा की सत्ता स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मानो कि शरीर प्रदेश में ही आत्मा की प्राप्ति होती है, अतः आत्मा को पुथक द्रव्यरूप नहीं मानते हैं तब तो इस मान्यता के अनुसार एक आत्मा का ही समाव नहीं होगा किन्तू सारे ही घट सादि पदार्थों का समाव भी मानना पड़ेगा । क्योंकि वे पदार्थ भी अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। ग्राप चार्वाक ग्रपने शरीर से ग्रात्या को प्रथक नहीं मानते शरीररूप ही मानते हैं सो उसमें क्या कारण हैं ? शरीर का स्वभाव ही आत्मा है इसलिये धारमा को भिन्न नहीं मानते ? अथवा शरीर का गुए। होने से मात्मा को भिन्न नहीं मानते ? कि शरीर का कार्य होने से आत्मा शरीररूप है ऐसा मानते हो, सो तीवों ही पक्ष की बातें बसत्यरूप हैं, क्योंकि शरीर का धर्म, या शरीर का गूरा अथवा शरीर का कार्य स्वरूप भारमा है ही नहीं. अतः भाग उसको शरीररूप सिद्ध नहीं कर सकते. इस विषय पर ग्रभी २ बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिये निर्वाधपने से चैतन्यस्वभाव वाले आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसीका स्वभाव ज्ञान है, न कि अन्य किसी अचेतन पृथिवी आदि भूतों का, जान स्वको भी जानता है क्योंकि वह चैतन्य आत्मा का परिणाम है, जो स्व को नहीं जानता वह उस प्रकार का चैतन्य स्वभावी नहीं होता, जैसे घट श्रादि पदार्थ, अपने को नहीं जानने से चैतन्य नहीं हैं, ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप है, अतः वह स्वव्यवसायी है, इस प्रकार चार्वाक के द्वारा साने गये भूतचैतन्य-वाद का निरसन होता है।

### चार्वाक के भृतवैतन्यवाद का निरसन समाप्त #

## भृतचैतन्यवाद के खंडन का सारांश

चार्चाक-जीव की पृथिबी, जल, भग्नि, और वायु इन चारों से उत्पन्न होना सानते हैं, उनके यहां चारों पृथिवी आदि मृत बिलकुल भिन्न र माने गये हैं। ( जैसे कि वैशेषिक के यहां माने हैं )। इन चारों का समुदाय जब होता है, तब एक चेतन विशेष उत्पन्न होता है। जैसे कि गोबर मादि से बिच्छू मादि जीव पैदा होते हए देखे जाते हैं। जैन यदि ऐसा कहें कि मात्मा यदि भूतों से निर्मित है तो उसे नेवादि इन्द्रियों से गृहीत होना चाहिये सो बात भी नहीं, क्योंकि वह चेतन सहमभत-विशेष से उत्पन्न होता है, अतः इन्द्रियों द्वारा वह न दिसायी देता है और न गृहीत होता है । शरीर, इन्द्रिय विषय इनसे ही ज्ञान पैदा होता है, जीव से नहीं, जिसप्रकार पश्चिक मार्ग में बिना अग्नि के ही पत्चर लकडी आदि को आपस में रगड कर उससे श्रान्ति पैदाकर देता है, वैसे ही शुरू में जो चेतन जन्म लेता है वह विना चेतन के क्लक होता है. और फिर आगे आगे मरण तक चेतन से चेतन पैदा होता रहता है, मरण के बाद वह खतम-समाप्त-समूलचूल-नष्ट हो जाता है, न कहीं वह परलोक बादि में जाता है और न परलोक बादि से आता है. क्योंकि परलोक भीर परलोक में जाने वाले जीव इन दोनों का ही सभाव है सनुमानादि से यदि आत्मा की सिद्धि करना चाहो तो वह अनुमान भी हमें प्रमाणभूत नहीं है। क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं । इसलिये जैसे बाटा, जल, गुड के संमिश्रण से मादकशक्ति पैदा होती है, वैसे ही सूक्ष्मभूतों से चेतन पैदा होता है ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह सारा ही प्रतिपादन विलकुल निराघार, गलत है, पृथ्वी ग्रादि चारों भूतों से चेतन उत्पन्न होता तो चूत्हे पर चढ़ो हुई मिट्टी को बटलोई में चेतन पैदा होना चाहिये था, क्योंकि बहां पर चारों पृष्वितो, जल, प्रतिन, बायु ये मौजूद हैं। सूक्ष्मभूत से उत्पत्ति मानने पर प्रक्रन यह पैदा होता है कि सुरुमभूतविय मानन जाय तो है या विजातीय है ? सुज्ञातीय माना जाय तो कि ही है, सजातीय चेतन उपादान से सजातीय चेतन ज्ञान पैदा होता ही है, यदि विजातीय से माना जाय तो शापके भूतचतुष्टय का व्यादान होता है, क्योंकि विजातीय उपादान से सजातीय केतन ज्ञान पैदा होता ही है, यदि विजातीय से माना जाय तो शापके भूतचतुष्टय का व्यादान होता है, क्योंकि विजातीय उपादान से विजातीय के —चाहे जिसकी उत्पत्ति होगी, तो जल से भ्रान्न प्रादि पैदा होंगे ग्रीर फिर वे चारों पृथिवी ग्रादि तस्य एक रूप मानने पढ़े ने क्योंकि उपादान

समान है। तथा घात्मा को सिद्ध करने बाला अहं प्रत्ययरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मौजूद है "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं, मैं सुखी हूं" इत्यादि प्रयोगों में "मैं ग्रहं" जो हैं वे ही जीव हैं। प्राप करीर इन्द्रिय, विषय आदि का गुरा ज्ञान को मानते हैं सो वह बिलकूल गलत है देखिये-शरीर का गुण ज्ञान नहीं है क्योंकि शरीर के रहते हुए भी वह पथक देखा गया है, यदि वह शरीर का गूण होता तो गूणी के रहते हुए उसे भी रहना चाहिये था, इसी तरह चैतन्य इन्द्रिय का गुए। भी सिद्ध नहीं होता और न पदार्थ का ही । क्योंकि इन किसी के साथ भी ज्ञान का अन्वय मा व्यतिरेक नहीं पाया जाता है। प्रापके यहां दो मान्यताएँ हैं-भूतों से चैतन्य प्रकट होता है तथा भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। प्रथम प्रकट होने का पक्ष लिया जावे तो उसमें यह प्रश्न है कि प्रकट होने के पहिले वह सत् है या असत् है ? या सत्-असत् है ? प्रथम पक्ष में उसमें धनादि अनंतता की ही सिद्धि होती है, क्योंकि शरीर आकार परिणत हुए पूद्गल से चेतन जो कि अनादि निधन है वह प्रकट होता है, प्रकट होने का अर्थ ही यही है कि जो चीज पहले से मौजद थी भौर व्यंजक के द्वारा प्रकट हुई । जैसे-कमरे के ग्रन्दर ग्रन्थकार में स्थित घटादि पदार्थ पहले से ही हैं और वे दीपक आदि के द्वारा प्रकट होते हैं-दिखाई देते हैं। यदि प्रकट होने से पहिले चेतन सर्वथा असत् है तो उसे प्रकट होना ही नही कहते तथा सर्वया असत् प्रकट होता है तो गर्घ के सींग भी प्रकट होने लग आयेगे।

षविद्धकर्ण चार्वाक का पक्ष है कि भूतों से जैतन्य पैदा होता है, इस पक्ष में हम जंन प्रश्न करते है कि पैदा होने में वे भूत उपादान कारण हैं या सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण विजातीय हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमूर्तकानदर्शवादि विषष्ट असाधारण गुणपुक्त ऐसे विजातीय चेतन के उपादान यदि भूत होते हैं तो वे जल को प्राम्त, प्रान्त को वायु, पृथ्वी को जल इत्यादि रूप से परस्पर में उपादानरूप हो जाने चाहिये ? क्योंकि विजातीय उपादान धापने स्वीकार किया है। जीवका उपादान व्यत्ति भूतचतुष्ट्य है वो जीव में उनके गुणों का अन्वय भी होना चाहिये था। यदि सहकार कारण मानो तो फिर उपादान न्यारा कोन है हो कही—यदि कहो कि विना उपादान के विजाती प्राद्ध कहो कि विना उपादान के विजाती प्राद्ध कही है। विवा उपादान के विजाती प्राद्ध की उपाद के विजाती प्राद्ध की उपाद के विजाती प्राद्ध की उपाद की उपाद की स्थान से प्रयाद से उपाद की स्थान से प्रयाद से उपाद से से अपाद से उपाद से उपाद से अपाद से से उपाद से उपाद से से उपाद से से उपाद से अपाद से से उपाद से उपाद से से उपाद से से उपाद से से उपाद से उपाद से उपाद से उपाद से से उपाद से से उपाद से से उपाद से उपा

तथा चेतन यदि पहिले से नहीं था और धूतों से वह पीछे निमित हुआ है तो उसमें प्राणिकान, प्रत्यिकान नादि नहीं होना चाहिये; किन्तु जन्मते हो स्तनपान प्रादि की प्रभित्ताचा जीव में देखी जाती है, इसिनये बात्मा अनादि निधन है, गुज-पर्यायवाला होने से, पृथिवी बादि तत्त्वों की तरह । इस प्रकार वात्मद्रव्य पृथिवी बादि सूतचतुष्ट्य से पृथक् सिद्ध होता है। चार्वाक का कहना है कि शरीर से अलग कहीं पर भी जीव की प्रतीति तो होती ही नहीं ध्रतः हम उसे भिन्न नहीं मानते हैं; सो उसमें यह बात है कि शरीर के बाहर तो वह इसिनये प्रतीत नहीं होता कि वह शरीर के बाहर रहता ही नहीं, हम जैन नैयायिक की तरह शरीर के बाहर प्रात्मा का धास्तित्व स्वीकार नहीं करते। संसार अवस्था में जीव स्वशरीर में रहता है, जब शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब तो वह पूर्व का शरीर यों ही पढ़ा रहता है। इसीनियं तो शरीर से चेतन मिन्न माना है।

# भूतचतुष्टय चैतन्यवाद के खंडन का सारांश सवाप्त #



# ज्ञानको स्वसंबिदित नहीं माननेवाले परवादीका पूर्व पक्ष

मीमांसक के दो भेद हैं। इनमें एक है माट्ट धीर दूसरा है प्रभाकर, यहां भाट्ट ज्ञान के विषय में अपना पक्ष उपस्थित करता है—ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है, किसी के द्वारा भी उसका प्रस्थक नहीं हो सकता, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं" इस वाक्य में से आत्मा कर्सा, कर्म, घट और जानना रूप किया ये तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु करणभूत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, हम मीमांसक नैयायिक के समान इस करएा-ज्ञान का अन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होना नहीं मानते हैं, हमारा तो यही खिद्यान्त है कि ज्ञान सर्वथा परोक्ष ही रहता है, हां! इतना जरूर है कि जानने रूप किया को देखकर आत्मा गुक्त है ऐसा अनुमान भने ही लगा लो, जबतक प्रमिति किया के प्रति जो कर्म नहीं बनता तवतक उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान करण भूत है जत: वह परोक्ष रहता है। यही बात ग्रन्थ में भी कही है कि—"करएग्रनानं परोक्षं कर्मलेगा प्रतीयमानत्वात्—(शावरभाष्य १।१२)।

जाते त्वनुमानादवगच्छति बुद्धित् । जातताऽन्ययाऽनुपपत्तिप्रसूत्वाऽर्षाप्या जानं गृह्यते । (तर्क भाषा पृ०४२ ) करणाजान सर्वया परोक्ष है, क्योंकि वह कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है, जब पदार्थ को ज्ञान जान जेता है तब उसका अनुभान हुआ करता है, अन्यथानुपपत्ति से अर्थात् अर्थापत्ति से भी ज्ञान का प्रहण हो जाता है, अतः ज्ञान न स्वयं का प्रहण है—स्वसंविदित है और न अन्य प्रत्यक्षज्ञान से उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, मात्र किसी अनुमानादिक्ष्प परोक्षज्ञान से उसकी सत्ता जानी जाती है, यह सिद्ध हुआ।

#### » पर्वपक्ष समाप्त «



ननु विज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽर्थवरकर्मतापत्तेः करणात्मनो ज्ञानान्तरस्य परिकल्पना स्यात् । तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पूर्ववरकर्मतापत्तेः करणात्मकं ज्ञानान्तरं परिकल्पनीयमित्यनवस्या स्यात् । तस्या-प्रत्यक्षत्वेपि करणत्वे प्रयमे कोऽपरितीयो येनास्य तथा करणत्वं नेष्यते । न चैकस्यैव ज्ञानस्य परस्पर-

मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान प्रथने प्रापको नहीं जानता है सो प्रव वे इस बात को स्थापित करने के लिये प्रथना मन्तस्य रखते हैं...

मीमांसक:-जैन जान को प्रत्यक्ष होना मानते हैं सो वह उनकी मान्यता ठीक नहीं है. क्योंकि ज्ञान को यदि प्रत्यक्ष होना माना जाय तो वह कर्मरूप बन जायगा, वैसे कि पदार्थों को प्रत्यक्ष होना मानते हैं तो वे कर्मरूप होते हैं, इस तरह ज्ञान भी कर्मरूप बन जायगा, तो उसको जानने के लिये दूसरे करण की धावश्यकता पडेगी. तथा वह करणमृत ज्ञान (जो कि दूसरा है) भी प्रत्यक्ष होगा तो कर्मरूप बन जायगा. फिर उस दूसरे ज्ञान के लिये तीसरा करणभूत ज्ञान चाहिये, इस प्रकार चलते चलते कहीं पर भी विश्वाम तो होका नहीं इससे अनवस्था आयेगी। तम कहो कि ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला वह दूसरे नम्बर का ज्ञान अप्रत्यक्ष रहकर ही करण बन जाता है भवति उस दूसरे अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है-तब तो धापको प्रथम ज्ञान को भी अप्रत्यक्ष ही मानना चाहिये-जिस प्रकार दूसरा ज्ञान स्वत: म्रप्रत्यक्ष रहकर प्रथम ज्ञान के लिये करण बनता है वैसे ही प्रथम ज्ञान स्वतः म्रप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों के प्रत्यक्ष करने में करगा बन जायगा, क्या बाधा है। तथा-जैन ज्ञान को कर्मरूप और करणरूप भी मानते हैं सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक हो ज्ञान को परस्पर विरुद्ध दो धर्मयुक्त अर्थात् कर्म और करणरूप मानना ऐसा कही पर भी नहीं देखा जाता है। इस प्रकार मीमांसक की ज्ञान के बारे में शंका होने पर उसका समाधान मारिएक्य नन्दी ग्राचार्यदो सुत्रों द्वारा करते हैं-कि जिस प्रकार प्रमेय

विरुद्धकर्मकरणाकाराध्युपनमो युक्तोऽन्यत्र तथाऽदर्शनावित्याखङ्कम प्रमेयबश्यमातृत्रमाखप्रमितीनो प्रतीतिथिखं प्रत्यक्षरणं प्रदर्शयमाह—

घटमहमात्मना वेद्यीति ॥ ८ ॥ कर्मवस्कर्त करणक्रियाप्रतीतेः ॥ ९ ॥

न हि कमैत्वं प्रत्यक्षतां प्रत्यञ्जमात्मनोऽप्रत्यक्षत्वप्रसञ्जात् तद्वत्तस्यापि कमैत्वेनाप्रतीतेः।

प्रथांत् पदायं प्रत्यक्ष हुधा करते हैं वैसे ही प्रमाता−धात्मा, प्रमाण प्रयांत् ज्ञान तथा प्रमिति–फल ये सबके सब हो प्रत्यक्ष होते हैं—

सूत्र —घटमहमात्मना वेद्योति ॥ द ॥
कर्मवत् कर्तं करणित्रयात्रतीतेः ॥ १ ॥

खुनार्थ — मैं घट को अपने द्वारा (ज्ञान के द्वारा) जानता हूं। जैसे कि घट पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही कर्ता—मात्मा, करएा—ज्ञान भीर जानना रूप क्रिया-इन तीनों का भी प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कर्मरूप होता है बही प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कर्मरूप होता है बही प्रत्यक्ष होता है ऐसा नियम किया जाय कि जो कर्मरूप है वही प्रत्यक्ष है तो भ्रात्मा के भी भ्राप्तयक्ष हो जाने का प्रसंग आयेगा, क्योंकि करणभूत ज्ञान जैसे कर्मरूप नहीं है वैसे भ्रात्मा भी कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता है। मीमांसक कहे—कि भ्रात्मा कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है। मीमांसक कहे—कि भ्रात्मा कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है किन्तु कर्गुरूक्ष से प्रतीत होता है भ्रातः वह प्रत्यक्ष है तो फिर ज्ञान भी करए।स्प से प्रत्यक्ष होने, कोई विशेषता नहीं है। धर्मात् ज्ञान भीर आत्मा दोनों हो कर्मरूप से प्रतीत नहीं होते हैं। फिर भी यदि आत्मा का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हो तो ज्ञान की भी प्रत्यक्ष मानना होगा।

मीमांसक — करणरूप से प्रतीत हुमा ज्ञान करण ही रहेगा वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा।

जैन — यह बात तो कर्ता में भी लागू होगी-सर्थात् कर्तृ त्वरूप से प्रतीत हुई आत्मा कर्ता ही कहलावेगी यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी, इस प्रकार झात्मा के विषय में भी मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मीमांसक आत्मा को प्रत्यक्ष होना मानते हैं फिर ज्ञान को ही परोक्ष क्यों बतलाते हैं। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है? क्योंकि स्वयं झात्मा ही अपने स्वरूप का साहक होता है वैसे ही वह बाह्य पदायों का भी

तवश्रतीतंत्रविष कर्तृं लेनास्य स्वीदेः शत्यसार्व ज्ञानस्वापि करण्यवेन प्रतीवेः प्रत्यस्वास्य विवेषा-भावात् । भय करण्यंतेन प्रतीयमानं ज्ञानं करण्येत्र न शत्यसम् ; वस्त्वनापि वमानव् । किन्त, भ्रात्मनः प्रत्यस्यत्वे परोक्षज्ञानकस्पनया कि साध्यम् ? तस्त्वैन स्वस्प्तवृक्षस्त्रार्थवाहरूत्वप्रसिद्धः ? कर्त्ः करण्यमन्तरेण् क्रियायां व्यापारासम्भवात्करस्यभूतपरोक्षज्ञानकस्पना नामधिकत्यप्यसाधीयः; मनस-श्रासुरावेश्वास्त्ववेहः करण्यस्य सद्भावात् ततोऽस्य विशेषाभावाव । मनयोरचेतनस्वात्मधानं चेतनं

प्राह्क होता है। यह बात प्रसिद्ध है हो। प्रयांत् आत्मा ही बाह्य पदार्थों को जानते समय करणारूप हो जाती है।

सीमांसक — कर्ता को करण के बिना किया में व्यापार करना शक्य नहीं है, अतः करणभूत परोक्ष ज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ नहीं है।

जैन — यह कथन भी घसाघु है। देखिये – कत्तीभूत ग्रात्मा का करण तो मन ग्रीर इन्द्रियां हुमा करती हैं, ग्रन्तः करण तो मन है भीर बहिः करण स्वरूप स्पर्शनादि इन्द्रियां हैं। ग्रापके उस परोक्षभूत ज्ञानकरण से इन करणों में तो भिन्नता नहीं है; प्रयात् यदि आपको परोक्ष स्वभाव वाला ही करण मानना है तो मन ग्रादि परोक्षभूत करण हैं ही।

भीमांसक — मन भीर इन्द्रियां करण तो हैं किन्तुवे सब अचेतन हैं। एक मुख्य चेतन स्वरूप करण होना चाहिये।

जैन—यह बात ठीक नहीं है, देखिये—भावमन और भावेन्द्रयां तो जैतन्य स्वभाव वाली हैं, यदि धाप उन भावमन और भावेन्द्रियों को परोक्ष सिद्ध करना चाहते हो तब तो हमारे लिये सिद्ध साधन होवेगा, क्योंकि हम जैन स्वपर को जानने की शक्ति जिसकी होती है ऐसी लियक्ष मावेन्द्रिय को तथा भावमन को जेतन मानते हैं। यदि इनमें प्राप परोक्षता साधते हो तो हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हम छथास्थों को—(अल्प्यानियों को)—इनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, मतलब कहने का यह है कि लियक्ष करण और भावमन तो परोक्ष ही रहते हैं। हां—जो उपयोग लक्षाग्वाला मावकरण है वह तो स्व और पर को ग्रहण करने के व्यापारक्ष होता है, प्रतः यह स्वयं को प्रत्यक्ष होता रहता है—सो केंसे? यह बताते हैं—जब चल्लु धार्षि इन्द्रियों द्वारा पट धादि को प्रहण करने की घोर जीव व्यापारवाला होता है—पर्धिं मुक्ता है तब वह कहता है कि मैं घट को तो देख नहीं रहा हूं, ग्रन्थ पदार्थ को देख रहा हूं—धर्यात् मैं हाथ से घट को ता देख नहीं रहा हूं, ग्रन्थ पदार्थ को देख रहा हूं—धर्यात् मैं हाथ से घट को ता देख नहीं रहा हूं, ग्रन्थ पदार्थ को देख रहा हूं—धर्यात् मैं हाथ से घट को ता देख नहीं रहा हूं, ग्रन्थ पदार्थ को देख

करंखिंकित्येप्यसमीयोनम्; शाविन्धियमस्त्रीत्वेतर्श्वात् । तत्यरोक्षत्यसाधने व सिर्धसार्थनेम्; स्वार्थप्रहुखिक्तित्वसणाया लब्ध्येनस्यय भावकरणस्य छयस्याप्रत्यक्षस्यात् । उपयोगकक्षस्यं तु मावकरण्
नाप्रत्यक्षम्; स्वार्थवद्गुख्यापारस्त्रक्षस्यास्य स्वर्धवेवनप्रत्यक्षप्रश्वात् । उपयोगकक्षस्यं तु मावकरण्
नाप्रत्यक्षम्; स्वार्थवद्गुख्यापारस्त्रक्षस्यास्य स्वर्धवेवनप्रत्यक्षप्रवेवतस्याक्षितकानानं सुप्रविद्वत्यात् । कियायाः करण्याविवाभावित्ये नात्मनः स्वर्धावत्तौ किङ्कर्षः स्थात् ? स्वार्धवेत वेत्,
क्षर्षेपि स एवास्त् किमदृश्यम्तस्यय् । पत्रकानानं तृतिकवित्यो विशेषिकस्रता ज्ञानस्य कर्मस्वेतप्रतिवाद्याः
वय्यक्षस्त्यसम्पुत्यन्तस्यय् । फलज्ञानास्मनोः फलल्वेन कर्नुर्श्वन चानुपूर्यमानयोः प्रत्यक्षस्यास्मुप्रगमे
करण्यक्षाते करण्यवेनानुपूर्यनित्य सोस्तु विशेषाधावात् । न वान्प्र्यं सर्वया करण्यक्षातस्य प्रेयो

उपयोग के स्वरूप की प्रतीति या ( अनुभव ) संपूर्ण जीवों की भाषा करती है। आप मीमांसकों का यह आग्रह हो कि किया का तो करण के साथ अविनाभाव है-बिना करण के किया होना प्रशक्य है सो बताईये-जब स्वयं प्रात्मा को (ग्रपने स्वरूप को) ही घाटमा जानेगी तब वहां उस किया का करण कौन बनेगा ? यदि कहा जाय कि वहां आत्मा ही स्वयं करण बन जायगी सो ही बात पदार्थों में भी घटित हो जायगी अर्थात् पदार्थं को जानते समय भी ज्ञान स्वयं ही करण बन जायगा । फिर क्यों घट्ट ऐसे द्वितीय करणज्ञान की कल्पना करते हो, इसलिये सार यह निकलता है कि यदि आप चक्षु आदि इन्द्रियों से ज्ञानरूप करण में विशेषता मानते हैं तो आपको कमंपने से प्रतीत नहीं होने पर भी ज्ञान में प्रत्यक्षता-स्वसंविदितता ही मानना चाहिये। आप लोग फलजान (प्रमिति) और बात्मा को फल और कत्तीरूप से प्रत्यक्ष होना तो स्वीकार करते ही हैं-प्रयात फलज्ञान का फलरूप से अनुभव होता है और आत्या का कत्तापने से अनुभव होता है अतः ये फलज्ञान और आत्मा दोनों प्रत्यक्ष हैं ऐसा तो धाप मानते ही हैं, घत: इसके साथ ही करणज्ञान करहारूप से अनुभव में भाता है इसलिये वह भी प्रत्यक्ष है ऐसा मानना चाहिये. और कीई अन्य विशेषता तो है नहीं। ग्रपने स्वरूप से तो करण भी कर्ता आदि की तरह प्रतिभासित होता ही है। एक बात यह भी है... कि फलज़ान और झात्मा इन दोनों से सर्वथा भिन्न करणज्ञान नहीं है, यदि सर्वथा भेद मानोगे तो अन्य मत जो नैयायिक का है उसमें आपका-मीमांसकों का प्रवेश हमा माना जायगा, इस दोष को हटाने के लिये मात्मा मादि से ज्ञान की कयंचित भेद स्वीकार करते हो तब तो ज्ञान में सर्वथा अप्रत्यक्षपने का एकान्त मानवा कर्ण्याराकारी वहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षस्यभाववाले फलज्ञान और आत्मजान से मतान्तरानुषङ्कात् । कथन्विद्भेदे तु नास्याऽप्रत्यक्षतैकान्तः श्रेयान् प्रत्यक्षस्यमावाभ्यां कर्तृ'फलक्कानाः भ्यामप्रिप्तर्यकान्ततोऽप्रत्यक्षत्वविदोधात् ।

किन्त्र, मात्मकानयोः सर्वाया कर्मत्वाप्रसिद्धिः, कपन्त्रिद्धाः ? न तावत्सवयाः पुष्ठधान्तरा-पेक्षवा प्रमासान्तरपेक्षया च कर्मत्वाप्रसिद्धिप्रसङ्गात् । कपन्त्रिच त् , येनात्मना कर्मत्व सिद्धः तेन प्रत्यक-त्वमपि, सस्मदादिप्रमानपेक्षया चटादोनामप्यंचत एव कर्मत्वाध्यक्षयोः प्रसिद्धेः । विरुद्धाः च प्रतीय-मानयोः कर्मत्वाप्रसिद्धिः, प्रतीयमानत्वं हि साह्यत्वं तदेव कर्मत्वम् । स्वतः प्रतीयमानत्वपित्या कर्म-

स्रभिन्न ऐसे करए।जान में सर्वेषा परोक्षता रह नहीं सकती, नयोंकि स्रमिन्न वस्तु के अंशों में एक को प्रत्यक्ष स्रौर एक को परोक्ष मानना विरुद्ध पड़ता है।

विश्वेवार्थ — भीमांसक ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं अर्थात् ज्ञान पर को तो जानता है किन्तु वह स्वयं को नहीं जानता है ऐसा मानते हैं, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूँ" इस प्रकार के प्रतिभास में "मैं—आत्माकत्तां, घट—कमं जानता हूं" प्रमिति या किया अथवा फलजान इन सब वस्तुओं का तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" इस रूप करण ज्ञान प्रत्यक्ष झचुमव नहीं होता है, इस पर झावार्थ समक्राते हैं कि जब कर्ता स्वरूप धारमा और प्रमितिरूप फल ये जब स्वसवेदनरूप से समक्राते हैं कि जब कर्ता स्वरूप कारमा और प्रमितिरूप फल ये जब स्वसवेदनरूप से समक्राति हो जाते हैं, तब करणरूप ज्ञान का भी स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से अर्थात् प्रयन्त आप से सवजासन कैसे नहीं होगा अर्थात् अवस्य होगा। क्योंकि कर्तां, करण आदि का जापस में कथंजित् सभेद है, जब कर्ता को प्रत्यक्ष किया तब करण प्रवस्य ही प्रत्यक्ष होगा, सब से बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान का तो हर प्रात्यों की स्वयं वेदन होता रहता है. इस प्रतीतिसिद्ध बात का जपनाए करना शब्य नहीं है।

मीमांसक से हम जैन पूछते हैं कि झात्मा धौर ज्ञान ये दोगों सबंधा हो कर्म-रूप से प्रतीत नहीं होते कि कथंचित् कर्मरूप से प्रतीत नहीं होते ? सबंधा कर्मपने से प्रतीत नहीं होते हैं ऐसा यदि प्रथम पक्ष लिया जाय तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान आदि को यदि सबंधा प्रतीत होना नहीं मानोगे तो वे कर्ता धादिक दूसरे पुरुषों को भी प्रतीत नहीं हो सकेंगे, तथा धन्य ज्ञान के लिये भी विवक्षित ज्ञान कर्मरूप नहीं बनेगा।

आवार्य— हमारी मात्मा भौर ज्ञान कभी कर्मेरूप नहीं होते हैं ऐसा एकान्त रूप से यदि माना जावे तो हमें मन्य पुरुष जान नहीं सकेंगे। फिर वक्ता भ्रादि के ज्ञान त्वायसिद्धी प रतः कयं तरिसम्बेत् ? विरोधाभावाधे स्वतस्तरिसद्धी को विरोधाः ? कर्गुं करण्ययोः कर्मस्वन सहामवस्थानम्; परतस्तरिसद्धी समानम् । चटप्राहिक्षानविषिष्टमारमानं स्वतोञ्ज्यनुभवाभि' इत्यनुभविद्धः स्वतः प्रतीयमानस्वायेकावापि कर्मस्वन् । तन्नार्षवन्नानस्य प्रतीलिसिद्धप्रसम्बद्धाः स्वतः स्वतः प्रतीलिसिद्धप्रसम्बद्धाः स्वतः प्रतीलिसिद्धप्रसम्बद्धाः स्वतः स्वतः प्रतिलिद्धस्य स्वतः स्वत

को जानना भी कठिन होगा कि इस व्यक्ति को ज्ञान अवश्य ही है, क्योंकि इसके उपदेश से पदार्थों का बास्तविक बोध हो जाता है इत्यादि, तथा मुक्के स्वयं भी ज्ञान अवस्य है क्योंकि पदार्थ ठीक रूप से मुक्ते प्रतीत होते हैं, इत्यादि प्रतिभास जो अबा-धितपने से हो रहा है वह ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मावने में नहीं बन सकता है। अतः ज्ञान को प्रत्यक्ष-स्वसंविदित मानना चाहिये, सर्वया परोक्ष नहीं । यदि मीमांसक आत्मा धौर जान में कथंचित इप से-किसी अपेक्षा से कर्मत्व का ग्रभाव मानते हैं तब तो ठीक है, देखो-जिस स्वरूप से ज्ञान में कर्मत्व की सिब्बि है उसी स्वरूप से उसे प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं, घट मादि बाह्मपदार्थों में भी किसी २ स्थलत्वादि धर्मों की भ्रयवा अंशों की भ्रपेक्षा ही कर्मत्व माना जा सकता है अर्थात हम जैसे छ्यस्य पूरुषों का ज्ञान पदार्थों के सर्वांशों को प्रहुण नहीं कर सकता है अतः कुछ अंश ही जानने में धाने से वे कर्मरूप हैं, उसी प्रकार आहमा हो चाहे ज्ञान हो उनकी भी कर्त्वश सीर करणांश रूप से प्रतीति भाती है, अतः वे भी प्रत्यक्ष ही कहलावेंगे । कर्ता भात्मा और करणज्ञान प्रतीत हो रहे हैं तो भी उन्हें कर्मरूप नहीं मानना यह विरुद्ध बात होगी। देखिये - प्रतीत होना ही ग्राह्मपना कहलाता है भीर वहीं कर्मत्व से प्रसिद्ध होता है. तुम कहो कि जब कर्ता मादि स्वयं ही प्रतीत होते हैं तो उनको कर्मरूप कैसे माना जाय ? मतलब-घट बादि बाह्मपदार्थों का तो "घट को जानता हं इत्यादिरूप से कर्मपना दिखायी देता है वैसे स्वयं का कर्मपना नहीं दिखता, अत: कर्मपने आत्मादि को नहीं मानते हैं सो भी बात नहीं है। जब बात्मा ग्रादिक पर के लिये कर्मपने को प्राप्त होते हैं तब भ्रपने लिये कैसे नहीं होगे।

मीमांसक — आत्मा आदि तो पर के लिये कर्मरूप हो जाते हैं उसमें विरोध नहीं है।

क्षेन—उसी प्रकार स्वयं के लिये भी वे कर्मरूप बन जावेंगे इसमें क्या विरोध है। किन्त, इयं प्रत्यक्षता घर्षवर्षः, जानवर्षो वा ? न तावदर्षवर्षः, नीलतादिवसह वे ज्ञानकाला-दम्बदाध्यनेकप्रमानुसाधारण्विवयतया च प्रसिद्धित्रसञ्ज्ञात् । न चैवन्, आत्मन्येवास्या ज्ञानकाले एव स्वासाधारण्विवयतया च प्रसिद्धः । तथा च न प्रत्यक्षता धर्षवर्षः तहे वे ज्ञानकालादन्यदाध्यनेक-प्रमानुसाधारण्विवयतया चाऽप्रसिद्धत्वात् । यस्तु तद्धगः च तहे वे ज्ञानकालादन्यदाध्यनेकप्रमानुसाधा-रण्विवयतया च प्रसिद्धो हष्टः, यथा रूपादिः, तहे वे ज्ञानकालादन्यदाध्यनेकप्रमानुसाधारण्विवयतया चाप्रसिद्धा चेवम् तस्मान तद्धमः । यस्यात्मनो ज्ञानेनाषः प्रकटीकियते तद्जानकाले तस्यैव सोऽषैः

मीमांसक—कर्तृंत्व भीर करणत्व पर के लिये भी कर्मरूप वन नहीं सकते हैं अर्थात् हमारा ज्ञान या बात्मा हमारे खुदके द्वारा कर्मरूप से प्रतीति में नहीं आता है तो वह दूसरे देवदत्त आदि के द्वारा भी कर्मरूप से प्रतीति में नहीं आयेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, हम हमारे लिये कर्मरूप से प्रतीति में आते हैं। देखो—चट को प्रहए। करने वाले जानसे जुक्त अपनी आत्मा को स्वयं मैं खुद अनुभव कर रहा हूं. इस प्रकार अधुभव सिद्ध बात है कि स्व की प्रतीति में स्वयं ही कर्मरूप होता है, इस लिये खेसे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं वैसे ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये, यदि ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं मानते हैं तो पदार्थों में प्रत्यक्षता की प्रतीति का अपलाप हो जायेगा, क्योंकि प्रतीत हुए स्वभाव को एक जगह नहीं मानेंगे तो कहीं पर भी उस स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो प्रतिनियत वस्तुस्वभाव का ही लोप हो जायेगा।

मावार्य — घारमा और जान में कत्तां और करणरूप से प्रतीति मा रही है तो भी उनको परोक्ष माना जायगा तो घट मादि पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे, क्योंकि प्रतीत होते हुए भी जानादि को परोक्ष मान लिया है, ग्रतः पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे। फिर प्रतिनियत पदार्थों के स्वभावों को व्यवस्था ही समाप्त हो जाने से यह घट कृष्ण्य वर्णवाला है, बड़ा है इत्यादि वस्तुमों का स्वभाव या घमं प्रतीत होना शव्य नहीं रहेगा। म्रतः पदार्थों के समान जान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये।। मीमा-सक से हम यह पूछते हैं कि प्रत्यक्षता किसका वर्म है ? क्या वह घट पट आदि पदार्थों का धमं है ? अथवा जान का घमं है ? प्रत्यक्षता पदार्थों का घमं तो हो नहीं सकती, वादि वह पदार्थ का घमं होती तो उसी नील मादि धमं के समान उसी पदार्थ के स्थान पर ग्रव्य समय में भी वह प्रत्यक्षता प्रतीत होती, तथा बह नील पीत झादि पदार्थ जैसे जाव काल से भिन्न समयों में भी प्रतीत होती, तथा बह नील पीत झादि पदार्थ जैसे जाव काल से भिन्न समयों में भी प्रतीत होते हैं अनेक घनेक देवदल आदि पुरुष उन नीलादि पदार्थों को आवते हैं वैसे ही उस प्रत्यक्षता को भी जानने का प्रसंग प्रक्ष

प्रस्थको भवतीत्यपि श्रद्धानात्रम्; धर्षप्रकाशकविज्ञानस्य प्राकट्याभावे तेनार्षप्रकटीकरणासम्मधा-स्प्रदीपवत्, प्रम्यया सन्तानान्तरवर्तिनोपि ज्ञानादर्षप्राकट्यप्रसञ्जः । यशुरादिवसस्य प्राकट्यामावेष्यर्षे प्राकट्यं घटेतत्यप्यसमीयीनम्; यशुरादेर्ग्यप्रकाशकत्वासम्भवात् । तत्प्रकाशकत्वानहेतुत्वात् ससूपया-रेणार्षप्रकाशकत्वम् । कारणस्य याज्ञातस्यापि कार्ये व्यापाराविरोधो ज्ञापकस्यैवाज्ञातस्य ज्ञापकत्व-

होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं है। प्रत्यक्षता तो ज्ञानके समय ही और आत्मा में प्रतीत होती है। प्रवाद प्रपन्न ज्ञान की प्रत्यक्षता तो अपने को मात्र प्रसाव रिएक्स से प्रतीत होती है। प्रवाद प्रपन्न ज्ञान की प्रत्यक्षता तो अपने को ही प्रतीत होगी, जन्य किसी भी पुरुषको वह प्रतीत हो नहीं सकती है। इसलिय धानुमान सिद्ध बात है कि प्रत्यक्षता पदार्थ का धमं नहीं है (साध्य), क्योंकि वह ज्ञान के समय को छोड़कर अन्य समय में प्रतीत वहीं होती, तथा पदार्थ के स्थान पर प्रतीत नहीं होती और न अन्य पुरुषों को साधारण रूप से वह प्रहण में प्राती है (हेतु), जो पदार्थ का धमं होता है वह पदार्थ के स्थान पर ही प्रतीत होता है, ज्ञानकास से भिन्न समय में भी प्रतीत होता है। और नज़िक व्यक्ति ही प्रतीत होता है, ज्ञानकास से भिन्न समय में भी प्रतीत होता है। और न ज्ञानकास करते हैं। जैसे कि रूप, रस आदि धमं सभी के विषय हुआ करते हैं। यह प्रत्यक्षता तो न पदार्थ के स्थान पर प्रतीत होती है और न ज्ञानकास से धन्य समय में भूतकाती है और न आन्य पुरुषों को साधारए। रूप से जानने में आती है, अतः प्रत्यक्षता पदार्थ का धमं हो नहीं सकती।

मीमौसक — जिसकी झात्मा के ज्ञान के द्वारा पदार्थ प्रकट किया जाता है वह पदार्थ उसी के ज्ञान के काल में उसी झात्मा को प्रत्यक्ष होता है झन्य समय में अन्य को नहीं।

जैन—सो यह कथन भी अद्यामात्र है, जब कि धापके यहां पर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही प्रकट नहीं है, तो उसके द्वारा पदार्थ प्रकट कैसे किये जा सकते हैं? प्रयांत्र नहीं किये जा सकते । जैसे कि दीपक स्वयं प्रकाशस्वरूप है तभी उसके द्वारा पदार्थ प्रकट किये जाते हैं नहीं तो नहीं, वैसे ही ज्ञान भी जब तक वपने प्रापको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, ज्या क्या प्रत्यक्ष नत्य पुत्रव के ज्ञानके द्वारा भी पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया जाना चाहिये। क्योंकि जैसे हमारा स्वयं का ज्ञान भी परोक्ष है वैसे ही दूसरे का ज्ञान भी परोक्ष है, धपने परोक्ष ज्ञान से ही पदार्थ को प्रत्यक्ष कर कि पराये ज्ञान भी परोक्ष है, धपने परोक्ष ज्ञान से ही पदार्थ को प्रत्यक्ष कर है तो पराये ज्ञान भी उन्हें प्रत्यक्ष कर लिया चाहिये, इस तरह का बड़ा भारी दोव उपस्थित होगा।

विरोबात् "नाझातं सावकं नाम" [ ] इत्यक्तिः परीकावसैरम्युक्गमात् । प्रमातुरात्मको स्नापकस्य स्वयं प्रकाशमानस्थोषगमादवें प्राकट्यसम्भवे करस्यसानकस्पनावैकस्यमित्युक्तम् । नापि सानवर्षः; स्रस्य सर्वेषाः परोक्षतयोपगमात् । यत्त्रजु सर्वेषा परोक्षं तस्र प्रत्यक्षतावर्मीचारो यथाञ्च-सावि, सर्वेषा परोक्ष च परेरम्युगगतं ज्ञानमिति ।

श्रीमांसक — जिस प्रकार नेत्र ग्रादि इन्द्रियां स्वतः परोक्ष रहकर ही पदार्थों को प्रत्यक्ष किया करती हैं उसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं परोक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा?

जैन— यह कथन गलत है क्योंकि नेत्र झादि इन्द्रियां पदार्थों को प्रकट— (प्रकाशित) नहीं करती हैं किन्तु वे अयं प्रकाशक ज्ञान की हेतु होती हैं—म्यांत्— इन्द्रियां ज्ञान की तिर्फ सहत्यक बनती हैं, इसलिये उनमें झर्यं प्रकाशकत्व का उपचार कर लिया जाता है। और एक बात यह है कि जो कारणस्वरूप करण होता है वह भ्रज्ञात रहकर भी कायं में व्यापार कर सकता है, किन्तु जो ज्ञापक करण होता है वह ऐसा नहीं होता, वह तो ज्ञात होकर ही कार्य में व्यापार करता है। "नाज्ञातं ज्ञापकं नाम" स्वर्णत् सक्षात वस्तु ज्ञापक नहीं कहलाती है, ऐसा सभी परीक्षक विद्वानों ने स्वीकार किया है।

सीमांसक — प्रमाता घात्मा जब स्वयं जापककरण मीजूद है तो उसके द्वारा ही जर्थप्राकटच हो जावेगा, ऐसा मानने पर ज्ञान में स्वप्रकाशकता की धावस्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि स्वप्रकाशक धात्मा उपस्थित ही है।

जैन—तो फिर प्रापको ज्ञान को जानने के लिये करण् भूत प्रस्य ज्ञान की धावस्यकता नहीं रहेगी, प्रयात्—घाटमा ही स्वयं पदायं को या स्वतः को जानते समय करणभूत बन जायगा, यदि धात्मा से भिन्न कहीं ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है अतः प्रत्यक्षता ज्ञान का धमं है, ऐसा मीमांसक कहें तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है। जो सर्वथा परोक्ष ही रहता है वह प्रत्यक्षता रूप धमं का आधार नहीं हो सकता, जैसे कि घटष्ट—पुण्यपापादि, ये सर्वथा परोक्ष हैं। धार मीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष हैं। धार मीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, ग्रतः प्रत्यक्षता ज्ञान धमं ही रहता है। धार मीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, ग्रतः प्रत्यक्षता ज्ञान धमं ही रहता है।

पुनश्च-हम आपसे पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को सर्वथा परीक्ष मानते हैं

कृतभ्यं वंवादिनो ज्ञानसङ्कादिसिङः-प्रत्यकात्, धनुमानादेवां ? न तावत्त्रत्यकात्तस्यातदिवय-त्योपगमात् । यष्टदिवयं न भवति न तत्तद्वपवस्यापकम्, ययास्माहक्त्रत्यकं परमाध्वाद्यविवयं न तद्व्यवस्यापकम् । ज्ञानाविवयं च प्रत्यकं परेरम्युगगतिमति ।

नाप्यनुमानात्; तदिवनाभाविनिङ्गामावात् । तदि वर्षक्षाः; इन्द्रियायौ वा, तत्सहकारि-प्रगुर्गा मनो वा ? वर्षक्रप्रिक्षेत्सा कि ज्ञानस्वभावा, वर्षस्वभावा वा ? यदि ज्ञानस्वभावा; तदाऽ-

तो अ। प जान के सद्भाव की सिद्धि भी कैसे कर सकेंगे ? क्या प्रत्यक्षप्रमाण से जान के सद्भाव की सिद्धि करेंगे या अनुमान प्रमाण से करेंगे ? प्रत्यक्ष प्रमाण से तो कर नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का जान विषय ही नहीं है, जो जिसका विषय नहीं है वह उसका व्यवस्थापक भी नहीं होता है, यथा हम जैसे छ्यास्थ जीवों का प्रत्यक्ष ज्ञान परमाण धादि को विषय नहीं करता है प्रतः उसका वह व्यवस्थापक भी नहीं होता है, प्रापने प्रत्यक्षप्रमाण को ज्ञान का विषय करनेवाला नहीं माना है। प्रतः वह ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा ज्ञान का प्रहण होना तो सिद्ध नहीं होता।

अनुमान प्रमाण से भी जान के सद्भाव की सिद्धि नहीं कर सकते हो। क्यों कि उस जान का अविनाभावी ऐसा कोई हेतु नहीं है यदि कही कि हेतु है तो वह कौनसा होगा? पदार्थ की जिप्त, या इन्द्रिय और पदार्थ अथवा इन्द्रियादिक का है सहकारी-पना जिसमें ऐसा एकाथ मन? यदि पदार्थ की जिप्त को उसका हेतु बनाते हो तो वह पदार्थ अपित मी किस स्वभाववाली होगी? ज्ञान स्वभाववाली कि पदार्थ स्वभाववाली? ज्ञान स्वभाववाली अर्थ अप्ति ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले अनुमान में हेतु है यदि ऐसा कहोगे तो वह अभी असिद्ध होने से अनुमापक नहीं वन सकती है—अर्थात् ज्ञान में प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब आपको निश्चय नहीं—आप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब आपको निश्चय नहीं—आप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब आपको निश्चय नहीं—आप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होने हो अर्थ के जाप ज्ञानस्वभाववाना हो स्वीकार नहीं करते हैं—तो किस प्रकार ज्ञानस्वभाववाना ज्ञानस्वभाववाना हो स्वीकार नहीं का सकते। बड़ा आद्यक्ष मान स्वानस्वभाववाना ज्ञानस्वभाववाना दोनों में—अर्थज्ञाल और करणज्ञान में समान होते हुए सी अर्थज्ञप्ति को तो प्रत्यक्ष मान रहे हो और करणज्ञान को प्रत्यक्ष मान होते हुए सी अर्थज्ञप्ति को तो प्रत्यक्ष नहीं मानते, इसमें तो एक महा मोह—मिध्यात्व ही कारण है, कि जिसके निमित्त से ऐसी विपरीत तुम्हारी मान्यता हो रही है। अर्थज्ञप्ति और करणज्ञान इनमें तो मात्र शब्दों का ही भेद है अर्थ का भेद की है नहीं फिर भी अपनी स्वच्छंद इच्छा के अनुसार इनमें आप भेद करते हो कि

सिद्धत्यास्याः कथमनुमापकत्वम् ? न खलु ज्ञानस्वभावाविक्षेषेपि 'क्षतिः प्रत्यक्षा न करण्ज्ञानम्' इत्यत्र व्यवस्यानिवन्धनं पद्यामीऽन्यत्र महामोहात् । शब्दवात्रप्रेताव सिद्धाधिद्धत्वप्रेदः स्वेच्छापरिक-स्थितोऽर्थस्यापिप्रस्वात् । ज्ञानत्वेन हि प्रत्यक्षताविरोचे क्षतावपीयं न स्वादविक्षेषात् । प्रयार्थस्वभावा क्षतिः तदार्थप्राकृद्धपं सा, न चैतदर्थपाहकविज्ञानस्यात्माधिकरणःवेनापि प्राकृटपाधावे घटते,

अर्थजित तो प्रत्यक्ष स्वरूप है और करणज्ञान परोक्ष स्वरूप है। देखिये - यदि आप करणजान में जानपना होने से प्रत्यक्षतास्वभाव का विरोध करते हो तो अर्थज्ञित में भी इस प्रत्यक्षता का विरोध मानना पडेगा, क्योंकि दोनों में-करणज्ञान ग्रीर जिस में ज्ञानत्व तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार अर्थज्ञित ज्ञान स्वभाव-वाली है यह नहीं सिद्ध हो मकने के कारण उस अर्थक्रिय स्वरूप हेत्वाले अनुमान प्रमास से ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना बनता नहीं है। श्रव यदि उस अनुमान के हेब को अर्थ स्वभाववाली अप्ति स्वरूप मानते हो तो क्या दोष आते है सो बताते हैं-अर्थज्ञिप्त यदि अर्थस्वभाव है तो वह अर्थप्राकटचरूप अर्थात् अर्थ को प्रत्यक्ष करने स्वरूप होगी. भौर ऐसा भ्रथंत्राकटच तबतक नहीं बनता कि जबतक पदार्थों को ग्रहरा करनेवाले करणज्ञान में प्राकटच-(प्रत्यक्षता)-सिद्ध नहीं होता है। मैं जीव इस करण-ज्ञान का आधार हं इत्यादिरूप से जबतक ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं होगा तबतक ज्ञानसे जाना हमा पदार्थ उसे कैसे मत्यक्ष होगा ? मर्थात नहीं हो सकेगा, यदि ज्ञान के प्रत्यक्ष हए विना ही अर्थप्राकटच होता है तो अन्य किसी देवदत्त के ज्ञान से यजदत्त को पदार्थी का प्रत्यक्ष होना भी मानना पड़ेगा, न्योंकि जैसे प्रपना ज्ञान परोक्ष है. वैसे ही इसरों का ज्ञान भी परोक्ष है, ज्ञानका अपने में अधिकरणरूप रूप से बोध नहीं होगा-ज्ञान स्वयं धन्नात ही रहेगा ऐसा कहोगे तो एक बड़ा भारी दोष धाता है, देखिये-ज्ञान कैसा और कहां पर है इस प्रकार जान के बारे में यदि जानकारी नही है तो जब जान वस्तुको जानेगा तब धात्मा में उसका धतुभव नहीं हो सकेगा कि मैंने यह पदार्थ जाना है। इत्यादि। एक बात और भी है कि पदार्थों में होनेवाली प्रकटता या प्रत्य-क्षता तो सर्वसाधारण हुआ करती है अर्थात सभी को होती है, उस अर्थप्राकटघरूप हेत् से तो अन्य अन्य सभी आत्माओं के जानों का अनुमान होगा न कि अपने खुद के जान का । मतलब - पदार्थों की प्रकटता को देखकर अपने मैं ज्ञान का सद्भाव करने वाली जो अनुमानप्रमाण की बात थी वह तो बेकार ही होती है, क्योंकि उससे अपने में ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

पुरुषान्वरक्षानावय्यवंश्वाकट्यशसङ्कात् । धात्माधिकरण्यास्वरिकानामावे व क्वानस्य क्रानेन क्वातोप्यवैः 
नात्मानुमिषिकृत्येन क्वातो प्रवेत् 'मया क्वातोऽयमधेः' हित । धर्यनतप्राकटपस्य सर्वेदाधारण्यासान्यान्यस्य स्वर्वेद्वाधारण्यस्य स्वर्वेद्वाधारण्यस्य स्वर्वेद्वाधारण्यस्य स्वर्वेद्वाधारण्यस्य स्वर्वेद्वाधारम्यस्य । यस्यावैद्वाधारम्यस्य स्वर्वेद्वाधारम्यस्य स्वर्वेद्वाधारम्यस्य स्वर्वेद्वाधारम्यस्य स्वर्वेद्वाधारम्यस्य स्वर्वेद्वाधारम्यस्य । प्रार्वेद्वाधारम्यस्य स्वर्वेद्वाधारम्यस्य ।

मीमांसफ — जिसकी बृद्धि के द्वारा जिसे वर्ष प्रकट – (प्रत्यक्ष) होता है वह उसी के ज्ञान का प्रनुमापक होगा, धन्य धारमा के ज्ञान का नहीं, इस प्रकार मानने से टीक होगा प्रार्थात उपर्युक्त दोष नहीं आवेगा।

जैन — यह कथन झसार है, जब धापके यहां पर बुद्धि अर्थात् करणज्ञान और आत्मा एकान्त से परोक्ष ही हैं तब जिसकी बुद्धि के द्वारा जो अर्थप्रकट होता है हत्यादि व्यवस्था होना शक्य नहीं है, कोई धन्धपरंपरा से वस्तुव्यवस्था हुआ करती है क्या? प्रश्तंत् आत्मा परोक्ष है बुद्धि भी परोक्ष है और उन अंबस्वरूप बुद्धि झादि से वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है इत्यादि कथन तो अंघों के द्वारा वस्तुस्वरूप बतलावे के समान असिद्ध है इस सब दोषपरंपरा को हटाने के लिये यदि आप आत्माको प्रत्यक्ष हो कि समान असिद्ध ही होगा, क्यों कि आत्मा स्वीकर्त करते हैं—वित तो जान भी स्वपर्यवस्थायात्मक सिद्ध ही होगा, क्यों कि आत्मा ही स्वयं स्व और पर को ग्रहण करने में जब प्रवृत्त होता है तब उसी को ''जानाति इति जान' ऐसा कर्तु साधनरूप से ग्रहण करते हैं—निदिष्ट करते हैं, मतलब यह है कि आत्मा कर्तो और करण् जान इनमें भेद नहीं है—ब्रतः आत्मा प्रत्यक्ष होने पर करण्जान भी प्रत्यक्ष होता है यह सिद्ध हुआ।

ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करने के लिये मीमांसक ने जो अनुमान दिया था उस अनुमान का हेतु अब यदि इन्द्रिय और पदार्थ को—दोनों को—माना जाय तो वह हेतु भी अनुपयोगी रहेगा, क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थों का ज्ञान के सद्भाव के साथ कोई अविनाभाव सिद्ध नहीं है। इसी बात को बताया जाता है— जाननेवाला योग्य स्थान पर स्थित है तथा इन्द्रिय और पदार्थों का भी सद्भाव है तो भी यदि उस जाननेवाल व्यक्ति का मन अन्य किसी विषय में लगा है तो उसको उस उस इन्द्रिय के द्वारा उस विव-स्थित पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। यदि कदाचित् व्यक्ति का मन कहीं अन्यक नहीं

इन्द्रियाचौ लिङ्गमित्यप्यनालोचिताभिचानम्; तयोविज्ञानसङ्गावाविनाभावासिद्वैः । योग्य-देवे स्थितस्य प्रतिपत्त् रिन्द्रियार्थसङ्गावेप्यन्यत्र गतमनसो विज्ञानाभावात् । तरिसद्वौ चेन्द्रियस्यासी-न्द्रियत्येनावेस्यापि ज्ञानाऽप्रत्यक्षत्येनासिद्वैः कथं तथापि हेतुत्वं तथोः ? सिद्वौ वा न साध्यज्ञानकाले ज्ञानान्तरात्तित्विद्वर्षु वपद् क्रानानुरपस्यम्पुपनमात् । उत्तरकालीनज्ञानात्तरिसद्वौतवा साध्यज्ञानस्या-भावात्कस्यानुमानम् ? तभयविषयस्यैकज्ञानस्यानम्पुपनमातनवस्याप्रसङ्गावानयोरसिद्विः ।

है भीर उसने पदार्थ को जान भी लिया तो भी उससे घपनी बात - अर्थात ज्ञान के सद्भाव की बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियां तो स्वयं अतिन्द्रिय हैं-स्वयं को जानती नहीं हैं। उस इन्द्रिय से जाना हमा पदार्थ भी ज्ञान के परोक्ष होने से मसिद ही रहेगा, अतः वह असिद्ध स्वरूपवाले इन्द्रियां और पदार्थ ज्ञान की सिद्धि में कैसे हेत् बन सकते हैं। प्रयात नहीं बन सकते हैं। एक बात ग्रीर विचार करने की है-कि भापके कहने से मान लिया जाय कि शसिद्ध स्वभाववाली इन्द्रिय और पदार्थ भी ज्ञान की सिद्धि करते हैं किन्तु उससे कुछ फायदा नहीं होगा । क्योंकि साध्यकोटि में रखे हुए जिस करणभूत जान को आप सिद्ध कर रहे हैं उस जान के समय अन्य जो धनुमान ज्ञान है वह प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ धनेक ज्ञान उत्पन्न होना स्वीकार नहीं किया है। उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा उस करणज्ञान की सिद्ध करोगे तो उस समय करणज्ञान नहीं रहने से किसको सिद्ध करने के लिये अनुमान धायेगा, इन्द्रिय धीर पदार्थ इन दोनों को विषय करनेवाला एक ज्ञान माना नहीं है, तथा ऐसा सान भी लेवें तो भी सनवस्था दोष प्राता है। अर्थात इन्द्रिय और पदार्थ स्वरूप हेत् से करणज्ञान की सिद्धि होगी. किन्त इन्द्रिय भीर पदार्थ की किससे सिद्धि होगी ऐसा प्रश्न होने पर किसी दूसरे करए। ज्ञान से सिद्धि कहनी होगी, इस करण-ज्ञान की भी किसी अन्य से सिद्धि होगी, इस प्रकार अनवस्था दोष आने से करणज्ञान और इन्द्रिय तथा पदार्थ इन सबकी ही सिद्धि नहीं हो सकेगी, इसलिये इन्द्रिय भौर पदार्थ को हेत् बनाकर उससे ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

मीमांसक — इन्डिय और पदार्थों की है सहकारिता जिसमें ऐसे एकाग्र हुए मन कै द्वारा ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होता है अर्थात् ज्ञान की सिद्धि उस इन्डिय भीर पदार्थं का सहकारी स्वरूप जो मन है वह है हेतु जिसमें ऐसे अनुमान से हो जायथी।

जैन — यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस मन के द्वारा भी ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होना शक्य नहीं है, कारए। कि स्वतः मन की ही अभी तक सिद्धि नहीं इन्द्रियार्थसङ्कारिप्रमुख् नते लिङ्गनित्यन्यपरिक्षताभिषानम्; तस्यद्भावनिवदः। युगपर् ज्ञानानुत्यत्ते स्वत्यास्य हिन्धास्मनो मनसा तस्येन्द्रित्रैः सन्वन्ये ज्ञानमुत्यवते। वदा चास्य स्वस्था सम्बन्धा न तदा स्रेवेन्द्रियं रतिसूक्ष्मत्वात्; दत्यन्यसङ्गतम्; दीर्घक्कुलीश्रस्मतादौ प्रमयद्भाविद्यात् । द्वाप्तय्यक्षेत्रतिदेशः। न वात्र कर्मकान्तकस्यमान्त्रस्थस्य विरोधात्। किन्धं ववादिन। (कि) युगपरप्रतीतं येनावयवावयव्यादिव्यवहारः स्वात् ? वदयदाविकविते चत् न; स्वत्रापि तथा कल्यनास्यसङ्गत्। किन्दाविद्वनस्यापि मनसो नयनादीनामन्यतमेन

हो वायी है। प्राप लोग एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होना रूप हेतु से मन की सिद्धि करते हो—किन्तु इस युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिरूप हेतु से मन सिद्ध नहीं होता है।

मीमांसक — हम तो ऐसा मानते हैं कि बात्मा का मन के साथ संबंध होता है, मन का इन्द्रियों के साथ संबंध होता है, तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता है, जब यह मन एक नेज के साथ संबंध करता है, तब शेष कर्ण म्नादि इन्द्रियों के साथ संबंध करता है, तब शेष कर्ण मादि इन्द्रियों के साथ संबंध नहीं कर सकता, क्योंकि मन बति सुक्ष्म है, इस प्रकार एक साथ मनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने से उससे मन की भी सिद्धि हो जाती है।

जैन — यह कथन असंगत है, देखों —दीर्घशक्कुली — बड़ी तथा कड़ी कचीड़ी या पृड़ी खाते समय एक साथ रस रूप आदि पांचों ज्ञान उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। तथा अरव का विकल्प करते समय— (बोड़े का निश्चय होते समय) गाय का दर्शव भी होता है, अरव का विकल्प हो रहा है भीर उसी समय उसी पुरुष को गाय का निश्चय भी होता हुआ देखा जाता है, अतः एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इत्यादि कथन असत्य ठहरता है, इस दीर्घषक्कुलीभसाए आदि में रूप रस भादि का कम से ही ज्ञान होता है ऐसा एकान्त नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष विरोध होता है, प्राद्यक्ष प्रस्ता का होते हुए प्रत्यक्ष भ्रमति हो रहा है। आप मीमांसक यदि इस प्रकार एक साथ ज्ञान होना स्वीकार नहीं करेंने तो अवयव भवयवी भादि का व्यवहार किस प्रकार होगा, क्योंकि अवयवों का ज्ञान व्यवयों के साथ नहीं होगा धीर खबयवी का ज्ञान भी अवयवों के साथ उत्पन्न नहीं होगा।

भीमांसक — जैसे घट पट झादि का जान होता है वैसे अवयव श्रवयवी बादि का भी जान हो जायगा। स्रिक्षक्षंसमये क्यादिज्ञानवन्यानसं शुक्षादिज्ञानं किक स्यात् सम्बन्धसम्बन्धसङ्काषात् । तथाविषादृष्ट-स्वाक्षावाचेत्; स्रदृष्टकृता तहि युगपद ज्ञानानुस्पत्तिस्तदेवानुमापयेक्ष मनः ।

किन्तु, 'युगपद ज्ञानानुत्परोमेन:सिद्धिस्तत्रक्षास्याः प्रधिद्धिः' इत्यन्योन्यावयः। चककप्रसङ्कक्ष
-'विज्ञानसिद्धिपूर्विका हि थुगपद ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धिः, तरिसद्धिमैनःपूर्विका' इति । तस्मात्तरसह-कादि प्रमुखं भनी लिङ्गिनत्यप्यसिद्धम् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं है, घटपट भादि में भी कम से ही जान होगा, क्योंकि आप एक साथ अनेकज्ञान होना मानते नहीं। एक बात हम जैन भाप—(मीमा-सक) से पूछते हैं कि भापका वह भतिसूक्ष्म मन जब नेत्र आदि इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय के साथ संबंध करता है उस समय उसके द्वारा जैसे रूपादि का ज्ञान होता है वैसे ही उसी नेत्र ज्ञान के साथ मानसिक सुख भादि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि संबंध संबंध का सद्भाव तो है ही, धर्षांत् मन का भारमा से संबंध है और उसी भ्रात्मा में सुख।दिका समवाय संबंध है, भतः रूप भादि के साथ मानसिक सुखादिका भी जान होना चाहिये।

मीमीसक— उस तरह का ग्रदृष्ट नहीं है, ग्रनः नेत्र ग्रादि का ज्ञान और मानसिक सुवादि ज्ञान एक साथ नहीं हो पाते हैं।

जैन—तो फिर एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने में अदृष्टकारण हुआ, मन तो उसमें हेतु नहीं है, फिर गुगपत् ज्ञानानुत्पत्ति मन लिङ्ग न होकर अदृष्ट का हो अनुप्रापित करानेवाला होगा कि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा अदृष्ट ही नहो कि जिससे एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा अदृष्ट ही नहो कि जिससे एक साथ अनेक ज्ञान पैदा हो सकें। किंव—एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होने में मन कारण है ऐसा माव नेवें तो भी अत्योन्याश्रय दोव आता है। देखिये—एक साथ अनेक ज्ञान पैदा नहीं होते हैं ऐसा मिद्ध होने पर तो मन की सिद्ध होगी; और मन के सिद्ध होने पर गुगपत् ज्ञानानुत्पत्ति सिद्ध होने पर तो मन की सिद्ध होगी; अर्थ प्रमन् के सिद्ध होने पर गुगपत् ज्ञानानुत्पत्ति सिद्ध होगी। अकक दोध भी आता है—जब करण ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होते उत्पन्त कर कर के सिद्ध होती, इस प्रकार तीन के चक में बक्कर लगाते रहने से एक की भी सिद्ध होना शक्य नहीं है। इस्लिये ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करने में दिया गया इन्द्रियार्थ सहकारी मन कर हें सु असिद्ध हेत्वामास दोध पुक्त हुआ।

ष्यस्तु वा कि खिल्लिक्कुम्, तथापि-ज्ञानस्याप्रत्यक्षतैकान्ते तत्वम्बन्धाविद्वः। न वासिद्व-सम्बन्ध(न्धं) लिक्कुं कस्यचिद्गमकमतिप्रसङ्कात्। ततः परोक्षतैकान्ताब्रह्महामिनिवेद्यपरित्यापेन 'ज्ञानं स्वव्यवसायास्मकमर्वज्ञवितिनित्तत्वात् घात्मवत्' इत्यम्युवगन्तव्यम्। नेत्रालोकािकान्तः इत्यम्ययुक्तम्; तस्योपचारतोऽर्वज्ञवितिनित्तत्वसमर्थनात्, परमार्वतः प्रमातृप्रमात्ययोरेव तिमित्तन्त्वापपरित्यत्वनित्रवक्कृते।

मीमांसक के कहने से मान भी लेवें कि कोई हेतु है जो ज्ञान को सिद्ध करता है, किन्तु ज्ञान को सर्वथा—एकान्तरूप से अप्रत्यक्ष मानने से—उस परोक्ष ज्ञान के साथ हेतु का प्रविनाभाव संबंध सिद्ध नहीं होता है, अविनाभाव संबंध के विना हेतु प्रपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, अन्थया अतिप्रसंग ध्रायेगा, उपयुंक्त सभी दोषों को दूर करने के लिये मीमांसकों को ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने का दुराबह छोड़ देना चाहिये। एवं ज्ञान प्रपने को जानता है क्योंकि वह पदार्थों के जानने में हेतु है जैसे कि घात्मा पदार्थों के जानने में कारण होने से उसकी प्रत्यक्ष माना है, इस प्रकाद युक्ति संगत बातको स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — जैन ने जो ऊपर अनुमान में हेतु दिया है कि पदार्थ के आवते में कारण होने से जान को स्वथ्यवसायी मानना चाहिये सो यह हेतु अर्थात् पदार्थों के जानने में निमित्त होना रूप जो हेतु है वह नेत्र प्रकाश आदि के साथ व्यक्तिवरित होता है—अनेकान्तिक दोष वाला होता है। मतलब—नेत्रादि इन्द्रियां तथा प्रकाश भी पदार्थों के जानने में हेतु हैं पर उन्हें आपने अपने आपका जानने वाला—स्वथ्यवसायी नहीं माना है, अतः जो अर्थज्ञप्ति में हेतु हो वह स्वथ्यवसायी है ऐसा इस हेतु से सिद्ध नहीं होता है।

जैन—यह कथन अयुक्त है, क्योंकि इन्द्रियां या मन अथवा प्रकाश ये सब के सब जो अर्थक्रित में कारण हैं वे सब उपचार से हैं। वास्तविकरूप से तो प्रमाता— आत्मा भीर प्रमाण—ज्ञान ये दोनों ही पदार्थों को जानते हैं। इस प्रकार प्रमाता भीर प्रमाण ही अर्थक्रित में कारण हैं, यह सिद्ध होता है। अब इस परोक्ष ज्ञान का खंडन करने से बस रहो। ज्ञान तो स्व को संवेदन करने वाला है यह अच्छी तरह से सिद्ध हुआ।

#### # स्वसंवेदनज्ञान का प्रकरण समाप्त #

### स्वसंवेदनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

मीमांसकों का कहना है कि ज्ञान के द्वारा घटादि वस्तु जानी जाती है किन्तु खुद ज्ञान नहीं जाना जाता क्योंकि वह करए। है, जो करण होता है वह ध्रप्रत्यक्ष रहता है। जैसे वसूलादि इनका यह भी कहना है कि जो कमें है वह ज्ञान के प्रत्यक्ष है, मतलब—"मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं" इसमें मैं—कर्ता, घट—कमं, भीर जानता हूं—प्रमित ये तीनों तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" यह ज्ञान कप करण तो सर्वण परीक्ष रहता है।

यह मीमांसक का कथन असंगत है, आपने प्रत्यक्ष का कारण कमें माना है लेकिन ऐसा एकान्त मानने से घारमा भी परोक्ष हो जावेगा, जो तुम्हारे भाई भाद मानते हैं। किन्तु सापको सात्मा को परोक्ष मानना इष्ट नहीं है। सात्मा यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो फिर ज्ञान को परोक्ष मानने में क्या प्रयोजन है समक्ष में नहीं झाता ? भावेन्द्रियरूप लब्धि और उपयोग हो ज्ञान है और वह ग्रात्मारूप है, कोई प्रथक नहीं है। ग्रतः ग्रात्मा के प्रत्यक्ष होने पर यह करणरूप ज्ञान भी उससे अभिन्न होने के कारण प्रत्यक्ष हो ही जायगा । अच्छा-यह तो आप बता देवें कि करणरूप ज्ञान है सो वह जाना जाता है कि नहीं ? नहीं जाना जाता तो उसे जानने के लिये कोई दूसरा ज्ञान आयेगा वह भी करण रहेगा, अतः उसे जानने के लिये तीसरा ज्ञान आयेगा इस प्रकार अनवस्था आती है। यदि वह करणज्ञान करणरूप से अनुभव में भाता है तो फिर उसे परोक्ष क्यों मानना ? अहो ! जैसे ब्रात्मा कर्तारूप से ब्रद्भव में बाता है तो भी वह प्रत्यक्ष है ना, वैसे ही ज्ञान करणारूप से अनुभव में आता है वह भी प्रत्यक्ष है. ऐसी सरल सीधी अनुभव गम्य बात आप क्यों नहीं मानते हैं। मीमांसक होने के नाते भाप तो विचारशील हैं फिर क्यों नहीं मीमांसा करते ? देखिये - करणरूप ज्ञानकी प्रत्यक्षरूप से दूसरा ज्ञान तो ग्रहण न कर सकेगा, क्योंकि आपने उसका विषय ज्ञान नहीं माना है, यदि अनुमान करणज्ञान को अत्यक्ष करे तो वह भी कैसे ? उसके लिये तो सर्व प्रथम हेत् चाहिये, अर्थक्रिय, इन्द्रिय, और पदार्थ तथा इनका सहकारीरूप एकाग्र हुआ मन, ये हेत् भी करणज्ञान को सिद्ध नहीं कर पाते। अर्थज्ञप्ति यदि ज्ञान स्वभावरूप है तो ज्ञान ही खुद श्रसिद्ध होने से वह करणज्ञान के लिये क्यों हेत् बनेगी? अर्थज्ञिष्त तो किसी तरह से भी ज्ञान का लिख्न नहीं बनती है, इसी तरह इन्द्रिय भीर

पदार्थ हैं वे करणज्ञान के लिक्क नहीं वन सकते, क्योंकि उनमें वही दोष माते हैं। सहकारी एकाग्र मन को हेतुरूप मानना तब होगा जब कि खुद मन की खिद्धि हो।

"युगपज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिक्न्" यह घापके यहां मन का लक्षण किया गया है सो वह सिद्ध नहीं हो पाता, तथा—जैसे तैसे उसे मान भी लेवें तो वह विलक्षल सूक्म है। जब वह नैत्रादि के साथ संबंध करता है तव उसी भारमा में होने वाले मानस सुखादि का भी ज्ञान होना चाहिये संबंध तो है ही, मन का भारमा से संबंध हैं और उसी बारमा में सुखादि रहते हैं, भतः मन का किसी भी इन्द्रिय के साथ संबंध होते ही मानसिक सुखादि का मनुभव इन्द्रिय कान के बाद ही होने लग जायेगा, किन्तु भापको यह बात इट नहीं है, क्योंकि एक साथ भनेक ज्ञान उत्पन्न होना इट नहीं है। अदह के कारण एक साथ ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता मन में नहीं होती ऐसा कहों तो भटह ही उस युगपज्ञानानुत्पत्ति में करण हुमा मन नहीं हुमा। इस प्रकार करण-ज्ञान को परोक्ष मानने में भवेक दूवएं। प्राप्त होते हैं, भतः सही मार्ग यही है कि कर्ता, कर्म, करण, क्रिया ये चारों ही प्रत्यक्ष होते हैं—प्रतिभाखित होते हैं ऐसा मानना चाहिये।

इस प्रकार मीमांसकामिमत परोक्षज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त हुखा ।



### ध्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद पूर्वपक्ष

मीमांसक का दूसरा भेद प्रभाकर है, यह जान के साथ व्यत्सा को भी परोक्ष खानता है, इसका मंतव्य है कि खात्मा कत्तां, और करए। जान ये दोनों ही सर्कंपर परोक्ष हैं। हसारे भाई भाट्ट जान को परोक्ष मानकर भी आत्मा को प्रत्यक्ष होना कहते हैं, हो बात ठीक नहीं है. क्यों कि जब ज्ञान परोक्ष है तो उसका बाधार घ्रात्मा भी कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थान्त नहीं हो सकता। हम लोग अतीत्व्य ज्ञानी को भी नहीं भावते हैं। अतः सर्वज के द्वारा भी आत्मा का प्रत्यक्ष होना हम लोग स्वीकार नहीं करते, प्रतीत्व्य वस्तु का ज्ञान वेद से समे ही हो जाय, किन्तु ऐसा घाताविक्ष वातीत्व्य वस्तु का साक्षात्कार कभी किसी को भी नहीं हो सकता है। यह अटल सिद्धान्त है। "यहं ज्ञानेन चट वेद्विमा" इस वालय में "बहं" कर्ता द्वीर प्रतान करण ये दोनों ही ग्राप्त्यक्ष हैं। सिर्फ घटं-कमं, और वेदिम किया प्रत्यक्ष हुमा करती है। अप्रत्यक्ष में भी यही घाता है कि जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होता वह तो परोक्ष हो है। जैन घात्मा को प्रत्यक्ष होना वताते हैं, अतः वे भारमप्रत्यक्षवादी कहताते हैं, किन्तु हमको यह कथन असंगत लगता है। हम तो घात्मा को परोक्ष हो मानते हैं।

### · 🛊 पूर्वपक्ष समाप्त 🕫





एतेन 'धात्माऽप्रत्यक्षः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्कर्रणक्षानवत्' इत्यावक्षात्णः प्रभाकरोपि प्रत्याव्यातः। प्रमितः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वेपि प्रत्याव्यातः। प्रमितः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वेपि प्रत्याव्यात्। तत्याः क्रियात्वेन प्रतिभाष्नात्प्रत्यक्षन्वे करण्ञान-धात्मनोः करण्त्वेन कर्तृ त्वेन व प्रतिभाषनात्प्रत्यक्षत्वमस्तु । न वाध्यां तस्याः
सर्वया भेदोऽभेदो वा-मतान्तरातृवङ्गात् । कथिवदभेदे-सिद्धं तयोः कथिवत्यवस्त्वम्; प्रत्यक्षाद-

यहां तक मीमांसक के एकभेद भाट्ट के ज्ञानपरोक्षवाद का खंडन किया, धौर ज्ञान स्वसंवेद्य है यह स्थापित किया, श्रव उन्हों मीमांसकों का दूसरा भेद को प्रभाकर है उसका झात्मश्रप्रत्यक्षवाद श्रयाँच आत्मा को परोक्ष मानने का को मंतव्य है उसका निराकरण प्रन्यकार करते हैं—प्रभाकर का झनुमान वाक्य है कि "झात्मा प्रप्रत्यक्षः कमंत्वेनाप्रतीयमानत्वाच् करणज्ञानवत्" आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि वह कमंपने अप्रतीत नहीं होता, जैसा कि करणज्ञान कमंत्व्यक्ष स्वतीत नहीं होता अतः वह परोक्ष है। इस प्रकार का प्रभाकर का यह कथम भी करणज्ञान में स्वसंविदितत्व के समर्थन से खंडित हो जाता है। क्योंकि प्रभाकर ने प्रमिति को कमंपने से प्रतीत नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया है।

प्रभाकर — प्रमिति कियारूप से प्रतीत होती है, अतः उसको हमने प्रत्यक्ष-रूप होना स्वीकार किया है।

जैन - तो फिर करएाजान और धात्मा में भी करणरूप धौर कहुंत्वरूप से उनकी प्रतीति होने से प्रत्यक्षता स्वीकार करना चाहिये, जैसे प्रमिति का कर्मरूप से प्रतिभास नहीं होने पर भी उसमें प्रत्यक्षता मानी गई है उसी प्रकार कर्मरूप से प्रतिक नहीं होने पर भी धात्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता मानना चाहिये। धात्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता मानना चाहिये। धात्मा और ज्ञान से प्रत्यक्षता मानने में यह भी एक हेतु है कि धात्मा और ज्ञान से प्रमिति सर्वेषा भिन्न

चिम्नयोः सर्वेवा परोक्षत्विवरोषात् । नतु शाब्दी प्रतिपत्तिरेषा 'षटमहमात्मना वेष्प' इति नानुभव-प्रभावा तस्यास्तदिनाभावाभावात्, भन्यथा 'शंगुरुपग्ने हस्तियुषशतमास्ते' इत्यादिप्रतिपरोरप्यनुभवत्व-प्रसङ्गस्तत्कथमतः प्रमात्रादीनां प्रत्यक्ताप्रसिद्धिरित्याह्—

### श्रव्दानुचारगेपि स्वस्यानुमवनमर्थवत् ॥ १० ॥

तो है नहीं, बतः प्रिपित में प्रत्यक्षता होने पर झात्मा और ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यदि झाप प्रभाकर प्रमिति को झात्मा भीर ज्ञान से सर्वेषा भिन्न ही मानते हैं तो आपका नैयायिकमत में प्रवेषा होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी ही ऐसी मान्यता है, तथा यदि प्रमिति को उन दोनों से सर्वेषा अभिन्न हो मानते हो तो बौढ मत में प्रवेषा होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वे ऐसा ही सर्वेषा भेद या झभेद मानते हैं। इसिलये सौगत भीर नैयायिक के मत में प्रवेषा होने से बचना है तो प्रमिति को आत्मा और ज्ञान से कथंचित् धर्मित्र मानना चाहिये, तब तो उन दोनों में इस मान्यता के अनुसार कथंचित् प्रस्कापना भी झा जावेगा, क्योंकि प्रत्यक्षकप्रमिति से वे मात्मादि पदार्थ कथंचित् प्रस्कापना भी झा जावेगा, क्योंकि प्रत्यक्षकप्रमिति से वे मात्मादि पदार्थ कथंचित् प्रस्कापना भी झा जावेगा, क्योंकि प्रत्यक्षकप्रमिति से वे मात्मादि पदार्थ कथंचित् धर्मित हैं। भरतः वे सर्वेषा परोक्ष नहीं रह सकेंगे। प्रत्यक्ष से जो अभिन्न होता है उसका सर्वेषा परोक्ष होने में विरोध झाता है।

संका— "मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं" इस प्रकार की जो प्रतिपत्ति है वह शब्दस्वरूप है, अनुभवस्वरूप नहीं है, क्योंकि इस प्रतिपत्ति का अनुभव के साथ अविनाभाव नहीं है। यदि इस प्रतिपत्ति को अनुभवस्वरूप माना आवे तो "अंगुली के अप्रभाग पर सेकड़ों हाथियों का समूह है" इत्यादि शाब्दिक प्रतिपत्ति को भी प्रनुभवस्वरूप माना पड़ेगा, ग्रतः इस शब्द प्रतिपत्ति मात्र से प्रमाता, प्रमाण ग्रादि में प्रत्य-सता कैसे सिद्ध हो सकती है। अर्थात् नहीं हो सकती। मतलव-मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं इत्यादि वचन तो मात्र वचनरूप ही हैं, वैसे संवेदन भी हो ऐसी बात नहीं है, इसलिय इस वाक्य से प्रमाता ग्रादि को प्रत्यक्षरूप होना कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—इस प्रकार को शंका उपस्थित होने पर श्री माग्गिक्यनंदी ग्राचार्य स्वयं सुत्रबद्ध समाधान करते हैं—

सूत्र-- शब्दानुज्वारगोऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

खत्रार्थ—शब्दों का उच्चारण किये विना भी धपना भ्रनुभव होता है, जैसे कि पदार्थों का घट भ्रादि नामोच्चारण नहीं करें तो भी उनका ज्ञान होता है, "वट यथैव हि घटस्वरूपप्रतिभासी घटसब्दोबारणमन्तरेणाणि प्रतिभासते । तथा प्रतिभासमान-स्वाक्च न शाब्दस्तया प्रमात्रादीनां स्वरूपस्य प्रतिभागोणि तच्छव्दोबारणं विनाणि प्रतिभासते । तस्माच न शाब्दः। तच्छव्दोबारणं पुनः प्रतिभातप्रमात्रादिस्वरूपप्रदर्शनपरं नाऽनालम्बनमर्यंबत्, प्रम्यायां 'सुच्यहम्' इत्यादिप्रतिभासस्याप्यनालम्बनस्यप्रसङ्गः।

नन् यथा सुसादिप्रतिभासः सुसादिसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वेप्युपपन्नस्तथार्यसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वे-

है" ऐसा वाक्य नहीं बोले तो भी घट का स्वरूप हमें प्रतीत होता है, क्यों कि बैसा हमें अनुभव ही होता है, यह प्रतीति केवल शब्द से होने वाली तो है नहीं, ऐसे ही प्रमाता— धारमा, प्रमाण—जानादि का भी प्रतिभास उस उस घारमा आदि शब्दों का उच्चारए विना किये भी होता है। इसलिये प्रमाता आदि की प्रतिपत्ति मात्र शाब्दिक नहीं है, धारमा धादि का नामोच्चारण जो मुख से करते हैं वह तो अपने को प्रतिभासित हुए धारमादि के स्वरूप बतलाने के लिये करते हैं। यह नामोच्चारए। जो होता है वह विना प्रमाता आदि के प्रतिभास हुए नहीं होता है। जैसे कि घट आदि नामोंका उच्चारए। विना घट पदार्थ के प्रतिभास हुए नहीं होता है। प्रदि अपने को अन्दर से प्रतीत हुए इन प्रमाता धादि को धनलंबनरूप माना ला तो 'मैं मुखी हूं" इत्यादि प्रतिभास भी विना धालंबन के मानाना होगा, किन्तु ''मैं मुखी हूं" इत्यादि प्रतिभास भी विना धालंबन के मानाना होगा, किन्तु ''मैं सुखी हूं" इत्यादि वाक्यों को हम मात्र शाविदक नहीं मानते हैं, किन्तु सालम्बन मानते हैं। वस ! वैसे ही प्रमाता धादि का प्रतिभास भी वास्तविक मानना चाहिये; निरालम्बरूप नहीं।

श्रंका — जिस प्रकार सुख दुःख ग्रादि का प्रतिभास सुखादि के संवेदन के परोक्ष रहते हुए भी सिद्ध होता है वैसे ही पदार्थों को जानने वाले जो ज्ञान या झाल्मा ग्रादिक हैं वे भी परोक्ष रहकर भी प्रसिद्ध हो जावेंगे।

समाधान—यह कथन विना सोचे ही किया है, देखो—सुख धादि जो हैं वे संवेदन से—(ज्ञान से)—पृथक् हैं ऐसा प्रतिभास नहीं होता है, क्योंकि ध्राह्णादनाकार से परिणत हुआ जो ज्ञानविद्योध है वही सुखल्प कहा जाता है, ऐसे सुखानुभव में तो प्रत्यक्षता रहती ही है, यदि ऐसे सुखानुभव में परोक्षता मानी जाय और उसे प्रत्यक्षता रहती ही है, यदि ऐसे सुखानुभव में परोक्षता मानी जाय और उसे प्रत्यक्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा गृहीत हुआ स्वीकार किया जाय तो उसके द्वारा होने वाले अनुपह धौर उपघात नहीं हो सकेंगे, प्रर्थात् हमारे सुख और दु:ख हमें परोक्ष हैं तो सुख से धाह्नाद, तृष्ति, धानंद धादिरूप जो जीव में अनुप्रह होता है धौर दु:ख से पीड़ा, शोक, संताप धादिरूप जो उपघात होता है वह नहीं प्यवंप्रतिमाको भविष्यति इत्यप्यविचारितरमणीयम्; सुखादेः संवेदनादयांन्तरस्वभावस्याप्रतिभा-सनादाङ्गादनाकारपरिण्यतमानविज्ञेषस्यैव सुल्दवात् तस्य चाध्यक्षत्वात् तस्यानघ्यक्षत्वेऽत्यन्ताप्रत्यक्ष-म्नायाम्भत्ते च-मनुमहोपघातकारित्वाक्षम्भवः, प्रन्यया परकीयसुखादीनामप्यात्मनोऽत्यन्ताप्रत्यक्षमान-म्नाम्भाणां तत्कारित्वप्रसङ्गः। ननु पुत्रादिसुलाचप्रत्यक्रत्वेषि तत्सद्भावोपनम्भमात्रादात्मनोऽनुमहा-च पुत्रसम्यते तत्कवमयमेकान्तः? इत्यप्यविक्षितवस्त्रतम्; नहि तत्सुलाच् पुत्रम्भमात्रात् सौमनस्या-दिवनिताभिमानिकसुलपरिणतिमन्तरेगात्मनोऽनुमहादिसम्भवः, शत्रसुलाच् पुत्रमभावृदुम्भं शिताविना

होबेगा, यदि हमारे सुखादिक हमारे से प्रयत्यक्ष हैं, फिर भी वे हमारे लिये उपघात एकं अनुप्रहकारी होते मानें आवें तो फिर दूसरे जीव के सुख दुःख घ्रादि से भी हमें अनुप्रह प्रादिक होने लग जावेंगे, क्योंकि जैसे हम से हमारे सुखादिक अप्रत्यक्ष हैं वैसे ही पराये व्यक्ति के भी वे हमसे प्रथत्यक्ष हैं फिर क्या कारण है कि हमारे ही सुखा-दिक से हमारा अनुप्रहादि होता है और पराये सुखादि से वह नहीं होता है।

श्रंका — पुत्र, स्त्री, सित्र घादि इष्ट व्यक्तियों के सुख दुःख आदि हमको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो भी उनके सुखादि को देखकर हमको भी उससे अनुग्रहादि होने लग जाता है, घतः यह एकान्त कहां रहा कि सुखादि प्रत्यक्ष हो तभी उनसे घनुप्रहादि होवें।

जैन—यह कथन धज्ञान पूणं है, हमारे से भिन्न जो पुत्र धादिक हैं उनके सुखादिक का सबूभावमात्र जानने से हमें कोई उससे अनुमहादिक नहीं होने लग जाते, हां, इतना जरूर होता है कि धपने इष्ट ध्यक्ति के सुखी रहने से हमें भी प्रसन्नता आदि आती है और हम कह भी देते हैं कि उसके सुखी होने से में भी सुखी हो गया इत्यादि, यदि दूसरों के सुखादि से अपने को धनुमह होता तो शहके सुख से या खोटे धावरण के कारण छोड़े गये पुत्रादि के सुख भी हम में धनुमह होना चाहिये, किन्तु एसा होता तो नहीं। देखिये—पर के सुख की बात तो छोड़िये, किन्तु जब हम उदास या बैरागी हो जाते हैं तब अपने खुद के शरीर का सुख या दुःख मी हम में धनुमहादि करने में बससर्थ होता है। जो कि शरीर प्रति निकटवर्ती है, ऐसी हालत में हमसे धनिताय भिन्न पुत्र धादि के सुखों से हमको, किस प्रकार धनुमह धादि हो सकते हैं। समते हैं।

भावार्थ —प्रभाकर ज्ञान धौर घात्मा को परोक्ष मानते हैं, घतः घाचार्य उन्हें समझाते हैं कि हमारी स्वयं की धात्मा ही हमको प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी तो गुख दु:ख परित्यक्तपुत्रसुद्धायुपलम्भावः तत्प्रसङ्कात् । विवहादिकमतिसन्निहितमपि मानिमानिकसुद्धमन्तरेत्या नुबहादिकं न विदयातिकमञ्ज पुनरतिम्यवहिताः पुत्रसुद्धादयः ।

षस्तु नाम चुलादेः प्रत्यलता, सा तु प्रमाणान्तरेण न स्वतः 'स्वास्मनि कियाविरोधात्' इत्वन्यः, तस्यापि प्रत्यक्षविरोधः । न लजु चटादिवत् चुलाद्यविदितस्वरूपं पूर्वपुत्पक्रं पुनरिन्दिवेण् सम्बद्धयते ततो ज्ञानं बहुण् वेति लोके प्रतीतिः । प्रथमवेषेशानिष्टविषयानुष्ठवानन्तरः स्वप्रकाशास्मनी-

आदि का अनुसव भी हम नहीं कर सकते हैं। किन्तु मैं युखी हूं इत्यादिक्प से प्रत्येक प्राणी को प्रतिक्षण प्रतीति हो रही है, इसीसे सिंग्ड होता है कि हमारा ज्ञान और आतमा स्वसंवेदनस्वरूप अवश्य ही है। इस पर शंका उपस्थित हुई कि इट व्यक्ति के सुख दुःख धादि से हम सुखी तो हो जाते हैं तो जैसे वे पर के सुखादिक हमारे संवेदन में नहीं हैं प्रयांत परोक्ष हैं फिर भी उससे पदार्थ का प्रतिशास तो हो ही जायमा तब धावायं ने कहा कि यह तो औपवारिक कथन होता है कि मेरे इस पुत्र के सुख से भी सुखी हूं इत्यांदि, वास्तविक बात तो यह है मोह या धामिमान जादि के कारण हम पर के सुख में सुखी हैं ऐसा कह देते हैं, पर जब वह मोह किसी कारण से हट जाता है तब पर को तो बात हो क्या है धपने शरीर के सुख आदि का भी धाहुभव नहीं आता है। अतः शानादि परोक्ष रहकर पदार्थ को जानते हैं यह बात सुखादि के उदाहरण से सिद्ध नहीं होती है।

यहां पर जब जैनाचायं ने सुख दुःख धादि को प्रत्यक्ष होना सिद्ध किया तब कोई धपना पक्ष रखता है कि जैन लोग सुख दुःख धादि को प्रत्यक्ष मान लेवें किन्तु जन सुखादि को प्रत्यक्षता तो किसी भिन्न प्रमाण से होनी चाहिये, स्वतः नहीं, क्योंकि धपने भाप में किया नहीं होती है, इसप्रकार किसी नेयायिक ने कहा, तब धाचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रकार भिन्न प्रमाण से सुखादि का प्रत्यक्ष होना मानो तो साझात विरोध होगा, देखिये — जिस प्रकार घट पट धादि वस्तुओं का स्वरूप पहले धन्नात रहता है और फिर उनका इन्द्रियों से संबंध होता है तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता र उन वस्तुओं को प्रहण करता है, उस तरह से मुख आदि का स्वरूप पहले बज्ञात र उन वस्तुओं को प्रहण करता है, उस तरह से मुख आदि का स्वरूप पहले बज्ञात र किर इन्द्रिय—सम्बन्ध होकर ज्ञान हो इस रूप से मुखादि में प्रक्रिया होती हुई प्रतीत नहीं होती, किन्तु प्रयम ही धपने को इह धनिष्ट बस्तुओं का अनुभव होता है, धनन्तर स्वप्रकाधस्वरूप ज्ञान उदित होता है, धापने 'स्वार्थिन किन्यविदोधः'' धपने में किया

उस्योदयप्रतीते: । स्वारमिन कियाबिरोध चानन्तरमेव विचारियव्यायः । यदि चार्थान्तरभूतप्रवासप्रत्यक्षाः सुबादयस्तिह् तदिष प्रमास्यं प्रमास्यान्तरप्रत्यक्षमित्यनवस्या । विभिन्नप्रमास्याद्यास्याः
चानुप्रहादिकारित्वविरोधः । न हि स्त्रीयङ्गमादिभ्यः प्रतीययानाः सुखादयोऽन्यस्यात्मनस्तत्कारिस्यो
हृष्टाः । नन् परकीयसुखादीनामनुमानगम्यत्वाकात्मनोऽनुप्रहादिकारित्वम् सारमीयानां प्रत्यक्षाविषम्यस्वात्तरकारित्वमित्यप्यसार्म्, योगिनोपि तत्कारित्वश्वङ्गात् प्रत्यक्षाविषम्यत्वाविषेवात् । सारमीय-

होने का जो निषेध किया है सो इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे, प्राप नैयायिक ने कहा है कि सुख आदि का साक्षात्कार किसी प्रन्य प्रमाए। से हुझा करता है सो वह अन्य प्रमाण भी दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष होगा, इस प्रकार से तो अनवस्था प्रावेगी, एक बात और भी है कि यदि सुख भादि का भिन्न प्रमाण से प्रहुए। होना माना जाय तो उन सुख भादि से अनुप्रह भादि होने में विरोध भाता है, ऐसा तो देखा नहीं गया है कि देवदत्त के द्वारा भाचरित हुए स्त्री समायम भादि से प्रतीयमान सुखादिक यज्ञदत्त के द्वारा अनुभव में आते हों, प्रयांत् देवदत्त का स्त्री समायम संबंधी सुख देवदत्त को ही अनुभवित होता है न कि देवदत्त से भिन्न यज्ञदत्त के।

श्वंका-─यज्ञवत्त ग्रादि को वे दूसरे के स्त्री समागमादि से प्रतीयमान सुखादिक इसिलये अनुग्रहादि कारक नहीं होते हैं कि उनमें अनुषानगम्यता है, श्रीर प्रपने सुख श्र—श्रपने खुद में होने वाले सुख में -प्रत्यक्षगम्यता है इसिलये वे खुद में अनुप्रहादि करते हैं, सो यदि ऐसा माना जाय तो क्या बाधा है।

समाधान — बहुत बड़ी बाघा है, देखो योगियन पर के युख दुःख आदि को प्रत्यक्ष जानते हैं, मतः उनको भी वे पराये स्त्री संगमादि से उत्पन्न हुए युख अनु-ग्रहादि कारक हो जावेंगे, किन्तु ऐसा होता नहीं है।

प्रभाकर — अपने सुख दुःख जो होते हैं वे ही अपने को अनुग्रह करते हैं अन्य को नहीं।

जैन — यह प्रस्ताव बेकार है, जब ज्ञान, मुख ब्रादि सभी हम से न्यारे-अत्यंत परोक्ष हैं—तब यह कैसे व्यवस्थित हो सकता है कि यह धपने ज्ञान तथा सुख दुःखादि हैं और ये ज्ञानादि पराये व्यक्ति के हैं, प्रत्यंत परोक्ष और भिन्न वस्तुओं में ग्रापापराया भेद होना ग्रशस्य है।

प्रभाकर ने जो कहा है कि सुख दु:खादिक जो भ्रपने होते हैं वे ही अपने को

युक्तादीनामेव तत्कारित्वं नान्येवामित्यपि फल्गुप्रायम्, खत्यन्तमेदेऽर्थान्तरभूतप्रमास्पद्माद्यत्वे वात्मीये-तरमेदस्यैवासम्मवात् ।

मात्मीयस्वं हि तेषां तद्गुख्त्यात्, तत्कार्यन्वाद्या स्वात्, तत्र समयायाद्या, तदावेयस्वाद्वा, तददृष्टनिष्पाद्यस्वाद्याः । न तावसद्गुख्त्वात्; तेषामात्मनो व्यक्तिरेकैकान्ते 'तस्यैव ते गुखा नाकाद्या-देरन्यात्मनो वा' इति व्यवस्थापपितुमकक्ते: ।

धनुभव में आया करते हैं इत्यादि, सो इस पर हम जैन का प्रश्न है कि सुखादिक में प्रप्तापना किस कारण से धाता है, क्या उसी विवक्षित देवदत्त घादि के वे सुखादिक गुण हैं इसलिये वे उनके कहलाते हैं अथवा उसी देवदत्त का कार्य होने थे, या उसी देवदत्त में उनका समवाय होने से, अथवा उसी देवदत्त में आधेयरूप से रहने से, अथवा उसी देवदत्त के भाग्य द्वारा निर्मित होने से, यदि पहिली बात स्वीकार की आय कि उसी देवदत्त के वे सुखादिक गुए। है घतः वे उसके कहलाते हैं सो यह बात ठीक नहीं क्योंक वे सुखादिक जब उस विवक्षित देवदत्त से सर्वथा भिन्न हैं तो ये सुखादिक इसी देवदत्त के हैं धन्य के नहीं, अथवा आकार आदि द्वध्यक नहीं—ऐसा उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। वे सुखादिक उसी एक निश्चित का कार्य हैं ग्राः वे उसीके कहलाते हैं ऐसा किस हेत् से सुखादिक उसी एक निश्चित कार्य का कार्य हैं ग्राः वे उसीके कहलाते हैं ऐसा किस हेत् से सिद्ध करोगे, यदि कहा जाय कि वे उसी व्यक्ति के कार्य हैं ऐसा किस हेत् से सिद्ध करोगे, यदि कहा जाय कि वे उसी व्यक्ति के होने पर होते हैं पतः उसीका वे कार्य हैं सो भी बात नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सुखादिक आकाश के भी कार्य कहलावेंगे, कारण कि आकाश की मीजूदगी में ही सुखादिक होते रहते हैं। जैसे कि वे उस विवक्षित देवदत्त आदि के होने पर हथा करते हैं।

प्रभाकर — आकाश को तो सुखादिक का निमित्त कारण माना है, भतः सुखा-दिक की उत्पत्ति में भी वह ध्यापार करे तो कोई भ्रापत्ति नहीं।

जैन—तो फिर ध्रात्मा को सुखादिक का निमित्तकारण ही माना जाय।

प्रभाकर —समवायी कारण घर्षात् उपादान कारण भी तो कोई चाहिए, क्योंकि विना समवायी कारण के कार्य पैदा नहीं होता है। अतः हम घात्मा को तो सुखा-दिक का उपादान कारण मानते हैं धौर धाकाश को निमित्त कारण मानते हैं।

जैन-पह कथन भी अयुक्त है, जब सुख दुःखादिक आकाश और आत्मा दोनों से पृथक् हैं तब आत्मा ही उनका उपादान है, आकाश नहीं ऐसा कहना बन नहीं तस्कार्यत्वाच रेकुतस्तरकार्यत्वम् ? तस्मिन् वित भावात्; भाकामावी तत्प्रसङ्कः । तस्य निमित्तकारएएवेन व्यापाराददोवभ्रते, यात्मनोपि तथा तबस्तु । समवायिकारएएमन्तरेएए कार्याकुर्य- होरात्मनस्तरकरूपते, गवनादेस्तु निमित्तकारएएविमत्यप्यकुक्तम्; विवर्धयेएएपि तत्कर्यनाप्रसङ्कात् । प्रत्यावहोरात्मैव समवायिकारएं वेकः; देवकालप्रत्यासर्वेनित्यव्यापित्वेनात्मवदन्यनापि समानत्वात् । योग्यतापि कार्यं सामर्थ्यम्, तवाकाशादेरप्यस्तीति । भ्रषात्मनारम्यस्तरक्तनसामर्थ्यं नान्यस्येत्यप्य- कुर्त्वस्तु । स्रत्यान्तप्रेत्वस्तु त्यात्मन्तरक्तनसामर्थ्यं नान्यस्येत्यप्य- कुर्त्वस्तु । स्रत्यान्तप्रेत्वेत् तथा तञ्जननविरोषात् । तत्सामर्थस्या प्यात्मनोऽस्यन्तभेदं (तस्येवेद नान्यस्य

सकता क्योंकि ऐसा मानने में विपरीत कल्पना भी तो आ सकती है। अर्थात् भाकाश सुख भावि का उपादान भीर भात्मा निमित्त है ऐसा भी मान लिया जा सकता है।

प्रभाकर — प्रत्यासत्ति एक ऐसी है कि जिससे आत्मा ही उनका उपादान होता है स्रन्य आकाश स्रादि नहीं।

ज्ञैन—ऐसा कहना भी शक्य नहीं, क्योंकि भ्रापके मत में जैसा भ्रात्मा को भ्रापक तथा नित्य माना है उसी प्रकार भ्राकाश को भी व्यापक भ्रीर वित्य माना गया है, भ्रतः हर तरह की देश-काल भ्रादि की प्रत्यासत्ति—निकटता तो उसमें भी रहती ही है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि उनका उपादान भ्रात्मा ही है भ्राकाश भ्रादि नहीं। यदि योग्यता को प्रत्यासत्ति कहते हो भ्रीर उस योग्यतारूप प्रत्यासत्ति के कारण उपादान आदि का नियम बन जाता है ऐसा कहा जाय तो जबता नहीं, देखो—कार्य की क्षमता होना योग्यता है और ऐसी योग्यता भ्राकाश में भी मौजूद है।

प्रभाकर — प्रपर्वे में ही धपने सुख दुःख आदि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य हुआ। करती है, प्रन्य के सुखादि की नही।

जैन—यह कथन घयुक्त है। यदि घ्रपने से अपने सुख दुःख घादि घत्यंत मिल हैं तो उसमें ऐसा अपने सुखदुःखादि को उत्पन्न करने का विरोध ध्राता है, तथा अपना या देवदत्त धादि व्यक्ति का सुख धादि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी सर्वधा भिल्न है, फिर कैसे विभाग हो सकता है कि ये सुखादि इसी देवदत्त के हैं अथवा यह सामर्थ्य इसी व्यक्ति की है। प्रश्नांत् सर्वधा पृथक् वस्तुओं में इस प्रकार विभाग होना ध्रशक्य है। आप लोग समवाय सम्बन्ध से ऐसी व्यवस्था करते हो—किन्तु समवाय का हम आगे खंडन करने वाले हैं। ध्रतः समवाय सर्वध के कारण देवदत्त के सुख या सामर्थ्य आदि देवदत्त में ही रहते हैं इत्यादि व्यवस्था होना संभव नहीं है, इस प्रकार

इति किङ्कृतीयं विभागः ? समवायादेश्च निषे( त्स्य )मानत्वात्रियामकत्वायोगः। तत्राम्बयमात्रेणु सुक्षाचीनामात्र्यकार्यंत्वम् । तद्रभावेऽभावात्त्वचेत्रं, नित्यक्यापित्वाच्यां तत्याचावासम्भवात् । तपः समवायादित्यप्यसत्; तस्यात्रैव निराकिरिष्यमाण्यवात्, सर्वत्राविशेषाच; तेन तेवां तशैव समवा-यासम्भवात्।

अन्वय मात्र से अर्थात् उसके "होने पर होता है", इतने मात्र से सुखादिक अपने ही कार्य हैं ऐसा नियम नहीं होता है।

प्रशाकर — प्रच्छातो व्यतिरेक से नियम हो जायगा, इस विवक्षित देवदत्त के सभाव होने पर उसके सुख दुःख आदिकाभी सभाव होता है, इस प्रकार का व्यतिरेक करने से उसीका कार्य है ऐसा सिद्ध हो जायगा।

जैन — सो ऐसा भी नहीं बन सकता है। क्यों कि भ्राप देवदत्तादि व्यक्ति की म्रात्मा को नित्य भ्रौर व्यापी मानते हैं। भ्रतः आत्मा का सुखादि के साथ व्यक्तिरेक बनना शक्य नही।

प्रभाकर—देवदत्तादिक के मुखादिक देवदत्त में ही समवाय संबंध से रहते हैं, ग्रतः नियम हो जायगा।

जैन—यह भी असत् कथन है। हम जैन आगे समवाय का निरसन करने वाले ही हैं। समवाय सब जगह समानरूप से जब रहता है तब यह नियम नहीं बन सकता है कि इन मुखादिक का इसी व्यक्ति में समवाय है अन्य व्यक्ति में नहीं, इस प्रकार उसी एक देवदलादि का कार्य होने से वे मुखादिक उसी के कहलाते हैं ऐसा दूसरा पक्ष और उसी में वे समवाय संबंध से रहते हैं अतः वे सुखादि देवदलादि के कहलाते हैं यह तीसरा पक्ष, दोनों ही खंडित हो जाते हैं।

अब चौषा पक्ष — उसी विवक्षित देवदत्तादि में आधेयरूप से सुखाबि रहते हैं, अत: वे उसी के माने जाते हैं — ऐसा कहो तो पहिले यह बताम्रो कि उसका भ्राधेयपना क्या है—क्या उस विवक्षित व्यक्ति में समवाय होना, या तावारूप होना, या उसमें भ्राविभू तमात्र होना ? यदि उस विवक्षित व्यक्ति में उनका समवाय होना यह तदावेय है—तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हम समवाय का आगे खडन करने वाले हैं ऐसा हम उत्तर दे चुके हैं। यदि तादारूप को तदावेयर्व कहो—भ्रयांत् एक विवक्षित व्यक्ति के सुखादि का उसी में तादारूप होने को तदावेयर्व मानते हो—तव हमारे जैनसत में

तदाधेयत्वाच त्किमिदं तदाधेयत्वं नाम तत्र समवायः, तादात्स्यं वा, तत्रीत्कितित्वमात्रं वा ? म तावत्समबायः, वत्तोत्तरत्वात् । नापि तादात्म्यम्; मतान्तरानुषङ्गात् । तेषामात्मनोऽत्यन्त्रभेदे सक्कारमनां गगनादीनां च व्यापित्वे 'तत्रैवोत्कितित्त्वम्' इत्यपि श्रद्धायात्रगम्यम् । घषाऽदृशिष्ठियमः 'यद्ध्यात्मीयाऽदृशिष्यायं सुखं तदात्मीयमन्यत्तु परकीयम्' इत्यप्यसारम्; भ्रदृश्स्याप्यात्मीयत्वा-सिद्धे: । समबायादेस्तिश्रयामकत्वेप्युक्तदीषानृषङ्गः । यत्र यददृश्चे सुः दुःसं चोत्यादयति तत्तस्यत्येपि

आपका (प्रभाकर का) प्रवेश हो जाता है, यदि उसी एक व्यक्ति में उनके आविभूंत होने को तदाधेयत्व कहते हो तो ऐसा यह तीसरा पक्ष भी बिलकुल ही गलत है, क्योंकि उस दिवदत्ता से जब अत्यन्त भिन्न हैं, क्यांकि उस देवदत्ता से जब अत्यन्त भिन्न हैं तब वे सुखादिक सभी व्यापक घात्माओं में धौर घाकाशादिक में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे—देवदत्त की घात्मा व्यापक है वैसे सभी घात्माएँ, तथा गगन घादि भी व्यापक हैं, बतः घन्य आत्मा घादि में वे प्रकट न होकर उसी देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा कहना तो मात्र श्रद्धागम्य है, तकं संगत वहीं है।

प्रभाकर—इस देवदत्त के सुखादिक देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा नियम तो उस देवदत्त के घट्ट (आग्य) के निमित्त से हुआ करता है, क्योंकि जिस घारमा के घट्ट के द्वारा जो सुख उत्पन्न किया गया है वह उसका है और घन्य सुखादिक घन्य व्यक्ति के हैं इस प्रकार मानने से कोई दोव नहीं घाता है।

जैन—यह समाधान भी असार है, क्योंकि अदृष्ट में भी प्रभी अपनापन निष्चित नहीं है। अर्थात् यह अदृष्ट इसी व्यक्ति का है ऐसा कोई नियामक हेतु नहीं है कि जिससे अपनापन अदृष्ट में अपनापन सिद्ध होते।

समवाय संबंध को लेकर घट्ट का निश्चित व्यक्ति में संबंध करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो समवाय ही असिद्ध है, दूसरे सर्वत्र व्यापक ग्रात्मादि में यह नियम समवाय नहीं बना सकता है; कि यह सुख इसी आत्मा का है ग्रन्य का नहीं।

प्रमाकर — जिस घात्मा में जो अहड सुख घौर दुःख को उत्पन्न करता है वह उसी आत्मा का कहलाता है।

जैन--- यह कथन भी मनोरथ-कल्पना मात्र है, इससे तो परस्पराश्रय दोष भाता है, देखो--पहले तो यह अदृष्ट इसी देवदत्त का है अन्य का नहीं ऐसा नियम सिद्ध होवे तब उस भ्रदृष्ट के नियम से सुखादिक का उसी देवदत्त में रहने का नियम बने मनोरथमानम्, परस्पराश्यममुचञ्चात्-ब्रहस्टनियमे सुक्षावेनियमः, तन्नियमाबाहस्टस्येति । 'यस्य श्रद्धयोपपृहीतानि ब्रव्यगुराकर्माणि यददृष्टं जनयन्ति तत्तस्य' इत्यपि श्रद्धामात्रम्, तस्या प्रप्यासमनो ऽत्यन्तमेदे प्रतिनियमासिद्धः । 'यस्याहस्टेनासौ जन्यते सा तस्य' इत्यप्यन्योन्यास्रयादयुक्तम् । 'ब्रव्यादौ यस्य दर्षोनस्मरराहोनि श्रद्धामाविमनियन्ति तस्य सा' इत्यप्युक्तिमात्रम्, दर्शनादीनामपि प्रतिनिय-

धौर उन सुकादिक के नियम से अहट का उसी देवदत्त में रहने का नियम सिद्ध हो सके, इस प्रकार परस्पर में धाश्रित होने से एक में भी नियम की सिद्धि होना शक्य नहीं है।

प्रभावतर--जिस घात्मा के विश्वास से ग्रहण किये गये द्रव्य गुण कर्म जिस अहट को उत्पन्न करते हैं वह घटट उस घात्मा का बन जाता है।

जैन — यह वर्णन भी श्रद्धामात्र है, यह श्रद्धा या विश्वास जो है वह भी तो भ्रात्मा से भ्रत्यन्न भिन्न है। फिर किस प्रकार ऐसा नियम बन सकता है। अर्थात् नहीं बन सकता है।

प्रभाकर--जिस धात्मा के घटट से श्रद्धा पैदा होती है वह उसकी कहलानी है।

जैन — इस प्रकार से मानने में भी धन्योन्याश्रय दोष धावेगा-पहिले श्रद्धा का नियम बने तब अहष्ट का नियम सिद्ध होने भीर उसके सिद्ध होने पर श्रद्धा का नियम बने।

प्रसाकर — इंध्य धादि में जिस आत्मा के प्रत्यक्ष, स्मरण, घादि ज्ञान खड़ा को उत्पन्न करते हैं वह खड़ा उसी आत्मा की कहलाती है।

जैन — यह कथन भी उपर्युक्त दोषों से अञ्चता नहीं है। आपके यहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाणज्ञानों का भी नियम नहीं बन सकता है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण इसी आत्मा का है फिर किस प्रकार श्रद्धा या ग्रहष्ट का नियम बने।

प्रभाकर — हम तो समवाय से ही प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों का तथा ग्रहहादि का नियम बनाते हैं श्रव्यत् इस श्रात्मा में यह श्रदृष्ट या श्रद्धा ग्रव्या प्रत्यक्ष प्रमाण हैं क्योंकि इसी में इन सब का समवाय है।

जैन--यह तो दिना विचारे ही जवाव देना है, जब हम बार २ इस बात को कह रहे हैं कि समवाय नामका आपका संबंध असिद्ध है तथा आगे जब आपके मत मासिद्धेः । समवायात्तेवां बद्धायाश्च प्रतिनियमः इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्, तस्य वट्पदार्थपरीक्षायां निराकरिष्यमाणुत्वात् 1

के बट् पदार्थों की हुन्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इनकी परीक्षा करेंगे तब वहां समवाय का निराकरण करने वाले हैं, अतः समवाय संबंध से प्रत्यक्ष या श्रद्धा भादि का एक निश्चित व्यक्ति में संबंधित होकर रहना सिद्ध नहीं होता है।

विशेषार्थ - प्रभाकर ने धातमा धीर ज्ञान को धत्यन्त परोक्ष माना है, आत्मा भीर ज्ञान दोनों ही कभी भी जानने में नहीं भाते हैं ऐसा मीमांसक के एक भेदस्वरूप प्रभाकर मत का कहना है। इस मान्यता में अनेक दोष ग्राते हैं। ज्ञान यदि स्वयं को नहीं जानता है तो वह पदार्थों को भी नहीं जान सकता है । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित हुए विना अन्य वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, ज्ञान को प्रभाकर आत्मा से सर्वथा पृथक भी मानते हैं। ज्ञान को अप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये प्रभाकर सख द:ख आदि का उदाहरण देते हैं कि जैसे सुलादि परोक्ष रहकर भी प्रतिभासित होते हैं वैसे ही ज्ञान स्वयं परोक्ष रहकर भी पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है सो यह बात सर्वया गलत है। ज्ञान भीर सुखादिक ये सभी ही अपने भाग प्रत्यक्ष साक्षात् हुआ करते हैं। यदि सुख मादि मप्रत्यक्ष हैं तो उससे जीव को प्रमन्न होना आदिरूप अनुग्रह बन नहीं सकता, जैसे कि पराये व्यक्ति के सुख से भन्य जीव में प्रसन्नता नहीं होती है। प्रभाकर ने इन सख मादि को मात्मा से सर्वथा भिन्न माना है, मतः उनका किसी एक ही आत्मा में निश्चित रूप से रहकर अनुभव होना भी बनता नहीं, सुखादिक का एक निश्चित आतमा में निश्चय कराने के लिये वे लोग अदृष्ट की कल्पना करते हैं, किन्तु अदृष्ट भी भारमा से भिन्न है सो वह नियम नहीं बना सकता है कि यह सुख इसी घारमा का है। समवाय संबंध से सुख आदि का नियम बनावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि भिन्न दो वस्तशों को जोडने वाला यह समवाय नामक पदार्थ किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, श्रद्धा-(विश्वास) से धहर का निश्चय होवे कि यह ग्रहर इसी ग्रात्मा का है सो भी बात बनती नहीं, क्योंकि श्रद्धा भी श्रात्मा से पृथक है। प्रत्यक्ष, स्मरण धादि प्रमाणों को लेकर अद्धा भादि का वियम किया जाय कि यह श्रद्धा इसी भारमा की है सो यह भी गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आत्मा से भिन्न हैं। इस प्रकार सूख द:ल को प्रात्मा से संबद्ध करने वाला बहुह, उस बहुह को नियमित करने वाली श्रद्धा और उस श्रद्धा को संबंधित करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण से सब प्रत्यसम्बद्ध से माने गये हेतु असिद्ध ठहरते हैं। ब्रतः बात्मा जीर ज्ञान को प्रथम ही प्रत्यक्ष होना घर्णात् निजका अनुभव-जपने बापको इनका अनुभव होना मानना चाहिये, यही मागे लेय-स्कर है। इस प्रकार यहां तक श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने प्रभाकर के आत्म अप्रत्यक्षवाद का या प्रात्मपरोक्षवाद का खंडन किया और आत्मा-स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से प्रतिभा-सित होती है ऐसा भात्माप्रत्यक्षत्ववाद सिद्ध किया है।

## म्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का प्रकरण समाप्त \*



## ग्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश

प्रभाकर कर्त्ता (आत्मा) ग्रीर करण (ज्ञान) इन दोनों को ही ग्रत्यन्त परोक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमिति किया भीर कमें ये ही प्रत्यक्ष हैं, भीर नहीं। इस पर जैनाचार्यों ने उन्हें समकाया है कि-आत्मा यदि सर्वथा अप्रत्यक्ष है तो ज्ञान से होने वाला पदार्थ का प्रतिभास किसे होगा, सूख दृ:खादि का प्रनुभव भी कैसे संभव है क्योंकि ये सुखादि भी ज्ञानविशेषरूप हैं। धन्य किसी प्रत्यक्ष ज्ञान से सुखादि को प्रत्यक्ष होना मान लो तो मिन्न ज्ञान द्वारा जानने से उन सुखादिकों के द्वारा होने वाले प्रमुगह उपघातादिक आत्मा में न हो सकेगे । क्योंकि जो जान हमारे से भिन्न है उस जान से हमको अनुभव हो नही सकता । तुम कहो कि पुत्र आदि के सख का हमें अनुब्रहादिरूप धनभव होता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसे परोक्ष ज्ञान द्वारा सुखादि का प्रनुभव हो जावेगा सो यह बात ठीक नहीं है, धरे भाई ! जब कोई व्यक्ति उदासीन रहता है तब उसे अपने खुद के शरीर के सुखादि भी अनुप्रहादि नहीं कर पाते हैं तो फिर पुत्रादि के सुखादिक क्या करा सकेंगे। ऐसे तो दूसरे किसी यज्ञदत्तादि से किया गया विषयभोग प्रन्य किसी देवदत्तादि के सुख को करा देगा ? क्योंकि जैसे वह देवदत्त से भिन्न है और अप्रत्यक्ष है वैसे यज्ञदत्त से भी भिन्न तथा परोक्ष है। इस पर आपने जो यह युक्ति दी है कि जिसके महत्र विशेष जो पृण्यपापादि हैं वे उसी को सख द:खादि अनुभव कराते हैं सो बात भी नहीं बनती है, क्योंकि शहर खद भी श्रात्मा से भिन्न है। उसका आत्मा के साथ संबंध कौन बोड़े? समवाय आपका सिख नहीं होता है। दूसरी क्लात यह भी है कि जैसे जटादि पदार्थ पहले अज्ञात रहते हैं और पोछे इन्द्रिय से संबंध होने पर ज्ञान के द्वारा अनुभव में आते हैं बैसे सुख दुःखादि नहीं हैं, वे तो अन्तरङ्ग में तरकाल ही अनुभवरूप होते हैं। इसलिये प्रमाकर का यह अनुमान गलत हो गया कि "आत्मा अप्रत्यक्ष है क्योंकि कर्मरूप से प्रतोत नहीं होता इत्यादि। आत्मा कर्त्तारूप से हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा है वह परोक्ष नहीं है ऐसा निश्चय हुआ।

# इस प्रकार बात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश समाप्त



## ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका पूर्वपक्ष

नैयायिक झान को दूसरे जान के द्वारा जानने योग्य मानते हैं, उनका कहना है कि ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, उसको जानने के लिये अन्य झाव को जरूरत पड़ती है, इसका विवेचन इन्हों के अन्य के आधार से यहां पर किया जाता है—

"विवादाच्यासिताः प्रत्ययाः प्रत्ययान्तरैव वेद्याः प्रत्ययत्वात्, ये ये प्रत्ययास्ते सर्वे प्रत्ययान्तरवेद्याः"।

- विधि वि० न्यायकािशः पृ० २६७

जितने भी विवाद ग्रस्त-विवक्षित ज्ञान हैं वे सब ग्रन्थज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानस्वरूप हैं, यदि ज्ञान ग्रपने को जानने वाला माना जाये तो क्या २ दोष माते हैं सो प्रकट किया जाता है—

"तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने तदेव तस्य कर्म किया चेति विरु**ढ** मापद्येत" यथोक्तम्—

> "अंगुल्यग्रे यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टुमहेति । स्वांशेन ज्ञानमध्येवं नात्मानं ज्ञातुमहीति ॥ १ ॥"

यत् प्रत्ययस्वं वस्तुभूतमिवरोधेन श्याप्तम् तदिवश्वविशोधदर्शनात् स्वसंवेदना-भिवर्तधानं प्रत्येयान्तरवेद्यत्वेन व्याप्यते, इति प्रतिवंद्यसिद्धिः। एवं प्रमेयस्वगुणस्वध-स्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः। तथा च न स्वसंवेदनं विज्ञानमिति सिद्धमः।

-विधि वि० न्यायकणि. पृ**०** २६७

अर्थ — ज्ञान को यदि स्व का जानने वाला मानते हैं तो वही उसका कर्म 
छौर बही किया होने का प्रसंग धाता है, जो कि विरुद्ध है, जिस प्रकार अंगुली स्वयं 
का स्पर्श नहीं कर सकती उसी प्रकार ज्ञान धपने घापको जानने के लिये समर्थ नहीं 
हो सकता, ज्ञान वस्तुस्वरूप तो धवश्य है किन्तु वह स्वसंविदित न होकर पर से वेख 
है। इसी तरह प्रमेयस्व, गुग्गस्व, सस्वादि घन्य से ही जाने जाते हैं—(वेद्य होते हैं) इस 
प्रकार ज्ञान स्व का वेदन नहीं करता है यह सिद्ध हुआ।

भीर भी कहा है --

"तासाधना प्रमाणसिद्धिनिमि प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्तप्रमाणभ्यपुपनमो...नापि च तयैव व्यवस्या तस्य प्रहणमुपैयते येनात्मिन विरोधो भवेत्, प्रिपि तु प्रत्यक्षादिजातीयेन प्रत्यक्षादिज्ञातीयस्य प्रहण्मातिष्ठामहे । न चानवस्थाऽस्ति किञ्चतप्रमाणं यः (यत्) स्वज्ञानेन प्रन्यधोहेतुः, यथा सुमादि, किञ्चित् पुनरज्ञातमेव बुद्धिषाधनं यथाचखुरादि तत्र पूर्वं स्वज्ञाने चक्षुराद्यपेक्षम् चसुरादि तु ज्ञानानपेक्षमेव ज्ञानसाधनमिति नवानवस्था ? बुभूस्यया च तदापि शक्यज्ञान, सा कदाचिदेव व्यविदिति नानवस्था ।

-- न्याय बाo ताo टीo पूo ३७°

अर्थ - हम नैयायिक प्रमाण को अहेत्क नहीं मानते अर्थात् जैसे मीमांसक लोग ज्ञान को किसी के द्वारा भी जानने योग्य नहीं मानते वैसा हम लोग नहीं मानते, हम तो ज्ञान को अन्य ज्ञान से सिद्ध होना मानते हैं। जैन के समान उसी ज्ञान से पदार्थ को जानना और उसी जान से स्व को-ग्रपने ग्रापको जानना ऐसी विपरीत बात इस स्वीकार नहीं करते. प्रत्यक्षादि जानों को जानने के लिये तो भ्रन्य सजातीय प्रत्यक्षादि ज्ञान बाया करते हैं, इस प्रकार ज्ञानान्तर ग्राहक ज्ञान को मानने से वहां अनवस्था आने की शंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई प्रमाशा ज्ञान तो ऐसा होता है जो अपना ग्रहण किसी से कराके अन्य को जानने में हेतु या साधक बनता है-जैसे भूम भादि वस्तू प्रथम तो नेत्र से जानी गई और फिर वह ज्ञात हुआ धम भ्रन्य जो श्राप्ति है उसे जनाने में साधकतम हुआ। एक प्रमाण ऐसा भी होता है कि जो श्रज्ञात रहकर ही अन्य के जानने में साथक हुआ करता है, जैसे-चक्षु आदि इन्द्रियां धूम के उदाहरण में तो धुमादि के ग्रहण में चक्षु आदि की अपेक्षा हुई किन्तु चक्षु ग्रादिक तो स्वप्रहरा किये विना ही अन्यत्र ज्ञान में हेत हुआ करते हैं। अतः अनवस्था का कोई प्रसंग नहीं आता है, जानने की इच्छा भी शक्य में ही हजा करती है। अर्थात्-सभी ज्ञानों में अपने आपको जानने की इच्छा नहीं होती, क्वचितु ही होती है। कभी २ ही होती है. हमेशा नही. "इसलिये ज्ञान का अन्य के द्वारा ग्रहण होना मानें तो अनव-स्था आवेगी", ऐसी आशंका करना व्यर्थ है, "तस्माज्ज्ञानान्तरसंवेद्यं संवेदनं वेद्यत्वात् घटादिवत"-प्रशः व्यो० प्० ४२६।

अनवस्थाप्रसङ्गस्तु अवस्थवेद्यत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः । इसलिये ज्ञान तो अन्य ज्ञान से ही जानने योग्य है, जैसे कि घट आदि पदार्थं अपने आपको ग्रहण नहीं करते हैं भन्य से ही वे ग्रहण में बाते हैं। भनवस्था की बात तो इसलिये खतम हो जाती है हर ज्ञान को अपने आपको अवश्य ही जानना जरूरी हो सो तो बात है नहीं। जहां कहीं शक्य हो भीर कदाचित् जिज्ञासा हो जाय कि यह भर्थ ग्राहक ज्ञान जानना चाहिये तो कभी उसका प्रहण हो जाय, बरना तो पदार्च को जाना और धर्थ-कियार्थी पुरुष धर्थिकिया में प्रवृत्त हुआ, बस । इतना ही होता है, घड़े की देखा फुटा तो नहीं है खरीद लिया, फिर यह कौनसी मिट्टी से बना है इत्यादि बेकार की चिन्ता करने की कौन को फुरसत है। मतलब - प्रत्येक ज्ञान को जानने की न तो इच्छा ही होती है घौर न जानना ही शक्य है। घतः ज्ञान को अन्य ज्ञान से वेदा मानने में घनवस्था नहीं माती है इस प्रकार ज्ञान स्वव्यवसायी नहीं है यही बात सिद्ध होती है, "स्वा-त्मनि कियाविरोधः" प्रथात् अपने आप में किया नहीं होती है, क्योंकि अपने आप में किया होने का विरोध है, शतः ज्ञान अपने श्रापको ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं ही सकता । ईश्वर हो चाहे सामान्यजन हो सभी का ज्ञान स्वग्राहक न होकर मात्र भन्य को ही जानने वाला हुन्ना करता है। हां इतनी बात जरूरी है कि हम लोग मीमांसक की तरह ज्ञान को अग्राह्य-किसी ज्ञान के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है ऐसा नहीं मानते हैं, किन्तु वह अपने आपको जानने योग्य नही है, अन्य ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है ऐसा मानते हैं भीर यही सिद्धान्त सत्य है।

पूर्वपक्ष समाप्त



## ्रानान्तरवेद्यज्ञानवादः ॥

एतेनैतदपि प्रत्यास्यातम् 'ज्ञानं ज्ञानान्तरवेषः' प्रमेयत्वात्यटादिवत्;' सुक्षसंवेदनेन हेतोव्यं-भिचारान्महेष्वरज्ञानेन च, तस्य ज्ञानान्तरावेद्यत्वेपि प्रमेयत्वात् । तस्यापि ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वेऽनवस्था-

यौब — नैयायिक एवं वैदेषिक "ज्ञान धपने भ्रायको नहीं जानता, किन्तु दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है" ऐसा मानते हैं, इस यौग की मान्यता का खंडन प्रभाकर के भ्रारमपरोक्षवाद के निरसन से हो जाता है। फिर भी इस पर विचार किया जाता है—"ज्ञान प्रमेय है इसलिये वह दूसरे ज्ञान से जाना जाता है जैसे घट पटादि प्रमेय होने से दूसरे ज्ञान से जाने जाते हैं"। ऐसा यौग का कहना है किन्तु इस अनुमान में जो प्रमेयरव हेतु दिया गया है वह सुख संवेदन के साथ और महेश्वर के ज्ञान के साथ श्रीप्रमान द्वारा वेचता नहीं है—प्रभाव सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से नहीं जाने जाकर स्वयं हो जाने जाते हैं, यदि इन सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से गने जाने जाते हैं ऐसा माना जाय तब तो प्रमनक्स्या होगी, क्योंकि सुखसवेदन को जानने वाला दूसरा ज्ञान किसी तीसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाय तब तो प्रमनक्स्या होगी, क्योंकि सुखसवेदन को जानने वाला दूसरा ज्ञान किसी तीसरे ज्ञान के द्वारा जाना जायगा और वह तीसरा ज्ञान भी किसी चतुर्थज्ञान के द्वारा ज्ञाना ज्ञाये तह तर हम हो पर भी विश्वान्ति नहीं होगी।

यौग — अनवस्था दोष नहीं आवेगा, देखिये — महेदवर में नित्य ही दो ज्ञान रहते हैं और वे नित्यस्वभाववाले होते हैं। उन दो ज्ञानों में एक ज्ञान के द्वारा तो महेदवर सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है और दूसरे ज्ञान के द्वारा उस प्रथम ज्ञान को जानता है, बस — इस प्रकार की मान्यता में अन्य अन्य ज्ञानों की आवश्यकता ही नहीं है, उन दो ज्ञानों से ही कार्य हो जाता है।

तस्यापि ज्ञानान्तरेख प्रत्यक्षत्वात् । नतु नानवस्या नित्यज्ञानद्वयस्येयवरे सदा सम्भवात्, तमैकेनार्यः जातस्य द्वितीयेन पुनस्तरुज्ञानस्य प्रतीतेर्नापरज्ञानकत्पनया किन्त्वरप्रयोजनं तावतैर्वार्वसिद्धे रिस्यय्य-समीचीनम्; समानकालयावद्दव्यभाविद्यजातीयगुणद्वयस्यान्यत्रानुपलक्वेरनापि तत्करूपनाऽसम्भवात् ।

सरभवे वा तद्वितीयज्ञानं प्रत्यकान्, प्रप्रत्यक्षं वा ? ष्रप्रत्यक्षं वेत् ; कथं तेनावज्ञानप्रत्यक्ता-सरभवः ? ष्रप्रत्यक्षाव्ययतस्तत्सरभवे प्रचनज्ञानस्याऽप्रत्यक्षत्वेऽव्यर्थप्रत्यक्षतास्तु । प्रत्यक्षं वेत् ; स्वतः,

जैन — यह कथन प्रयुक्त है, व्योंकि इस प्रकार के समान स्वभाववाले सजा-तीय दो गुए। जो कि संपूर्णरूप से प्रपने द्रथ्य में व्याप्त होकर रहते हैं एक साथ एक ही वस्तु में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिये ईश्वर में ऐसे दो ज्ञान एक साथ होना शक्य नहीं है।

विश्लेषार्थ — योग ने महेश्बर में वो ज्ञानों की कल्पना की है, उन का कहना है कि एक ज्ञान तो अशेष पदायों को जानता है और दूसरा ज्ञान उस संपूर्ण बस्तुकों को जानने वाले ज्ञान को जानता है। ऐसी मान्यता में सैडान्तिक दोष आता है, कारण कि एक द्रव्य में दो सजातीय गुण एक साथ नहीं रहते है, "समानकालयाबदूद्व्यभादि-सजातीय गुणडयस्य अभावात्" ऐसा यहां हेतु दिवा है। इस हेतु के तीन विशेषणा विथे हैं—(१) समानकाल, (२) याबदूद्वयभावि, और (३) सजातीय, इन तीनों विशेषणों में से समानकाल विशेषणा यदि नहीं होता तो कम से आत्मा में सुख दुःखरूप दो गुण उपलब्ध हुआ ही करते हैं, अतः दो गुण उपलब्ध नहीं होते इतना कहने मात्र से कामों कहीं चलता, तथा "याबदूदव्यभावि" विशेषणा न होवे तो द्रव्यां में रहनेवाले अभी सही चलता, तथा "याबदूदव्यभावि" विशेषणा न होवे तो एक आयु आदि द्रव्य में एक साथ अभिचार होता है, सजातीय विशेषणा न होवे तो एक आयु आदि द्रव्य में एक साथ इति हैं देश से नहीं रहते हैं ऐसा कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो ज्ञान एक साथ होते हैं देश यौग का कहना गलत ठहरता है।

यदि परवादी यौग के मत को घ्रपेशा मान भी लेवें कि महेश्वर में दो जान हैं तो भी प्रश्न होता है कि ज्ञान को जानने वाला वह दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष है कि घप्रत्यक्ष है? यदि प्रप्रत्यक्ष माना जावे तो उस ध्वप्रत्यक्षज्ञान से प्रथमज्ञान का प्रत्यक्ष होना कैसे संभव है, यदि अप्रत्यक्ष ऐसे द्वितीय ज्ञान से पहला ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है तो पहिलाज्ञान भी स्वयं घप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा, फिर उसे ज्ञानान्तराहा ? स्वतन्वेदावस्यापि स्वतः प्रत्यक्षत्वमस्तु । ज्ञानान्तरावेदनैवानवस्या । प्रावज्ञानार्वे-दम्योग्याक्षयः-सिक्के ह्याणज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे ततो हितीयस्य प्रत्यक्षतासिक्कः, तस्तिकी चावस्येति ।

किन्त, धनयोक्षानियोमेहेस्वराद्भेदे कर्च तदीयस्वसिद्धिः समबायादेरग्रे दत्तीत्तरस्वात्? तदामेयस्वात्तरवेप्युक्तम् । तदामेयस्वं च तत्र समवेतन्त्वम्, तच केन प्रतीयते? न तावदीस्वरेख,

जानने के लिये द्वितीय ज्ञान की कल्पना करना बेकार है। दूसरा ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो यह बताओं कि वह स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है अथवा अन्यज्ञान से प्रत्यक्ष होता है? स्वतः प्रत्यक्ष है कहो तो पहला जो पदार्थों का जानने वाला ज्ञान है वह भी स्वतः प्रत्यक्ष हो जावे, क्या बाधा है, धौर प्राप यदि उस द्वितीय ज्ञान को भी अन्यज्ञान से प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं तब तो वही अनवस्था खड़ी होगी, इस बोव को टालने के लिये इंस्वर के उस दूसरे ज्ञान का प्रत्यक्ष होना प्रथम ज्ञान से मानते हो अर्थात् प्रवस्त्रान संपूर्ण पर्वाचों को साक्षात् जानता है धौर उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान साक्षात् ज्ञानता है अर्थात् उसे वह प्रत्यक्ष करता है, पुनश्च उस दूसरे ज्ञानको प्रयम्ज्ञान प्रत्यक्ष करता है, ऐसा कहेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष नपेगा, देखिये—प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष है यह बात जब सिद्ध होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अत्यक्षता सिद्ध होगे पर प्रथम ज्ञान में प्रत्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होगे पर प्रथम ज्ञान में प्रत्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होने पर प्रथम ज्ञान में प्रत्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होने पर प्रथम ज्ञान में प्रत्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होने पर प्रथम ज्ञान में प्रत्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होने पर प्रथम ज्ञान में प्रत्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होगी होने पर प्रथम ज्ञान में प्रत्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों ही अस्वक्षता सिद्ध होगी होने पर प्रथम ज्ञान सिद्ध स्वाप्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों होने पर प्रथम ज्ञान सिद्ध स्वाप्यक्षता—सिद्ध होगी, इस प्रकार दोनों हो सिद्ध स्वाप्यक्षता सिद्ध होगी होने स्वाप्यक्षता सिद्ध होगी होने सिद्ध सिद

एक बात यह भी है कि वे दोनों ज्ञान सहेरवर से भिन्न हैं ऐसा ध्राप मानते हैं, अत: ये ज्ञान ईश्वर के ही हैं इस प्रकार का नियम बनना शक्य नहीं है। समवाय सम्बन्ध से महेश्वर में ही ये ज्ञान संबद्ध हैं ऐसा कहना भी ध्रयुक्त है, क्यों कि समवाय का तो अभी धागें खंडन होने वाला है, उस एक ईश्वर में ही उन दोनों ज्ञानों का ध्रावेयपता है ऐसा कहना भी बेकार है, क्यों कि इस तदाधेयत्व के संबंध में अभी प्रभा-कर के आत्मपरोक्षवाद का खंडन करते समय कह आये हैं कि तदाधेयत्व का निश्चय सर्वया भेवपक्ष में बनता नहीं है, आप योग भी तदाधेयत्व का ध्रषं यही करोगे कि उस महेश्वर में दोनों ज्ञानों का समयेत होना, किन्तु यह समवेवपना किसके द्वारा जाना जाता है ? ईश्वर के द्वारा कही तो ठीक नहीं, क्यों कि ईश्वर के द्वारा कही तो ठीक नहीं, क्यों कि ईश्वर के द्वारा कही तो ठीक नहीं, क्यों कि ईश्वर के द्वार कही तो ठीक नहीं, क्यों कि ईश्वर के द्वारा कही तो ठीक नहीं, क्यों का इस्वर्ण नहीं करता है तो किस प्रकार वह बनावेगा कि यहां प्रभ महेश्वर में ये दोनों ज्ञान समवेत हैं इत्यादि ?

तनात्यनो ज्ञानद्वयस्य चाग्रहथे 'मन्नेदं समवेतम्' इति प्रकीत्ययोगात्। तस्य तत्र समवेतत्वभेष तद्यह्-एमित्यपि नोत्तरम्; धन्योन्याव्यात्–विद्धे हि 'इवमण' इति ग्रहणे तत्र समवेतत्विद्धः, तस्याभ्य तद्यहणुचिद्धः। यभ्यात्मीयज्ञानमात्मत्यपि स्थितं न जानाति सोर्वजातं जानातीति कभ्येतनः श्रह्मीत ? नापि ज्ञानेन 'स्थालावहं समवेतम्' इति प्रतीयते; तेनाप्याधारस्यात्मनभ्याग्रहणात्। न च तदग्रहणे 'ममेदं रूपमण स्थितम्' इति सम्भवः।

ग्रस्तु वा समवेतत्वप्रतीतिः, तथापि-स्वज्ञानस्याग्रत्यक्षत्वास्तवंज्ञत्वविरोधः। तदप्रत्यक्षस्य चानेनाश्चेषार्थस्याप्यध्यक्षताविरोधः। कथनन्यथास्नान्तरक्रानेनाप्यर्थसाक्षारकरत्यं न स्थात् ? तथा

योग — उस जानद्वय का वहां पर समनेत होना ही उसका ग्रहण कहलाता है, ग्राचीत् ईश्वर में जानद्वय का रहना ही उसका उसके द्वारा ग्रहण होना है।

जैन — यह उत्तर भी ध्रयुक्त है, इस उत्तर से तो ध्रन्योन्याश्रय दोव होगा, वह कैसे सो बताते हैं — पहिले "यहां पर यह है" ऐसा सिद्ध होने पर उस जानहय का प्रहण सिद्ध होगा, ध्रयांत् ईश्वर में ज्ञानहय का समवेतत्व सिद्ध होगा और उसके सिद्ध होने पर "यहां पर यह है" ऐसा ग्रहण होगा।

धादवर्यं की बात है कि अपने में ही स्थित अपने जान को जो नहीं जानता है वह संपूर्ण वस्तुओं को जानता है ऐसे कथन में कीन बुद्धिमान् विश्वास करेगा ? अर्थात् कोई भी नही करेगा, इस प्रकार ईरवर के द्वारा ही ईरवर के ज्ञानद्वय का समवेतपना जाना जाता है, ऐसा कहना सिद्ध नहीं हुमा। अब यदि, उस ईरवर के दोनों ज्ञानों द्वारा अपना वहां समवेत होना जाना जाता है कि ईश्वर में हम समवेत हैं ऐसा पक्ष यदि स्वीकार करो तो भी गलत है। देखो—वह जो ज्ञानद्वय है वह भी अपने प्राधारभूत ईरवर को नहीं जानता है और न स्वयं को ही जानता है तो विना जाने यह मेरा स्वरूप है वह यहां पर स्थित है ऐसा जानना संभव नहीं। अच्छा धापके भ्रायह से हम मान मों लवें कि ईश्वर में ज्ञानद्वय के समवेतत्व का निरचय होता है तो भी कुछ सार नहीं निकलता, निश्च धायोग। तथा ईश्वर ज्ञान तो अप्रत्यक्ष है, ग्रत: उस ईश्वर में सर्वज्ञपना मानने में विरोध धायेगा। तथा ईश्वरज्ञान स्थात्यक्ष है (परोक्ष है) ऐसा मानते हो तो उस अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा स्मूण्यं पदावों का साक्षास्कार को द्वारा सम्पूणे पदावों का साक्षास्कार को द्वारा मानते हो तो वर्य प्रारमा के ज्ञान के द्वारा भी संपूणे पदावों का साक्षास्कार होना क्यों नहीं मानते ?

चेश्वरानीहवरविमागामानः-स्वयमप्रत्यसैणापीववरक्षानेनाशेवविद्योणाशेवस्य प्रास्त्रिनोऽकोवार्वस्यकाः स्करराप्रसङ्गात् । ततस्तविभागमिण्ञ्रता महेषवरक्षानं स्वतः प्रस्थक्षमम्युपगन्तव्यमित्यनेनानेकान्तः विद्यः।

द्ययास्मदादिक्षानापेक्षया ज्ञानस्य क्षानान्त्रप्वेशस्यं प्रमेयस्वहेतुना साध्यतेऽतो नेश्वरक्षानेनाने-कान्तोऽस्यास्मदादिक्षानाद्विचिष्ठस्वात्, न खतु विचिष्ठं दृष्टं धर्ममविश्विष्टेपि योजयन् प्रेक्षावत्तां समते निक्षितार्यवेदिस्वस्याप्यक्षितक्षानानां तद्वस्प्रसङ्गात् । इस्यप्यसमीचीनम्; स्वभावावसम्बनात् ।

भावार्थ — जानको स्वसंवेद्य नहीं माननेसे दो दोष धाते हैं एक तो ईस्वर के सवंश्वपनेका अभाव होता है धौर दूसरा दोष यह होता है कि जब तक ज्ञान स्वय प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक उस ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थ भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तथा ज्ञान जब स्वयं को नहीं जानते हुए भी धन्य पदार्थ को जान सकता है तो देवदत्त के ज्ञानसे जिनदत्त को पदार्थ साक्षात्कार हो सकता है ? क्योंकि स्वयं को प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है।

जब अन्य व्यक्ति के ज्ञान द्वारा धन्य किसी को पदार्थका साक्षारकार होना स्वीकार करते हैं तब ईश्वर और अनीम्बर का विभाग नहीं रह सकता, क्योंकि स्वयं को अप्रत्यक्ष ऐसे स्रशेषार्थ ग्राहक ईश्वर के ज्ञान के द्वारा सभी प्राण्णी संपूर्ण पदार्थों का साक्षारकार कर लेंगे ?

इसलिये यदि आप ईश्वर और ग्रन्थ जीवों में भेद मानना स्वीकार करते हो तो महेश्वर का ज्ञान स्वतः ही प्रत्यक्ष है ऐसा मानना जरूरी है, इस प्रकार महेश्वर का ज्ञान स्वयं वेच है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, इसलिये ही आपका वह प्रमेयत्व हेतु इस ईश्वर ज्ञान से व्यामचित्रत हुआ—( ग्रन्थकान्तिक दोष प्रक्त हुआ। । ज्ञान प्रमेय होने से दूसरे ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता है ऐसा कहना गलत हुआ।।

यौग — हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की प्रपेक्षा लेकर ज्ञान को ज्ञाना-न्तरवेद्य माना है, उसी को प्रमेयत्व हेतु से हमने ज्ञानान्तरवेद्य सिद्ध किया है, न कि महेश्वर के ज्ञान को अतः प्रमेयत्व हेतु ईश्वर ज्ञान के साथ धनैकान्तिक नहीं होता है. क्यों कि ईश्वर का ज्ञान तो हमारे ज्ञान से विशिष्ट स्वभाववाला है। जो विशिष्ट में पाये जाने वाले वर्म को — (स्वभाव को) अविशिष्ट में लगा देता है अर्थात् ईश्वर के स्वपद्मकाखास्मकार्व हि ज्ञानसामान्यस्वभावो न पुनिविधिष्टिविज्ञानस्यैव धर्मः। तत्र तस्योपलम्भमाषा
'सद्धमंत्वे भानौ स्वपरम्रकाखास्मकत्वोपलम्भात् प्रदीपे तस्यतिवेधप्रसङ्गः। तस्त्वभावत्वे तद्दरोवां
निव्वतार्थवेदित्वानुवज्ञम्भेत्; तिह प्रदीपस्य स्वपरप्रकाखात्मकत्वे भानुविधित्वनार्योद्योतकत्वानुवज्जः
किस्न स्यात् ? योग्यतावदात्त्वास्मकत्वाविवेषेण प्रदीपविनियतार्थोद्योतकत्व ज्ञानिष समानम्। ततो

ज्ञान स्वभाव को हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के ज्ञान में जोड़ता है वह व्यक्ति बुद्धिमान वहीं कहलाता है, यदि ईपवर के ज्ञान का स्वभाव हमारे ज्ञान के साथ लागू करते हो तो ईरवर का ज्ञान जिसमकार संपूर्ण पदार्थों का जाननेवाला है वैसा ही हमारा ज्ञान भी संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जावेगा।

जैन — यह कथन भी असार है, हम तो यहां स्वभाव का ध्रवलंबन लेकर कह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव तो सभी जानों का स्वपर प्रकाशक है, किसी लास विशेष ज्ञान का नहीं यदि कहा जाय कि महेरवर ज्ञान में स्व पर प्रकाशक स्वभाव की उपलब्धि होती है, ध्रतः सिफं उसी में वह स्वभाव माना जाय तो सूर्य में स्व पर प्रकाशकपना उपलब्ध है, ध्रतः मात्र उसी में वह है प्रदीप में नहीं है ऐसा भी मानना पड़ेगा किन्तु ऐसा तो है नहीं।

यौग — यदि ईश्वर के ज्ञान के स्वभाव को हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में लगाते हो तो ईश्वर के ज्ञानका स्वभाव तो संपूर्ण वस्तुमों को जानने का है, वह भी हमारे ज्ञान में जोड़ना पड़ेगा।

जैन—तो फिर सूर्य में स्वपर प्रकाशकता और संपूर्ण पदायों को प्रकाशित करना ये दोनों धर्म हैं भ्रतः दीपक में भी दोनों धर्म मानना चाहिये, फिर क्यों दीपक में भी दोनों धर्म मानना चाहिये, फिर क्यों दीपक में सिर्फ स्वपरप्रकाशकपना मानते हो, यदि कहा जाय कि योग्यता के वश से दीपक में एक स्वपरप्रकाशकपना ही है, संपूर्ण पदायों को प्रकाशित करने की उसमें योग्यता नहीं है, इसीलिये वह नियत पदायों को प्रकाशित करता है ? सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर ज्ञान में भी बही न्याय रह आबे ? अर्थात् महेरवर के ज्ञान में तो संपूर्ण पदायों को प्रकाशित करना ऐसे दोनों ही धर्म— (स्वभाव )—पाये जाते हैं और हम जैसे व्यक्ति के ज्ञान में स्वयं के साथ कुछ ही पदायों को जानने की योग्यता है, सबको जानने की योग्यता नहीं है, इस तरह दीपक और सूर्य के समान हम जैसे अल्पज्ञानी और ईश्वर जैसे पूर्णज्ञानी में अन्तर मानना

क्षानं स्वपरप्रकाशात्मक ज्ञानत्थान्महेरवरज्ञानवत्, ध्रव्यवद्यानेनार्षप्रकाशकत्वाद्वा, अर्धबहुत्तात्मक-त्वाद्वा तद्वदेव, यत्पुनः स्वपरप्रकाशात्मकं न भवति न तद् ज्ञानम् ध्रव्यवघानेनार्षप्रकाशकम् ध्रवयह-त्यात्मक वा, यथा चक्षुरादि ।

प्राथमासिद्धभ्र 'प्रमेयत्वात्' इत्ययं हेतु:, विस्तृत्तो कानस्यासिद्धः । तिस्तिद्धः सनुप्रत्यस्तः, प्रमुगानतो वा प्रमात्यान्तरस्यात्राविषकारात् ? तत्र न तावत्प्रत्यस्तः; तस्येन्द्रयायंसिप्रकष्ठं अत्वा-भावस्यक है, भव इसी को अनुमान से सिद्ध करते हैं-झान स्व और पर को जानता है (साध्य), क्योंकि उसमें ज्ञानपना है, (हेतु) । जैसे महेश्वर का झान स्वपर का जानने वाला है, (हष्टान्ते)। प्रथवा—विना व्यवधानकुके वह पदार्थों को प्रकाशित करता है, अथवा पदार्थों को प्रहर्ग करने का—( जानने का )—उसका स्वभाव है, इसलिये ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभाववाला है ऐसा सिद्ध होता है।

भावार्थ--- "ज्ञानत्वात्, मञ्यवधानेन मर्थप्रकाशकत्वात्, मर्थप्रह्मात्मकत्वात्" इन तीन हेतुओं के द्वारा ज्ञान में स्वपरप्रकाशकता सिद्ध हो जाती है, तीनों ही हेतुवाले अनुमानों में उदाहरण<sup>:</sup> वही महेश्वर का है, ज्ञान स्वपरप्रकाशक है, क्योंकि वह ज्ञान है, अन्यवधानरूप से पदार्थ का प्रकाशक होता है, तथा पदार्थ की ग्रहण करनेरूप स्वभाववाला है जैसा कि महेश्वर का ज्ञान, इस प्रकार हेनू का ग्रपने साध्य के साथ अन्वय दिखाकर शब व्यतिरेक बताया जाता है - जो स्वपरप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञान भी नहीं होता, तथा वह विना व्यवधान के पदार्थ को जानता नही है, और न उसमें प्रथं प्रहरण का स्वभाव ही होता है, जैसे कि चक्ष आदि इन्द्रियां, वे ज्ञानरूप नही हैं। इसीलिये व्यवधान के सद्भाव में पदार्थ को जानती नहीं हैं, एव अर्थग्रहण स्वभाव-वाली भी नहीं हैं। धतः वे स्वपर को जानती नहीं है। इस प्रकार यहां तक यौग के प्रमेयत्व हेत् में प्रनेकान्तिक दोष बतलाते हुए साथ ही ज्ञान में स्वपरप्रकाशपना सिद्ध किया, प्रब उसी प्रमेयत्व हेत् में असिद्धपना भी है ऐसा बताते हैं-प्रमेयत्व हेत् प्राश्रया सिद्ध भी है क्योंकि धर्मी स्वरूप जो ज्ञान है, उसकी अभी तक सिद्धि नहीं हुई है. मतलब-श्रतुमान में जो पक्ष होता है वह प्रसिद्ध होता है, श्रसिद्ध नहीं, श्रत: यहां पर ज्ञान स्वरूप पक्ष असिद्ध होने से प्रमेयत्व हेत् आश्रयासिद्ध कहलाया । यदि उस ज्ञान की सिद्धि करना चाहें तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाशा से हो सकती है और प्रमाएों का तो यहां अधिकार ही नहीं है। अब यदि प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान को सिद्ध करे तो बनता नहीं, क्योंकि आप इन्द्रिय और पदार्थ के सिक्षक प्रमारां से उत्पन्न भ्युरगमात्, तज्जानेन बक्षुरांबीन्त्रयस्य समिकवांनानात् । बन्यविन्त्रियं तेन वास्य सन्निकवां वास्यः । मनोन्तःकरस्यन्, तेन वास्य संयुक्तसव्यायः सम्बन्धः, तस्यभवं वाध्यक्षं वाध्यक्षं वाध्यक्षम्—मनो हि संयुक्तवात्मना तत्रैव सम्बन्धस्त्रकानस्यतिः, तवयुक्तम्; मनसोअस्यः । भव विद्याविकानमानम् इन्द्रियार्थसमिकवं प्रत्यक्षत्वे स्ति मानस्यात् वेशुराविभन्नवपादिकानवत् । इत्यनुमानात्तरिविद्विर-रयमिष्ययते, तवस्यमिष्यानमाभम्; हेतोरप्रसिद्धविषयेष्यस्यात् । न हि चटादिकाममानस्याध्यक्षस्य

हुए जान को प्रत्यक्ष प्रमाए। मानते हैं। बतः उस सिफक्षे प्रमाण से जान की सिद्धि होना ध्रसंभव है, क्योंकि जान का चक्षु झादि इन्द्रियों से सिफक्षे होना शक्य नहीं हैं। चक्षु झादि को छोड़कर घौर कोई इन्द्रिय ऐसी कौनसी है कि जिससे इस जान का सिकक्षे हो सके।

योंग — मन नाम की एक धन्त.करणस्वरूप इन्दिय है, उमका ज्ञान के साथ संयुक्त समवायरूप संबंध होता है और उस संबंधरूप सिक्तकं से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके द्वारा इस धिमस्वरूप ज्ञान का ग्रह्ण होता है, देखिये — मन आहमा से संयुक्त है, अतः मन का आहमा में संयुक्त समवाय है भौर उसी आहमा में ज्ञान समवाय सबंध से रहता है, इस तरह उस मन से संयुक्त हुए आहमा में संयुक्त समवायरूप सिन्नकंष से ज्ञान का ग्रहण होता है।

जैन—यह कथन अयुक्त है, क्योंकि बापके मत में माने हुए मन की बन्नी क्रसिद्धि है, ब्रत: उस ग्रसिद्धमन से ज्ञान की सिद्धि होना संभव नहीं है।

योग— हम अनुमान से मन की सिद्धि करके बताते हैं—घट आदि को जानने वाले जान का जो जान है वह मन स्वरूप इन्द्रिय और घट जानस्वरूप पदार्थ के सिद्ध-क्यें से पैदा हुआ है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष होकर जानरूप है, जैसा कि चक्ष श्रादि इन्द्रिय और रूप श्रादि पदार्थ के सिश्वक्ष से जन्य रूपादि का जान होता है। इस अनुमान से मन की सिद्धि हो जाती है।

जैन-यह भी कहनामात्र है, क्योंकि आपने जो हेतु का विशेषण "प्रत्यक्षत्वे सित" ऐसा दिया है वह प्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है, इसी बात को बताया जाता है-घट झादि को जाननेवाले ज्ञान को ग्रहण करनेवाले ज्ञान में झभी तक प्रत्यक्षपना सिद्ध नही हुआ है, झत: उससे मन की सिद्ध होना मानते हो तो इतरेखराश्रय दोष झाता है, वह सिद्धम्, इतरेतराश्रयानुषङ्गात्-मनःसिद्धौ हि तस्याध्यक्षत्वसिद्धिः, तत्तिद्धौ च सिवयेवणहेतुतिद्धै-मैनःसिद्धिरिति । वियेध्यासिद्धस्यं चः; न सत्तु चटझानाद्भिक्षमन्यज्ञानं तदश्राहकमनुभूयते । सुवादि-संवेदनेन व्यभिक्षारम्यः; तद्धि प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानं न तज्वन्यमिति । घस्यापि पक्षीकरणात्र दोष इत्ययुक्तम्; व्यभिक्षारविययस्य पक्षीकरणे न कश्चिद्धौतुर्व्योभिक्षारी स्थात् । 'श्रीकरणः सम्यात् । प्रत्यक्षाद् घटवत्' इत्यादेरप्यास्मादिना न व्यभिक्षारस्तस्य पक्षीकृतस्यत् । प्रत्यकादिवाषोभयत्र समाना । न हि

इस प्रकार से कि मन के सिद्ध होने पर ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होनी कीर ज्ञानकी प्रत्यक्षता सिद्ध होने पर विषेषण सहित हेतु की सिद्धि होने से मन की सिद्धि होगी।

हेतु का विशेष्य अंश भी मसिद्ध है, देखिये — घट झादि के जान को ग्रहण करने वाला उससे भिन्न कोई धन्य ही जान है ऐसा अनुमव में नहीं झाता है, आपके इस "प्रत्यक्षत्वे सित जानत्वात्" हेतु का सुख दुःख झादि के संवेदन से व्यभिचार आता है, देखिये — सुख दुःख झादि का संवेदन प्रत्यक्ष होकर ज्ञान भी है किन्तु यह जान किसी सिन्नकर्ष से पैदा नहीं हुआ है, ग्रतः जान किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाता है; तथा वस्तुओं के ज्ञान को जानने वाला ज्ञान भी सिन्नकर्ष से पैदा होता है इत्यादि हेतु झनकान्तिक सिद्ध होते हैं।

यौग — हम तो मुखादि सवेदन को भी पक्ष की कोटि में रखते हैं अतः दोख नहीं ब्रायेगा।

जैन—यह कथन अयुक्त है, इस तरह जिस जिससे भी हेतु व्यभिवरित हो उस उसको यदि पक्ष में लिया जायगा तो विश्व में कोई भी हेतु अनैकान्तिक नहीं रहेगा, कैसे सो बताते हैं-किसी ने अनुमान बनाया "अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्" शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है, जैसे कि घट प्रमेय होकर अनित्य है, यह प्रमेयत्व हेतु आत्मादि नित्य पदार्थों के साथ व्यभिवरित होता है। ऐसा सभी वादी प्रतिवादी मानते हैं। किन्तु इस हेतु को अब व्यभिवरित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आत्मादिक को भी पक्ष में ले लिया है ऐसा कह सकते हैं। तुम कहो कि सात्मादिक को पत्न में लेते हैं—अर्थात् उसको अनित्य साध्य के साथ घसीट लेते हैं तो प्रत्यक्ष बाधा आती है अर्थात् आत्मा तो साक्षात् हो अमर अवर दिखायी देता है। सो यही बात सुन्त संवेदन को पत्न को कोटि में लेने की है अर्थात् सभी ज्ञान सिक्षकं से पैदा होता है ऐसा कहने में भी प्रत्यक्ष बाधा आती है, क्योंकि सुन्नादि का अनुभव किसी भी इन्द्रिय और पदार्थ के प्रत्यक्ष बाधा आती है, क्योंकि सुन्नादि का अनुभव किसी भी इन्द्रिय प्रीर पदार्थ के

'वटादिवलुक्ताकविदतस्वरूपं पूर्वभृत्यक्षं पुनरिन्द्रियेण सम्बन्धते ततो ज्ञानं ग्रह्णं च'इति लोके प्रतीतिः, प्रथममेवेष्टानिष्ठविववानुभवानन्तरं स्वप्रकाधात्मनोऽस्योदयप्रतीतिः।

स्वात्मिन कियाविरोधान्मिध्येयं प्रतीतिः, न हि सुतीक्ष्णीप खज्ज धात्मानं खिनति, सुधिकि-तोषि वा नटबद्वः स्वं स्कन्थमारोहतीत्यप्यसमीचीनम्; स्वात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः। स्वात्मा हि क्रियायाः स्वरूपम्, क्रियावदात्मा वा ? यदि स्वरूपम्, कर्षं तस्यास्तत्र विरोधः स्वरूपस्याविरोधक त्वात् ? ग्रन्थमा सर्वभावानां स्वरूपे विरोधान्निस्स्वरूपतानुषज्जः। विरोधस्य द्विष्ठत्वाद्य न क्रियायाः

सिन्नकर्ष हुए बिना ही प्रत्यक्ष गोचर होता रहता है। एक विषय यहां सोचने का है कि जिस प्रकार घट पट वस्तु का स्वरूप पहिले अज्ञात रहता है और पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उसका ज्ञान पैदा होता है और वह ज्ञान उस घट पट आदि को ग्रहण करता है वैसे सुख आदिक पहिले अज्ञात रहते हों पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उनका ज्ञान पैदा होता हो ग्रीर वह ज्ञान उन सुखादिकों को ग्रहण करता हो ऐसा प्रनीत नहीं होता है, किन्तु पहिले हो इट अनिष्ट विषयरूप अनुभव के ग्रनन्तर मात्र जिसमें स्व का ही प्रकाशन हो रहा है ऐसा सुखादि संवेदन प्रकट होता है इसीसे स्पष्ट बात है कि सुख ग्रादि के ग्रवुभव होने मे कोई सिन्नकर्ष की प्रक्रिया नहीं हुई है।

यौग — अपने आप में किया का विरोध होने से उपर्युक्त कही हुई प्रतीति मिथ्या है क्या तीक्षण तलवार भी अपने आपको काटने की किया कर सकती है ? ग्रयवा—खूब अभ्यस्त चतुर नट अपने हो कथे पर चढ़ने की किया कर सकता है ? यदि नहीं, तो इसी प्रकार जानने रूप किया अपने आप में नहीं होती अर्थात् ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है।

जैन — यह कथन गलत है, क्योंकि अपने आपमें किया होतो हुई प्रतीति में आती है। हम जैन आपसे यह पूछते हैं कि "स्वात्मनि किया"— "अपने में किया" इस पद का क्या वर्ष है? अपना आत्मा ही किया का स्वरूप है, अथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है स्वत्मनियार्थ है? यदि किया के अपने स्वरूप को स्वात्मा कहते हो तो ऐसे किया के स्वरूप का अपने में क्यों विरोध होगा। अपना स्वरूप अपने से विरोध नहीं रहता है, यदि अपने स्वरूप से हो अपना विरोध होने लगे तो सभी विश्व के पदार्थ कि:स्वरूप-स्वरूप रहित हो आवेंगे। तथा एक विश्रेष यह भी है कि विरोध तो दो वस्तुओं में होता है, यहां पर किया और

स्वास्मिन विरोधः । क्रियावदात्मा तस्याः स्वात्मा इत्यप्यसङ्गतन्, क्रियावस्येव तस्याः प्रतीतेस्तत्र तिहरोधासिद्धेः धन्यया सर्वक्रियाणां निराश्ययत्वं सकतद्ववाणां चाऽक्रियत्वं स्थात् । न चैवन् ; कर्मस्यायास्तस्याः कर्मणि कर्तृं स्वायाध्यं कर्तेदि प्रतीयमानस्यात् । किन्तः, तत्रोत्पत्तिलक्षाणां क्रियां विरुध्यते, परिस्यन्दात्मिका, वात्त्ववंस्या क्रियां वा ? यद्वृत्तत्तिलक्षणां, सा विरुध्यताम् । न सल् क्षानमात्मानमुत्पादयति इत्यम्यनुजानीमः स्वसामधीविषेषववात्ततुत्वस्थम्भुक्षमात् । नामि परिस्य-न्दात्मिकासो तत्र विरुध्यते, तस्याः द्रव्यवृत्तित्वेन क्राने सत्वस्यवसम्यवात् । स्व सात्ववंस्वाः सा न

उसका स्वरूप ये कोई दो पदार्थ नहीं हैं, कियावात आत्मा ही किया का स्वात्मा कहलाता है-ऐसा दितीय पक्ष लिया जाय तो भी बनता नहीं, क्योंकि कियावान में ही किया की प्रतीति प्राती है, उसमें विरोध हो नहीं सकता, यदि कियावान में ही क्रिया का विरोध माना जाये तो क्रियाओं में निराधारत्व होने का प्रसद्ध प्राप्त होगा. शीर संपूर्ण द्रव्यों में नि: क्रियत्व-क्रिया रहितत्व होने का दोष उपस्थित होगा, लेकिन सभी द्रव्य किया रहित हों ऐसी प्रतीति नहीं आती है। ग्रापको हम बताते हैं-जो किया कर्म में होती है वह कर्म में प्रतीत होती है, जैसे-"देवदत्त: ओदनं पचति" देव-दत्त चांवल को पकाता है, यहां पर पकने रूप किया चांवल में हो रही है, झत: "ब्रोदनं" ऐसे कमें में द्वितीया विभक्ति जिसके लिये प्रयुक्त होती है उस वस्तु में होने वाली किया को कर्मस्या किया कहते हैं, कत्ता मे होने वाली किया कर्ता मे प्रतीत होती है, जैसे-"देवदत्तो ग्रामं गच्छति" देवदत्त गांव को जाता है, इस बाक्य मे गमन-रूप किया देवदत्त में हो रही है। ग्रतः "देवदत्तः" ऐसी कर्नु विभक्ति से कहे जाने वाली वस्तु में जो किया दिखाई देती है उसे कर्ज़स्थ किया कहते हैं। हम जैन आपसे पुछते हैं कि-अपने में किया का विरोध है ऐसा आप ज्ञान के विषय में कह रहे हैं सो कीनसी किया का ज्ञान में विरोध होता है ? सो कहिये. उत्पत्तिकप किया का विरोध है कि परिस्पदरूप-हलन चलनरूप किया का ज्ञान में विरोध है ? या धातू के मर्थरूप किया का प्रथवा जानने रूप किया का विरोध है ? प्रथम पक्ष-उत्पत्तिरूप किया का विरोध है ऐसा कही तो विरोध होने दो हमें क्या आपत्ति है। क्योंकि हम जैन ऐसा नहीं मानते हैं कि ज्ञान अपने को उत्पन्न करता है, ज्ञान तो अपनी सामग्री विशेष से अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम या क्षय से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। परिस्पंद-रूप किया का ज्ञान में विरोध है ऐसा कहो तो कोई विपरीत बात नहीं, क्योंकि परि-स्पंदरूप किया तो इत्य में हुआ करती है, ऐसी किया का तो ज्ञान में सत्त्व ही नहीं विकदा 'सवति तिवृत्ति' इत्याधिकियासां क्रियानस्थेव सर्वयोषलब्धे:। प्रतिक्यिक्यायास्तु विरोधो दूरो-त्सारित एव; स्वक्ष्मेस्य कस्यविद्विरोवासित्ये:, धन्यवा प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनविरोधस्तिद्व स्वका-क्स्यकक्षापारस्वपरप्रकाश्चात्यकक्षेत्रोपवायते प्रदीपवत् ।

क्षानिक्यायाः कर्मतवा स्वात्मिन विरोधस्ततोऽम्यत्रैव कर्मत्ववर्धनादित्यप्यसमीक्षिताभिभानम्; प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनिवरोधानुबङ्गात् । यदि चैकत्र हृष्टो धर्मः सर्वत्राम्युपनम्यते, तींह् बटे प्रभा-स्वरोज्याविधर्मानुपलक्षेः प्रदीपेप्यस्याभावप्रसङ्गः, रघ्यापुरुषे वाऽसर्वक्षत्वदर्धनान्महेस्वरेप्यसर्वक्षत्वान् नुषङ्गः । प्रत्र वस्तुवैविष्यसम्भवे क्षानेन किमपराद्धं येनात्रासौ नेष्यते ?

पाया जाता है, तीसरापक्ष—षातु के घर्यं रूप किया का विरोध कही तो ठीक नहीं देखो-भवित, गच्छित, निष्ठित द्यादि धातुरूप किया तो कियावान में हमेशा ही उपलब्ध होती है। चौथा विकल्प—जान में ज्ञांकि जानने रूप किया का विरोध है ऐसा कहना तो दूर से ही हटा दिया समफना चाहिये। क्या कोई ग्रपने स्वरूप से ही विरोध होता है। अर्थात् नहीं होता, यदि आप ज्ञान में ग्रपने को जानने रूप किया का विरोध मानते हैं नो दोपक में भी ग्रपने को प्रकाशित करने का विरोध ग्राने लगेया, घतः निष्कर्ष यदम होता है तब वह अपने ग्रीर पर को जानने रूप किया या शक्तिरूप ही उत्पन्न होता है। जैसे दीपक ग्रपनी कारण सामग्री—तेल विरोध ग्रादि से उत्पन्न होता हुगा स्व पर को ग्रकाशित करने स्वरूप ही उत्पन्न होता है।

यौग — ज्ञान किया का कर्मरूप से अपने में प्रतीत होने में विरोध माना है, क्योंकि अपने से पृथक ऐसे घट मादि में ही कर्मरूप प्रतीति होती है।

जैन — यह कथन विना सोचे किया है, यदि इस तरह कर्मरूप से प्रतीत नहीं होने से ज्ञान में अपने को जाननेरूप किया का विरोध करोगे तो दीपक में भी स्व को प्रकाशित करने रूप किया का विरोध मावेगा।

भाप यदि एक जगह पाये हुए स्वभाव को या घर्म को सब जगह लगाते हैं भ्रषांत् छेदन भादि किया का अपने भ्राप में होने का विरोध देखकर जानना भ्रादि किया का भी अपने भ्राप में होने का विरोध करते हो तब तो बड़ी धापित आवेगी। देखो—घट में कान्ति उष्णुता भ्रादि घर्म नहीं है, अतः दीपक में भी उसका भ्रभाव भ्रानवा पड़ेगा, भ्रयवा रथ्यापुरुष में भ्रसवंज्ञपना देखकर महेश्वर को भी असर्वज्ञ मानना किन्त ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कर्मस्वविरोधः, स्वरूपापेक्षया वा ? प्रथमपक्षे-महेदवरस्यास्ववैज्ञ-स्वप्रसङ्गस्तज्ज्ञानेन तस्याऽवेद्यत्वात् । धारमसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यत्वाभावे च

"स्वसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यमयंज्ञानन्" [ ] इति प्रन्यविरोधो नीमांसकमतप्रवेद्यक्ष स्यात् । ज्ञानान्तरायेद्यया तस्य कर्मस्वाविरोदे च-स्वरूपपेक्षयाप्यविरोधोऽस्तु सहस्रकिरस्रवस्वपरो-स्वोतनस्वभावस्वात्तस्य । क्यांस्ववय ज्ञानिक्यातोऽर्यान्तरस्यैव करस्यस्वर्यनान्तस्यापि तत्र विरोधोऽस्तु विशेषाभावात् । तथा च 'क्षानेनाहमयं जानानि' इत्यत्र ज्ञानस्य करस्यतया प्रतीकिनं स्यात् ।

पड़ेगा। तुम कही कि घट में भासुरपना आदि नहीं हो तो न होने, किन्तु दीपक में तो भासुरपना आदि स्वभाव पाये ही जाते हैं, न्योंकि वस्तुओं में भिन्न २ विचित्रता पायी जाती है, सो हम जैन भी यही बात कहते हैं, प्रयांत छेदन ग्रादि किया ग्रपने आप में नहीं होती तो मत होने दो, ज्ञान में तो जानने रूप किया ग्रपने ग्राप में होती है, ऐसा ग्रापको मानना चाहिये, भला ज्ञान ने ऐसा क्या ग्रपराध किया है जो उसमें स्वभाव-वैचित्रय नहीं माना जावे ?

हम ग्रापसे पूछते हैं कि ज्ञान में जो कर्मत्त्वका विरोध है वह दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाने की ग्रपेक्षा से है, अथवा स्वरूप की अपेक्षा से है ? प्रथम पक्ष लेते हैं तो महेक्वर ग्रस्तर्वज्ञ हो जायगा, क्योंकि महेक्वर के ज्ञान के द्वारा वह ज्ञान जाना नहीं जायगा।

भावार्ष — यदि ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये भी कमंत्वरूप नही होता है धर्यात् ज्ञान ज्ञान को जानता है इस प्रकार की द्वितीयाविभक्तिवाला (ज्ञान) ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये भी कमंत्वरूप नहीं बनता है तब तो महेरवर किसी भी हालत में सर्वं जानी की जाना नहीं तब "सर्वं जाना तीति सर्वं जाना को जाना नहीं तब "सर्वं जाना तीति सर्वं जान हैं। तथा ईरवर के स्वयं के जो दो जान हैं उनमें से वह प्रथम ज्ञान से विश्व के पदार्थों को जानता है सीर द्वितीय ज्ञान से प्रथम ज्ञान को जानता है इस प्रकार जो माना यया है वह भी जानता है उत्ता है। तथा जब महेरवर का ज्ञान अपने में समवेत हुए ज्ञान को नहीं जानता है ऐसा माना जायगा तव "स्वस्वेतनांतर ज्ञान वेख मर्थं ज्ञानं" पदार्थों को जानतावा है ऐसा माना जायगा तव "स्वस्वेतनांतर ज्ञान वेख मर्थं ज्ञानं पदार्थों को जाननेवाले ज्ञानको स्वयं में समवेत हुमा ज्ञान जानता है—स्वसमवेत ज्ञानद्वारा मर्थं ज्ञानं वेख [ज्ञानवेगोय] होता है ऐसा योग के यन्थ में लिखा है उसमें विरोध म्रावंगा। इसी प्रकार योग यदि ज्ञान में सर्वंथा कर्मत्व का विरोध करते हैं तो उनका मीमांसक

- विशेषश्वकानस्य कर्ण्यवाद्विशेष्यक्षानस्य तत्कस्येन कियात्वात्त्रमार्भेव एवेत्यपि अद्धामानम्; 'विशेषश्वकानेन विशेष्यमहं जानामि' इति प्रतीरवभावात् । 'विशेषश्वकानेन हि विशेषश् विशेष्यक्षानेन च विशेष्यं जानामि' इत्यक्षित्रकानेऽनुमन्यते ।

किन्त, प्रनयोर्विषयो भिन्नः, धभिन्नो वा । प्रथमपत्तै-विशेषण्विदेध्यज्ञानद्वयपरिकल्पना व्ययांऽर्येचेदाभाषाद्वारावाहिविज्ञानवत् । द्वितीयपत्तै चानयोः प्रमाण्यकलव्यवस्थाविरोघोऽर्यान्तरविवय-

मत में प्रवेश हो जाने का प्रसङ्क भी भाता है। क्योंकि वे ही सर्वधा ज्ञान में कर्मत्व का विरोध मानते हैं। धाप योग तो ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये कर्मरूप हो जाता है ऐसा मानते हैं। इस प्रकार का परमत प्रवेश का प्रसंग हटाने के लिये भाग यदि ज्ञानान्तर की अपेक्षा कर्मरूप बनता है ऐसा मानते हैं तब तो उस ज्ञान को स्वरूप की अपेक्षा से भी कर्मत्वरूप मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान तो सूर्य के समान स्व और पर को प्रकाशित करने वाले स्वभाव से यक्त है।

ग्रापको एक बात हम बताते हैं कि ज्ञान की किया में जिस प्रकार कर्मत्व का बिरोध दिखलायी देता है उसी प्रकार उसमें करणत्व का भी बिरोध दिखलाई देता है। कर्मत्व भीर करणत्व दोनों रूपों की ज्ञान से भिन्नता तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान में करणपने का भी विरोध आने पर ''ज्ञान के द्वारा मैं पदार्थ को जानता हूं'' इस तरह की ज्ञान की करएएवने से प्रतीति नहीं हो सकेगी।

यीम — विशेषस्पक्षान करणरूप होता है और विशेष्य ज्ञान उसके फलस्वरूप होता है, इस प्रकार करणज्ञान और कियाज्ञान में भेद माना है, इसलिये कमंत्व धादि को व्यवस्था वन जायगी।

त्रैन — यह कथन भी श्रद्धामात्र है, देखिये-विशेषण्यान के द्वारा में विशेष्य को जावता हूं ऐसी प्रतीति तो किसी को भी नहीं होती है। विशेषण्य का को प्रति ति तो किसी को भी नहीं होती है। विशेषण्य के ज्ञान द्वारा विशेष्य को जानता हूं ऐसी सभी जनों को प्रतीति होती है। अब यहां पर विचार करना होगा कि विशेषणज्ञान धौर विशेष्यज्ञान इन दोनों का विषय पृषक् है या प्रपृषक् है ? यदि दोनों ज्ञानों का विषय प्रपृषक् है तो विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान ऐसी दो ज्ञानों की कल्पना करना व्ययं है। क्योंकि पदार्थ में तो कोई भेद नहीं है। जैसे कि धारावाहिक ज्ञान में विषय भेद वहीं रहता है। दूसरा विकल्प-प्रयात् दोनों ज्ञानों का विषय पृषक् है ऐसा स्वीकार किया जाय

स्वाद् बटपटआनवत्। न खलु घटआनस्य पटआनं फलम्। न चान्यन च्यापृते निवेत्रपाझाने ततीऽर्धाः स्वरे निवेद्ये परिच्छित्तियु का। न हि खिदराबादुस्पतननिव(प)तनव्यापारवति परशौ ततोऽन्यन घवादौ छिदिन्नियोत्पचते इत्येतरप्रातीतिकम्। लिङ्गझानस्यानुमानकाने व्यापारदर्शनादनाप्यविरोम इत्यप्यसम्भाव्यं तद्वत्कमभावेनात्र जानद्वयानुपलब्वेः, एक्येव हि तयोग्रीहकं ज्ञानसनुभूवते। न चान्र

तो प्रमाण और फल की व्यवस्था नहीं बनती, मतलब-विशेषण ज्ञान प्रमाण है और विशेष्यज्ञान उसका फल है ऐसा भापने माना है वह गलत होता है, क्योंकि महां पर मापने विशेषणज्ञान भौर विशेष्यज्ञान का विषय पृथक पृथक मान लिया है। जिस प्रकार घट ज्ञान भौर पट ज्ञान का विषय न्यारा न्यारा घट और पट है वैसे ही विशे-षरा भीर विशेष्य जानों का विषय न्यारा न्यारा बताया है, घट जान का फल पट ज्ञान होता हो सो बात नहीं है, अन्य विषय को जानने में लगा हुआ ज्ञान उससे प्रथक विषय को जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता है, अर्थात विशेषणत्व जो नीलत्व या दण्ड मादि हैं उसे जो ज्ञान जान रहा है वह विशेषणज्ञान उस नीलत्वादिविशेषण् से पृथक् ऐसे कमल या दण्डवाले मादि विशेष्य को जानता हो ऐसा अनुभव में नहीं आता है। इसी बात को और भी उदाहरण देकर समक्षाते हैं कि खदिर भ्रादि जाति के बूक्ष पर जो कठार छेदन किया करते समय उसका नीचे पड़ना, फिर ऊंचे उठना इत्यादिरूप व्यापार है तो वह व्यापार उस खदिर से भिन्न धव आदि जाति के वृक्ष पर नहीं होता है मर्थात् कुठार का प्रहार तो होवे खदिर वृक्ष पर ग्रीर कट जाय धववृक्ष जैसे ऐसा नहीं होता उसी प्रकार विशेषण ज्ञान विशेषण को तो विषय कर रहा हो, ग्रीर जानना होवे विशेष्य को सो ऐसा भी नहीं होता, अखिल जन तो यही मानता है कि मैं विशेषणज्ञान से विशेषए। को और विशेष्णज्ञान से विशेष्य को जानता हूं, इससे विपरीत मान्यता प्रतीति का अपलाप करना है।

यौग — जिस प्रकार धनुमान में लिग ज्ञान का व्यापार होता हुआ देखा गया है, उसी प्रकार इन ज्ञानों में भी हो जायगा, अर्थात्—हेतुरूप जो स्नमादि है उसके ज्ञान के द्वारा धन्नि धादि का ज्ञान होता है कि नहीं? यदि होता है तो उसी तरह से विशेषणज्ञान भी विशेष्य के जानने में प्रवृत्त हो जायेगा कोई विशेधवाली बात नहीं है।

जैन---यह कथन घसंभव है, जैसे हेतु और घनुमान ज्ञानों में कममाब होने से दो ज्ञान उपलब्ध हो रहे हैं बैसे विशेषण धौर विशेष्य में कमनाव से दो ज्ञान विषयभेदाज्ञानभेदकर्वनाः समानेन्द्रियश्राह्यं योग्यदेशावस्थितेषं षटपटादिवदेकस्यापि श्रानस्य व्यापाराविरोषात् । न व षटाशाविष ज्ञानभेदः समानगुरूतां वृषपद्भावानभ्युपगमात् । कमभावे व प्रतीतिविरोषः सर्वज्ञाभावक्षः । युगपद्भावाभ्युपगमे वानयोः सञ्येतरगोविवाएवत्कार्यकारग्रावाशावाः। विशेषश्चित्रभ्यान्यो। कमभावेष्यासुनृत्या यौगपद्माभानो यथोत्प्रतपत्रशत्वेद इत्यप्यसङ्गतम् ; निक्षित्रभावानां क्षास्तिकस्यक्ष्मास्तवं मैकत्वाध्यवसायस्यासुनृत्तप्रवृत्तत्वात् । प्रत्यक्षप्रतिवश्वस्यास्य

प्रतीत नहीं होते किन्तु विशेषण और विशेष्य दोनों को ग्रहण करनेवाला एक ही ज्ञान अनुभव में माता है, विशेषणा और विशेष्य इस प्रकार दो विषय होने से ज्ञान भी भिन्न २ होवे ऐसा नियम नहीं है, इसी को बताते हैं-समान-एक ही इन्द्रिय के द्वारा बहुए। करने योग्य एवं अपने योग्य स्थान में स्थित ऐसे घट पट आदि पदार्थों को एक ही ज्ञान जानता है इसमें कोई विरोध नहीं है। अत: यह निश्चय होता है कि विषय भेद से ज्ञान में भी भेद नहीं होता है। यदि यौग कहे कि घट पट धादि में एक साथ प्रवृत्त होनेवाले ज्ञान में भी हम भेद ही मानते हैं अर्थात् एक स्थान पर धनेक पदार्थ रले हैं उन पर आँख की नजर पडते ही सब का जानना एक ही ज्ञान के द्वारा हो जाता है ऐसा जो जैन ने कहा था वह गलत है, क्योंकि उन घटादिकों में प्रवृत्त हुए ज्ञानों में भेद ही है. सो यह बात असिड है, क्योंकि इस तरह एक ही वस्तू में एक साथ धनेक समान गुरा नहीं रह सकते, अतः ग्रात्मा में भी एक साथ अनेक ज्ञान होना शक्य नहीं है। भीर यह सिद्धान्त तो आप योग को भी इह है, इसरी तरह से विचार करें कि वे विशेषण विशेष्यज्ञान या घट पट आदि के ज्ञान कम से होते हैं ऐसा माने तो भी बनता नही-दोष झाते हैं। प्रतीति का अपलाप भी होता है। क्योंकि विशेषण भीर विक्षेष्य आदि को कम से ज्ञान जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता, तथा एक ज्ञान से धनेक बस्तओं को जानना नहीं मानते हो तो सर्वज्ञ का अभाव भी हो जावेगा, मतलब-पदार्थ हैं अनन्त, उनको ज्ञान कम से जानेगा तो उन पदार्थों का ज्ञान होगा ही नहीं भीर संपूर्ण बस्तुओं को जाने विना सर्वज्ञ बनता नहीं।

विशेषए। ज्ञान और विशेष्यज्ञान को आप यदि एक साथ होना भी मान लेवे तो भी उन ज्ञानों में कार्य कारए। भाव तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक साथ होनेवाले पदार्थों में कारए। यह है और यह कार्य है ऐसी व्यवस्था होती नहीं जैसे-कि गाय के दायें और बायें सींग में कार्यकारए। भाव इस दांगें सींग से यह बायां सींग उत्पन्न हुमा है ऐसी व्यवस्था-नहीं होती है। हश्कानात्रेसा निवेषविरोषाय, धन्यया सुक्ते सङ्क्ष्योतिष प्रमयसँगारसुवस्पेपि विद्वासाः स्यात् । पूर्तस्य सुक्यस्त्योत्तरावर्थित्वसमुद्रस्य सुक्यस्त्योत्तरावर्थित्वसमुद्रस्य यौगयसामिमानो सुक्तः, पु सस्तु स्वावरस्यास्याप्रासार्थेकारिकः सुक्तः, पु सस्तु स्वावरस्याप्रासार्थेकारिकः सुक्तः, पु सस्तु स्वावरस्याप्रासार्थेकारिकः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः सुक्तः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः सुक्तः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः सुक्तः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः सुक्तः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः स्वयममूर्तस्य प्रगणस्यविषयः स्वयम्

यौंस—विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान होते तो कम से हैं किन्तु वे प्राशु-शीझ होते हैं प्रतः हमको ऐसा लगता है कि एक साथ दोनों ज्ञान हो गये, जैसे—कमल के सी पत्तों को किसी पैनी छुरी से काटने पर मालूम पड़ता है कि एक साथ सब पत्ते कट गये।

जैन—यह उदाहरए धसंगत है, इस तरह से कहोगे तो संपूर्ण पदार्थ झणिक सिद्ध हो जार्बेगे क्योंकि सभी घट पट धादि पदार्थों में आधुदुत्ति के कारण एकस्व धध्यवसाय-जान होने लगेगा, धर्यात् ये सब पदार्थ एकरूप ही हैं ऐसा मानना पड़ेगा।

प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका प्रतिकास हो चुका है उसका दृष्टान्तमात्र से निषेध नहीं कर सकते, प्रयांत विशेषणुज्ञान और विशेषण्यज्ञान एक साथ होते हुए प्रत्यक्ष में प्रतीत हो रहे हैं तो भी कमलपत्रों के छेद का उदाहरण देकर उनको कम से होना सिद्ध करें—अकम का निषेध करे तो ठीक नहीं है। मन्यथा सफेद शंख मे पीलेपन का अमजान होता हुआ देखकर वास्तविक पीले रंगवाले सुवर्ण में भी पीले रंग का निषेध करना पड़ेगा, बात तो यह है कि मूर्तिमान ऐसी सुई भादि का अग्रमाग उन्पर नीचेख्य से रखे उन कमल पत्रों को एक साथ काट नहीं सकता है, अतः उनमें तो मात्र एक साथ काटने का भान ही होता है, वास्तविक तो एक साथ न कटकर वे पत्ते कम से ही कटते हैं। किन्तु आस्मा कान के बाव के विषय मे ऐसी बात नहीं बनती आस्मा तो अपने जानावरण कम के क्षयोगश्यम को प्राप्त हुआ है अतः उसमें एक साथ अपना भौर अन्य वस्तुमों को जानने का स्वभाव है, इसके संपूर्ण इन्द्रियों भी मौजूद हैं, अप्राप्त पतार्थ को प्रहण करने वाला है—अर्थात् बिना सिक्षक्ष के ही पदार्थ को जानने कर स्वभाव है, इसके संपूर्ण इन्द्रियों भी मौजूद हैं, अप्राप्त पतार्थ को प्रहण करने वाला है—अर्थात् बिना सिक्षक्ष के ही पदार्थ को जानने कर स्वभाव है। सम सिक्षक्ष के ही पदार्थ को जान करने तो इसमें कोई विरोध का प्रसंग नहीं भाता है भतः विशेषण भावि ज्ञान उसे एक साथ वर्षों नहीं हो सकते, अवस्य हो सकते हैं।

 न च नकोषि सूच्यवकपूर्तीविद्याश्या तूर्यवपंत्रवस्यरपरिहारस्वितान युपपस्त्रान्युं व स्ववंद्रवित वाच्यय्; त्रयाञ्चलस्याऽसिद्धः। युनपञ्जानोतस्तिविक्रमात्तासद्धौ परस्पराध्यः वश्चिक्र-क्षिद्धौ हि मनःसिद्धः, ततस्तविक्रमसिद्धिरितः। 'चक्षुराविकं कमवस्त्रारसापेशं कारस्यान्यस्थात्रस्य सस्यप्यनुत्पाकोत्पादकस्वाद्वादीकर्तं योदिवत्' इत्यनुमानात्तसिद्धिरित्यपि मनोरयमात्रम्; धववस्त्रु-

इन्द्रियों को एक साथ प्राप्त नहीं हो सकता हैं, बस, इसी कारण एक साथ विशेषण आदि के ज्ञान न होकर वे शीछता से होते हैं। बौर मालूम पड़ता है कि ये एक साथ हए हैं।

जैन — ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार के अक्षणवाले मन की घिद्धि है। यदि बाप एक साथ जानों की उत्पत्ति के भ्रम से मन की सिद्धि करना चाहते हैं धर्यान् "युगपण्जानानुत्पत्तिमंनसीलिङ्ग" एक साथ भ्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होना यही मन को सिद्ध करने वाला हेतु है ऐसा मानते हो तो अन्योन्याभय दोष ध्राता है इसीको बताते हैं — जब एक साथ ज्ञानों के उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे तब मन की सिद्धि होगी धौर मन के सिद्ध होने वर एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे। इस प्रकार के दोष से किसी की भी सिद्धि नहीं होती है।

यौग — हम अनुमान के द्वारा मन की सिद्धि करते हैं – चक्षु आदि इन्द्रियां किसी कमवान कारण की अपेक्षा रखती हैं, क्यों कि अन्य प्रकाश आदि कारणों की पूर्णता होते हुए भी वे इन्द्रियां उत्पन्न करने योग्य को (ज्ञानों को ) उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे कैची या बसूला किसी एक किमक कारण की (उत्थानपत्त क्रिया-परिणत हाथों की ) अपेक्षा रखते हैं इसी वजह से वे एक साथ काटने का काम नहीं कर पाते हैं।

जैन — यह कथन भी मनोरसमात्र है, देखो ऐसा मानवे से धापके ही सन के साथ व्यक्तिचार आता है। मन तो कारणान्तरों की साकत्यता होने पर कमवात किसी अन्य कारणा की अपेक्षा नहीं रखना है, अतः यह हेतु "कारणान्तरसाकत्ये सित अनु-त्याद्य उत्पादकत्वात्" अनैकान्तिक होता है। यदि मन को भी कमवान् कारण की अपेक्षा रखनेवाला मानोगे तब तो अनवस्या दोष आवेगा।

एक बात यहां विचार करने की है-कि ग्रापने अदुमान में हेतु दिया था "कारणान्तरसाकत्ये सत्यपि ग्रनुत्पाच उत्पादकत्वातु" सो इसमें ग्रनुत्पाच उत्पादकत्व वयक्षेत्र मनसेवानेकान्तात् । न हि तत्साकत्ये तत् तवाभूतमपि कमवत्कारणान्तरापेक्षमनवस्था-प्रसङ्गात् । किन्तु, धनुत्याधोश्यादकत्वं युगपत्, कमेला वा ? युगपचे दिरुद्धो हेतुः, तथौत्यादकत्वस्था-क्रमिकारणाथीनत्वात् प्रसिद्धसहभाव्यनेककार्यकारिकास्थानवीवत् । कमेला नेवसिद्धः, ककेटीभक्षमणारी युगपदरूपादिक्षानीत्पादकत्वप्रतीतेः । प्राणुवृत्या विभ्रमकत्यनायां तृत्तम् । तस्र मनसः सिद्धः ।

का मतलब क्या है ? उत्पन्न न कर पीछे एक साथ उत्पन्न करना ऐसा है अथवा कम से उत्पन्न करना ऐसा है ? यदि एक साथ उत्पन्न करना ऐसा अनुत्पाद्य उत्पादकत्व का अर्थ है तो हेतु विरुद्धदोष युक्त हो जायेगा, अर्थात् कमवत्कारण को वह सिद्ध न कर धक्रमबत्कारण को ही सिद्ध करेगा। जैसे "नित्यः शब्दः कृतकत्वात्" शब्द नित्य है क्योंकि वह किया हुआ होता है, ऐसा अनुमान में दिया गया हेतू जैसे शब्द में नित्यत्व सिद्ध न कर उल्टे अनित्यत्व की सिद्धि कर देता है वैसे ही चक्ष आदि इन्द्रियों के द्वारा कमिक ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये अनुत्पाद्य उत्पादकत्व हेतू का अर्थ यूगपत ऐसा करते हैं तो उस हेत द्वारा साध्य से विपरीत जो शक मता है वहीं सिद्ध होती है. क्योंकि जो उस प्रकार का एक साथ उत्पादकपना तो स्रक्रमिक कारगों के ही साधीन होता है, जैसे प्रसिद्ध सहभावी अनेक कार्यों को करनेवाली सामग्री हुआ करती है, मतलब-पृथिवी, हवा, जल भादि सामग्री जिनके साथ है ऐसे भनेक बीज भनेक अंकूरों को एक साथ ही पैदा कर देते हैं। यहां पर अनेक अंकूररूप कार्य अक्रमिक पृथ्वी जल आदि के आधीन हैं। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं-कि अनुत्पाद्य उत्पादकत्व कम से है-तो यह हेत् असिद्ध दोष युक्त होता है, कैसे ? सो बताते हैं-ककड़ी या कचौड़ी भादि के अक्षण करते समय चक्षु भादि इन्द्रियां रूप आदि के ज्ञानों को एक साथ पैदा करती हुई प्रतीत होती है, तुम कही कि वहां श्रतिशीघ्रता से रूप भादि का ज्ञान होता है, ग्रत: माल्म पड़ना है कि एक साथ सब ज्ञान पैदा हुए, सो इस विषय में ग्रभी २ दुष्ण दिया था कि इस तरह से आश्वृति के कारण ज्ञानों में एक साथ होने का भ्रम सिद्ध करते हो तो अन्योन्याश्रय दोष होता है, ग्रतः आपके किसी भी हेत से मन की सिद्धि नहीं हो पाती है।

जैसे तैसे मान भी लेवें कि आपके मत में कोई मन नामकी वस्तु है तो उस मन का आत्मा के साथ संयोग होना तो नितरों ग्रसिद्ध है क्योंकि प्रापके यहां प्रात्मा ग्रीर मन दोनों को ही निरंश बताया है, सो उन निरंशस्वरूप ध्रात्मा और मन का एक देश से संयोग होना स्वीकार करते हो तो उन दोनों में सांशपना आ जाता है, सिद्धी का व संबोता, निरंबयोरेक्वेशेन संयोगे सांस्थ्यम् । सर्थारमनेकत्वम् उभयन्यावातकारि स्यात् । 'यम संयुक्तं मनस्तत्र समवेते ज्ञानमुत्यस्वति' इत्यम्युपगमे वािक्षनात्मस्वतियुक्तायौ ज्ञानं अवयेत् शेषां निरस्यापित्येन मनसा . संयोगोऽविष्यात् । तथा च प्रतिप्रास्थि प्रिन्नं मनोन्तरं व्ययंम् । यस्य मन्यनत्तत्तत्त्वस्यायिनि ज्ञानहेतुरित्यन्यसारम्, प्रतिनियतात्मसम्यन्त्रित्वस्यापिति ज्ञानहेतुरित्यन्यसारम्, प्रतिनियतात्मसम्यन्त्रित्वस्यापिति ज्ञानहेतुरित्यन्यसारम्, प्रतिनियतात्मसम्यन्त्रित्वस्यस्याप्तिनः । तस्य

यदि उस आत्था का धौर मन का संयोग सर्वदेश से मानते हो तो दोनों एक मेक होने से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, एक ही कोई बचता है, या तो भात्मा सिद्ध होगा या मन । आत्मा और मन ऐसे दो पदार्थ स्वतन्त्ररूप से सिद्ध नहीं हो सर्केंगे ।

यौग--जिस बात्मा में मन संयुक्त हुआ है उसी बात्मा में समवेतरूप से रहे हुए सुखादिकों में वह मन ज्ञान को पैदा करा देता है, इस तरह आत्मा धौर मन दोनों को स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होती है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यह धापित्त आती है कि संसार में जितने भी जोब हैं उन सबके गुख आदि का वह एक ही मन सब को ज्ञान पैदा कर देगा, क्योंकि सभी आत्माएँ नित्य भीर व्यापक हैं। अतः उनका मन के साथ संयोग तो समानरूप से है ही, इस प्रकार एक ही मन से सारी धात्माओं में सुख दुख धादि के ज्ञान को पैदा करा देने के कारए। प्रत्येक प्राशियों के भिन्न र मन मानने की जरूरत नहीं रहेगी।

यौग — जिस आत्मा का जो मन होता है वही मन उस आत्मा में समवेत हुए सुलादिक का ज्ञान उसे उत्पन्न कराता है, सब को नही अतः भिन्न २ मन की आवश्यकता होगी ही।

जैन-पिसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के साथ "यह इसका मन है" इस प्रकार का मन का संबंध होना ही प्रसिद्ध है। यदि प्रतिनियत प्रात्मा के साथ मन का सबंध मानते हो तो क्यों मानते हो ? क्या वह उसी एक निश्चित प्रात्मा का कार्यक्प है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्मा से वह उपकृत है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्या में उस विवक्षित मन का संयोग है, या एक हो निश्चित प्रात्मा के बहुष्ट से वह प्रेरित होता है, बचवा स्वयं उस आत्मा से वह प्रेरित होता है तस्याप्यसम्मवात् । नापि संयोगात्; सर्वनास्याविक्षेणत् । नापि 'वबहष्टप्रेस्ति' प्रवर्तते । नापि त्याप्यः स्वित् तसस्य' इति वाष्यम्; प्रचेतनस्याष्टशः स्यानिष्टवेषादिपरिहारेणेष्ट्वेषादीः तत्प्रेरस्यस्यम्यात्, प्रन्य-येववरकत्यनावेषस्यम् । न चेववरस्याक्ष्टवेरले व्यानावास्याफरवम्, प्रनस्य एवस्सौ केरकः। कत्यवास् कि परस्यरया ? तस्य सर्वसावारस्यात्वाकातो न तक्षियमः । चाहष्टस्यापि प्रतिनियमः खिद्वः; तस्यस्यन्ते-

इसलिये मानते हो ? पहिला पक्ष-बदि वह प्रतिनियतः आत्मा का कार्य है इसलिये इस झात्मा का यह मन है ऐसा संबंध सिद्ध होता है इस तरह कही तो ठीक नहीं, क्योंकि मन तो नित्य एवं परमाणुरूप है, अतः वह भारमाका कार्यरूप नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य वस्तु किसी का कार्य नहीं होती है। दूसरा हेतू-प्रतिनियत आत्मा के द्वारा उपिक्रयमाण होने से यह मन इस मात्माका है इस प्रकार का संबंध बनता है सो भी बात नहीं. क्योंकि मन तो बनावेय भीर अप्रहेय है-अर्यात् न उसका भारोप कर सकते हैं और न उसका स्फोट कर सकते हैं, ऐसे श्रतिशयशाली मन का उपकार शात्मा के दारा होना शक्य नहीं है, तीसरा विकल्प-प्रतिनियत घाटमा में संयोग होने से मन का संबंध प्रतिनियत प्रात्मा से बनता है, सो भी बात ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र प्रात्माधीं में उसका समानरूप से सबध रहता है। मतः यह इसी का मन है इस प्रकार कह नही सकते. जिसके घटष्ट से वह मन इष्ट में प्रवर्तित होता है और अनिष्ट से निवृत्त होता है वह उस भारमा का मन कहलाता है सी पैसा भी नहीं कहना चाहिये, क्यों कि घट्ट तो अचेतन है. वह अचेतन शहर अनिर्धादेश आदि का परिहार कर इस ही वस्त या देशादि में मन को प्रेरित करता हो सो बात शक्य नहीं है, अर्थात् अचेतन अहप्ट में ऐसी शक्ति संभव नही है। यदि अचेतन भाग्य ही ऐसा कार्य करता तो ईश्वर की कल्पना क्यों करते हो।

र्योग — ईश्वर तो सहष्ट को प्रेरित करता है और पुनः सहष्ट मन को प्रेरणाः. करने का काम करता है, स्रतः ईश्वर को सानना जरूरी है।

जैन — यह बात ठीक नहीं, इससे तो मन को ही ईम्बर प्रेरित करता है सेसा मानना श्रेयस्कर होगा, क्यों बेकार ही परंपरा लगाते हो कि महेस्बर के द्वारा पहिले प्रदृष्ट प्रेरणा पाता है पुनस्व उस घट्ट से मन प्रेरणा पाता है। एक बात और भी बताते हैं कि बहुट तो सर्व साधारण कारण है, कोई विशेष कारण तो है नहीं, प्रदः उस प्रदृष्ट से बारमा के साथ मन का नियम नहीं बनता है; कि यह मन इसी धारमा ऽत्यन्तभेवात् समबाबस्यापि सर्वेशाविकेषात् । 'बेनात्मना यन्मनः त्रेवेते तत्तस्य' इत्ययुक्तम् अनुपणन्यस्य प्रेरखासम्भवात् ।

किन्त, ईश्वरस्यापि स्वसंविदितज्ञानानम्युपगमे 'सद्यसद्वयः कस्यविदेकज्ञानालम्बनोऽनेकस्वान् रपन्त्रांगुलवत्' इत्यत्र पक्षीकृतैकदेखेन व्यक्षिणारः-तण्ज्ञानान्यसदसद्वयंगोरनेकस्वाविक्षेयेकज्ञानाल-म्बनत्वाभावादेकसास्त्राज्ञभवत्वानुमानवत् । स्वसंविदितत्वाभ्युपगमे चास्य धनेनंव प्रमेयस्वहेलोर्व्यक्षिणार इत्युक्तम् । 'स्रस्मवादिक्रानापेक्षया ज्ञानस्य क्षानान्तरवेखस्यं साष्यते' इत्यत्राध्युक्तम् ।

का है। खुद घट का नियम बन नहीं पाता कि यह अदृष्ट इसी झात्मा का है। अदृष्ट तो झात्मा से अत्यन्त भिन्न है-पृथक् है। समवाय से संबंध करना चाहो तो वह भी सर्वत्र समाग हो है।

यौग - जिस आत्मा के द्वारा जो यन प्रेरित होता है वह उसका कहलाता है।

जैन-यह बाक्य अयुक्त है, क्योंकि जिसकी उपलब्धि ही नहीं होती उस मन को प्रेरित करना शक्य नहीं है। भाष यौग ने ईश्वर के भी स्वसंविदित ज्ञान माना नहीं, श्रतः श्रापके द्वारा कहे हुए अनुमान में दोष आता है, सब्-श्रसद्वर्ग श्रयांत सद्वर्ग तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष भीर समवाय का समूहरूप है और प्रसद्दर्ग प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यंताभाव इनरूप है-सो ये दोनों ही वर्ग किसी एक ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि ये धनेक रूप हैं, जैसे हाथ की पांचों अंगुलियां अनेक होने से एक ज्ञान की घवलंबन स्वकृप हैं। अब इस अनुमान में सदुर्ग भीर श्रसद्वर्ग की पक्ष बनाया है, उस पक्ष का एक भाग जो गुणों में धन्तभू त विज्ञान है उसके साथ इस अनेकत्व हेत् का व्यमिचार होता है। कैसे-? ऐसा बताते हैं-ईश्वर का ज्ञान धीर धन्य सद् असद् वर्ग ये अनेकरूप तो हैं किन्तू एक ज्ञान के अवलम्बन-एक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये सब एक ज्ञान से जानें जायेंगे तो ज्ञान स्वसंविदित बन जायगा, जो आपको इष्ट नहीं है, इस प्रकार आपका सद्-असद वर्ग पक्षवाला उपय क अनुमान गलत ठहरता है, जैसे एक शाखाप्रभवत्व हेत्वाला अनुमान गलत होता है। अर्थात् किसी ने ऐसा अनुमानवाक्य प्रयुक्त किया कि ये सब फल पके हैं क्योंकि एक ही शाखा से उत्पन्न हुए हैं, सो ऐसा एक शाखाप्रभवत्वहेतु व्यभिचरित इसलिये हो जाता है कि एक ही शाखा में लगे होने पर भी कुछ फल तो पके रहते हैं और कुछ फल कच्चे रहते हैं, इसलिये जैसे यह अनुमान सदोष कहलाता

किन्दाचे जाने सति, प्रसति वा दितीयक्षणसुत्यचते ? सति नेत्-युवयध्कानामुत्यक्तिकियोवः।. प्रसति नेत्; कस्य तद्वाहकम् ? घसतो ग्रहणे द्विचन्द्राविज्ञानवदस्य आन्तत्वप्रसङ्गः।

किन्त, अस्मदादीनां तज्जानान्तरं प्रत्यक्षम्, अप्रत्यक्षं वा । यदि प्रत्यक्षम्-स्वतः, ज्ञानान्तर राद्वा ? स्वतक्षेत्, प्रथममध्ययंज्ञानं स्वतः प्रत्यक्षमस्तु । ज्ञानान्तराक्षप्रयक्षते तदिपि ज्ञानान्तरं ज्ञाना-न्तराक्षायक्षमित्यनवस्या । अप्रत्यक्षं चेत् कयं तेनार्धज्ञानग्रहस्तम् ? स्वयमप्रत्यक्षस् ज्ञानान्तरेस्णात्मा-

है वैसे ही जो अनेक हैं वे एक ज्ञान से जाने जाते हैं ऐसा अनेकत्व हेतु भी ईरवर ज्ञान और सद् असद् वर्ग के साथ अनेकान्तिक हो जाता है। वे अनेक होकर भी एक ज्ञान से तो जाने नही जाते है। इस व्यक्षिण्यार को दूर करने के लिये यदि योग ईरवर ज्ञान को स्वसंविदित मान लेते हैं तो ईश्वर के इस गुणरूपज्ञान से ही प्रमेयत्व हेतु व्यक्षिण्यार हो जाता है, इस बात को हम पहिले ही अच्छी तरह से कह माये हैं। भावार्थ पहिले योग ने अनुमान प्रमारण उपस्थित किया था कि ज्ञान प्रस्यज्ञान से ही जाना जाता है, क्योंकि वह प्रमेय है जैसे कि घट पट आदिपदार्थ, इस अनुमान से सभी ज्ञानों को स्वयं को नही जाननेवाले सिद्ध किया था, अब यहां पर ईश्वर के ज्ञान को स्वयं को ज्ञाननेवाला मान रहे सो प्रमेयत्व हेतु गलत ठहरा, यदि हम जैसे अल्पज्ञानी के ज्ञाननेवाला मान रहे सो प्रमेयत्व हेतु गलत ठहरा, यदि हम जैसे अल्पज्ञानी के ज्ञानाक्तर वेख मानते हैं तो इस विषय पर भी विवेचन हो चुका है, अर्थात् हम जैन ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान चाहे ईश्वर का हो चाहे सामान्य व्यक्ति का हो उसमें स्वभाव तो समानरूप से स्व और पर को जानने का हो है, (विषय ग्रहण करने की शक्ति में भेद हो सकता है किन्तु स्वभाव तो समान ही रहेगा।

अच्छा प्रव इस बात को बतावें कि पहिला जान रहते हुए दूसरा जान उत्पक्ष होता है ? प्रथम जान समाप्त होने पर दूसरा जान आता है ? प्रथम जान के रहते हुए ही दूसरा जान धाता है ऐसा कहो तो एक साथ धनेक जान उत्पक्ष नहीं होते ऐसा आपका मत विरोध को प्राप्त होगा, दूसरा विकल्प माने कि पहिला जान समाप्त होने पर दितीयजान होता है सो भी गलत है, बब पहिला जान समाप्त हो गया तब दूसरा जान किसको ग्रहण करेगा ? यबि धमत् को भी ग्रहण करेगा तो बह जान दिवन्त्र धादि को ग्रहण करेगा हो के समान ही ध्रान्त कहलावेगा।

यह भी सोचना है कि प्रथम ज्ञान को जाननेवाला दूसरा ज्ञान है वह हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के प्रत्यक्ष का विषय होता है श्रववा नहीं होता ? प्रत्यक्ष होवा न्तरक्षावेनेवास्य कह्णाविरोद्यात् । नतु क्षानस्य स्वविषये गृहीतिजनकत्यं ब्राह्मस्यम्, तथः ज्ञानान्तरे-एमग्रहीतस्यापीन्द्रयादिवञ्च क्रिस्थिपि मनोरथमानम्; धर्यक्षानस्यापि ज्ञानास्तरेखागृहीतस्येवार्थ-प्राह्मस्यानुष्कृत्तः। तथा व ज्ञानकानपरिकस्यनावेयस्यं मीमांसकमतानुवक्कुः ।

विज्ञसन्दसाहबयानां चागृहीतानां स्वविषये विज्ञानजनकत्वप्रसङ्गालद्विषयविज्ञानान्वेयणाः नर्षक्यम् । 'उभययोपलम्भावदोषः' इत्यम्युपगमेपि किन्तिस्तिङ्गादिकमज्ञातमेव वक्षुरादिकं तु ज्ञात-

है ऐसा कहो तो वह स्वतः प्रत्यक्ष होता है या धन्य किसी ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है ?

यदि स्वतः होता है ऐसा कहो तो वह पहिला पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान भी स्वतः
प्रत्यक्ष प्रतने धापको जाननेवाला होवे क्या धापित है, यदि उस प्रथम ज्ञान को जानने वाला द्वितीयज्ञान भी धन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है, तब तो धनवस्थादोष साक्षाल् दिखाई देता है। ग्राप यौग यदि उस दूसरे ज्ञान को धप्रत्यक्ष रहना ही स्वीकार करते हैं तो उस अप्रत्यक्ष ज्ञान से पहिला ज्ञान कैसे गृहीत हो सकेगा ? देखिये—जो ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष है वह तो प्रन्य किसी पुरुष के ज्ञान के समान है उससे इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जानना हो नहीं सकता।

याँग – ज्ञान का ग्राहकपना इतना ही है कि वह अपने विषय में गृहीति को पैदा करता है और ऐसा कार्य तो उस ज्ञान को अन्य ज्ञान से नहीं जानने पर भी हो सकता है, जैसे कि इन्द्रियादि अगृहोत रहकर ही गृहीति को पैदा कर देती हैं, मतलब यह है कि पदार्थ को जाननेवाले पहिले ज्ञान को जानना इतना ही दूसरे ज्ञान का काम है, इस कार्य को वह द्वितीय ज्ञान कर ही लेता है, भले वह अन्यज्ञान से नहीं जाना गया हो या स्वयं को जाननेवाला न होवे, इस विषय को समक्कने के लिये इन्द्रियों का हहान्त फिट बैठता है कि जैसे चक्षु आदि इन्द्रियों स्वयं को नहीं जानती हुई भी रूपा-दिको को जानती हैं।

जैन—यह कथन गलत है-क्यों कि इस प्रकार मानने पर तो पदार्थ को जानने वाला प्रथमज्ञान भी अन्यज्ञान से नहीं जाना हुआ रहकर ही पदार्थ को जानलेगा ऐसा भी कोई कह सकता है। ज्ञान का स्वयं को जानना तो जरूरी नहीं रहा। इस तरह तो ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना करना व्ययं ही है। तथा-श्राप यौग—नेयायिक वैशेषिकों का मीमांसक मत में प्रवेश भी हो जाता है। क्यों कि मीमांसक ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की कल्पना नहीं करते हैं। ज्ञान स्वयं अगृहीत रहकर ही

मेव स्वविषये प्रभितिमुत्पादयेत्तत एव । घय चत्रुरादिकसेवाज्ञातं स्वविषये प्रभितिनिभित्तम्, न लिङ्गादिकं तत्तु जातमेव नान्यवाध्तो नोभयनोभयवाप्रवङ्गः प्रतीतिविरोवात्, नन्वेवं यया व्यवैज्ञानं ज्ञातवर्षे ज्ञातिनिभत्तम्, तथा ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानेध्रस्तु, तनाष्ट्रभयवापरिकल्पने प्रतीतिविरोवाविशेवात् । यथैव हि-विवादापत्रं चलुरावजातमेवार्थे ज्ञातिनिमत्तं तत्त्वादसम्बलुरादिवत् । लिङ्गादिकं तु

म्रपने विषय में ज्ञान पैदा करता है, ऐसा मानने पर तो लिङ्गज्ञान (-म्रनुमानजान) शब्द अर्थात् प्रागमको विषय करनेवाला मागमप्रमाण, साहश्य को विषय करनेवाला उपमाप्रमाण, ये तीनों प्रमाएकान भी स्वयं किसी से नहीं जाने हुए रहकर ही अपने विषय जो प्रनुमेय, शब्द भौर साहस्य हैं उनमें ज्ञान को उत्पन्न करेंगे। फिर उन लिङ्ग अर्थात् हेतु आदि की जानकारी प्राप्त करना वेकार ही है।

याँग — ज्ञान के जनक दोनों प्रकार से उपलब्ध होते हैं धर्धातू कोई ज्ञान के कारए। स्वयं ध्रज्ञात रहकर ज्ञान को पैदा करते हैं धार कोई कारण ज्ञात होकर ज्ञान को पैदा करते हैं। अतः कोई दोष नहीं है।

जैन — ऐसा स्वीकार करने पर तो हम कह सकते हैं कि कुछ लिड़ा धादि कारए। तो धजात रहकर ही अपने विषय जो अनुमेयादि हैं उनमें प्रमिति (-जानकारी) को पैदा करते हैं और कुछ चक्षु आदि कारए। जात रहकर धपने रूपादि विषयों में जान को पैदा करते हैं। कुमोंकि, उमया। दोनों प्रकार से जात और अज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा होती है। ऐसा आपका कहना है।

यौग—देखिये! आप विपरीत प्रकार से कह रहे हैं, दोनों प्रकार से ज्ञान होता है, किन्तु चक्षु ग्रादि तो स्वयं ग्रज्ञात रहकर ग्रपने विषय में प्रमिति पैदा करते हैं ग्रीर लिंग ग्रादि कारण तो ऐसे हैं कि वे अज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा नहीं कर सकते हैं। ग्रतः लिगादि और चक्षु ग्रादि दोनों ही कारणों में दोनों ज्ञात और ग्रज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा करने रूप प्रसंग ग्रा ही नहीं सकता, क्यों कि ऐसा माने तो साक्षात् प्रतीति में विरोध ग्राता है। ग्रप्शंतु इस तरह से प्रतीत नहीं होता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो जिस प्रकार पदायों को जानने वाला ज्ञान जात होकर हो पदायों में प्रमिति को पैदा करता है उसी प्रकार उस पदायों को जाननेवाले ज्ञान को जाननेवाला ज्ञान भी जात रहकर ही उस प्रथमज्ञान को जान सकेगा। वहां उन ज्ञानों के विषय में भी दोनों ग्रजात और ज्ञात की कल्पना करने में प्रतीति का क्षातमेन स्विच्नानिनिम्लं तत्त्वायुष्णयवादिप्रसिद्धपुत्राधिनत्' इत्यनुमानप्रतीत्याणोभयया कल्पने विरोधः । तवा 'क्षानक्षात्र' क्षातमेन स्विच्ये क्षातिनिक्तः' क्षानत्त्रायंक्षानयत्' इत्यन्तपे सर्वेषा विदेषाभावात् । यदि चाप्रत्यवैद्याप्यनेनार्षक्षानप्रत्यक्षताः तर्वीद्यव्यक्षानेनात्त्रात्रात्र्यक्षत्त्रात्र्यक्षताः तविद्यक्षत्रम् विषयेक्षः प्राधिकाणस्यावेषाक्षात्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यव्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यव्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्यस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्

ध्ययस्य होता है, मतलब — धर्यक्रान तो क्षात रहकर प्रमिति को पैदा करे भीर उस ज्ञानका ज्ञान तो धकात रहकर प्रमिति को पैदा करे ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

जिस प्रकार धाप मानते हैं कि जान के कारएस्वरूप माने गये वशु धादि विवाद मे धाये हुए पदार्थ धजात रहकर अपने विषयभूत वस्तुधों में ज्ञप्ति पैदा करते हैं त्यों कि वे वशु धादि स्वरूप ही हैं। जैसे—हमारी वशु धादि इत्रियां अज्ञात हैं तो भी रूपादिकों को जानती हैं, तथा—धन्य कोई ज्ञान के कारए। जिगादिक ऐसे हैं कि वे ज्ञात होकर ही स्वविषय में ज्ञप्ति को पेदा करते हैं, क्यों कि वे कारण इसी प्रकार के हैं, जैसे—वादी प्रतिवादों के यहां माने गये छूम धादि जिंग हैं, वे ज्ञात होते हैं तभी धानुमानादि ज्ञानों को पैदा करते हैं। इस धानुमान ज्ञान से सिद्ध होता है कि दोनों प्रकार से—धज्ञात और ज्ञात प्रकार से एक ही जिंग आदि में ज्ञान हो पैदा करने का स्वधाव नहीं है एक ही स्वभाव है, धर्मी वस्तु धादिक्य कारण ध्रज्ञात होकर ज्ञान जान के जिंग की यह जिंग और चलु धादिक करने हैं। जैसी यह जिंग और चलु धादि के विषय में ध्यवस्था है वैसी ही अर्थज्ञान के जनक हैं। जैसी यह जिंग और चलु धादि के विषय में ध्यवस्था है वैसी ही अर्थज्ञान के अपना विषय जो अर्थज्ञान है उसमें अपित को पैदा करता है, क्योंकि वह ज्ञान है। अपने विषय जो अर्थज्ञान हात होकर अपना विषय जो अर्थ ज्ञान है। इस प्रकार धानुमान से सिद्ध होता है। आपके धौर हमारे उन बनुमानों में कोई विशेषवा नहीं है। दोनों समानरूप से सिद्ध होते हैं।

यदि प्राप नैयायिकादि इस द्वितीयज्ञान को अप्रत्यक्ष रहकर ही अयंज्ञान को प्रत्यक्ष करनेवाला मानते हैं तो बड़ी भारी धापत्ति धाती है, इसी को बताते हैं—जान अपने से अप्रत्यक्ष रहकर अर्थात् अस्वसंविद्यत होकर यदि वस्तुको जानता है तो ईश्वर के सम्पूर्णविषयों को जाननेवाले ज्ञानके द्वारा सारे ही विश्व के प्राग्ती संपूर्ण पदार्थों को साम्बाह्य जान लेंगे। फिर ईश्वर और अनीवकर अर्थात् सबज्ञ और असवंज्ञपने का विभाग ही समाप्त हो जावेगा।

समबायनिषेषास्त्रविषयाषाः 'स्वकार्यम्' इत्यन्यसम्यक्ः, समबायनिषेषे तदार्थयतयोत्पावस्याप्यसिद्धः । जनकस्यमान्नेश्यः तत्त्वे विषकालावी तत्त्रवङ्गः । नित्यज्ञानं चेश्यदस्यापि न स्थात् ततः स्वतो ज्ञानं अत्यक्षम् अन्यकोक्तवोषानुषञ्जः ।

नतु ज्ञानान्तरप्रत्यक्षस्येप नानवस्या, प्रवैज्ञानस्य द्वितीयेनास्थापि तृतीयेन श्रहणादर्वसिद्धे र-परज्ञानकस्यनया प्रयोजनाभावात् । धर्वेजिज्ञासायां ह्यवें ज्ञानम्, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने, प्रतीतेरे-

बीग — जो अपने ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ होता है नहीं अपने प्रत्यक्ष होता है, हर किसी के प्रत्यक्ष के विषय अपने प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता।

जैन — यह कथन धसंगत है, जब आपके बत में जान स्वसंविदित ही नहीं है तब यह अपना जान है ऐसा सिद्ध ही नहीं हो सकता।

यौग-- जो ज्ञान अपने में (-श्रात्मा में) समवेत (समबाय से संबन्धित है) है वह प्रपत्ना कहलाता है।

क्रैन—यह बात भी बेकार है। क्योंकि समवाय का तो हम भागे खंडन करने बाते हैं। तथा समवाय तो सर्वत्र आत्मा में व्यापक होने से समान है। उसकी लेकर अपना ज्ञान भीर पराया ज्ञान ऐसा विभाग हो नहीं सकता।

जैन—यह कथन भी धयुक्त है। कैसे सो बतलाते हैं—समवाय का तो निषेष कर दिया है, इसलिये इस एक विवक्तित भारमा में ही यह जान आधेयरूप से उत्पन्न होता है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि जान की उत्पक्ति का निमन्त होने मात्र से अपना और परावा ऐसा विभाग होता है ऐसा मानोगे तो दिशा, भाकाश, काल आदि का भी जान है, ऐसा कहलावेग। वर्षों के जान की उत्पत्ति में उन दिशा धादिकों को भी धापने निमन्त माना है। एक दोष यह भी भावेगा—कि भावना कार्य होने से जान प्रपना कहलाता है तो जान धनित्य बन जावेगा, फिर तो ईश्वर के जान को भी वित्य नहीं कह सकेंगे। इस्लिये जान स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसा मानना चाहिये। अन्यया पहिले कहे गये हुए धनवस्था आदि दोष आते हैं।

यौग—कान घन्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तो घनवस्था वोष आता है ऐसा घापने कहा सो ठीक नहीं है, कैसे ? सो समफाते हें—प्रथम ज्ञान तो पदावों को विविध्तवात्; इत्यन्यसमीक्षिताभिवानम्; तृतीयकानस्याबहुवे तेन प्राक्तनज्ञानग्रहण्विरोघात्, इतरवा सर्वत्र द्वितीयादिज्ञानकस्यनानवेक्यं तत्र वोक्तो दोवः।

किन्त, 'अर्चेजिज्ञाक्षायां सत्यामहसुत्पक्षम्' इति तज्ज्ञानावेव प्रतीतिः, ज्ञानान्तराडा ? प्रथमपक्षे जैनमत्तिद्विस्तवाप्रतिपद्यमानं हि ज्ञानं स्वपरपरिच्छेदकं स्यात् । द्वितीयपक्षेपि 'प्रयंज्ञान-

जाननेवाला है उसे जाननेवाला दूसरा ज्ञान है, फिर दूसरे को जाननेवाला एक तीसरा ज्ञान धाता है, वस फिर धन्य जीवे धादि ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे पहिले तो पदार्थों को जानने की इच्छा होती है, धत: विवक्षित पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है फिर वह पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान कैसा है इस बात को समक्तने के लिये दूसरा ज्ञान धाता है, इस तरह से प्रतीति भी आती है।

जैन — यह कथन धसत् है, क्यों कि इस तरह से धाप अनवस्था दोव से बच
नहीं सकते, आपने तीन जानों की कल्पना तो की है, उसके आगे भी प्रश्न धावेंगे कि
वह तीमरा जान भी किसी से ग्रह्ण हुमा है कि नहीं, यदि नहीं ग्रहण किया है तो उस
प्रगृहीत जान से दूसरे नं० का जान जाना नहीं जा सकता, यदि अगृहीत जान से किसी
का जानना सिद्ध होता है तो दूसरे तीसरे जानों की जरूरत ही क्या है? एक ही जान
से काम हो जावेगा; और इस तरह ईश्वर में एक जान मान लेते हैं तो उस पक्ष में
भी जो दूषण घाता है वह आपको हम बता चुके हैं—कि ईश्वर स्वयं के जान को प्रत्यक्ष
किये विना धशेष पदार्थों को जानता है तो हम जैसे पुरुष भी उस जान के द्वारा
संपूर्ण पदार्थों को जान लेगे—सभी सर्वज बन बेठेंगे।

विशेषार्थ — यौग जान को स्वसंविदित नहीं मानते हैं बतः इस मत में बाचार्यों ने बहुत से दोष दिये हैं, इनके ईश्वर का जान भी अपने आपको जाननेवाला नहीं है, ईश्वर का जान अपने को पति हो हो सकता बतः इस दोष को टालने के लिये उसके वे दो या तीन जान मानते हैं। एक प्रवमजान से पदार्थों को जानना फिर उसे किसी दूसरे जान से जानना इत्यादि प्रकार की उनकी मान्यता में तो अनवस्या आती है, तथा जान अपने को बज्ञात रखकर ही वस्तुओं को जानता है तब हर किसी के जान से कोई भी पुरुष वस्तुओं को जान सकेगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी ईश्वर के जान से संपूर्ण पदार्थों को जानकर सर्वेज वन जावेंगे। योग समदाय संबंध से ईश्वर एवं समस्त बातमाओं में जान रहता है ऐसा कहते हैं, बतः यह हमारा

मज्ञातमेव मुपार्थस्य परिच्छेदकम्' इति ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते चेत्; तदेव स्वार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथा-द्यमपि स्यात । न प्रतिपद्यते चेरकवं तथाप्रतिपत्तिः ?

किया. प्रयंज्ञानमर्थमात्मानं च प्रतिपद्य 'घजातमेव मया ज्ञानमर्थं जानाति' इति ज्ञानान्तरं

ज्ञान है और यह ईश्वर का या अन्य पुरुष का ज्ञान है इस तरह का भेद बनना जिटल हो जाता है। क्योंकि समवाय और सारी आत्माएँ सर्वंत्र व्यापक हैं। ज्ञान यदि स्वयं अप्रत्यक्ष है और पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है तो छुमादि हेतु स्वयं अप्रत्यक्ष—प्रज्ञात रहकर ही अपिन आदि साध्य का ज्ञान करा सकते हैं। योग प्रत्यक्ष आगम, अनुमान और उपमा ऐसे चार प्रमाएों को मानते हैं, सो इनमें से आगम में तो शब्द मुख्यता है। अनुमान हेतु के ज्ञानपूर्वक प्रवत्ता है। उपमा प्रमाएं में साइश्य का बोध होना आवश्यक है। किन्तु जब कोई भी ज्ञान स्वय अगृहीत या अप्रत्यक्ष रहकर वस्तु को सहण करता है या जानता है नव ये हेतु या शब्द आदिक भी स्वयं ज्ञात स्वरूपवाले रहकर प्रमुतान या आगमादि प्रमाएगों को पैदा कर सकते हैं। किन्तु ऐसा होता नहीं। इस्तिये ज्ञानमात्र चाहे वह हम जैमे अल्पज्ञानी का हो चाहे ईश्वर का हो स्वयं को जाननेवाला हो होता है।

योग से हम जैन पूछते हैं कि पदार्थ को जानने की इच्छा होने पर मैं जो प्रयंज्ञान हूं सो पैदा हुमा हूं इस प्रकार की प्रतीति होती है वह उसी प्रथमजान से होगी कि अन्यज्ञान से होगी? यदि उसी प्रथमजान से होती है कहो तो हमारे जैनमत की ही सिद्धि होती है। क्योंकि इस प्रकार अपने विषय में जानकारी रखनेवाला जान ही तो स्व धौर पर का जाननेवाला कहलाता है। दूसरा पक्ष — अर्थ जिज्ञासा होने पर मैं उत्पन्न हुषा हूं, ऐसा बोध किसी धन्य जान से होता है ऐसा माने तो उसमें भी प्रश्न होते हैं कि पदार्थ को जाननेवाला 'यह अर्थज्ञान मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ की परिच्छित करता है' इस तरह की बात को अर्थज्ञान का जान समऋता है या नहीं? यदि समऋता है तो वही सिद्धान्त—स्वपर को जाननेवाला हो सकता है। जैसे द्वितीय ज्ञान स्वर्ण प्रयंज्ञान है, वह भी स्वपर को जाननेवाला हो सकता है। जैसे द्वितीय ज्ञान स्वर्ण को जानता है, यदि वह द्वितीयज्ञान 'भेरे द्वारा प्रज्ञात रहकर हो यह सर्वज्ञान प्रयंज्ञान है, वह भी स्वपर को जाननेवाला हो सकता है। जैसे द्वितीय वह स्वर्ण को जाना करता है" इस प्रकार की अतित से शून्य है तो बाप हो वर्ताईए कि इतनी सब बातों को कीन जानेगा भीर समऋगा कि पहिले पदार्थ को जानने की इच्छा होने से सर्वज्ञान पैदा हुषा है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होने से सर्वज्ञान पैदा हुषा है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होने से सर्वज्ञान पैदा हुषा है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होने से सर्वज्ञान पैदा हुषा है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा हुई

प्रतीयात्' प्रप्रतिपद्य वा । प्रयमपक्षे त्रिविषयं ज्ञानान्तरं प्रसच्येत । द्वितीयपक्षे तु स्रतिप्रसङ्गः 'मयाऽ-ज्ञातमेवादष्ट' सुलादीनि करोति' इत्यपि तज्जानीयादविशेषात् ।

मतः द्वितीयज्ञान हुवा इत्यादि ।

यौग से हमारा प्रका है कि अयंज्ञान को, अयं को और प्रपने को जानकर फिर वह दितीयज्ञान क्या ऐसी प्रतीति करता है कि मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही यह प्रकम अयंज्ञान पदार्थ को जानता है यदि ऐसी प्रतीति करता है तो वह ज्ञानान्तर एक प्रथम पदार्थ को को त्यारे ऐसी प्रतीति करता है तो वह ज्ञानान्तर एक प्रथम पदार्थ ज्ञान को दूसरे पदार्थ को और तीसरे अपने आपको इस प्रकार के तीन विषयों को जानने के कारए। तीन विषयवाला हो गया, पर ऐसा तीन विषयवाला ज्ञान आपने माना नहीं है। अतः ऐसा मानने में अपिखद्वान्त का प्रसंग आता है अर्थात् तुम्हारे मान्य सिद्धान्त से विपरीत बात—(ज्ञान में स्वसंविदितता) छिद्ध होती है जो अनिष्टकारी है। दूसरापक्ष—अर्थज्ञान को अर्थ को, और अपने को वह द्वितीय ज्ञान ग्रहण वहीं करता है अर्थात् जानता नहीं है और मेरे द्वारा अप्ञात ही रहकर इस प्रथम ज्ञान ने पदार्थ को जाना है, इस तरह से यदि मानते हो तो सित्यसंग होगा, मतलब—यदि प्रथमज्ञान मेरे से अज्ञात रहकर ही पदार्थ को जानता है तो मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही प्रदाय जो पुण्यपापस्वक्य है वह सुख दु.ख को करता है इस प्रकार का ज्ञान में उसी दितीय-ज्ञान से हो जायगा, क्योंकि तीनों को अर्थज्ञान; अर्थ और स्वयं अपने को जानने की जकरत जैसे वहां नहीं है वेसे यहां भी अपने स्वयं को, अहह, और सुखादि को जानने की जकरत जैसे वहां नहीं होनी व्यक्ति य

विशेषार्थ — जब ईपवर या अन्य पुरुष में तीन ज्ञानों की कल्पना योग करंगे तो बहां बड़े घापिल के प्रसंग आवेंगे। प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है, उसे दूसरा ज्ञान जानता है और उसे कोई तीसरा ज्ञान जानता है, तब ग्रनवस्था धाती है ऐसा तो पहिले ही कह आये हैं, श्रव दो ज्ञानों की कल्पना भी गलत है, कैसे, सो बताते हूँ प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है फिर उस प्रथमज्ञान को तथा पदार्थ को और अपने आपको इन तीनों को द्वितीयज्ञान जानता है सो ऐसा जानने पर तो वह दूसराज्ञान साक्षात् ही स्वसविदित बन जाता है; जो स्वसंविदितपना योगमत में इष्ट नहीं है, यदि दूसराज्ञान इन विषयों को नहीं जानता है तो ग्रज्ञान श्रद्ध श्रादि भी सुलादि को उत्पन्न करते हैं इस बात को भी मानना चाहिये, इसलिये ज्ञानको स्वसंविदित मानना श्रेयस्कर है।

नापि शक्तिक्षयात्, ईश्वरात्, विषयान्तरसञ्चारात्, श्रदृशद्वाऽनवस्थाभावः। न हि शक्तिक्ष-याश्रतुर्वादिक्षानस्यानुत्यत् रनवस्थानाभावः। तदनुत्पत्तौ प्राक्तनक्षानासिद्धिदोषस्य तदवस्थत्वात् । तत्क्षये च कुतो स्पादिक्षान साधनादिक्षान वा यतो व्यवहारः प्रवर्ततः ? न च चतुर्वादिक्षानजननवक्तं -रेव क्षयो नेतरस्याः; द्वागदनेकशक्त्यभावात्। भावे वा तवैव क्षानोश्वित्तप्रसङ्गः। नित्यस्यापरापेक्षा-स्वसम्भाव्या। क्रमेस्य शक्तिसद्भावे कृतोऽसी ? न तावदात्मनोशक्तात्, तदसम्भवात्। शक्त्यन्तर-क्रवये चानवस्था।

यदि यौग प्रपना पक्ष पूनः इस प्रकार से स्थापित करें कि प्रात्मा वो या वीन ज्ञान से अधिक ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता अतः अनवस्था दोष नहीं आता है, आत्मा में दो तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है अतः ज्ञाना-न्तरों को लेकर आने वाली अनवस्था रुक जाती है। तथा जानान्तरों की अनवस्था को र्दश्वर रोकता है भयवा विषयांनर संचार हो जाता है। मतलब-प्रथमज्ञान पदार्थ को जनता है, तब दितीयज्ञान उसे जानने के लिये बाता है, उसके बाद उस जान का विषय ही बदल जाता है। महष्ट इतना ही है कि आगे आगे अन्यान्य ज्ञान पैदा नही हो पाते हैं, इस प्रकार शक्ति क्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार और श्रदृष्ट इन चारों कारणों से चौथे भादि ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब इन पक्षों के विषय में विमर्श करते हैं-चिक्त का नाश हो जाने से तीन से ज्यादा ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इसलिये अनवस्था दोष नहीं आता है ऐसा पहिला विकल्प सानो तो ठीक नहीं, क्योंकि यदि चौथाज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो पहिले के सब ज्ञान सिद्ध नहीं हो पायेगे। क्योंकि प्रथमज्ञान दूसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है और दूसराज्ञान तीसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है, अब देखिये-तीसरे ज्ञान की सिद्धि किससे होगी, उसके सिद्ध हए बिना दुसराज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, और दसरेज्ञान के बिना पहिला ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे तीनों ही ज्ञान असिद्ध होंगे। अत: चौथे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ही, भीर उसके लिये पांचवे ज्ञान की, इस प्रकार अनवस्था तदवस्थ है, उसका अभाव नहीं कर सकते।

यदि प्रतिपत्ता की शक्ति का क्षय होने से चौथे झादि ज्ञान पैदा नहीं होते हैं— तब रूप, रस, झादि का ज्ञान कैसे पैदा होगा, क्योंकि उस प्रथम ज्ञान को ज्ञानने में झन्य दो ज्ञान लगे हुए हैं झौर उनकी सिद्धि होते होते ही झक्ति समाझ हो जाबेगी, फिर रूपज्ञान, साधनज्ञान झादि ज्ञान किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं हो पावेंगे और इन ईश्वरस्तां निवारमतीत्यपि बालविलसितंम्; कृतकृत्यस्य तन्निवारणे प्रयोजनामावात् । परोपकारः प्रयोजनिवयसत्; वर्षिम्रहृशाभावस्य तदवस्वत्यसकृतत्, भ्रमतीतेनिवद्वत्वावास्य ।

न च विषयान्तरसन्त्रारात्तिवृत्तिः; विषयान्तरसन्त्रारो हि धर्मिज्ञानविषयादन्यत्र साधना-

ज्ञानों के प्रभाव में जगत का व्यवहार कैसे प्रवर्तित होगा? प्रयांत् नहीं प्रवर्तित होगा, तुम कहो कि चतुर्य प्रादि ज्ञान को पैदा करने की शक्ति का क्षय तो होता है किन्तु रूपज्ञान, साधनज्ञान प्रादि ज्ञानों को उत्पन्न करने की शक्ति तो रहती ही है उसका क्षय नहीं होता सो ऐसी बात नहीं बनती, क्योंकि एक साथ प्रनेक शक्तियों नहीं रहती हैं।

धाप योग जबदंस्ती कह दो कि रूपज्ञान भादि को उत्पन्न करने की शक्ति रहती ही है, तब तो वे ही पहिले के अपिसद्धान्त होने भादि दोष भाते हैं भ्रष्यांत् त्रिविषयवाला ज्ञान का हो जाना या स्वसंविदितता ज्ञान में बन जानी भादि दोष भाते हैं। एक बात और सुनिये—भाप आत्मा को नित्य मानते हैं, जो नित्य होता है वह भ्रपने कार्य करने में अन्य शक्ति भादि की अपेक्षा नहीं रखता है, इसी बात का खुलासा किया जाता है।

यदि नित्य भारमा में कम से शक्ति का होना माना जाय तो वह शक्ति किस कारण से होनी है यह देखना पड़ेगा, यदि कहा जावे कि वह भारमा से होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा तो भ्रवक्त है भतः उससे शक्ति पैदा होना भ्रसंभव है, किसी भ्रम्य मक्ति से वह शक्ति पैदा होती है ऐसा स्वीकार किया जाय तो भ्रनवस्थाव्याञ्ची खड़ी हो जाती है।

यौग — आनेवाली अनवस्थाको ईश्वर रोक देता है ऐसा दूसरा पक्ष यदि स्वीकार करो–तो ।

जैन — यह कहना बालक के कहने जैसा है, क्योंकि ईश्वर तो कृत — कृत्य — करने योग्य कार्य को कर चुका है, वह उस धनवस्था को रोकने में कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता है।

यौग—प्रत्य जीवों का उपकार करनायही उस कृतकृत्य ईश्वर का एक मात्र प्रयोजन है। दिविषये ज्ञानोत्पत्ति । न च तज्ज्ञानसिष्ठधानेऽवस्यं साधनादिना सिष्ठिहितेन भवितध्यमसिद्धादेर-भावापरो: । सिष्ठिहितेषि वा जिष्टुक्षिते धीमध्यगृहीते कच विषयान्तरे ब्रह्मणाकांक्षा ? कचं वा तज्ज्ञान-मेकार्षयमवेतत्वेन सिष्ठिहतं विहाय तक्षिपरीते दृष्टान्तादौ ज्ञानं क्रायेत् ?

जैन - यह समाधान ग्रसत्य है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर यदि परो-प्रकार के कारण अनवस्था को रोक भी देवे तो उससे उसका क्या मतलब निकलेगा. क्योंकि धर्मी का ग्रहण अर्थात जब उस प्रथम अर्थज्ञान को जाननेवाले ज्ञान का ग्रहण ही नहीं होता तो उस पहिले के ज्ञान में असिद्ध होने रूप जो दोष आता था वह तो बैसा का वैसा ही रहा। उसका निवारण तो हो नहीं सका, तथा ऐसी प्रतीति भी नहीं प्राती कि ईश्वर प्रनवस्था को रोक देता हो, भीर तीसरी बात यह भी हो चुकी है कि इसरे या तीसरे नम्बर के ज्ञान में या तो त्रिविषय को ( अथंज्ञान, अर्थ, धौर धपने आपको) जानने का प्रसंग धाता है या अदृष्ट को भी उस जान से ग्रहण होने का अतिप्रसंग प्राप्त होता है, इसलिये इस दूसरे नम्बर ग्रादि ज्ञान का निषेध हो जाता है, धव तीसरा पक्ष - विषयान्तर में प्रवृत्ति होने से अनवस्था नहीं आती - अर्थात तृतीय-ज्ञान के बाद तो ज्ञानका या आत्मा का पदार्थ की जानने में व्यापार शुरु होता है, श्रत: चौथे पांचवे श्रादि ज्ञानों की उत्पत्ति होनेरूप श्रनवस्थादीष का प्रसंग वहीं श्राता. सो ऐसा कहना भी गलत है। देखिये ... धर्मीज्ञान अर्थज्ञान को जाननेवाला ज्ञान या उसके धारो का तीसरा जान जो है उसका विषय अर्थज्ञान है, उस विषय को छोडकर उस विषय से अन्य साधनादि में ज्ञान की उत्पत्ति होना विषयान्तर संचार कहलाता है। ऐसे विषयान्तर में ज्ञानका-ततीयज्ञान का संचार होना जरूरी नहीं है, मतलब-यह है कि द्वितीयादि ज्ञान के होने पर बाह्य साधनादि का सिप्तिहित होना अवश्यंभावी नहीं है। क्योंकि ऐसी मान्यता में असिद्धादि दोषों के अभाव होने की आपत्ति आती है. यदि उनका होना अवश्यंभावी मानते हो तो ऐसा देखा भी नहीं गया है, तथा-धर्मी-ज्ञानस्वरूप प्रथम द्वितीय ( या ततीय ) ज्ञान की सिन्निधि में साधनादि रहते है ऐसा मान भी लिया जावे तो भी जिसके जानने की इच्छा से वह द्वितीयादि ज्ञान उत्पन्न हमा वह मर्थज्ञान का ज्ञान तो सभी तक अगहीत है, मर्थात् चतुर्थादि ज्ञानके द्वारा वह गहीत नहीं हुआ है, तो अन्य विषय के जानने की उसे इच्छा कैसे हो सकती है, ग्रर्थात नहीं हो सकती है, भौर एक बात यह भी है कि जब धर्मीज्ञानरूप द्वितीयज्ञान है उसके साथ एकार्थरूप भारमा में समवेतपने से रहनेवाला तीसराज्ञान है सो वह निकट है सो

धरशक्ताक्षणुत्तौ स्वसंविदितज्ञानोत्पत्तिरेवातोऽस्तु कि मिध्याभिनिवेशेन ? तम्र प्रत्यक्षाड-विविद्धिः।

नाप्यतुमानात्; तस्पद्भावावेदकस्य तस्यैवासिद्धेः। सिद्धौ वा तत्राप्याश्रयासिद्ध्यादिदोषोप-स्रसे छोड़कर वह उससे विपरीत अर्थात् जो एकार्यसमवेत नहीं है ऐसे इष्टान्तादि में कैसे प्रवृक्त होगा।

भावार्थ - ज्ञान पदार्थ को जानता है, उसको अन्य दूसरे नम्बर का ज्ञान जानता है, इस प्रकार जब यौग ने कल्पना करी तब आचार्य ने अनवस्थादोष दिया. उस दोष को हटाने के लिये यौग ने चार पक्ष रखे थे, शक्तिक्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार, धीर अहरू, ग्रर्थात इन शक्तिक्षयादि होनेरूप कारणों से, दो तीन से अधिक ज्ञान पैदा नहीं होते ऐसा कहा था, इन पक्षों में से तृतीयपक्ष विषयान्तरसंचार पर विचार चल रहा है-आचार्य कहते हैं कि ज्ञान या आत्मा के द्वारा दूसरे विषय के जानने में तभी प्रवृत्ति होती है जब पहिला बिषय जिसे जानने की इच्छा पहिले ज्ञान में उत्पन्न हई है उसे जान लिया जाय, उसके जाने विना दूसरे अन्य विषय में जानने की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। अर्थात नहीं हो सकती, तथा जब पहिला ज्ञान तो जान रहा था उसको जानने के लिये दूसरा ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा था, उस द्वितीयज्ञान का विषय तो मात्र वह प्रथम जान है, प्रथमा कभी उस द्वितीय ज्ञान को विषय करने वाला ततीय ज्ञान भी प्रवृत्त होता है ऐसा योग ने माना है, ग्रतः तीसरा ज्ञान जो कि मात्र दिनीयज्ञान को जानने में लगा है उस समय अपना विषय जो दितीयज्ञान है उससे हटकर वह अन्यविषय जो ज्ञान के कारण बाह्यविषय आदि हैं उन्हें जाननेरूप प्रवृत्ति करे सो ऐसी प्रवृत्ति वह कर नहीं सकता, यदि कदाचित कोई कर भी लेवे तो बाह्य विषय निकट हों ही हों ऐसा नियम नहीं है, तथा-क्वचित बाह्यविषय मौजद भी रहें तो भी ज्ञान का उसे (उन्हें) ग्रहण करने रूप व्यापार हो नही सकता, देखो-यह नियम है कि "अन्तरंगबहिरंगयोरतरंगविधिर्वलवान" मन्तरंग भीर बहिरंग में से म्रन्तरंगविधि बलवान् होती है, मतः जब ज्ञानों की परंपरा भपर २ ज्ञानके जानने में लगी हुई है-अर्थात् प्रथम ज्ञान को द्वितीय ज्ञान और द्वितीयज्ञान को तृतीयज्ञान ग्रहण् कर रहा है तब उस अन्तरंग ज्ञानविषय को छोड़कर बहिरंग साधनादि विषय में प्रवित्त या संचार होना संभव नहीं है, इसलिये विषयान्तर सचार होने से अनवस्था नहीं द्यावेगी ऐसी यौग की कथनी सिद्ध नहीं होती है।

निपातः स्यात् । पुनरत्राप्यनुमानान्तरात्तत्तिद्धावनवस्या । इत्युक्तदोषपरिचिद्दीवंया प्रदीपवत्स्वपर-प्रकाशनशक्तिद्वयात्मकं ज्ञानमम्युपगन्तव्यम् । तदपह्नवे वस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात् ।

ननु स्वपरप्रकाशो नाम यदि बोधरूपत्व तदा साध्यविकलो इष्टाम्तः प्रदीपे बोधरूपत्वस्या-सम्बद्यात् । म्रयं पासुररूपसम्बन्धित्वं तस्य ज्ञानेऽस्यन्तासम्भवात्कवं साध्यता ? बन्यया प्रत्यक्षवाय-

चौषापक्ष — अदृष्ट इतना ही होनेसे चतुर्य ध्रादि अधिकज्ञान तृतीयादि ज्ञानों को जानने के लिये उत्पन्न नहीं होते हैं और इसी कारण से अनवस्था दोष नहीं होता है, अथवा घट्ट ही धनवस्था दोष को रोक देता है। सो ऐसा योग का कहना भी गलत है, यदि अट्ट के कारण ही धनवस्था रकती है ध्रथांत् घट्ट की ऐसी सामध्यें है तो वह स्वसंविदित ज्ञान को ही पैदा क्यों नहीं कर देता, अनवस्थादोष ध्राने पर उसे हुटाने की घर्थेला वह दोष उत्पन्न ही नहीं होने वे अर्थात् प्रथम ही स्व पर को जाननेवाला ज्ञान ही पैदा कर दे यही श्र्यस्कर है, फिर किसलिये यह मिध्या ध्रायह करते हो कि ज्ञान तो धन्यज्ञान से ही जाना जाता है, इस प्रकार यहां तक प्रत्यक्ष-प्राग्न से धर्मी या पक्षस्वरूप को ज्ञान है उसकी खिढि नहीं होती है यह निश्चित किया, मतलब—धुरु में यौग की तरफ से धनुमान प्रस्तुत किया गया था कि—

"ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात् घटादिवत्" इस अनुमान में जो ज्ञान पक्ष है वह तो प्रत्यक्षप्रमाखा से सिद्ध नहीं हुआ, घव अनुमानप्रमाण से वहीं पक्षरूप जो ज्ञान है उसे सिद्ध करना चाहे तो भी वह सिद्ध नहीं होता है ऐसा बताते हैं—घर्मी ज्ञान के सद्भाव को सिद्ध करनेवाला जो अनुमान है वह स्वयं ही असिद्ध है। यदि कोई अनुमान इस ज्ञान को सिद्ध करनेवाला हो तो उसमें जो भी हेतु होगा वह धाश्रपासिद्ध भादि दोषों से कुक्त होगा, भ्रतः उस हेतु को सिद्ध करने के लिये फिर एक अनुमान उपस्थित करना पड़ेगा, इस तरह से अनवस्थाचमू सामने खड़ी हो जावेगी, इस प्रकार यहां तक ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य मानने से कितने दोष घाते हैं सो वार्ये अर्थात् ईश्वर का ज्ञान भी यदि स्वसंवेद्य नहीं है तो वह ईश्वर सर्वंज्ञ नहीं रहता है भीर उसके ज्ञानको स्वयंवेद्य कहते हैं तो प्रमेयत्व हेतु साक्षात् हो अनेकान्तिक दोषपुक्त हो जाता है। तथा मुख्यसंवेदन के साथ भी यह हेतु व्याभचरित होता है, इत्यादिक्य से स्थान स्थान पर धनेक दोष सिद्ध किये गये हैं। घतः उन दोषों को दूर करने के लिये योग को स्व-संवेदनस्वरूपवाला ज्ञान स्वीकार करना चाहिंगे, जो दो ग्राक्त युक्त है—घपने को भीर पर

स्तद्यसभीचीनम्; तथ्यकाशो हि स्वपरक्षेत्रोकोतनक्ष्पोऽम्युपगम्यते । स च ववविद्योधकपतया क्ववित्तु आसुरक्ष्यतया वा न विरोधमध्यास्ते ।

ननु 'येनात्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयति येन चार्यं ती चेत्ततोऽभिन्नी; तींह तावेब न ज्ञानं

पदार्थं को जानने की क्षमता रखता है ऐसा दीपक के समान स्वपर प्रकाशक ज्ञान मानना जाहिये। ज्ञान को स्व धौर पर को जाननेवाला नहीं मानने—िसर्फ पर को ही जानने बाला मानते हैं तब किसी भी तरह वस्तुव्यवस्था नहीं बन सकती है। क्योंकि ज्ञानका स्वरूप ही यदि विपरीत माना तो उस ज्ञान के द्वारा जाने गये पदार्थों का स्वरूप भी किस तरह निर्दोव सिद्ध होगा; वर्षोतु नहीं होगा।

शंका — ज्ञान स्वपर को जाननेवाला है इस बात को सिद्ध करने के लिये दीपक का उदाहरए। दिया है—सो ज्ञान स्व को और पर को प्रकाशित करता है, यदि यही ज्ञान का स्वरूप है तो प्रदीप का दृष्टान्त साध्यधमें से विकल हो जाता है। क्योंकि दीपक में बोधपना तो है नहीं, यदि दीपक का उदाहरए। भासुरपने के लिये देते हो तो वैसा भासुरपना ज्ञान ( दार्षान्त ) में नहीं पाया जाता है भतः उसको साध्यपना होना मुश्किल हो जाता है, अन्यथा प्रत्यक्षवाधा भासी है।

आवार्ष —दीपक के समान ज्ञान है तो इसका मतलब ज्ञान का धर्म जानना क्या दीपक में है? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म आसुरपना क्या ज्ञानमें है? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म आसुरपना क्या ज्ञानमें है? नहीं है, इसिलये दीपक का उदाहरण ठीक नहीं बैठता है ऐसी कोई शंका करे तो इसका समाधान इस प्रकार से है—यहां जो दीपक को इष्टान्त कोटि में रखा गया है वह इस बात को प्रकट करने के लिये रखा गया है कि जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिये घन्य दीपक को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह स्वराज्ञान प्रकाशित है भीर इसी से वह घटपटादिकों का प्रकाशक होता है इसी प्रकार ज्ञान भी स्वतः प्रकाशधील है, उसे प्रपने आपको प्रकाशित करने के लिये घन्य ज्ञान की जरूरत नहीं होती, दीपक में यह जो प्रकाशधाना है वह भायुररूप है और ज्ञाव में यह स्वपर को जाननेरूप है। जतः कोई विरोध जैसी बात नहीं है।

अब यहां पर योग प्रपना लम्बा चौड़ा वक्तव्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि ग्राप जैन जो ज्ञान को स्व और पर का प्रकाशक यानते हैं सो यह मानना ठीक नहीं है—देखिये—ज्ञान विस्त स्वमाव से ग्रपने ग्रापको जानता है भीर जिस स्व- तस्य तत्रानुप्रवेशात्तस्वरूपवत्, ज्ञानमेव तयोस्तत्रानुप्रवेशात्, तथा च कवं तस्य स्वपरप्रकाशनशक्तिद्व-यारमकत्वम् ? भिन्नो चेत्स्वसविदितौ, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा । प्रथमपक्षे स्वसंविदितज्ञानवयमसञ्च-स्तत्रापि प्रत्येक स्वपरप्रकाशस्यभाबद्वयात्मकत्वे स एव पर्यनुयोगोऽनवस्था च । द्वितीयपक्षेऽपि स्वपर-प्रकाशहेत्भूत्रयोस्तयोयेदि ज्ञान तथाविषेन स्वभावद्वयेन प्रकाशकं तद्वानवस्था । तदप्रकाशकत्वे प्रमाणस्वायोगस्तयोयेति तस्वभावस्वविरोध इति' एकान्तवादिनामुष्तम्भो नास्याकम्; जास्यन्तस्या-

भाव से पर पदार्थ को जानता है वे दोनों स्वभाव या सक्तियां जान से भिन्न हैं कि प्राभिक्ष हैं ? यदि प्रभिक्ष हैं तो वे दो शक्तियां हो रहेंगी, क्योंकि ज्ञान का तो उनमें ही प्रवेश हो जायगा, जैसे ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान में अनुप्रवेश है। अथवा-एक ज्ञान-मात्र ही रह जायगा। क्योंकि दोनों स्वरूप का उसीमें प्रवेश हो जायेगा, इस तरह हो जाने पर ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभावरूप दो शक्तियों वाला है ऐसा कैसे कह सकेंगे। अर्थात नहीं कह सकेगे। दूसरा विकल्प-ज्ञान से स्वपर को जानने की दोनों इालियां भिन्न हैं यदि ऐसा मानते हैं, तो उसमें भी प्रश्न उठता है कि वे ज्ञान की इक्तियां स्वसंविदित हैं अथवा अपने आश्रयभूत ज्ञान से ही जानी हई हैं ? प्रथम पक्ष मानने पर तो एक ही बात्मा में तीन स्वसंविदित ज्ञान मानने पड़े गे, तथा-फिर वे एक एक भी स्वसंविदित होने के कारण दो दो शक्तिवाले (स्व भीर पर के जानने वाले ) होने से फिर वही प्रश्नमाला गावेगी कि वे शक्तियां भिन्न हैं कि ग्राभिन्न हैं इत्यादि । इस प्रकार ग्रनवस्था ' ग्राती है इस ग्रनवस्था से बचने के लिये यदि दूसरी बात स्वीकार करो कि वे दोनों शक्तियां अपने को जाननेवाली नहीं है किन्त अपने आश्रयभूत ज्ञान से ही वे जानी जाती हैं सो ऐसा कहने पर भी दोष है। कैसे ? सो बताते हैं स्वपर प्रकाशनरूप कार्य में कारए। भूत जो दो स्वभाव हैं, उनको ज्ञान यदि उसी प्रकार के दो स्वभावों के द्वारा जानेगा तो धनवस्था साक्षात ही दिखाई दे रही है। यदि ज्ञान उन दोनों स्वभावों को नहीं जानता है, तब उस ज्ञान में प्रमाणपना नहीं रहता है । भथवा-वे दोनों स्वभाव उस ज्ञान के हैं ऐसा नहीं कह सकेंगे । क्योंकि वे शक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं। भीर ज्ञान उनको ग्रहण भी नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञान को स्वसंविदित मानने में कई दोष धाते हैं।

जैन — ऐसा यह लम्बा दोवों का भार उन्हीं के ऊपर है जो एकान्तवादी हठाग्रही हैं। हम स्याद्वादियों के ऊपर यह दोवों का भार नहीं है। हम तो एक भिन्न ही स्व-भाववाला ज्ञान मानते हैं। स्वभाव धौर स्वभाववान में भेद तथा अभेद के वारे में स्स्वभावतद्वतोर्भेदाभेदं प्रत्यनेकान्तात् । झानारमना हि स्वभावतद्वतोरभेदः, स्वपरप्रकाशस्वभावारमना च भेद इति झानमेवाभेदोऽतो भिष्मस्य झानारमनोऽप्रतीतैः । स्वपरप्रकाशस्वभावे च भेदस्तद्व्यतिरिक्त-योस्तरप्रतीयमानरवादिरयुक्तदोवानवकासः। कल्पितयोस्तु भेदाभेदैकान्त्योस्तद्भवराप्रवृत्ती सर्वत्र प्रवृत्ति-प्रसङ्गात् न कस्यविदिश्तरवय्यवस्या स्यात् । स्वपरप्रकाशस्वभावी च प्रमास्तस्य तरप्रकाशनसामध्य-

हमारे यहां भनेकान्त है। कथंचित्-किसी संज्ञा प्रयोजन भादि की अपेक्षा से स्वभाव भीर स्वभाववान में ( ज्ञान भीर ज्ञान के स्वभाव में ) भेद है तथा-कथंचित द्रव्य या प्रदेशादि की अपेक्षा से उनमें अभेद भी है। ऐसा एकान्त नियम नहीं है कि वे दोनों सर्वथा भिन्न ही हैं या सर्वथा अभिन्न ही हैं। ज्ञानपने की अपेक्षा देखा जाय तो स्वभाव धौर स्वभाववान में अभेद है और स्व और पर के प्रकाशन की अपेक्षा उनमें भेद भी है। इस तरह से तो वे सब ज्ञान ही हैं, इसलिये ज्ञान को छोड़ कर और कोई स्वपर प्रकाशन दिखायी नहीं दे रहा है, ज्ञान स्वयं ही उसरूप है, स्वपर प्रकाशन जो स्वभाव हैं उनमें सर्वथा भेद भी नहीं है। इस प्रकार स्वभाव भीर स्वभाववान को छोडकर कोई चीज नहीं है। ज्ञान स्वभाववान है और स्वपर प्रकाशन उसका स्वभाव है, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार अपेक्षाकृत पक्ष में कोई भी अनवस्था आदि दोष नहीं आते हैं कल्पनामात्र से स्वीकार किये गये जो भेद और अभेद पक्ष हैं अर्थात् कोई स्वभाव या शक्ति से स्वभाववान या शक्तिमान को सर्वेद्या भिन्न ही मानता है. तथा कोई जडबद्धि वाला अभेदवादी उन स्वभाव स्वभाववान में अभिन्नता ही कहता है, उन काल्पनिक एकान्त पक्ष के दुषण सच्चे स्यादाद मनेकान्तवाद में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यदि काल्पनिक पक्ष के दूषण सब पक्ष में दिये जायेंगे तो किसी के भी इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, ज्ञान या प्रमाण में जो अपने और पर को जानने का सामध्ये है वही स्वपर प्रकाशन कहलाता है भौर यह जो सामर्थ्य है वह परोक्ष है, अपने और पर के जाननेरूप कार्य की देखकर उस सामर्थ्य का अनुमान लगाया जाता है-कि ज्ञान में अपने और पर को जानने की शक्ति है, क्योंकि वैसा कार्य हो रहा है, इत्यादि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी की सामर्थ्य मात्र कार्य से ही जानी जाती है, शक्ति को प्रत्यक्ष से हम जैसे नहीं जान सकते ऐसा सभी वादी और प्रतिबादियोंने स्वीकार किया है, हम जैसे प्रत्पज्ञानी प्रन्तरज्ज आत्मा आदि सुक्ष्म पदार्थ ग्रीर वहि-रंग जड़ स्यूल पदार्थ इन दोनों को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। इस विषय में तो किसी भी बादो को विवाद नहीं है। इस तरह ज्ञान के स्वपर प्रकाशक विषय भव, तद्ग्यतया चास्य परोक्षता तत्यकावननकाणकार्यानुमेवत्वालयोः। सकलभावानां सामर्थ्यस्य कार्यानुमेयतया निश्चिलवादिभिरम्युपगमात् । श्रेवीप्टका चान्तर्वहिवीर्यो नैकान्ततः प्रत्यक्ष इत्यत्रा-स्विलवादिनामविप्रतिपत्तिरेवेत्युक्तदोवानवकाशतया प्रमास्स्य प्रत्यक्षताप्रसिद्धे स्वं विवादेन ।।

में कुछ भी दोष नहीं घाते हैं, वह कवंचित् स्वानुभव प्रत्यक्ष भी है यह निविवाद सिद्ध हुद्या, ग्रब इस विषय में ज्यादा नहीं कहते हैं।

भावार्थ - नैयायिक वैशेषिक के ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवाद का यहां पर प्रभा-चन्द्र आचार्य ने अपने तीक्ष्ण युक्ति पूर्ण वचनरूपकूठार के द्वारा खण्ड खण्ड कर दिया है, जान स्व को नहीं जानता है; दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जाना हवा पदार्थ अपने लिये अनुभव में नही आ सकता है, दीपक स्वयं ब्रप्रकाशित रहकर दूसरों को उजाला दे नहीं सकता है। दर्पण स्वयं दिखाई न देवे और उसमें प्रतिबिम्ब हुआ पदार्थ दिखे, ऐसी बात होना सर्वथा असंभव है । यौग का यह कदायह है कि जो प्रमेय होगा वह अन्य से ही जाना जायगा. सो यह बात सखसंबेदन के द्वारा कट जाती है, सुखानुभव प्रमेय होकर भी स्वसंविदित है, कहीं सख द ख का वेदन पर से जात होता है क्या ? प्रयति नहीं । उसी प्रकार ज्ञान भी पर से नहीं जाना जाता; किन्तू स्वय संवेदित होता है यह सिद्ध हुआ। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक मानने में जो अनवस्था दुषरा यौग ने उपस्थित किये हैं वे सब हास्या-स्पद हैं। मर्थात ज्ञान में स्व और पर को जानने की जो दो शक्तियां है वे ज्ञान से भिन्न हैं तो एक ही आत्मा में तीन स्वसविदित ज्ञान मानने पड़े गे, इस तरह अनवस्था होगी, तथा ज्ञान और उन दो शक्तियों को अभिन्न मानें तो या तो ज्ञान रहेगा या शक्तियां रहेंगी इत्यादि दोष दिये थे, किन्तु ऐसे दोष तो सर्वथा भेद या अभेदपक्ष अर्जीकार करने वालों के ऊपर आते हैं, जैन तो ज्ञान और ज्ञान की उन दोनों शक्तियों को कथंपित भिन्न और कथंपित सभिन्न मानते हैं। अतः उनके ऊपर कोई दोष लाग हो ही नहीं सकता है, जान में जो स्व पर को जानने की शक्ति है वह कोई इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेवाली चीज नहीं है वह तो सिर्फ कार्यानुमेय है। ग्रर्थात् स्व और पर को जानने रूप कार्य की देखकर अनुमान लगाया जाता है कि ज्ञान में स्वपरमाहकता है। संपूर्णवस्तुमों की शक्तियां अल्पज्ञानी को मनुमानगम्य ही हुआ करती हैं। प्रत्यक्षगम्य

नहीं, ऐसा ही सभी मतवालों ने स्वीकार किया है इस प्रकार घन्त में कहकर भावार्य ने इस ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानवाद को समाप्त किया है।

## ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानवाद का प्रकरण समाप्त #



## ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश

नैयायिक ज्ञान को दूसरेज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होना मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान प्रमेय है, जो प्रमेय होता है वह दूसरे के द्वारा जाना जाता है, जैसे घट पट आदि प्रमेय होने से प्रन्य द्वारा जाने जाते हैं।

इस पर प्राचार्य का कहना है कि यदि ऐसा एकान्त रूप से माना जाय तो महेश्वर के ज्ञान तथा सुख्सवेदनादिक के साथ व्यक्षिचार प्रावेगा। प्रथात् महेश्वर का ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जाता है, तथा सुख्यदि भी स्वतः प्रतिमासित होते रहते हैं। यदि कहा जाय कि महेश्वर के दो ज्ञान हैं एक ज्ञान से वह संसार—जगत को जानता है और दूसरे ज्ञान से पहिले ज्ञान को ज्ञानता है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे समान जातीय दो ज्ञान एक द्वय में एक ही कान में संभव नहीं हैं। तथा-महेश्वर का वह दूसरा ज्ञान भी प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष यदि प्रत्यक्ष है तो वह स्वतः प्रत्यक्ष है तो प्रथमज्ञान को भी स्वतः प्रत्यक्ष है तो प्रथमज्ञान को भी स्वतः प्रत्यक्ष मानना चाहिये।

तथा — एक बात यह भी है कि यदि वे दो ज्ञान महेश्वर से पृथक् हैं तो उनका संबंध किस तरह से होता है? यदि कही — समवाय से होता है तो यह कहना उचित इसलिये नहीं है कि हम समवाय का खंडन करने वाले हैं। यदि हठाग्रह से उसे मानो तो भी जब वह सर्वत्र समानरूप से व्याप्त होकर रहता है तो यह बात फिर कैसे बन सकेगी कि वह उन दो ज्ञानों को ईश्वर के साथ ही ओड़ता है प्रन्य के साथ नहीं जोड़ता।

ग्रच्छा—एक बात ग्रीर हम थापसे पूछते हैं कि—वे ज्ञान महेरवर में ही समवेत हैं—मिले हुए हैं दूसरी जगह पर नहीं इस बात को कीन जानता है ? यदि ईश्वर जानता है तो स्वसंविदितपना ज्ञान में ग्राता है जो कि ग्राप थींग को कड़ुवा लगता है। यदि ज्ञान के द्वारा "में महेरवर में समवेत हूं" ऐसा जानना होता है तो बात यह है कि महेरवर का ज्ञान जब खुद को नहीं जानता है तो में महेरवर में समवेत हूँ ऐसा कैसे जान सकेगा ? ग्रीर ज्ञान की ग्रस्वसंविदित श्रवस्था में महेरवर विचारा ग्रसवंज्ञ हो जावेगा, ग्रीर ज्ञान की हो संपूर्ण पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानकर उसमें सवंज्ञता मानो तो सभी प्राप्ती ऐसे हो सवंज्ञ हो जावेंगे। फिर ईश्वर भीर संसारी ऐसे हो सवंज्ञ हो जावेंगे। फर ईश्वर भीर संसारी ऐसे हो से वे भेद ही समाप्त हो जावेंगे।

एक विशिष्ट बात और प्यान देने की है कि ज्ञान सामान्य का चाहे वह महेदबर का हो चाहे हम जैसे का हो एक समान ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है; न कि किसी एक के ज्ञान का।

योग का अनुमान में दिया गया अमेयत्व हेतु भी असिख है, क्यों कि पक्ष जो ज्ञान है वही अभी सिख नहीं है वह धर्मीरूप ज्ञान प्रत्यक्ष से सिख होगा या अनुमान से ? प्रत्यक्ष से यदि कहो तो वह इन्द्रियप्रत्यक्ष हो नही सकता—क्यों कि इन्द्रियों में ज्ञान को यहण करने की ताकत नहीं है मानसिक प्रत्यक्ष कहो तो वह सिख नहीं होता । युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति आदि रूप जो सूत्र है वह मन को सिख नहीं करता है। क्यों कि एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं कि नहीं यही पहिले असिख है। अतः इस हेतु से मन की सिख नहीं हो सकती। आपकी एक युक्ति है कि अपने आप में किया नहीं होतां है, अतः ज्ञान अपने आपमें अपने को जाननेरूप किया नहीं करता है, तो यह युक्ति है। वीपक अपने आपमें अपने को प्रकाशित करते एक प्रत्यक्ष करता है। जाती है। वीपक अपने आपमें अपने को प्रकाशित करने रूप किया करता है। आपके कहने से "स्वात्यनि कियाविरोध:" इस पर हम विचार करों तो यह बताओ—कि स्वात्मा कहते किसे हैं—किया के स्वरूपका यो कियावान प्रात्मा को ? किया का स्वरूप ही विरद्ध हो सकता है ? यदि स्वरूप ही विरद्ध हो सकता है ? यदि स्वरूप ही विरद्ध होने का जाय तो सारी वस्तुएँ स्वरूपरहित—शून्य हो जावेंगी। "स्वात्यनि किया-

विरोध:" इस आपके वाक्य में किया का अर्थ उत्पत्तिरूप किया से हो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई वैपने द्वारा आप पैदा नहीं होता, ऐसी उत्पत्तिरूप किया तो ज्ञान में संभव ही नहीं। क्योंकि वह गुण है, ऐसी किया तो द्रव्य में ही होती है। ज्ञानादि सुणों में नहीं।

ग्राप यौग का ऐसा कहना है कि एक ज्ञान अपने को और पर को दोनों को कैसे जान सकता है? अर्थात् नहीं जान सकता सो आपके इस कथन में विरोध प्राता है, क्योंकि आपके धागम में ऐसा लिखा है कि—"सद्सद्धर्यः एकज्ञानालंबनमनेकत्वात्" अर्थात्—सद्धर्यद्रव्यगुणादि धौर धसद्धर्य प्रागभाव ग्रादि एक ईश्वरज्ञान के धालंबन (विषय) है, क्योंकि वे प्रानेक हैं। सद्वर्ग में गुणनामा पदार्थको लिया है और ज्ञान भी एक गुण है सो द्रव्य, तथा ज्ञानादि गुण एक ही ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं ऐसा कहनेसे तो ज्ञान अपने आपको जाननेवाला सिद्ध होता है।

तथा-पदार्थ को पहिला ज्ञान जानेगा फिर उस ज्ञान को दूसरा तथा उस दसरे को तीसरा जानेगा, सो ऐसी तीन ज्ञान की परंपरा हो जाती है, तो चौथे पाँचवें आदि ज्ञान भी क्यों नही होवेगे । यह एक जटिल प्रश्न है । ग्रापके द्वारा इस संबंधमें दिये गये शक्ति क्षय आदि चारों हेतु गलत हैं। प्रथित् आपने कहा है कि आगे बीथे आदि ज्ञान पैदा करने की भात्मा में ताकत ही नहीं है, सो बात कैसे जचे। क्योंकि शक्ति का क्षय होता हो तो आगे लिगादि ज्ञान भी जो होते रहते हैं (तीन ज्ञान के बाद भी) वे कैसे होंगे ? इनके नहीं होने पर सांसारिक व्यवहार का ग्रभाव मानते का प्रसंग प्राप्त होगा । ईश्वर भी आगे की ज्ञानपरंपरारूप अनवस्था को रोक नहीं सकता, क्योंकि यह कृतकृत्य हो चुका है। उसे क्या प्रयोजन है। विषयान्तर संचार तब होता है जब कि ज्ञान ने पहिले विषय को जाना है, किन्तु यहां सभी धर्मी ज्ञान को जाना ही नहीं है। तब विषयान्तर संचार कैसे होगा ? मन्त में जब कुछ सिद्ध न हो पाया तब ग्रापने कहा कि स्वपर दोनों को यदि ज्ञान जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने पडेंगे तथा वे स्वभाव भी उस स्वभाववान से भिन्न रहेंगे या प्रामिन्न इत्यादि कृतर्क किये हैं तो उसके बारे में यह जवाब है कि स्वभाव और स्वभाववान में कथं-चित भेद है तथा कथंचित ग्रभेद भी है इसका खुलासा करते हैं कि स्वको जाननेवाला जान और परको जाननेवाला जान ये दोनों एक ही हैं एक ही जान स्वपर प्रकाशक है, उसकी स्वको जाननेकी शक्ति और परको जाननेकी शक्ति उससे अभिन्न है स्व हो बाहे पर हो दोनों में जाननवना समान है मत: इनमें अमेद है। इसतरह जानत्व स्वरूपकी अपेक्षा अमेद और विषय मेदकी अपेक्षा भेद है ऐसा मानना चाहिये, तथा ऐसा स्वभाववाला ज्ञान आत्मासे कथंचित अभिन्न ऐसा स्वीकार करना चाहिये। तथा ज्ञान की स्वपर प्रकाशनरूप जो शक्ति है वह मात्र परोक्ष है, क्योंकि ख्रयस्थ जीव किसी भी गुए। की शक्ति को प्रत्यक्ष वहीं कर सकता सिर्फ उसका कार्य देखकर धनुमान से वह उन्हें जान लेता है। सामर्थ्य कार्यकृत्य है, इस बात को सभी वादी प्रतिवादी स्वीकार करते हैं। इससिये ज्ञान स्वपर प्रकाशक है यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ।

ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का मारांश समाप्त



## प्रामाण्यवाद का पूर्वपक्ष

मीमांसक "प्रत्येक प्रमाण में प्रमाणता स्वतः ही धाती है और धप्रमाण में धप्रमाणता परतः ही धाती है" ऐसा मानते हैं। इस स्वतः प्रामाण्यवाद का यहां कथन किया जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण धादि ६ हों प्रमाणों में जो सत्यता श्रयांत् वास्तविकता है वह स्वतः धपने धापसे है। किसी अन्य के द्वारा नहीं।

"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । नहि स्वतो उसती शक्तिः कर्तुं मन्येन प्राक्यते ॥"

-मीमांसक क्लो**० ॥ ४७ ॥ पृ०** ४५

अर्थ — सभी प्रमार्गों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है, क्योंकि यदि प्रमाण में प्रामाण्य निज का नहीं होवे तो वह पर से भी नहीं आ सकता, जो शक्ति खुद में नहीं होवे तो वह भला पर से किस प्रकार था सकती है, धर्यात् नहीं था सकती।

> "जाते ऽपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधायैते । यावत्काररणसुद्धत्वं न प्रभारणान्तराद्भवेत् ॥ ४६ ॥ तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । यावद्धि न परिच्छिन्ना सुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥ तस्यापि कारणे सुद्धे तज्ज्ञाने स्यात्प्रमाणता । तस्याप्येवमितीच्छंग्च न क्वचिद्वचवतिव्रते ॥ ५१ ॥

> > - मीमांसक श्लोo प्रo ४४-४६

जो प्रवादीगण प्रमाणों में प्रमाणता पर से झाठी है ऐसा मानते हैं उनके मत में अनवस्था दूषण प्राता है, देखिये — ज्ञान उत्पन्न हो चुकने पर भी तब तक वह पदार्थ को नहीं जान सकता है, कि जब तक उस ज्ञान के कारणों की सत्यता या विशुद्धि अन्य ज्ञान से नहीं जानी है, धव जब उस विवक्षित ज्ञान के कारण की सुद्धि का निर्णय देनेवाला जो अन्य ज्ञान धाया है वह भी अज्ञात कारण सुद्धिवाला है, धतः वह भी पहिले ज्ञान के समान ही है। उसके कारण की सुद्धि धन्य तीसरे ज्ञान से होगी, इस प्रकार कहीं पर भी नहीं ठहरनेवाली धनवस्था धाती है। अतः ज्ञान के कारणों से भिन्न किसी झन्य कारए। से ही प्रामाण्य झाता है ऐसा मानना सदीब है, यहां कोई ऐसा कहे कि मीमांसक ज्ञान में प्रामाण्य का मले ही स्वतः होना स्वीकार करें, किन्तु उसमें झप्रामाण्य तो परतः होना मानते हैं तो फिर उस परतः झप्रामाण्य में भी तो झनवस्था दीव आवेगा? सो इस प्रकार की उत्पन्न हुई शंका का समावान इस प्रकार से है—

"तहि पराधीनत्त्रमात्रेणानवस्था भवति सजातीयापेक्षायां द्यानवस्था भवति तेन यदि प्रमार्गान्तरायत्तप्रामाण्यवदप्रमाणान्तरायत्तमप्रामाण्यं स्यात्ततः स्यादनवस्था । तत्तु प्रमार्गाभुतार्थान्ययःत्वदोषज्ञानाधीनम् । प्रामाण्यं च स्वतः इति नानवस्था ।

- मीमांसक इलोक ५६ टीका पृ० ४७

अर्थ - जो पर से होवे या पराधीन होवे इतने मात्र से प्रमाण या मप्रमाण में धनवस्था धाती है सो ऐसी बात तो है नहीं। कारण कि धनवस्था का कारण तो सजातीय अन्य अन्य प्रमाण आदि की अपेक्षा होती है। अर्थात किसी विवक्षित एक प्रमारा का प्रामाण्य प्रत्य सजातीय प्रामाण्य के आधीन होने अथवा एक ग्रप्रमाण का धप्रामाण्य अन्य सजातीय अप्रामाण्य के ही भाषीन होवे तो अनवस्थाद्वण आ सकता है, किन्तु ग्रप्रामाण्य का कारण तो पदार्थ को धन्यथारूप से बतानेवाला दोपज्ञान है जो कि प्रमाणभूत है। प्रमाण में प्रामाण्य तो स्वतः है ही, अतः अप्रामाण्य पर से मानने में अनवस्था नहीं आती है। ऐसी बात प्रामाण्य के विषय में हो नहीं सकती, क्योंकि प्रमाण की प्रमाणता बतानेवाला ज्ञान यदि प्रमाणभूत है तो उसमें प्रामाण्य कहां से म्राया यह बतलाना पडेगा, कोई कहे कि उस दसरे प्रमाण में तो स्वत: प्रामाण्य प्राया है तो पहिले में भी स्वतः प्रामाण्य मानना होगा, और वह अन्य प्रमागा से भाग है ऐसा कही तो अनवस्था भागेगी ही। यदि उस विवक्षित प्रमाण में प्रामाण्य अन्य प्रमाण से नहीं आकर अप्रमाण से आता है ऐशा कहो तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण में प्रामाण्य अप्रमाण से होना असंभव है। कहीं निष्याज्ञान से सत्य ज्ञान की सत्यता सिद्ध हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती। अतः हम मीमांसक परतः ग्रप्रामाण्य मानते हैं। इसमें ग्रनवस्था दोष नहीं भाता है। भौर जो जैन भ्रादि प्रवादी प्रामाण्य परतः मानते हैं उनके यहां पर तो धनवस्थाद्रषण् अवश्य ही उपस्थित होता है। मतलब यह है कि प्रमाण की प्रमाणता पर से सिद्ध होना कहें तो वह पर तो प्रमाणभूत सजातीय ज्ञान ही होना चाहिये, किन्तू अप्रामाण्य के लिये ऐसे सजातीय क्षान की आवश्यकता नहीं है। किसी अप्रमाणक्षान की अप्रमाणता उससे भिन्न विजातीय प्रमाणभूत ज्ञान से बतायी जाती है, इसिजये परतः अप्रामाण्य मानने में अनवस्था नहीं झाती। प्रामाण्य की उत्पत्ति क्षित्र तथा स्वकायं इन तीनों में भी अन्य की अपेक्षा नहीं हुमा करती है। अर्थात् ज्ञान या प्रमाण की जिन इन्द्रियादि कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्प प्रमाण में प्रामाण्य भी झाता है। जिप्त अर्थात् ज्ञाना भी उन्हीं से होता है, उसमें भी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तथा पदार्थ की परिच्छित्तिस्पर्वकार्य में भी प्रामाण्य को पर की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती है। ये सव स्वतः ही प्रमाण उत्पन्न होने के साथ उसी में मौजूद रहते हैं। अर्थात् प्रमाण इनसे युक्त ही उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापित्त और अभाव ये सब के सब प्रमाण स्वतः प्रमाण्य को लिये हुए हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण जिन जिन इन्द्रिय, लिङ्ग, शब्द आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं से उनमें प्रामाण्य भी रहता है। यहां पर किसी को शंका हो सकती है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तो प्रमाण्य स्वतः होवे किन्तु आगमप्रमाण में स्वतः प्रमाण्य केसे हो सकता है, क्योंकि शब्द तो अपनी सत्यता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रामाणिकता तो गुणवान वक्ता के उत्पर ही निभंद है, सो इस शंकाका समाधान इस प्रकार से है—

"शब्दे दोषोद्भवस्ताबद् वनन्नधीन इति स्थितिः। तदभावः नवचित् ताबद् गुणवत्ववनुकत्वतः।। ६२ ॥ तद्गुणेश्यक्रष्टानां शब्दे संकान्त्यसंभवात्। यदुवा वक्तृरभावेन न स्युदोषा निराश्रयाः।। ६३ ॥

अर्थ — शब्द में दोष की उत्पत्ति वक्ता के आधीन है। बचन में प्रस्यष्टता स्नादि दोष तो वक्ता के निमित्त से होते हैं। वे दोष किसी गुएगवान् वक्ता के बचनों में नहीं होते, ऐसा जो मानते हैं सो क्या वक्ता के गुण शब्द में संक्रामित होते हैं? प्रषांत् नहीं हो सकते, इसिलये जहां वक्ता का ही प्रभाव है वहां दोष रहेंगे नहीं और प्रामाण्य प्रपने धाप आजायगा, इसीलिये तो हम लोग सब्द—आगम को अपीक्षेय मानते हैं, मतलब यह कि शब्द में अप्रामाण्य पुरुषकृत है, जब वेद पुरुष के द्वारा रचा ही नहीं गया है तब उसमें प्रप्रामाण्य का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

चोदना जनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः। कारणैर्जन्यमानत्वात्लिङ्गाप्रोक्त्यक्षबृद्धिवतः॥ १ ॥

\_मीमांसा० सूत्र २ इलोक १**८४** 

अर्थ — चोवता—प्रयात वेद से उत्पन्न हुई बुद्धि प्रमाणभूत है, क्योंकि यह ज्ञान निर्दोष कारणों से हुआ है। जैसे कि हेतु से उत्पन्न हुमा बनुमान तथा आप्त-वचन और इन्द्रियों से उत्पन्न हुमा ज्ञान स्वतः प्रामाणिक है, वैसे ही वेदवावय से उत्पन्न हुमा ज्ञान प्रामाण्य है क्योंकि वेद स्वतः प्रमाणभूत है, इस प्रकार सभी प्रमाण स्वतः प्रामाण्यरूप ही उत्पन्न होते हैं, यह सिद्ध होता है।

यहां पर कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही होता है यह तो मीमांसक ने स्वीकार किया है, किन्तु जब कोई भी प्रमाण उत्पन्न होता है तब उसी उत्पत्ति के क्षण में तो वह अपनेप्रामाण्य को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह तो उसकी उत्पत्ति का क्षण है, इस प्रकार जिसका प्रामाण्य जाना ही नहीं है उसके द्वारा लोक व्यवहार कैसे होवे, सो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है—

प्रमाणं ग्रहणात् पूर्वं स्वरूपेणैव संस्थितम् । निरपेक्ष स्वकार्येषु गृह्यते प्रत्ययान्तरैः ॥ ३ ॥

विनैवात्मग्रहणेन प्रमाणं स्वसत्तामात्रेतीव संस्थितं कृत कार्यं भवति धर्यपरि-च्छेद करणात् परिच्छित्रे चार्ये तन्मात्रनिवंधनत्वात् कार्यस्य व्यवहारस्य तत्रापि तात्या-पेक्षा एवं कृतकार्ये परचात् संजातायां जिज्ञासायामानुमानिकैः प्रत्ययान्तरेषुह्यते ।

अर्थ — प्रमाराभूत जान स्वग्रहण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है। वह तो भ्रापना जानने का जो कार्य है उसके करने में अन्य से निरपेक्ष है। पीछे भले ही भ्राप्य अनुमानादि से उसका ग्रहरण हो जाय। मतलब-प्रमाण तो वह है जो पदार्य को जानने में साधकतम है—करएा है। उस साधकतम प्रमाण के द्वारा पदार्थ को जानना यही उसका कार्य है। व्यवहार में भी प्रमारा की लोज या जरूरत पदार्थ को जानने के लिये ही होती है। यह जो अपना उसका भ्रायंपरिच्छित्तिरूप कार्य है उसको प्रमारा उत्पन्न होते ही कर लेता है, उस कार्य को करने के लिये उसे स्वयं को ग्रहण करने की क्या भावस्यकता है। अर्थात् कुछ भी भावस्यकता नहीं है। प्रमाण का भ्रायंपरिच्छित्ति रूप कार्य समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को उसके जानने की इच्छा होने से भ्रायुगानों द्वारा उस प्रमाण का ग्रहण हो जाया करता है।

"तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्येनोपयुज्यते । विषयानुभवो ह्यत्र पूर्वस्मादेव लभ्यते ॥ ८४ ॥

तेनास्य श्रायमानत्वमारभीयग्रामाण्ये ब्रहीतच्ये नोपयोग्येवेत्याह (तैनेति) । कयं तदज्ञाने तत् प्रामाण्ययह्णानित्याह (विषयानुभव इति) न ज्ञानसंबंधित्वेन प्रामाण्यं गृह्यते इति बूमः, किन्तु विषयतथात्वं तद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं तिष्ठबन्धनत्वात् श्रावे प्रमाणबुद्धिशब्दयोः । तच्चाज्ञातादेव ज्ञानं त् स्वतः एव गृहीतमित्यनयंकं प्रमाणान्तरमिति।

—मोर्माः पृ० ५३-५४

अर्थ — पदार्थ को जाननेवाला प्रमाण है, उसको विद न जाना जाय तो उसमें प्रामाण्य किस प्रकार समक्षा जाय सो ऐसा कहना बेकार है, क्यों कि पदार्थ का बोध होना जरूरी है, और वह तो उसी प्रमाण से हो चुका है, हम लोग प्रमाण को स्वश्यवसायी मानते ही नहीं हैं, घतः प्रमाण को वस्तुष्रहण करने के लिये स्वष्रहण की आवस्यकता नहीं है, ज्ञान के संबंध से प्रामाण्यप्रहण होता है ऐसा हम कहते ही नहीं हैं, हम तो विषय जर्यात् पदार्थ का यथार्थ जानना प्रामाण्य है ऐसा स्वीकार करते हैं। तथार्थ का अनुभव करने में ज्ञान कारण है, उस कारण को ही तो प्रमाणशब्द से पुकारते हैं। तथा उसीमें प्रमाणनेका भान होता है। इस प्रकार कोई भी प्रमाण हो उसमें प्रमाणता लानेके लिए प्रन्यको जरूरत नहीं रहती है। सब प्रमाण स्वतः ही प्रमाणवा तथा है यह सिद्ध हमा।

# पूर्वपक्ष समाप्त #





धमुमेवार्थं समर्थंयमानः कोवेत्यादिना प्रकरणार्थं मुपसंहरति ।

को वा तत्प्रतिमासिनमर्थमध्यक्षमिञ्बंस्तदेव तथा नेञ्छेत ॥११॥ प्रदीपवत ॥१२॥

को वा लो(लो)किकः परीक्षको वा तरप्रतिभासिननर्थमध्यक्षप्रवृद्धितदेव प्रमाणदेव तथा प्रस्थक्षप्रकारेण नेच्छेत् ! प्रपि तु प्रतीति प्रमाणयिक्षच्छेदेव । प्रत्रैवार्थे परीक्षकेतरजनप्रसिदस्यात् प्रदीवं दृष्टान्तीकरोति ? तथैव हि प्रदीपस्य स्वप्रकायतां प्रस्थकतां वा विना तत्प्रतिभासिनोर्थस्य

भ्रव ज्ञान के स्वसंविदितपने को पुन: पुष्ट करने के लिये "को वा" इत्यादि सूत्र द्वारा माणिक्यनंदी भ्राचार्य स्वयं इस ज्ञानविषयक विवाद का उपसहार करते हैं—

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् ॥११॥ प्रदीपवत् ॥१२॥

सूत्रार्थ — कौन ऐसा लौकिक या परीक्षक पुरुष है कि जो जान के द्वारा प्रतिभासित हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष माने और उस जान को ही प्रत्यक्ष न माने, धर्षात् उसे ध्रवश्य ही जान को प्रत्यक्ष मान बाहिये; चाहे वह सामान्यजन हो चाहे परीक्षकजन हो, कोई भी जन क्यों न हो, जब वह उस प्रवाण से प्रतिभासित हुए पदार्थ का साक्षात् होना स्वीकार करता है तो उसे स्वयं जान का भी अपने आप प्रत्यक्ष होना स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि प्रतीति को प्रामाणिक माना है जैसी प्रतीति होती है वैसी वस्तु होती है, ऐसा जो मानता है वह ज्ञान में अपने ध्रापक्ष प्रत्यक्षता होती है ऐसा मानेगा ही। इसी विषय का समर्थन करने के लिये परीक्षक और सामान्य पुरुषों में प्रतिद्ध ऐसे वीपक का उदाहरण दिया जाता है, जैसे वीपक में स्व को प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता एवं प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता एवं प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार प्रमाण में भी प्रत्यक्षता

प्रकाशकता प्रत्यक्षता वा नोपपचते । तथा प्रमाणस्यापि प्रत्यक्षतामन्तरेण तत्प्रतिमासिनोर्थस्य प्रत्य-क्षता न स्यादित्युक्तं प्राक् श्रवन्येनेत्युपरस्यते । तदेव सकलप्रमाणव्यक्तिस्यापि साकत्येनाप्रमाण-व्यक्तिस्यो व्यानुत्तं प्रमाणविद्धदं स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणस्वराणम् ।

नन्तः लक्षस्यप्रमासस्य प्रामाष्य स्वतः परतो ना स्यादित्याश्वक्रुः प्रतिविधते । तत्त्रामाष्यं स्वतः परतरच ॥ १३ ॥

तस्य स्वापूर्वाबेत्यादिलक्षण्लिक्षतप्रमाणस्य प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एव । ज्ञप्ती स्वकार्ये च स्वतः

हुए विना उसके द्वारा प्रतीत हुए पदार्थ में भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इस विषय पर बहुन अधिक विवेचन पहिले कर माये हैं सो अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार श्री माणिक्यनंदी भाषार्य के द्वारा प्रतिपादित प्रथम श्लोक के सन्तन्तर ही कहा गया प्रमाण का "स्वापूर्वार्थक्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाण" यह लक्षण भीर उस लक्षण संस्वंधी विशेषणों का सार्थंक विवेचन, करने वाले ११ सूत्रों की भी प्रमाचन्द्राचार्य ने बहुत ही विशद व्याख्या की है, इस विशद विस्तृत क्याख्या से यह अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रमाण का यह जैनाचार्यद्वारा प्रतिपादित लक्षण प्रमाण के संपूर्ण भेदों में युष्टित होता है, कोई भी प्रमाण चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो उन सब में यह लक्षण व्यापक है, कतः भ्रव्याप्ति नामक दोष—(लक्षण दोष)—इसमें नहीं है। जितने जगत में भ्रप्रमाणभूत ज्ञान हैं उनमें या कित्यत स्विकर्ष, कारकमाकत्य मादि अप्रमाणों में यह लक्षण नहीं पाया जाता है, अतः मित-क्याप्ति दूषण से भी यह लक्षण दूर है, भतः यह प्रमाणका लक्षण सर्वमान्य निर्दोष्ट लक्षण सिद्ध होता है।

श्चंका – ठीक है – श्रापने स्वपर को जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण माना है, यह तो समऋ में श्रागया, अब धाप यह बतावें उस लक्षण्यसिख प्रमाण में प्रमाण्ता स्वतः होती है कि पर से होती है ? ऐसी ग्राशंका के समाघानार्थ ग्राग्निम सूत्र कहा जाता है –

"तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च" ॥ १३ ॥

द्धन्नार्य—स्वपर व्यवसायी जो प्रमाण है उसमें प्रमाणता कहीं पर स्वतः होती है और कहीं पर परसे भी होती है। प्रमाण में प्रमाणता की उत्पत्ति तो पर से ही होती है। भीर उसमें प्रमाणता को जाननेरूप जो ज्ञप्ति है तथा उसकी जो स्व- परतरच ग्रभ्यासानभ्यासापेक्षया ।

ये तु सकलप्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यं मन्यन्ते तेऽत्र प्रश्च्या - किमुत्पत्ती, स्वी, स्वकार्यं वा स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं प्राप्यते प्रकारान्तरासम्भवात् ? यद्युत्पत्ती, तत्रापि 'स्वतः प्रामाण्य-प्रत्यवते' इति कोर्यः ? कि कारणमन्तरेणोत्पचते, स्वसामग्रीतो वा, विज्ञानमात्रसामग्रीतो वा गत्यन्तराभावात् । प्रयमपद्यै-देशकालियमेन प्रतिनियतप्रमाणावारत्या प्रामाण्यप्रवृत्तिविरोवः कार्यक्ष्य प्रवृत्ति है-अर्थपरिच्छित्ति है वह तो ग्रभ्यासदशा में स्वतः और ग्रनभ्यासदशा में पर से आया करती है ।

मीमांसक का एकभेद जो भाद्र है वह संपूर्ण प्रमाणों में प्रमाणता स्वतः ही सानता है। उनसे हम जैन पूछते हैं कि उत्पत्ति की अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है प्रथवा जाननेरूप अप्ति की अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है या प्रमाण की जो स्वकार्य में (ग्रथंपरिच्छित्त में) प्रवृत्ति होती है, उसकी अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है, इन तीनों प्रकारों को छोडकर भौर कोई स्वतः प्रामाण्य का साधक निमित्त नहीं हो सकता है। यदि उत्पत्ति की अपेक्षा स्वतः प्रामाण्य माना जाय तो उसमे भी यह शंका होती है कि "प्रामाण्य स्वत: होता है" सो इसका क्या मर्थ है ? क्या वह कारण के विना उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? या वह अपनी सामग्री से उत्पन्न होता है ? या कि विज्ञानमात्र सामग्री से उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? इन तीन प्रकारों को छोड-कर धन्य धीर कोई 'स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होता है" इस वाक्य का धर्य नहीं निकलता है। प्रथमपक्ष के भनुसार कारण के विना ही प्रमाण में प्रमाणता उत्पन्न होती है यही प्रामाण्य का "स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होना कहलाता है" ऐसा कहो तो देश और काल के नियम से प्रतिनियतप्रमाणभूत धाधार से प्रामाण्य की जो प्रवत्ति होती है वह विरुद्ध होगी, क्योंकि जो स्वतः ही उत्पन्न होता है उसका कोई निश्चित भाषार नहीं रहता है, यदि रहता है तब तो वह भाषार के विना-अर्थात् कारण के विना उत्पन्न हुआ है ऐसा कह ही नहीं सकते, मतलब-यदि प्रामाण्य विना कारए के यों ही उत्पन्न होता है तो उस प्रामाण्य के सम्बन्ध में यह इसी स्थान के प्रमाण का या इसी समय के प्रमाण का यह प्रामाण्य है ऐसा कह नहीं सकते हैं-दुसरा पक्ष - यदि अपनी सामग्री से उत्पन्न होने को स्वतः प्रामाण्य कहते हो-तब तो इस पक्ष में सिद्धसाध्यता है-(सिद्ध को ही पून: सिद्ध करना है) क्योंकि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति अपनी अपनी सामग्री से ही हुआ करती है,

स्वतो जायमानस्येवंस्परवान्, धन्यवा तदयोगात् । डितीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता, स्वसामग्रीतः सकस-भावानामृत्परयस्युपगमात् । तृतीयपक्षोप्यविवारितरमस्मीवः; विशिष्टकार्यस्याविष्टिकारस्प्रभव-त्वायोगात् । तया हि—प्रामाध्यं विशिष्टकारस्प्रभम् विशिष्टकार्यत्वायप्रमाय्यवत् । यथैव द्वाप्रमाप्य-सक्षस् विशिष्टं कार्यं कात्रकामसादिवोवसक्षस्यविश्वरेम्यप्रक्षुरादिभ्यो जायते तथा प्रामाण्यमपि गुलविशेषस्यविश्वरेस्यो विशेषाभावात ।

ज्ञप्तावय्यनभ्यासदशायां न प्रामाण्यं स्वतोऽवित्रते: सन्देहविपर्ययाकान्तस्वालद्वदेव।

ऐसा सभी मानते हैं, तीसरापक्ष — विज्ञानमात्र की सामग्री से (प्रवांत् प्रमाण की को उत्पादक सामग्री — इन्दियादिक हैं उसी सामग्री से) प्रमाण में प्रामाण्य उत्पन्न होता है, ऐसा माना बाय तो भी युक्तिपुक्त नहीं है क्योंकि प्रमाण से विश्विष्ट कार्य जो प्रामाण्य है उसका कारण धविश्विष्ट मानना— (ज्ञान के कारण खेसा हो मानना) ध्रयुक्त है, धर्यांत् प्रमाण और प्रामाण्य भिन्न २ कार्य हैं, धतः उनका कारणकलाप भी विशिष्ट—पृथक् होना चाहिये। धव यही बताया जाता है—प्रामाण्य विशिष्ट कारण से उत्पन्न होता है (पक्ष), क्योंकि वह विश्विष्ट कार्यक्ष है (हेतु), जैसा कि भ्राप भाट्र के मत में प्रप्रामाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारणज्ञ व्यु आदि इन्द्रियक्ष्य विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होना जैसा स्वीप्त कारणों से उत्पन्न होना जैसा स्वीप्त कारणों से उत्पन्न होना जैसा स्वीप्त कारणों से उत्पन्न होता है ऐसा मानना चाहिये। प्रामाण्य भीर भ्रप्रामाण्य इन दोनों में भी विश्विष्ट कार्यपना समान है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार प्रामाण्य की उत्पन्त स्वान होती है, ऐसा जो प्रथम पक्ष रखा गया है उसका निरसन हो जाता है।

धन अप्ति के पक्ष में धर्षात् प्रमाण में प्रामाण्य स्वतः जान लिया जाता है-सो इस द्वितीय पक्ष में क्या दूषरण है वह बताया जाता है-अप्ति की ध्रपेक्षा प्रामाण्य स्वतः है ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते, क्योंकि धनस्यासदशा में ध्रपरिचित प्राम तालाव ध्रादि के ज्ञान में स्वतः प्रमाणता नहीं हुष्मा करती है, उस ध्रवस्था में तो संशय, विपर्यय जादि दोषों से प्रमाण भरा रहता है, सो उस समय प्रमाण में स्वतः प्रमाणता की अप्ति कैसे हो सकती है धर्यात् नहीं हो सकती।

भावार्थ —जिस वस्तु को पहिलोबार ज्ञान ग्रहण करता है, या जिससे हम परिचित नहीं हैं वह प्रमाण की [बा हुमारी] अवभ्यासदक्षा कहनाती है, ऐसे जन- म्रम्याबदशायां तूशयमपि स्वतः । नापि प्रवृत्तिलक्षणे स्वकार्ये तत्स्वतोऽवतिष्ठते, स्वग्रहरासः।पेक्षस्वाद-ः प्रामाध्यवदेव । तद्धि ज्ञात सन्त्रिवृत्तिलक्षरास्वकार्यकारि नान्यया ।

ननु कुलाविशेषणाविशिष्टेम्यः इत्यु(स्यु)कम्; तेषां प्रमाणतोऽनुषत्रमभावत्वात् । न सतु प्रत्यक्षं तान्प्रत्येतुं समर्थम्; प्रतीन्त्रियेन्द्रियाप्रतिषतौ तदगुलानां प्रतीतिविशेषात् । नाप्यनुमानम्;

भ्यस्त विषय में प्रामाण्य स्वतः नही गाता, जैसे-स्वर संबंधी ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति स्वर सुनते ही बता देगा कि यह किस प्राणी का शब्द है। उस समय उस प्राणी की धन्य किसी को पूछना आदिरूप सहारा नहीं लेना पड़ता है, धौर उसका वह ज्ञान प्रामाशिक कहलाता है, किन्तू उस स्वरविषयक ज्ञान से जो व्यक्ति शून्य होता है उस पुरुष को स्वर सुनकर पूछना पड़ता है कि यह भावाज किसकी है, इत्यादि । भत: धनभ्यास दशा में प्रामाण्य की जप्ति स्वतः नहीं होती, यह सिद्ध हो जाता है । अभ्यास दशा में तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों ही ज्ञप्ति की अपेक्षा स्वतः होते हैं, यहां तक ग्रभ्यास ग्रनभ्यासदशा संबंधी जिप्त की ग्रेपेक्षा लेकर प्रामाण्य स्वतः भीर परतः होता है इस पर विचार किया। अब तीसरा जो स्वकार्य का पक्ष है उस पर जब विचार करते हैं तो प्रमाण का प्रवृत्तिरूप जो कार्य है वह भी स्वतः नहीं होता है। क्योंकि उसमें भी अपने आपके ग्रहण की अपेक्षा हुआ करती है कि यह चांदी का ज्ञान जो मुक्ते हुआ है वह ठीक है या नहीं ? मतलब-जिस प्रकार भाट्ट अप्रामाण्य के विषय में मानते हैं कि अप्रामाण्य स्वतः नहीं श्राता-क्योंकि उसमें पर से निणंय होता है कि यह ज्ञान काचकामलादि सदोष नेत्रजन्य है बत: सदोष है इत्यादि, उसी प्रकार प्रामाण्य में मानना होगा अर्थात् यह ज्ञान निर्मलता गुएा युक्त नेत्र जन्य है अतः सत्य है। मप्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा-तभी तो वह भपना कार्य जो वस्तु से हटाना है, निवृत्ति कराना है उसे करेगा, अर्थात् यह प्रतीति असत्य है इत्यादिरूप से जब जाना जावेगा तभी तो जाननेवाला व्यक्ति उस पदार्थ से हटेगा। मन्यथा नहीं हटेगा। वैसे ही प्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा तभी उस प्रमाण के विषयभूत वस्तु में प्रामाण्य का प्रवृत्ति-रूप स्वकार्य होगा. अन्यथा नहीं ।

मीमांसकमाइ — जैन ने घभी जो कहा है कि गुराविशेषण से विशिष्ट जो नेत्र घादि कारण होते हैं उनसे प्रमाण में प्रामाण्य द्याता है इत्यादि —सो यह उनका कथन अयुक्त है, नयोंकि प्रमाणसे गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। देखिये —प्रत्यक्षप्रमाण तो गुराों को जान नहीं सकता, नयोंकि गुरा धातीन्द्रिय हैं। प्रत्यक्षप्रमाण धातीन्द्रियवस्तु तस्य प्रतिबन्धवलेनोत्पत्यभ्युपगमात् । प्रतिबन्धम्भे निम्नभृतौः सह लिङ्गस्य प्रत्यक्षेण् एष्ट्रां त, भनु-भानेन वा । न तावत्प्रत्यक्षेण्, गुणाह्नहृषे तत्त्वन्धम्बद्वस्यविरोधात् । नाव्यनुमानेन, प्रस्यापि एहीत-सम्बन्धिलङ्गभ्रभवत्वात् । तथाव्यनुयानान्तरेण् सम्बन्धग्रहणेऽनवस्या । प्रथमानुमानेनान्योग्यात्रयः । प्रप्रतिवशक्तम्बन्धम्भवं चानुमान न प्रमाणमतिप्रसङ्गात् ।

को ग्रहण नहीं करता इसलिये वह अतीन्द्रिय गुणों को जान नहीं सकता। प्रमुमान प्रमाण से भी गुणों का ग्रहण होना किटन है, क्योंकि प्रमुमान के लिये तो अविनाभावी लिङ्ग चाहिये, तभी ग्रमुमान प्रवृत्त हो सकता है। इन्द्रियों के गुणों के साथ प्रामाण्यरूप हेतु का अविनाभाव है, यह किसके द्वारा ग्रहण किया आयगा? अनुमान द्वारा या प्रत्यक्ष द्वारा? यदि कहो कि प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है सो उसके द्वारा प्रविचाभाव का ग्रहण होना अवक्य है, क्योंकि जब गुणों का ही प्रत्यक्ष के द्वारा प्रहण नहीं होता है तब गुणों का भीर प्रामाण्य का अविनाभाव संबंध है यह ग्रहण नहीं होता है तब गुणों का प्रीर प्रामाण्य के साथ जो प्रविचाभाव है उसे प्रमुमान के द्वारा जान लिया जायगा, ऐसा कहा जाय तो वह प्रदिक्त है, क्योंकि यह प्रमुमान के प्रविचाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्ता है। यद यदि इस दूसरे प्रमुमान के प्रविचाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्ता होता है, प्रव यदि इस दूसरे प्रमुमान के प्रविचाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्ता होता है, प्रव यदि इस दूसरे प्रमुमान के प्रविचाभावी हेतु का ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्ता होता है। ति लिया जायगा तो धनवस्था स्पष्टरूपसे दिखायी देती है।

प्रथम अनुमान द्वारा ही द्वितीय अनुमान [प्रथम धनुमान इन्द्रिय ग्रुण और प्रामाण्यके अविनाभावका प्राह्क है और द्वितीय अनुमान उस प्रथम प्रनुमानका जो हेतु है उसके साध्याविनाभावित्वका प्राहक है] के हेतुका अविनाभाव जाना जाता है ऐसा कहा जाय तो इस कथनमें प्रत्योग्याश्रय दोष प्राता है।

यदि—इस अन्योन्याश्रयकोष को हटाने के लिये कहा जाय कि विना प्रविना-भाव संबंधवाला अनुमान ही इन दोनों के संबंधको प्रहण कर लेगा—सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रविनाशांव संबंध रहित अनुमान वास्तविक रूप से प्रमाणभूत नहीं माना जाता है। यदि वह अनुमान भी वास्तविक रूप से प्रमाणभूत माना जावे तो हर कोई भी यद्वा तद्वा अनुमान प्रमाणभूत मानना पड़ेगा इस तरह "गर्भस्थो मेत्रीतनय: स्थाम: तस्पुतस्वात्" गर्भ में स्थित भैत्री का पुत्र काला होगा, क्योंकि वह भेत्री का पुत्र हैं, जैसे उसके भीर पुत्र काले हैं, इस्यादि भूठे अनुमान भी वास्तविक किन्तः, स्वमाबहेतोः, कार्यात्, धनुपतस्येवां त्रःत्रभवेत् ? न तावस्त्वभावात्, तस्य प्रस्यक्ष-मृष्टीतेवं स्ववहारमात्रप्रवर्तवकस्त्वस्य वृक्षायो शिषापास्वादिवत् । न चात्यकाष्ट्रमात्रप्रतिपत्तिकुत्यम्, तस्तिविक्षास्यका-प्रस्यक्रतः प्रतिपत्तः । कार्यहेतोक्ष विश्वं कार्यकारस्य प्रतिपत्तिकृतुस्यम्, तस्तिविक्षास्यका-पुप्रसम्प्रमास्तिस्पाद्याः । न वेन्द्रियपुर्शावितसम्बन्ध्याहकस्त्रेनास्यकप्रवृत्तिः, येन तरकार्यस्तेन कस्यवित्तिक् स्थाप्यस्थकतः प्रतिपत्तिः स्यात् । मनुपत्रव्यस्त्वेवविषे विषये प्रवृत्तिरेव न सम्भवस्य-भावमात्रसावकस्त्रेनास्याः स्थापारेपनमात् ।

बन जावेंगे। क्योंकि हेतुका अपने साध्य के साथ अविनाभाव होना जरूरी मुद्दी रहाहै।

अच्छा आप जैन यह बताइये कि इन्द्रियगुगों को सिद्ध करनेवाला धनुमान स्वभावहेत् से प्रवृत्त होता है कि कार्य हेत् से प्रवृत्त होता है या कि धनुपलव्धिरूप हेत् से प्रवृत्त होता है ? यदि कहा जाय कि स्वभावहेत् से उत्पन्न हुमा मनुमान गुर्णो को सिद्ध करता है सो ऐसा कहना ठीक नही-क्योंकि स्वभाव हेतु वाला अनुमान श्रस्यक्ष के द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ में व्यवहार कराता है, यही इस अनुमान का काम है, जैसे कि जब बुध्यत्वको शिश्यपहित से सिद्ध किया जाता है-"बुध्योऽयं शिश-पात्वात्" यह वक्ष है क्योंकि शिशपा है इत्यादि । तब यह स्वभाव हेत् वाला अनुमान कहलाता है। ऐसे स्वभावहेतु वाले अनुमान से गुर्गों की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियों के भाश्रय में रहनेवाले जो अतीन्द्रिय गुण हैं उन्हें भाप प्रामाण्य का हेतू मान रहे हैं, सो इन्द्रिय गुरा भीर प्रामाण्य का जो संबंध है वह प्रत्यक्षगम्य तो है नहीं, अतः स्वभाव हेत् वाला धनुमान ग्रुएों का साधक है ऐसा कहना बनता नहीं है। यदि कहा जाय कि कार्य हेतु से गुणों का सद्भाव सिंख होता है सो ऐसा कहना भी ठीक वहीं, क्योंकि ग्रभी तक उनमें कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं हुगा है, जब वह सिद्ध हो तब कार्य से कारणों की प्रतिपत्ति होना बने । कार्यकारणभाव की प्रतिपत्ति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या प्रमुपलब्धि हेतुवाले प्रमुमान से हो सकती है, किन्तु यहां जो इन्द्रियगुणों के ब्राश्रय में रहनेवाला प्रामाण्य है उनके संबंध को धर्यात इन्द्रियों के गुरा (नेत्र-विमेलतादि) कारण हैं और उनका कार्य प्रामाण्य है इस प्रकार के संबंध की प्रत्यक्ष प्रमाण तो ग्रहण कर नहीं सकता है, जिससे कि कार्यत्व से किसी हेतू की प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष से करली जावे, मतलब यह प्रामाण्यरूप कार्य प्रत्यक्ष हो रहा है बत: इन्द्रियों में प्रवश्य ही गुगा हैं इत्यादि कार्यानुमान तब बने जब इनका अविनाभाव संबंध

न पात्र लिक्नुसस्ति । यथार्थोपलिक्षरस्तीस्वय्यसङ्गतम्; यतो यथार्थेखाययार्थस्वे विद्वाय यदि कार्यस्वीजकव्यास्थस्य स्वरूपं निमितं धवेत्तवा यथार्थस्वनक्षणः कार्यविद्येषः पूर्वस्मास्कारणुक-लापादनिष्ण्यमानी गुणास्यं स्वीत्पत्ती कारणान्तरं परिकल्पयेत् । यदा तु यथार्थेवोपलिक्यः स्वयो (स्वो)त्पादककारणाक्तनपानुमापिका तदा कथं तद्व्यतिरित्त्त्रगुणसञ्जावः? अययार्थस्यं तूपलक्षेविद्येषः पूर्वस्मास्कारणसमुद्वादनृत्यक्यानः स्वोत्यत्ती सामश्चन्तर परिकल्पयतीनि परतोऽप्रामाच्य तस्योत्पत्ती दीवापेकास्वात् ।

प्रत्यक्ष से जान लिया होता, इसलिये यहां पर ग्रुण धौर प्रामाण्य का कार्यकारणभाव प्रत्यक्षगम्य नहीं है यह निश्चित हुआ। धनुपलिख हेतु से ग्रुण धौर प्रामाण्य का कारणकार्यभाव जानना भी शक्य नहीं है. क्योंकि धनुपलिख तो मात्र धभाव को सिद्ध करती है। इस तरह के विषय में तो बनुपलिख की मीत ही नहीं है। यहां पर घट नहीं है क्योंकि उसकी धनुपलिख है इत्यादिरूप से धनुपलिख को प्रवृत्ति होती है, इसका इसके साथ कारणपना या कार्यपना है ऐसा सिद्ध करना धनुपलिख के वश की बात नहीं है।

जैन "इिन्द्रयोके गुणों से प्रामाण्य होता है, प्रिमाण में प्रामाण्य माता है ] ऐसा मानते हैं किन्तु इिन्द्रयसत गुणों को बतलाने वाला कोई हेतु दिखाई नहीं देता है । कोई सका करे कि जैसी की तैसी पदार्थों की उपलब्धि होना ही गुणों को सिद्ध करने वाला हेतु है ? सो ऐसी बात भी नहीं है, क्यों कि यथार्थं रूप कार्यं और अयथार्थं रूप कार्यं इन दोनों प्रकारके कार्यों को छोड़कर अन्य तीसरा उपलब्धि नामका कार्यंत्व सामान्य का स्वरूप निश्चत होवे तो यथार्थं जाननारूप जो कार्यं विशेष है वह पहिले कहे गये कारणकलाप (विज्ञानमात्र की इन्द्रियस्य सामग्री) से पैदा नहीं होता है इसिल्ये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की अपेशा रखता है इसिल्ये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की अपेशा रखता है इसिल्ये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की अपेशा रखता है इसिल्ये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की अपेशा रखता है होती फिर उस कारणास्मुह से पृथक गुणों का सद्भाव नयों माने ? इन्द्रिय से यथार्थं रूप पर्वार्थं का प्रहुण हो जाता है अतः वह इन्द्रियों को हो अपना कारण बतावेगा, उन्हें छोड़ कर सन्य को कारण कैसे बतायेगा ? इस तरह पदार्थं का यथार्थं प्रहण्ड को सत्य की बतायेगा ? इस तरह पदार्थं का यथार्थं प्रहण्ड से यथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। अप अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। साता है। अब अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। है। से अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। साता है। से अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। है। से अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। से अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। इस अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। से अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। इस अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। इस अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। से अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति है उस पर विश्व हो। इस अयथार्थं रूप से पदार्थं की उत्पत्ति हो। से अयथार्थं रूप से से से पत्ति हो। से से पत्ति हो। से से से से से से से स

न चेन्द्रिये नैसंस्थादिरेव गुएः; नैमेन्यं हि तत्स्वरूपम्, न तु स्वरूपाधिको गुखः तथा व्यवदे-सस्तु दोषाभावनिवन्यनः। तथाहि-कामलाविदोषासस्याजिमेनिनिद्धयं तत्सस्य सदोषम्। मनसोपि निद्धासभावः स्वरूप तत्सद्भावस्तु दोषः। विषयस्यापि निक्रमत्यादिस्वरूपं चलत्यादिस्तु दोषः। प्रमातरपि समार्थभावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः।

न चैतद्वक्तव्यम्-'विज्ञानजनकानां स्वरूपमयवार्थोपसब्द्या समधिगतम् यथार्थस्यं तु पूर्वस्मा-

की उपलब्धि होती है तो वह पूर्वकथित जो इन्द्रियरूप कारणकलाप है उससे नहीं होती है, उसके लिये तो अन्य ही कारणकलाप चाहिये, इस प्रकार अप्रामाण्य तो परापेक्ष है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में दोषों की मपेक्षा होती है। दूसरी एक बात यह है कि इन्द्रियमें जो निर्मलपना है वह तो उसका स्वरूप है, स्वरूप से अधिक कोई न्यारा गुण नहीं है, इन्द्रिय के स्वरूप को जो कोई "गुएा" ऐसा नाम कहकर पकारते भी हैं सो ऐसा कहने में निमित्त कारणके दोषों का अभाव है, अर्थात जब इन्द्रियों में दोषों का श्रभाव हो जाता है तब लोग कह देते हैं कि इस इन्द्रिय में निर्मलतारूप गुण है इत्यादि । इसी बात को सिद्ध करके प्रकट किया जाता है-जब नेत्र में पीलिया-कामला ग्रादि रोग या काच बिन्द ग्रादि दोष नहीं होते हैं-तब नेत्र इन्द्रिय निमंल है ऐसा कहते हैं, तथा-जब ये कामलादि दोष मौजूद रहते हैं तब उस इन्द्रिय को सदोष कहते हैं, जैसा चक्षु इन्द्रिय में घटित किया वैसा ही मन में भी घटित कर सकते हैं। देखो-मन का स्वरूप है-निद्रा आलस्य भादि का होना, भौर इससे विपरीत उन निद्रा झादि का होना वह दोष है, उसके सद्भाव में मन सदोष कहलावेगा, और इसी तरह प्रमेय का निश्वल रहना, निकटवर्ती रहना इत्यादि तो स्वरूप है और इससे उल्टा धस्थिर होना, दूर रहना इत्यादि दोष है। तथा-जाननेवाला जो व्यक्ति है उसका अपना स्वरूप तो क्षुधा आदि का न होना, शोक आदि का न होना है, और इन पीड़ा भादि का सद्भाव दोव है । इस प्रकार इन्द्रिय, विषय, मन और प्रमाता इनका अपने अपने स्वरूप में रहना स्वरूप है, और इनसे विषरीत होना-रहना वह दोष है और वे दोव ही अप्रामाण्य का कारण हुआ करते हैं, यह बात सिद्ध हुई। कोई इस तरह से कहें कि विज्ञान को उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं उनका स्वरूप तो अययार्थरूप से हई पदार्थ की उपलब्धि से जान सिया जाता है और पदार्थ की वास्तविक उपलब्धि तो पूर्व कथित इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न नहीं होकर अन्य गुण नामक सामग्री से होती है ? [मर्थात् पदार्थ का असत्यग्रहण इन्द्रिय के स्वरूप से होता है भीर सत्यग्रहण

स्कारणकलाशावनुत्पद्यमानं गुलास्यं सामध्यन्तरं परिकल्पयति' इति : यतोऽत्र लोकः प्रमाण् म् । न चात्र मिथ्याक्षानास्कारणस्वरूपमात्रमेवानुभिनोति किन्तु सम्यग्कानात् ।

किन्तः प्रवंतवाभावप्रकाशनरूपं प्रामाण्यम्, तस्य न्रस्तुरादिसामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यनु-रपत्युप्पमे विज्ञानस्य स्वरूपं वक्तव्यम् । न न तद्गु वव्यतिरैकेण् तस्य स्वरूपं पश्यामो येन तदुःपत्ताव-प्यनुत्पन्नमुत्तरकाल तत्रैकोरपत्तिमदभ्युपगस्यते प्रामाण्यं भित्ताविव नित्रम् । विज्ञानोत्पत्तावप्यनुत्पत्तौ व्यतिरिक्तसामग्रीतक्षोत्पत्यम्युपगये विरुद्धधर्माध्यासकारण्यभेदान्न तयोर्भेदः स्यात् ।

इन्द्रिय के गुण से होता है] सो इस प्रकार की विपरीत कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषय में तो लोक ही प्रमाण है, [लोक में जैसी मान्यता है वही प्रमाणक बात है] लोक में ऐसा नहीं मानते हैं कि मिष्याज्ञान से चसु प्रादि इन्द्रियों का स्वरूप ही प्रमुगानित किया जाता है अर्थान्-मिथ्याज्ञान इन्द्रियों के स्वरूप से होता है ऐसा कोई नहीं मानता है, सब ही लोक इन्द्रियों के स्वरूप से सम्यन्त्रान होना मानते हैं। सम्यन्त्रानरूप कार्य से इन्द्रियस्वरूप कारण का अनुमान लगाते हैं कि यह सम्यन्त्रान जो हुआ है वह इन्द्रिय-स्वरूप की वजह से हुआ है इत्यादि, अतः इन्द्रिय का स्वरूप प्रयथायंउपलब्धि का कारण है ऐसा जैन का कहना गलत ठहरता है।

इस बात पर विचार करे कि प्रामाण्य तो पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका प्रकाशन करनेरूप होता है अर्थात् प्रमाएग का कार्य पदार्थ को यथार्थरूप से प्रतिभासित कराना है, यही तो प्रमाएग का प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य चक्षु प्रादि इन्डिय सामग्री से विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होता है तो इसके अतिरिक्त विज्ञान का और क्या स्वरूप है वह तो आप जैनों को बताना चाहिये? क्योंकि इसके अतिरिक्त उसका कोई स्वरूप हमारी प्रतीति में आता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रामाण्य ही उस विज्ञान या प्रमाएग का स्वरूप है, उससे अतिरिक्त और कोई प्रामाण्य हमें प्रतीत नहीं होता कि जिससे वह प्रमाण के पैदा होने पर भी उत्पन्न नहीं हो; और उत्तरकालमें उसी में वह भित्ति पर चित्र की तरह पैदा हो।

मावार्थ — प्रमाण प्रपनी कारणसामग्रीरूप इन्द्रियादि से उत्पन्न होता है भीर पीछे से उन हन्द्रियों के गुणादिरूप कारणों से उसमें प्रमाणता धाती है जैसा कि दीवाल के बन जाने पर उसमें चित्र बनाया जाता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि किन्न, प्रयंतवास्वपरिच्छेररूपा धक्तिः प्रामाण्यम्, श्रक्तयस्य भावानां सत्त(स्वत) एवोस्पद्यन्ते नोत्पादककारणाधीनाः । तदुक्तम् —

> "स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती चक्तिः कर्तुं मन्येन पायंते ॥"

> > [ मी० वलो० सू० दे वलो० ४७ ]

न चैतत्सत्कार्यदर्शनसमाश्रयणादिभिषीयते; किन्तु यः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवस्तत एवोदयमासादयति यथा गृत्विण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि गृत्विण्डानुषजासमाने गृत्विण्ड-

यि ज्ञानकी उत्पत्ति के अनंतर प्रमाणता आती है और ज्ञान के उत्पादक कारणों से उसमें प्रामाण्य नहीं आता है अन्य कारण से आता है, ऐसा कहा जाय तो यह कहना दिवाल के बननेके बाद उस पर वित्र बनाया जाता है उसके समान होगा अर्थात् दोनों का समय और कारण पृथक् पृथक् सिद्ध होगा।

तथा प्रमाण की उत्पत्ति होने पर भी प्रमाणता उत्पन्न नहीं होती है भीर
प्रमाण के कारणकलाय के अतिरिक्त कारण के द्वारा वह पैदा होती है इस प्रकार
स्वीकार किया जाय तो ज्ञानरूप प्रमाण भीर प्रामाण्य में विषद्ध दो धर्म-उत्पन्नत्व और
अनुत्पन्नत्व पैदा हो जाने से एवं प्रमाण और प्रामाण्य के कारणों में भेद हो जाने से
प्रमाण भीर प्रामाण्य में महान् भेद पड़ेगा ? [जो किसी भी वादी प्रतिवादी को
इह नहीं है]।

जैन को एक बात धीर यह समफानी है कि ज्ञान में पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो सामर्थ्य है वही प्रामाण्य है सो ऐसी जो शक्तियां पदार्थों में हुआ करती हैं वे स्वतः ही हुआ करती हैं, उनके लिये अन्य उत्पादक कारण की जरूरत नहीं होती है, कहा भी है—विश्व में जितने भी प्रमाण हैं उनमें प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा बिलकुल निश्चय करना चाहिये, क्योंकि बिनमें स्वतः बैसी शक्ति नहीं है तो अन्य कारण से भी उसमें वह शक्ति आ नहीं सकती, ऐसा नियम है, इस मीमांसा-श्लोकवात्तिक के स्लोक से ही निश्चय होता है कि प्रमाण में प्रामाण्यभूत शक्ति स्वतः है। यदि कोई ऐसी प्राशंका करे कि इस तरह मानने में तो सांस्य के सत्कार्यशद का प्रसंग आता है ? सो इस तरह की शंका करना भी ठीक नहीं है, इस विषय को हम अच्छी तरह से उराहरण पूर्वक समक्षते हैं, सुनिये ! कार्य में जो स्वभाव रहता है

रूपाविद्वारेणोपजायन्ते । ये तु कार्यवर्षाः कारणेव्यविद्यमाना न ते ततः कार्यवत् जायन्ते किन्तु स्वत एव, यचा तस्यैवोदकाहरणक्षातः। एवं विद्यानेप्यर्थतवास्वपरिच्छेदशक्तिरचकुरादिष्यविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एवाविर्यवति । उक्तं च —

> "ग्रात्मलाचे हि भावानां कारणापेक्षिता घवेत् । सञ्चात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥" [ मी॰ दलो० सू॰ २ दलो॰ ४८ ]

यथा~मृत्पिण्डदण्डनकावि घटो जन्मन्यपेक्षते । उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते" ।। [

वह उसमें अपने कारण से झाला है कार्य जैसे ही कारण से उत्पन्न हुआ कि साथ ही

वे स्वभाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जोसे मिट्टी के पिण्ड में रूप मादि गुए। हैं वे घटरूप कार्य के उत्पन्न होते हो साथ के साथ घटरूप कार्य में आ जाते हैं। कोई कोई कार्य के स्वभाव ऐसे भी होते हैं कि जो कारएगों में नहीं रहते हैं, ऐसे कार्य के वे गुएग उस कारण से पैदा न होकर स्वतः ही उस कार्य में हो जाया करते हैं। जैसे कार्यरूप घट में जल को घारण करते का गुण है वह सिर्फ उस घटरूप कार्य का ही निजस्व-भाव है, मिट्टीरूप कारएग का नहीं। जैसे यहां मिट्टी भीर घट की बात है वैसे निज्ञान की बात है, विज्ञान में भी पदार्थ को जैसा का तैसा जानकरण जो सामर्थ्य है वह उसके कारणजूत चछु आदि में नहीं है, भतः वह वाक्ति चलु आदि से पैदा न होकर स्वतः ही उसमें प्रकट हो जाया करती है। यहां बात ग्रन्थ कही है—पवार्थ उत्पक्ति मात्र में कारणों की अपेक्षा रखते हैं, जब वे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं खर्यात् प्रपन्त स्वस्य को प्राप्त कर वृक्ते हैं तब उनकी निज्ञी कार्य में प्रवृक्ति तो स्वयं ही होती है। मतलव—पदार्थ या घटरूप कार्य मिट्टीकारण से सम्पन्न हुषा भव उस घट का कार्य जो जात

जल घारण है वह तो स्वयं घठ ही करेगा, उसके लिये मिट्टी क्या सहायक बनेगी? अर्थात् नहीं। इसी विषय का खुलासा कारिका द्वारा किया गया है – मिट्टी का पिण्ड, दड, कुम्हार का कक इत्यादि कारण घट की उत्पत्ति में जरूरी हैं, किन्तु घट के जल घारण करनेरूप कार्य में तो मिट्टी खादि कारणों की मपेक्षा नहीं रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं कि कार्य निष्णक्ष होने पर फिर मपने कार्य के संपादन में

वह कारण की अपेक्षा नहीं रखता है।

चत्रुराविविज्ञानकारणावुषजायमानत्वासस्य परतोऽप्रियाने तु सिद्धसाध्यता । प्रनुमानाधि-वृद्धिस्तु, मृहीताधिनाप्तायादिलिङ्गादेरपवायमाना प्रमास्मृत्वीपजायतेऽतोऽकापि तेवां न व्यापारः । तष्टोनकारी तदस्यापेकाम् ।

नापि ज्ञहो, तद्धि तत्र कि का रत्त्पगुतानपेक्षते, संवादप्रस्वयं वा ? प्रथमपक्षोऽगुतः; गुतानां प्रत्यक्षादिश्रमात्ताविषयत्वेन प्रामेवासत्त्वप्रतिपादनात् । संवादक्षानापेक्षाप्ययुक्तः; तत्त्वलु समानजा-

जैन का कहना है कि चक्षु भादि जो ज्ञान के कारए। हैं उन कारएों से प्रामाण्य पैदा होता है अतः हम प्रामाण्य को पर से उत्पन्न हुआ मानते हैं सो ऐसा मानने में हम भादों को कोई आपत्ति नहीं है, हम भी तो ऐसा ही सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के प्रामाण्य में जो बात है वही अनुमानादि अन्य प्रमाणों में है । अनुमान प्रमाण साध्य के साथ जिसका ग्रविनामान संबंध गृहीत हो चका है ऐसे भ्रविनाभावी हेत् से प्रमाणभूत ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही आगमप्रमाण बादि जो प्रमाण है वे सभी प्रमाण अपने २ कारणों से प्रामाण्यसहित ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये इन प्रत्यक्ष, अनुमान, धागम, आदि प्रमार्गों में प्रामाण्य उत्पन्न कराते के लिये गुण चाहिये क्योंकि गुर्गों से ही प्रामाण्य होता है इत्यादि कहना गलत है । इस तरह प्रामाण्य की उत्पत्ति धन्य की अपेक्षा से होती है ऐसा उत्पत्ति का प्रथम पक्ष असिक हो जाता है। इसी तरह ज्ञप्ति के पक्ष पर भी जब हम विचार करते हैं तो वहां पर भी उसे धन्य की अपेक्षा नहीं रहती है। ऐसा सिद्ध होता है। प्रामाण्य की जप्ति में अन्य कारण की अपेक्षा होती है ऐसा चैन स्वीकार करते हैं सो उनसे हम पूछते हैं कि वह धन्य कारण कीन है ? कारण (इन्द्रिय) के गूण हैं ? या संवादक ज्ञान है ? कारण के गूणों की अपेक्षा है ऐसा प्रथमपक्ष मानना ठीक नहीं है, क्यों कि ग्रमी २ हमने यह सिद्ध कर दिया है कि गुलों का प्रत्यक्षादि प्रयाणों से ग्रहण नहीं होता है, चतः वे श्रसत्रूप ही हैं। द्वितीय विकल्प प्रामाण्य अपनी जिप्त में संवादक ज्ञान की अपेक्षा रखता है ऐसा कहना भी बेकार है, यही प्रकट किया जाता है, ज्ञप्तिमें संवादक ज्ञान की अपेक्षा रहती है ऐसा कहा सो वह संवादकज्ञान समानजाति का है ? या भिन्न जाति का है ? समानजातीय संवादकज्ञान को क्रप्ति का हेतु माना जाने तब भी प्रवन पैदा होता है कि वह समानजातीय संवादकज्ञान एकसंतान से [उसी विवक्षित पुरुष से] उत्पन्न हुआ है ? प्रयवा दूसरे संतान से उत्पन्न हुया है ? दूसरे संतान से उत्पन्न हुया संवादक-ज्ञान इस विविक्षित प्राम.ण्य का हेतु बन नहीं सकता, यदि जनेगा तो देक्दल के घट

तीयम्, भिन्नजातीयं वा ? प्रयमपक्षे किमेकसन्तानप्रम्यक्षः; भिन्नसन्तानप्रमयं वा ? न तावद्भित्र-सन्तानप्रमयम्, देवदत्त्रद्भाने यद्वदत्त्रद्धानस्यापि संवादस्त्रप्रसङ्गात् । एकसन्तानप्रमयमप्यभिन्न-विषयम्, भिन्नस्वित्य वा ? प्रमम्बिकस्ये संवाद्यसंवादकभावाभावोऽविशेषात् । प्रमिन्नस्वयत्ये हि यथोत्तरं पूर्वस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किन्न स्थात् ? कथं नास्य प्रमाणस्वित्वस्यः ? तदुत्तरकान-भावनोऽत्यस्यात् तथाविष्यादेवेति चेत्, तर्हि तस्याप्यस्यसात्याविधादेवेत्यनस्या । प्रमम्बन्नसम्यान्तः त्तस्य प्रामाण्यनिक्रयेऽस्योन्याक्षयः । भिन्नसिवयमित्यपि वार्त्तम्, चुक्तिकक्ते रजतकानं प्रति उत्तर-

ज्ञान में यज्ञदत्त के घट ज्ञान से प्रमाणता आने का प्रसञ्ज प्राप्त होगा, क्योंकि धन्य संतान का ज्ञान अपने प्रामाण्य में संवादक बनना आपने स्वीकार किया है अब दूसरे विकल्प की अपेक्षा विचार करते हैं कि प्रामाण्य में संवादकज्ञान कारण है वह अपना एक ही विवक्षितपरुष संबंधी है सो ऐसा मानने पर फिर यह बताना पड़ेगा कि वह एक ही पुरुष का संवादक ज्ञान प्रामाण्य के विषय को ही ग्रहरण करनेवाला है कि भिन्नविषयवाला है ? यदि कहा जावे कि प्रामाण्य का विषय और संवादक ज्ञान का विषय ग्रभिन्न है तो संवाद्य ग्रीर संवादक भाव ही समाप्त हो जावेगा-क्योंकि दोनों एक को ही विषय करते हैं। जहां अभिन्नविषयवाले ज्ञान होते हैं वहां उत्तरकालीन ज्ञान पूर्व का संवादक है ऐसा कह नहीं सकते, उसमें तो पूर्वज्ञान का संवादक जैसे उत्तरज्ञान है वैसे ही उत्तरज्ञान का संवादक पूर्वज्ञान भी बन सकता है। कोई विशे-वता नहीं आती है। हम जैनसे पूछते हैं कि यदि प्रामाण्य, संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता है तो उस संवादकज्ञान में भी प्रामाण्य है उसका निश्चय कौन करता है ? जनरकालीन ग्रन्थ कोई उसी प्रकारका जान उस संवादकज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय करता है ऐसा कहा जाय तो अनवस्था भाती है, क्योंकि आगे आगे के संवादक जानों में प्रामाण्य के निर्णय के लिये भन्य २ संवादकज्ञानों की अपेक्षा होती ही जायगी। ग्रनवस्था को दूर करने के लिये प्रथमज्ञान से संवादकज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार करो तो मन्योन्याश्रय दोष मायेगा, क्योंकि प्रथमज्ञान से जलरके संवादकज्ञान में प्रमाणता का निर्णय और उत्तरज्ञान की प्रमाणता से प्रथम ज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय होगा, इस तरह किसी का भी निर्णय नहीं होगा। प्रामाण्य को अपना निर्णय करने के लिये जिसकी अपेक्षा रहती है ऐसा वह संवादक ज्ञान यदि भिन्न ही विषयवाला है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में क्या दोष आता है यह हम बताते हैं-प्रामाण्य का विषय और संवादक कालभाविश्क्तिकाशकलज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसङ्गात् ।

नापि विश्वजातीयम्; तद्धि किमर्थकियाज्ञानम्, उतान्यत् ? न ताववन्यत्; वटज्ञानात्यट-ज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयप्रवङ्गात् । नाप्यर्थकियाज्ञानम्; प्रामाण्यनिश्चयाभावे प्रवृत्त्याभावेनार्यक्रियाज्ञाना-घटनात् । वक्कप्रवङ्गश्च । कवं वार्यक्रियाज्ञानस्य तक्षित्र्याः ? अन्यार्थकियाज्ञानावे वनवस्या । प्रवमप्रमाखाव्यवेन्यान्यात्रयः । प्रवेक्रियाज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यनिश्चयोपमभे वाद्यस्य तवाभावे किन्नतः प्रवेषः ? तदुकम्—

ज्ञान का विषय एक तो है नहीं पृथक् है, और फिर भी वह संवादकज्ञान प्रामाण्य की व्यवस्था कर देता है तब तो सीप के दुकड़े में हुए रजतनान के प्रति उत्तरकाल में सीप में सीप का ज्ञान होता है वह प्रामाण्य का व्यवस्थापक है ऐसा मानना होगा, क्योंकि उसमें भिन्नविषयता तो है ही। मतः भिन्नविषयवाला सजातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञप्ति में कारण है ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है।

ग्रव भिन्न जातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की जप्ति में कारण है ऐसा मानो तो क्या दोष है यह भी हम प्रकट करते हैं - भिन्नजातीय संबादकज्ञान कौन सा है-क्या वह ग्रथंकिया का ज्ञान है ? या और कोई दूसरा ज्ञान है ? मतलब यह है-कि प्रमाण ने "यह जल है" ऐसा जाना ग्रव उस प्रमाण की प्रमाणिकता को बताने के लिये संवादक ज्ञान आता है। ऐसा जैन कहते हैं सो बताओं कि वह ज्ञान किसको जाबता है ? उसी जलकी अर्थिकिया को जो कि स्नान पान आदिरूप है उसको ? अथवा जो अन्य विषय है उसको ? वह धन्य विषय को जाननेवाला है। ऐसा कहो तो ठीक नहीं होगा न्योंकि यदि अन्यविषयक संवादकज्ञान श्रामाण्यज्ञप्ति में कारण होता है तो घटजान से पटजान में भी प्रामाण्य था सकता है ? भिन्नजातीय तो वह है ही ? अर्थिकिया का ज्ञान संवादक है ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि अभी प्रामाण्य का निश्चय तो हुआ नहीं है उसके अभाव में प्रामाण्य की क्रियत का कारण जो संवादक ज्ञान है उसका स्वविषय में अर्थिकया के ग्रहण में ] व्यापार होना संभव नहीं है। जो पूरुष वस्तु में प्रवृत्ति करते हैं वे पहिले अपने ज्ञान में प्रमाणता को देखते हैं-फिर जानकर प्रवृत्ति करते है। विना प्रवृत्ति के ग्रथं किया का ज्ञान कैसे होगा ? अर्थात् नहीं हो सकता तथा इस तरह मानने में चक्रक दीष भी झाता है देखी ! अर्थिकया का ज्ञान उत्पन्न होने पर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य आना और पूर्वज्ञान में प्रामाण्य के होनेपर उसकी विषय में प्रवृत्ति होना । पुनः प्रवृत्ति होनेपर अर्थिकया का ज्ञान हो सकना,

"यर्थेव प्रथमकालं तरसंबादमपेकाते ।
संवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तर्थेव हि ॥ १ ॥ [ ]
कस्यचित्तः वदीष्येत स्वत एव प्रमाग्यता ।
प्रथमस्य तथामावे प्रदेवा केन हेतुना ॥ २ ॥
[ मी॰ वलो॰ सू॰ २ व्लो॰ ७६ ]
संवादस्याय पूर्वेण संवादिस्वात्प्रमाखाता ।
सम्योग्याश्रयभावेन प्रामाण्यं म प्रकल्पते ॥ ३ ॥ [ ] इति ।

इत्यादि तीन के बक में चक्कर लगाते रहना होगा, और सिद्धि तौनों में से किसी एक को भी नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि अर्थिकियाके ज्ञान द्वारा प्रामाण्यका निश्चय ऐसा मान भी लेवें किन्तु फिर उस अर्थिकिया ज्ञानका प्रामाण्य किसके द्वारा निश्चित होगा? उसके लिये यदि अन्य अर्थिकिया ज्ञान धायेगा तो धनवस्था फैलती है।

यदि अनवस्थादौष को टालने के लिये ऐसा कहा जाय कि प्रथमप्रमाण से संवादकज्ञान में प्रामाण्य आयेगा तो अन्योन्याश्रयदौष उपस्थित होता है। इस प्रकार की आपत्तियों से बचने के लिये अर्थिकशाविषयकसंवादकज्ञान को स्वतः प्रामाण्यभूत मानते हो तब तो प्रथमज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करने में क्या देखे हैं? कुछ भी नहीं इस विषय का विवेचन भीमांसाश्लोकवात्तिक में किया है, उसका उद्ध-रए। इस प्रकार है—

जैन लोग "प्रथमज्ञान [किसी भी एक विवक्षित प्रवार्थ को जाननेवाला प्रमारा] अपनी प्रमाणता के लिये अन्य संवादकज्ञान की अपेक्षा रखता है" ऐसा मानते हैं तो वह संवादकज्ञान भी अपनी प्रमाराता के लिये अन्य संवादक की अपेक्षा रखेगा, और वह भी अन्य संवादक की, इस तरह संवादक की लम्बी ऋड़ी को रोकने के लिये किसी एक विवक्षित संवादक ज्ञान में स्वतः प्रमाराता स्वीकार की जावे तो प्रथमज्ञान को ही स्वतः प्रमाणज्ञत मानने में क्या हो व भाव है ? अर्थात् कुछ नहीं। अनवस्थादोय न होवे इस वजह से संवादक में प्रमाराता प्रथमज्ञान से आती है ऐसी कल्पना करें तो इतरेतराक्ष्य दोष आता है।।१।।२।।३।।

सर्यिक्याज्ञानस्यार्याभाविऽदृष्ट्रत्वात्र स्वधामाण्यनिक्रयेऽज्यापेक्या साधनज्ञानस्य स्वधीमावेषि हृष्ट्रसात्त्रत्र तदयेक्या युक्ता; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्याप्यमैनन्तरेश्य स्वप्नदशायां दर्शनात् । फलावाशिरूप स्वास्तरं तत्र नाव्यापेक्या साधननिर्भाविज्ञानस्य तु फलावाशिरूपस्वाभावात्त्रपेक्षा; इत्यप्यनुत्तरम्; फलावाशिरूपस्वस्याप्रयोजकत्वात् । यथैव हि साधननिर्भाक्षिनो ज्ञानस्यान्यत्र व्यभिचारदर्शनास्तरयान्सरयाव्यारायां प्रेक्षावतां प्रवृत्तिस्तया तस्यापि विद्याषाभावात् ।

श्रंका — प्रयंकियाज्ञान तो धर्यं के सद्भाव विना देखा नहीं जाता है, किन्तु उसके सद्भाव में ही देखा जाता है. धराः धर्यंकियाज्ञान में प्रमाणता का निद्दय करने के लिये धन्य की घरेखा करनी नही पड़ती, किन्तु साधन का जो ज्ञान है वह तो घर्य के धभाव में भी देखा जाता है, धराः साधनज्ञान की प्रमास्ता के लिये धन्य की घरेखा लेनी पडती है।

समाधान — यह शंका गलत है, क्योंकि अर्थाक याज्ञान भी पदार्थ के विना देखा जाता है, जैसे कि स्वप्न में पदार्थ नहीं रहता है फिर भी अर्थ किया का ज्ञान तो होता देखा जाता है।

शंका—अर्थं कियाज्ञान फल की प्राप्तिरूप होता है, इसिलये उसमें ग्रन्य की ग्रपेक्षा नहीं होती, किन्तु जो साधन को बतलानेवाला ज्ञान है बह फलप्राप्तिरूप नहीं होता, श्रतः उसमें श्रपनी प्रमाणता के लिये ग्रन्य ज्ञान की ग्रपेक्षा रहती है, मतलब यह है कि "यह जल है" ऐसा ज्ञान होने पर उस जलका कार्य या फल जो स्नानादिरूप है उसकी प्राप्ति में ग्रन्यज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, परन्तु स्नान का साधन जो जल है सो उसके ज्ञान में तो ग्रन्य ज्ञान की ग्रपेक्षा जरूर होती है, क्योंकि बह तो फलप्राप्तिरूप नहीं है।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि फल की प्राप्ति प्रामाण्य की प्रयोजक नहीं हुआ करती है। देखो—जिस प्रकार स्नानादिक के कारणभूत जो जला- दिक पदार्थ हैं उनको प्रतिभासित करने वाले ज्ञान में कहों [मरीविका में] व्यभिचार देखनेमें बाता है, प्रयांतू "यह जल हैं" ऐसी प्रतीति सत्यजल में होती है और मरीविका में मी होती है, धौर इसीलिये तो उस जलज्ञान के सत्य प्रसत्य के निर्णय करने में बुद्धिमानों की प्रवृत्ति होती है, ठीक इसी तरह प्रयंक्रियाज्ञान में मी होता है, प्रयांतु अर्थाक्रया के ज्ञावमें भी सत्य प्रसत्यका निर्णय करके प्रवृत्ति होती है कोई विशेषता नहीं।

किन्त, समानकालमधैकियातानं पूर्वजानप्रामाण्यव्यवस्थापकम्, भिन्नकालं वा ? यदां क-कालम्; पूर्वजानविषयम्, तदविषयं वा ? न तावत्तदविषयम्; चशुरादिज्ञाने ज्ञानान्तरस्याप्रति-मासनात्, प्रतिनियतरूपादिविषयत्वात्तस्य । तदविषयत्व च कयं तज्ज्ञानप्रामाण्यनिष्ठ्यायकत्वं तदपहे तद्धमीलां बहुख्विरोज्ञात् । भिन्नकालमिल्यप्यमुक्तम्; पूर्वजानस्य शिल्कत्वेन नाशे तदप्राहकत्वेनो-त्तरज्ञानस्य तत्प्रामाण्यनिष्ठ्यायकत्वायोयात् । सर्वप्रात्मपुतां प्रायाण्ये सन्देहविषयंयाकान्तत्वासिद्धे आ । समुत्यमं खलु विज्ञानं 'श्रयमित्वमेवार्थः' इति निश्चयो न सन्देहो विषयंथो वा । तद्कतम् ।

> "प्रमार्ग ग्रहणात्पूर्वं स्वरूपेरौव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्ये च गृह्यते प्रस्थयान्तरैः ॥ १ ॥"

[मी• इलो• सू० २ इलो• = ३ ] इति

तथा-एक प्रश्न यह भी होता है कि अर्थिकवा का ज्ञान जो कि पूर्वज्ञान से प्रमाणता को बतलाता है, वह उसके समकालीन है या भिन्नकालीन है ? यदि सम-कालीन है तो उसी पूर्वज्ञान के विषय को जानने वाला है या नहीं ? समकालीनज्ञान का विषय वहीं है जो पूर्वज्ञान का है ऐसा कही तो असंभव है, क्योंकि चक्ष झारा आदि पांचों ही इन्द्रियों के जानों में जानरूप विषय प्रतिभासित होता ही नहीं. इन्द्रियों का विषय तो भ्रपना २ निश्चित रूप गंधादि है। इस प्रकार समकालीन ज्ञान पूर्वज्ञान को विषय करनेवाला हो नहीं सकता है, यह सिद्ध हुआ। अब यदि उसको विषय नहीं करे तो बताईये वह पूर्वज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय कैसे करायेगा? प्रयात नहीं कर सकता, जब वह पूर्वज्ञान की ग्रहण ही नहीं कर सका तो उसका धर्म जो प्रामाण्य है उसे कैसे प्रहण करेगा ? धर्चिकया का ज्ञान भिन्न काल में रहकर पूर्वज्ञान की प्रमाणता को बतलाता है ऐसा दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वज्ञान क्षणिक होने से नष्ट हो चका है ग्रब उसका ग्रग्राहक ऐसा उत्तर ज्ञान उसके प्रामाण्य का निक्चय नहीं करा सकता। एक बात यह भी है कि सभी प्राणियों के प्रामाण्य संदेह एवं विषयंय रहता ही नहीं, क्योंकि सभी ज्ञान जब भी उत्पन्न होते हैं तब वे संशयादि से रहित ही उत्पन्न होते हैं, मतः उनको मन्य की मपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। ज्ञान उत्पन्न होते ही "यह पदार्थ इस प्रकार का है" ऐसा निश्चय नियम से होता है उस समय उसमें न संशय रहता है, और न विपयंय ही रहता है। कहा भी है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसा वह प्रमाण (ज्ञान) स्वम्रहण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है, तथा अपना कार्य जो बदार्थ की परिच्छित्ति है उसको संवादकज्ञान की

प्रमासाम्ययोरत्पत्ती तुत्यरूपताम्म संवादविसंवादावन्तरेस् तयोः प्रामाण्याप्रामाण्य-निक्रय इति च मनोरवमात्रम्; प्रप्रमाणे वायककारस्यवेषज्ञानयोरवस्यभावित्वादप्रामाण्यनिरुवयः, प्रमाणे तृ तयोरभावात्यामाण्यावसायाः।

यापि-तत्तृत्यक्षेऽस्यत्र तयोर्दर्शनात्तदाश्वक्षुः; सापि त्रिचतुरक्षानापेकामात्राक्षित्रस्ति । न च स्रदपेक्षायो स्वतः प्रामाण्यव्याषातोऽनवस्या चाः; संवादकक्षानस्याधामाण्यव्यवच्छेदे एव व्यापारा-दन्यक्षानानपेक्षरााच । तदुक्तम्---

प्रपेक्षा विना ही करता रहता है, पश्चात् जिज्ञासु पुरुष द्वारा संवादरूप ज्ञानोंसे उसका भ्रहण हो जाता है।

श्रंका—प्रमाण क्षोर क्षप्रमाण उत्पत्ति के समय तो समान ही रहते हैं-उनमें संवाद और विसंवाद के विना प्रामाण्य और अप्रामाण्य का निश्चय होना शक्य नहीं है?

समाधान — यह कथन मनोरथमात्र है, अप्रमाण तो बाधककारण और दोघों से जन्य हुआ करता है अतः उनका ज्ञान होना जरूरी है, उसीसे अप्रमाण में अप्रामाण्य का निश्चय होता है। प्रमाण में ऐसी बात नहीं है अतः प्रामाण्य को जानने के लिये बाधककारण और दोषों के ज्ञानों की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चय तो अपने आप हो जाता है।

प्रमाण ज्ञानके समान मालूम पड़नेवाला जो अप्रमाणभूत ज्ञान है उसमें संबय तथा विपर्ययपना देखा जाता है अतः कभी कमी प्रमारण ज्ञान भी अप्रामाण्यपनेकी शंका हो सकती है किन्तु वह शंका आगे के तीन चार ज्ञानोंकी अपेका लेकर ही समाप्त हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के ज्ञानोंकी अपेका मानेंगे तो स्वतः प्रामाण्य भानेका जो सिद्धांत है वह खतम होगा, तथा धनवस्था दोष भी आयेगा? सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भ्रागेके तीसरे या चीचे ज्ञानकी औ अपेका बतायी वे ज्ञान इतना ही कार्य करते हैं कि प्रथम या दितीय ज्ञानके अप्रमाण्यताका व्यवच्छेद [नाश] करते हैं तथा वे ज्ञान प्रपनी सत्यताके लिये भ्रत्यकी भ्रषेका भी नहीं रखते हैं।

मीमांसाश्लोक वार्तिक में लिखा है, ज्ञान की प्रमाणता में शंका माजाय तो उसको तीन चार ज्ञान [संवादक ज्ञान माकर] उत्पन्न होकर दूर कर दिया करते हैं,

"एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नःथिका मतिः। प्रार्थ्यते तावतैवेयं स्वतः प्रामाध्यमञ्तुते ॥ १ ॥"

[मी• इसो • सू० २ इसो • ६१]

योऽप्यनुत्यस्थमानः संस्थो बलावुत्पासते सोप्यर्वक्रियाचिनां सर्वेत्र प्रवृत्त्यादिव्यवहारोच्छेद-कारित्वास्र युक्तः । उक्तन्य---

> "भ्राशक्क्केत हि यो मोहादजातमपि नामकम् । स सर्वेज्यवहारेषु सवायास्मा समं त्रजेत् ।। र ।।" [

इनसे अधिक झानों की जरूरत नहीं पड़ती हैं, इतने से ही कार्य हो जाता है भीर प्रामाण्य स्वतः ही भा जाता है।

जैनादिक का कहना है कि प्रमाण से पदार्थ का ज्ञान होने पर भी उस विषय में संशय हो जाय कि यह ज्ञान अर्थिकया में समर्थ ऐसे पदार्थ को विषय कर रहा है या विपरीत किसी पदार्थ को ? सो ऐसी जबरदस्ती संशय को उत्पन्न होने की ग्राशंका करना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो अर्थिकिया के इच्छक पूरव किसी बी पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे, इस तरह से तो फिर प्रवृत्ति या निवृत्ति का व्यवहार ही समाप्त हो जायगा, कहने का ग्रमित्राय यह है कि प्रमारा के विषय में संशय नहीं रहता. ऐसा हम मानते हैं । किन्तु जैन व्यर्थ उस विषय में संशय हो जाने की प्राशंका करते हैं। इससे क्या होगा कि किसी भी पदार्थ में ग्रहण आदि की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि संवाय बना ही रहेगा ? यही बात हमारे बन्ध में कही है-को व्यक्ति प्रमाण के प्रामाण्य में बाधक कारण नहीं होते हुए भी व्यर्थ की बाधक होने की शंका करे तो वह संशयी पूरुष नष्ट ही हमा समभना चाहिये, क्योंकि वह सभी व्यवहार कार्यों में प्रवृत्त ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार निश्चित होता है कि प्रमाण अपनी प्रामाणिकता में बन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। तथा वेद शास्त्र के निमिल से जो जान होता है उस जान में भी स्वत: प्रामाण्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये. क्योंकि वेद अपीरुपेय होने से (पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होने से) दोष रहित है, इस-लिये जैसे प्रमुमान, धाप्तवचनरूप धाराम, इन्त्रियज्ञान ये सब प्रमाण स्वतः प्रामाण्य स्वरूप है वैसे वेद जानत बुद्धि भी स्वतःप्रमाणभूत है। कहा भी है-वेद का पठन, मनन प्रादि के करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वत:प्रमाणधूत है. क्योंकि वह ं चोदनाजनिता तु बुद्धिरपीश्वेयत्वेन दोषरहिताचोदनावाक्यादुवजायमाना लिङ्गाहोक्यस-बुद्धिवरस्वतः प्रमाणम् । तदुक्तम्—

> "चोदनाव्यनिता बुद्धिः प्रमास् दोषवींवतैः । कारसौर्जन्यमानत्वात्त्विङ्गामोनत्वश्चतुद्धवत् ॥ १ ॥"

> > [मी॰ इलो॰ सु॰ २ इलो० १८४]

तम्न ज्ञशीपरापेकाः।

ज्ञान दोषरहित वेदवावयों से पैदा हुआ है और वेद स्वतः प्रमाणभूत है। जैसे-निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ अनुमानप्रमाण, जासवचन से उत्पन्न हुआ आगमप्रमाएा, इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ प्रगमप्रमाएा, इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षप्रमाण स्वतः प्रमाणस्वरूप होता है। इस प्रकार यहां तक भाट्ट ने यह सिद्ध करके बताया है कि प्रामाण्य की ज्ञप्ति में पर की प्रपेक्षा नहीं हुआ करती है।

अब प्रमाण का जो स्वकार्य है उसमें भी पर की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसा सिद्ध किया जाता है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसे प्रमाण का जो भपना कार्य (प्रवृत्ति करावा मादि) है उसमें भी उसे बन्य की मपेक्षा नहीं होती है। जैन मन्य की भपेक्षा होती है ऐसा मानते हैं, सो वह अन्य कौन है कि जिसकी अपेक्षा प्रमाश को नेनी पहती है. क्या वह संवादकज्ञान है कि कारएएएए हैं ? संवादकज्ञान की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य वर्षवाला प्रमाण निजी कार्य को करता है ऐसा कहो तो चक्रक दोव बाता है, कैसे सो बताते हैं-प्रामाण्य धर्मवाला प्रमाण जब धर्थपरिच्छित्तिरूप अपने कार्य में प्रवत्त होगा तक मर्थिकिया को चाहनैवाले व्यक्ति वहां प्रवृत्ति करेंगे और उन व्यक्तियों के प्रवर्तित होने पर धर्यकिया का ज्ञानरूप संवाद पैदा होगा, पूनः संवाद के रहते हुए ही उसकी भपेक्षा लेकर प्रमाण भपना कार्य जो भर्यक्रिया को जानना है उसमें प्रवृत्ति करेगा. इस तरह प्रमाण की स्वकार्य में प्रवृत्ति १, उसके बल पर फिर धर्यकियार्थी पुरुष की प्रवृत्ति २, भीर फिर उसकी धपेक्षा लेकर सवादकज्ञान ३. इन तीनों में गोते लगाते रहने से इस चक्रक से खटकारा नहीं होगा, तीनों में से एक भी सिद्ध नहीं होगा । यदि भिन्नकान्ग्रीन पर्यात भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान की ग्रपेक्षा लेकर प्रमाल ग्रपने कार्य में प्रवृत्ति करता है ऐसा कहा जाय सो वह भी बनता नहीं है, देखो-माबीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान का वर्तमान में तो ग्रसस्व नापि स्वकार्ये; तथापि हि कि तस्त्वादप्रत्ययभेक्षते, काश्यानुयान् वा? प्रथमपक्षे चक्रक-प्रसञ्च:-प्रमाणस्य हि स्वकार्ये प्रवृतौ सत्यानवैकियायिनां प्रवृत्तिः, तस्यां चार्थिक्याक्षानोत्पत्तिनकासः संवादः; तत्यद्भावे च संवादमपेक्य प्रमाणं स्वकार्येऽवैपरिष्केदसक्षणे प्रवर्ततः। भाविनं सवादप्रत्यय-भपेक्य तत्तत्र प्रवर्तते; इत्यप्यनुपपलम्; तस्यासस्वेन स्वकार्ये प्रवर्त्तमान विज्ञान प्रति सह-कारिश्वायोगात्।

हितीयपक्षेऽपि यहीताः स्वकारराज्युणाः तस्य स्वकार्ये प्रवर्शमानस्य सहकारिःतं प्रतिपथन्ते, सपृहीता वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; स्विप्रसङ्गात् । प्रथमपक्षेऽनवस्था-स्वकारराणुगुण्जानापेकां हि

है सो वह जान को अपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायक नहीं बन सकता है जो सभी पैदा ही नहीं हुआ है वह बर्तमान ज्ञान में क्या सहायता पहुंचायेगा ? कुछ भी नहीं। प्रमाए को स्वकार्य में कारणों के गुणों की अपेक्षा होती है ऐसा जो दूसरा विकल्प है सो इस पर हम पूछते हैं कि प्रमाश को अपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायता पहुंचानेवाले कारणों (इन्द्रियों ) के गूल हैं वे ग्रहण किये हुए जाने हुए] है कि नहीं ? यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि वे गुण ग्रहण किये हुए नहीं हैं तो स्रतित्रसंग होगा-अर्थात् सन्य प्रमाणके जो हैं उनके गुण भी हमारे लिये हमारे ज्ञान में सहायक बन सकते हैं, क्योंकि वे गूख भी तो भगूहीत हैं। पहला पक्ष-प्रमाणके कारणों के गुण गृहीत हैं [जाने हुए हैं] तो इस पक्ष में अनवस्था आवेगी । वह ऐसे-प्रमाण जब अपने प्रामाण्य के कारण जो इन्द्रियों के गूल हैं उनके ज्ञान की अपेक्षा लेकर निजी कार्य के करने में प्रवृत्ति करता है सो कारगों के गुगों का जो ज्ञान है वह जिस जान से होता है वह भी अपने कारणों के गुणों की अपेक्षा रखकर ही अपना कार्य जो प्रथमप्रमाण के कारणगुणों को जानना है उसे करेगा, तथा यह जो दूसरे नम्बर का कारण गूलों को जाननेवाला ज्ञान है वह भी धपने कारणगूण के ज्ञानकी ध्रपेक्षा लेकर प्रवर्तित हो सकेगा । भावार्थ- असे किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ, मब उस प्रमाणभूत ज्ञान का कार्य को उस जल में प्रवृत्ति करनारूप है उसमें प्रवृत्ति होने के लिये अपने कारएगुए। के ज्ञान की अपेक्षा लेनी पड़ेगी कि मेरे इस जलज्ञान का कारण नेत्र हैं इसके गुण स्वच्छता आदि हैं-मेरी प्रांखें निर्मल हैं ऐसा ज्ञान होगा, तब जल में उसकी प्रवत्ति हो सकेगी, तथा ऐसा ज्ञान उसे कोई बतायेगा तभी होगा, कि तुम्हारी झांखें साफ-निर्दोष हैं इत्यादि, पून: वह बतानेवाले व्यक्ति का ज्ञान भी प्रामाशिक होना चाहिये, बत: उसके ज्ञान की सत्यता बर्यात बतलाने वाले प्रमाणं स्वकार्यं प्रवर्शतं तदिप स्वकारणगुण्कानापेकं प्रमाण्कारणगुण्यव्रहण्लक्षणे स्वकार्यं प्रवर्शतं तदिप च स्वकारणगुण्यानापेक्षमिति । तस्य स्वकारणगुण्यानानपेक्षस्वैव प्रमाण्कारणगुण्यानानपेक्षस्वैव प्रमाण्कारणगुण्यानानपेक्षस्व। विश्ववाध्ये प्रवृत्ती प्रमास्यापि कारणगुण्यानानपेक्षस्य। विश्ववाध्ये प्रवृत्ती प्रमास्यापि कारणगुण्यानानपेक्षस्य। विश्ववाध्ये प्रवृत्ति स्वकार्ये प्रवृत्ति स्त्वु विश्ववाध्यावात् । तदकम् —

"जातेपि यदि विज्ञाने तावश्वार्योऽवधार्यते । यावत्कारराजुद्धस्य न प्रमासान्तराद्गतम् ॥ १ ॥

के तेत्र भी गुणवान् हैं कि नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिये, इस प्रकार एक प्रमाण के कार्य होने में अनेकों प्रमाणभूत व्यक्तियों की और ज्ञानों की आवश्यकता होती रहेगी, तब प्रनवस्था तो द्या ही जायगी, फिर भी प्रमाण का कार्य तो हो ही नहीं सकेगा, जैसे संसारी जीवों की आकांक्षाएँ प्राणे २ वढ़ती जाती हैं—यह कार्य हो जाय, यह मकान बन जाय, इसी की चिंता मिटे तो वर्षकार्य को करूंगा इत्यादि, वैसे ही प्रमाण का कार्य तभी हो जब उसके कारणगुणों का ज्ञान हो, पुनः वह ज्ञान जिससे होगा उसकी सत्यता जानने की अपेक्षा होगी इत्यादि प्रपेक्षाएँ बढती जावेगी स्रीर प्रमाण का कार्य यों ही पड़ा रह जायगा।

प्रव यहां पर प्रनवस्था दोष को मिटाने के लिये कोई चतुर व्यक्ति कहे कि
प्रमाण के कारणपुणों को जाननेवाला जो ज्ञान है उसको प्रपने कारणपुण के ज्ञान की
आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो उसकी प्रपेक्षा के विना ही अपना कार्य जो प्रमाण
के कारणपुणों को जानना है उसमें स्वयं प्रवृत्त होता है, ऐसा कहने पर तो वह पहला
प्रमाण भी कारणपुणों के ज्ञान की अपेक्षा किये विना ही अपने कार्य-पदार्थ को
जानना आदि को स्वतः कर सकेगा, दोनों में प्रथम प्रमाण और उस प्रथम
प्रमाण के कारण गुणों को ज्ञानने वाला प्रमाण इनमें कोई भी विशेषता नहीं है
जिससे कि एक को तो कारणपुणु के ज्ञान की अपेक्षा लेनी पड़े और एक को
नहीं लेनी पड़े इस प्रकार के प्रवस्था के विषय में हमारे ग्रन्थ में भी कहा गया है
प्रव हम उसे प्रकट करते हैं—ज्ञान उत्पन्न होने पर भी तवतक वह प्रपने विषय का
निर्वार नहीं करता है ज्ञात की जो मान्यता है उसमें पागे कहा जानेवाला प्रनवस्था दोष
प्रात है—जब प्रथमज्ञान अपनी प्रवृत्ति में अपने कारणगुणों को जानने के लिये प्रवन्त
की प्रयेक्षा रखता है तव वह दूसरा ज्ञान भी प्रपने कारणगुण की जातनेवाले की
अपेक्षा रखता है तव वह दूसरा ज्ञान भी प्रपने कारणगुण को जातनेवाले की
अपेक्षा रखता है तव वह दूसरा ज्ञान भी प्रपने कारणगुण को जातनेवाले की
अपेक्षा रखता है तव वह तुसरा ज्ञान भी प्रपने कारणगुण को जातनेवाले की

सत्र ज्ञानस्वरोत्पादः प्रतीक्यः कारणान्तरात् । यावद्धि न परिण्डिका शुद्धिस्तावदसस्समा ॥ २ ॥ तस्यापि काश्मे शुद्धे तञ्जानस्य प्रमाणता । तस्याप्येवविसीत्यं च न स्वचिद्व्यवतिष्ठते ॥ ३ ॥

[मी० ब्लो० सू० २ ब्लो॰ ४६-५१] इति

श्रत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्—'प्रत्यक्षं न तान्प्रत्येतुं समर्थम्' इति ; तत्रेन्द्रिये शक्तिरूपे, व्यक्तिरूपे वा तेषामनुपसन्भेनाभावः साध्यते ? प्रथमपक्षे-गुराबद्दोषाणामप्यभावः । नह्याचाराप्रत्य-

उसकी शुद्धि—[सत्यता] नहीं जानी है तबतक वह असत् समान ही रहेगा, घतः उसकी सत्यता का निर्णय भी उसके कारणगुण की शुद्धि से ही होवेगा, तभी वह प्रमाण प्रामाण्य सहित कहलायेगा, फिर वह तीसरा ज्ञान भी कारणगुण की शुद्धि जानकर ही प्रवृत्त होगा, इस प्रकार किसी भी ज्ञान में प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं हो सकेगा, न प्रमाणों में स्वकार्य के करने की क्षमता आयेगी। इस प्रकार हम भाट्ट ने यह सिद्ध किया कि प्रमाण को धपने प्रामाण्य की उत्पत्ति में धौर ज्ञित तथा स्वकार्य में पर की प्रपक्षा नहीं होती है, घतः प्रमाण में स्वतः प्रामाण्य धाता है।

जैन — हम जैन भाट्ट के इस लम्बे चौड़े पूर्वपक्ष का सविस्तार खण्डन करते हैं —

भाट्ट ने सबसे पहिले कहा है कि "इन्द्रियों के गुणों को प्रत्यक्षप्रमाण जानने में सक्षम नहीं है" सो इस पर हम उनसे पूछते हैं कि श्वक्तिकप-[अयोपशमरूप] इन्द्रिय में गुणों को प्रनुपलिख होने से उनका अभाव मानते हो या व्यक्तिरूप (बाह्येन्द्रिय औंच की पुत्रली प्रावि में) इन्द्रिय में गुणों को प्रनुपलिख होने से गुणों का अभाव मानते हैं नी इस मान्यता में केवल गुणों का ही प्रभाव सिद्ध नहीं होगा किन्तु माच ही दोषों का अभाव मो से से बत गुणों का हो प्रभाव सिद्ध हो जायगा, क्योंकि शक्तिरूप इन्द्रिय में असे गुण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वैसे दोष भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तथा—आधार के प्रत्यक्ष रहने पर प्राविय का प्रत्यक्ष दोष भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तथा—आधार के प्रत्यक्ष रहने पर प्राविय का प्रत्यक्ष होना भी बनय नहीं है, ऐसा ही नियम है। प्रतः प्रावार जो शक्तिरूप इन्द्रिय है प्रत्यक्ष नहीं होने से उसके धावेयरूप गुणों का प्रत्यक्ष होना भी बनता नहीं, अन्यंषा अतिप्रसङ्ग उपस्थित होना। इस प्रकार शक्तिरूप इन्द्रियों में गुण उपलब्ध नहीं होते,

क्षत्वे आवेयप्रत्यक्षता नामातिवसञ्जात्। घष व्यक्तिरूपे, तत्रापि किमारमप्रत्यक्षेण गुणानामनुष्तम्भः, परप्रत्यक्षेण वा ? प्रयमिकरूपे दोषाणामप्यसिद्धिः। न ह्यात्मीयं अयवां स्वचनुरादिगुणदोषविवेचने प्रवस्ति इत्येतत्प्रातीतिकम् । स्यावंनादिप्रत्यक्षेण तु चनुरादिसद्भावमात्रमेव प्रतीयते इत्यतीषि गुण-दोषसद्भावासिद्धिः। प्राप्त परात्यक्षेण ते नोपकस्यन्ते; तदसिद्धम्; यद्यंव हि काचकामलादयो दोषाः परचक्षवि प्रत्यक्षतः परेण प्रतीयन्ते तथा नैमेस्यावयो गुणा प्रपि।

जातमात्रस्यापि नैमैत्याध्युपेतिन्द्रयश्रतीतेः तेषां गुरारूपत्वाभावे जातितीमिरिकस्याप्युपल-स्वादिन्द्रियस्यरूपय्यतिरिक्ततिमिरादिशेषास्यभावः। कयं वा रूपादीनां घटादिगुरास्यभावता

यह पक्ष खण्डत हो जाता है। दूसरा पक्ष जो व्यक्तिरूप इन्दिय है उसमे गुर्गो का अभाव है। ऐसा कहो तो हम आपसे पूछते हैं कि यह बात आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हो? अपने ही प्रत्यक्षज्ञान से या दूसरे पुरुष के प्रत्यक्षज्ञान से? यदि अपने प्रत्यक्ष से उनका अभाव सिद्ध करते हो तो दोषों का अभाव भी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि अपना निज का प्रत्यक्षज्ञान निजी (खुद के) चक्षु आदि इन्द्रियो के गुण या दौषों को जानता हो या उनका विवेचन करता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता, अपनी आँख का काजल अपने को नहीं दिखता ऐसी कहावन भी है। स्पार्थन प्राद्ध प्रत्यक्ष के द्वारा यदि आँख आदि का जान होता है तो भी उससे मात्र उन नेत्रादिक का सद्भाव ही सिद्ध होता है, उस स्पार्थन प्रत्यक्ष तो तिद्ध नहीं होता है। यदि कहा जावे कि पर अयक्ति के प्रत्यक्षज्ञान से वे इन्द्रियों के गुरा उपनक्ष नहीं होते; सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे पराये व्यक्ति के नेत्र में काचिन्दु, पीलिया आदि दोष हैं उनका भरवल होता है वैसे ही निमंत्रता आदि गुण भी प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। जनः पर के द्वारा नेत्रादि के गुगा प्रत्यक्ष नहीं होते हैं ऐसा कहना असत् उहरता है।

शंका—नेत्र में जो निमंलता झादि होती है वह तो उसके जन्म के साथ ही साथ दिखायी देती है अर्थात् नेत्रादि इन्डियां नैमंल्यादि गुए। सहित ही पैदा होती हैं, झत: निमंलतादि को गुण नहीं कह सकते हैं।

समादान — ऐसा नही कहना, क्योंकि कोई जन्मसे तिमिरदोष कुक्त है प्रयांत् जन्मान्य है उसके नेत्रेन्द्रियका स्वरूप तिमिर दोष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखायी देता घतः उस तिमिर दोषको नेत्रेन्द्रियका स्वरूप ही मानना चाहिये, इस तरह भी उत्पत्तिप्रभृतितःप्रतीयमानस्वाविषेवात् ? यवश्चुराविश्वतिरिक्तमावाभस्वानुविचाति तत्तस्कारणकम्, यवाक्रामाध्यम्, तथा च प्रामाध्यम् । यव तदश्यतिरिक्तं कारणं ते गुसाः' इत्यनुमानतीवि तेवां सिद्धिः ।

यशे दिवयुर्गः सह लिङ्गस्य प्रतिबन्धः प्रत्यक्षैणः गृह्यते, अनुमानेन वेत्याद्युक्तम्; तदप्य-युक्तम्; ऊहास्यप्रमाखान्तरात्तत्वत्रव्यप्रतीतेः । कथं नाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषप्रतीतिः ? तत्राप्यस्य

कोई कह सकता है? क्यों कि जो उत्पत्ति के साथ हो वह उसका स्वरूप कहलाता है ऐसा आपने बताया है। इस प्रकार गुणों का अभाव करनेसे दोषों का प्रभाव भी करना पड़ता है।

एक बात भीर यह होगी कि यदि उत्पत्ति के साथ ही नेत्रादिकों में निर्मलतादि पायी जाती है घतः वह नेत्र का गुण न होकर उसका स्वरूप मात्र है ऐसा माना जाय तो घट आदि पदार्थों में उत्पत्ति के साथ ही रूप रसादि रहते हैं. उनको भी गुरा नहीं कहना चाहिये । वे भी घट के स्वरूप ही कहलाने चाहिये । क्योंकि वे घट की उत्पत्ति के साथ ही उसमें प्रतीत होते हैं, कोई विशेषता नहीं है। जैसे नेत्र में निर्मलता उत्पत्ति के साथ ही है वैसे ही घट में रूप रसादि भी उत्पत्ति के साथ ही हैं, फिर घट के रूपादिको तो गुण कहना और नेत्र की निमंत्रता को स्वरूप कहना यह कैसे बन सकता है ? नहीं बन सकता । जो चक्ष आदि इन्द्रिय से अतिरिक्त धन्य किसी वस्तु के सद्भाव में होता है भीर उस वस्तु के भ्रभाव में नहीं होता है वही उस प्रामाण्य का कारण है-जैसे अप्रामाण्य का कारण अन्य किसी वस्त को माना है। अनुमान प्रयोग इस तरह होगा-प्रमाणमें प्रामाण्य चक्ष आदि से प्रथक अन्य किसी कारएा की अपेक्षा से होता है (साध्य), क्योंकि वह चक्षु आदि से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ के साथ भन्वय व्यतिरेक रखता है (हेतु) जैसे भ्रमामाण्य पृथक् कारगों की अपेक्षा से होता है (दृष्टान्त), जो इन्द्रियोंसे अतिरिक्त धन्य कोई पदार्थ है जो कि प्रामाण्य का कारण है वही गुरा कहलाता है। इस धनुमान से गुराों की सिद्धि हो जाती है।

भाट्ट ने पूर्वपक्ष में पूछा है कि इन्द्रियों के गुणों के साथ हेतु का — (यथार्थरूप से पदार्थ की उपलब्धि होने रूप कार्यत्व का) जैन लोग झविनाभाव संबंध मानते हैं, सो वह झविनाभाव प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है या अनुमान के द्वारा ? इत्यादि सो समानस्वात् । नैमंत्यादेमंताभावरूपत्वात्त्रवं गुणुरूपतेत्यप्यसान्प्रतप्; दोषामायस्य प्रतियोगिवदार्यः स्यभावत्वात् । निःस्वमावत्वे कार्यत्वयमांघारत्वविरोषात् खरविषाणवत् । तवाविषस्याप्रतीतेरन-म्युपनप्रात्त्र, प्रस्यवा—

"भावान्तरविनिमुं को भावोऽत्रानुपलम्भवत् । भ्रभावः समस्त (सम्मतस्त,स्य हेतोः किन्न समुद्भवः ॥" [

आहु का ऐसा कहना ग्रह्मक्त है, बयों कि जैन लोग तर्क नामक प्रामाणान्तर से ही इन्द्रियगुण के साथ कार्यत्व हेतु का ग्रविनाभाव संबंध निष्कत करते हैं, किसी भी अनुमान के हेतु का अविनाभाव हो वह तर्क प्रमाण से ही जाना जाता है। ग्रच्छा— आप अपनी बात बताइए कि धप्रामाण्य को प्रतिपादन करने वाले जो दोष हैं उन दोषों की प्रतिति कैसे होती है अर्थात् ग्रप्तामाण्य का धौर दोषों का अविनाभाव किस प्रमाण से बाना जाता है यनुमान से कि प्रस्थक से ? इत्यादि प्रकृत तो आपके उत्पर भी भा पढ़ें ने, भाग भाटू उन प्रकृतों का निवारण कैसे कर सकेंगे। श्रापके यहां तो तर्क प्रमाण माना नहीं है कि जिसके द्वारा हेतु का ग्रविभाव जाना जाय।

श्रंका—नेत्र की निर्मलतातो यही है कि सल कान होना, ग्रतः उसके ग्रभाव को ग्राप पूण कैसे कह सकते हैं।

समायान — यह शंका ठीक नहीं है, दोषों का अभाव को प्रतियोगी पदार्थ के स्वमावरूप ही कहा जाता है पर्यात् दोषों का अभाव है तो शुणों का सद्भाव है, मिप्पात्व आदि नहीं हैं तो सम्पक्त है, प्रज्ञानी नहीं है तो जानी है, इस तरह से ही धाना जाता है, अभाव को यदि इस प्रकार भावान्तरस्वभावरूप नहीं माना जाय और सर्वधा निस्त्वभावरूप ही माना जाय तो वह तुच्छाभाव कार्यत्व धर्म का प्राधारभूत नहीं वन सकता। कहने का मतलब यही है कि दोषों का ग्रभाव गुणरूप नहीं है तो उसमें जुछ कार्यप्रक्रिया होती हैं—जैसे कि नेत्र में अंजनादि से निर्मेलतारूप कार्य होते हैं व नहीं हो सकतें जैसे गये का सींग निःस्वभाव होते हैं उसमें जुछ भी कार्य नहीं होते हैं। सर्वधा निःस्वभाव प्रभाव को माना ही है। यदि प्रभाव को सर्वधा निःस्वभाव प्रभाव को माना ही है। यदि प्रभाव को सर्वधा निःस्वभावरूप मानोगे तो प्राग के स्लोक में कथित मान्यता में बाधा उपस्थित होगी—

भावांतरसे निर्मुक्त ऐसा भाव हुवाक रता है, जैसे – घट का घनुपलम्भ है तो वह घनुपलम्भ घट से मिन्न पट की याधन्य की उपलब्धि को बतलाता है, यही इत्यस्य विरोधः ।

तथा च गुणुदोवाणां परस्परपरिहारेणावस्थानाहोवाभावे गुणुसद्भावोऽवस्थाभ्युपगन्तव्यो उम्प्यमावे यीतसद्भाववत्, सभावाभावे मावसद्भाववद्धा । सभ्यवा कवं हेती नियमाभावो दोष: स्थात् स्रशावस्य गुणुरूपतावहोषरूपत्यस्थाप्ययोगात् ? तथाच-नैसंत्यादिव्यतिरिक्तगुणुरहितावशुरावेष्य-लायमानप्रमाययविश्वयमिरहत्व्यतिरिक्तदोवरहिताद्धेतोरप्रामाण्यमप्युपनायमानं स्वतो विशेषाभा-वात । तथा च-

> "धप्रामाण्य त्रिषा भिन्न' मिथ्यात्वाज्ञानसंशयैः । वस्तुत्वाददिविधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात् ॥"

[मी• रलो• सू• २ रलो• ४४]

ग्रभाव का स्वरूप मान्य है। ऐसे ग्रभाव का किसी हेतू से उत्पाद क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा, मतलब-इस इलोक में अभाव को भावान्तरस्वभाववाला सिद्ध किया है। इसलिये उसे नि:स्वभाव मानना विरुद्ध पड़ता है, इस प्रकार अभाव तुच्छामावरूप नहीं है यह सिद्ध हुआ। जब गूण और दोष एक दूसरे का परिहार करके रहते हैं यह निश्चित हो गया तब जहां दोषों का अभाव है वहां गुणों का सद्भाव अवश्य ही हो जाता है, जैसे-मन्ति के भ्रभाव में शीत का सद्भाव भवश्य होता है। भ्रथवा भ्रभाव के सभाव में (घट के सभाव के अभाव में घट भाव का सद्भाव) सवश्य ही होता है, यदि इस तरह नहीं माना जाय तो जब हेत् में श्रविनाभाव का श्रभाव रहता है तब उस हेतु में नियमाभाव दोष कैसे माना जायगा ?-प्रयातु नहीं माना जायगा, अविना भावरूप गुरा नहीं होने से हेतु सदीय है ऐसा कथन तभी सिद्ध होगा जब पदार्थ में दोष के अभाव में गूए। भीर गूण के अभाव में दोष माने जायें। अभावके यदि गूए। रूपता नहीं है तो उसके दोष रूपता भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार आप नेत्र में जो निर्मलता है उसे गुणरूप नहीं मानते हैं एवं गुणों की धपेक्षा लिये विना ही चक्षु भ्रादि इन्द्रियों से प्रमाण में प्रमाणता होना स्वीकार करते हैं; उसी प्रकार अविना-माब रहित होने रूप जो हेत् का दोष है उस दोष की अपेक्षा लिये विना यों ही अपने म्राप मत्रामाण्य उत्पन्न होता है मर्थात् स्वतः ही मत्रामाण्य आता है ऐसा क्यों नहीं मानते हैं ? दोनों में कोई विशेषता नहीं है-प्रामाण्य को गुणों की अपेक्षा नहीं है तो भप्रामाण्य को भी दोषों की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार उभयत्र समानता सिद्ध होती है और उसके सिद्ध होनेपर निम्न इलोक का अभिप्राय विरोध को प्राप्त इत्यस्य विरोधः । ततो हेतोनियमविरहस्य दोषरूपत्ये चेन्द्रिये मनापगमस्य गुरारूपतारसु । सवाच सुक्तमियम्—

> "तस्माद्गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः । ग्रन्नमाष्यद्वयासस्व तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥"

[मी॰ क्लो॰ सु॰ २ क्लो॰ ६४ ] इति ।

'गुणेश्यो हि दोवारामभावः' इत्यभिदवता 'गुणेश्यो गुरा। ' एवाभिहितास्तया प्रामाण्यमेवा-प्रामाण्यद्वयासस्वय, तस्य गुणेश्यो भावे कथं न परतः प्रामाण्यम् ? कथं वा तस्योत्सर्गिकत्वम्

होता है कि-मिथ्यात्व, प्रज्ञान और संशय के भेद से प्रप्रामाण्य तीन प्रकार का है। इन तीनों में संशय और मिथ्यात्व ये दो वस्तुरूप [भाव रूप] हैं, श्रीर श्रज्ञान तो ज्ञानका सभावरूप मात्र है। भाव रूप जो मिध्यात्व और संशय हैं इनकी उत्पत्ति अर्थात् प्रश्नामाण्यकी उत्पत्ति ] दृष्ट कारण जो काच कामलादि इन्द्रिय दोष है उस कारणासे होती है। इस इलोक में सिफं अप्रामाण्यको परसे उत्पन्न होना बताया है, किंतू यह क्यन बाधित हो चका है इसलिये बुद्धिमत्ता की बात यही है कि जिस प्रकार हेत् में ग्रविनाभाव का अभाव दोषरूप है उसी प्रकार इन्द्रिय में मल का ग्रमाव होना गुरारूप है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। आपके ग्रन्थ में लिखा है कि गूएों से दोषों का प्रभाव हो जाया करता है. और उनका ग्रभाव होने से संशय विपयंयरूप दोनों अप्रामाण्य खतम हो जाते हैं इस वजह से प्रामाण्य भवाधित रहता है अर्थात् स्वतः आता है ऐसा माना है ।।१।। इस श्लोक मे गुणों से दोषों का श्रभाव होता है ऐसा जो कहा गया है सो इसका मतलब हम तो यही निकालते हैं कि गुर्गों से गुण ही होते हैं। तथा प्रामाण्य ही श्वप्रामाण्य द्वयका [मिथ्यात्व और सशय | असत्व है। अब यह जो प्रामाण्य है वह गुर्णोंसे होता है ऐसा सिंढ हो रहा है तब परतः प्रामाण्यवाद किस प्रकार सिंढ नहीं होगा ? अवश्य होगा । दूसरी बात यह है कि दृष्ट कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले [सदोध इन्द्रियादिसे] असत्य ज्ञानोंमें नैसर्गिकपना नहीं है अर्थात् स्वतः प्रप्रामाण्य नहीं है ऐसा आपका कहना है वह किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि प्रामाण्यवत् अप्रामाण्य भी नैसर्गिक होनेमें कोई ग्रापत्ति नहीं दिखायी देती, जैसे गुर्गोंसे दोषों का प्रभाव होकर उससे अश्रामाण्य का असत्व होता है। ऐसा आप मानते हैं, वैसे दोषों से गुर्गोका अभाव होकर प्रामाण्यका असत्व होता है ऐसा भी आपको मानना चाहिये। कहने का ग्रभिप्राय यह है कि जिस कारए।से प्रामाण्य को सर्वेचा स्वतः होना स्वीकार करते हो दुश्कारराष्ट्रभवनावत्यप्रत्यवेष्वभावात् ? ध्रप्नामाध्यस्य चौरसर्गिकत्वमस्तु दोवारागं गुरापागमे व्या-पारात् । भवतु वा भावाद्भिकोऽभावः; तथाव्यस्य प्रामाध्योत्पत्तौ ध्याधियमारात्वात्कर्यं तत्स्वतः? न चाभावस्याऽजनकत्वम्, कुडपाद्यभावस्य परभागावस्थितवटादिप्रत्ययोत्पत्तौ जनकत्वप्रतीतेः, प्रमास्य-पत्रकाभावस्य चाभावप्रमास्योत्पत्तौ ।

योपि-यथार्षस्वायवार्षस्वे विहायोपलम्भसामान्यस्यानुपलम्मः-सोपि विशेषनिकृत्वात्तस्ता-मान्यस्य युक्तः । न हि निविशेषं गोत्वादिवामान्यमुपलम्यते गुरादोषरहितमिन्द्रियसामान्य वा,

उसी कारणसे प्रप्रामाण्य भी स्वतः होना सिद्ध होता है। दुर्जनसंतोषन्याय से यदि प्रापकी बात हम स्वीकार भी करलें कि मान से मिन्न प्रमान होता है—गुणों से भिन्न ही दोषों का प्रभाव हुमा करता है तो भी प्रामाण्य की उत्पत्ति में वह प्रभाव व्यापार करता है, मतः प्रामाण्य में स्वतस्त्व कैसे भा सकता है। तुम कहो कि प्रभाव प्रजनक है-किसी को पैदा नहीं करता है; सो भी बात नहीं है, कैसे सो बताते हैं, भित्ति आदि का प्रभाव जब होता है तब उसके परभाग में रखे हुए घट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान भित्ति के प्रभाव के कारण से ही तो होता है, तथा पांचों प्रमाणों का (प्रत्यक्ष, धनुमान, धागम, उपमान, धर्षापत्ति) धन्नाव भी ध्रभाव प्रमाण की उत्पत्ति में कारण है, इन उदाहरणों से निश्चित होता है कि प्रभाव भी कार्य का वनक है।

भाट्ट ने जो यह कहा है कि यथार्थप्रहण और अयथार्थप्रहण, को छोड़कर सन्यरूप से [सामान्यरूप से] पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है सो यह कथन ठीक ही है क्यों कि केवल सामान्य का ग्रहण नहीं होता सामान्य तो प्रपत्ते विशेषों में ही स्थित रहता है। कहीं पर भी विशेष रहित बकेला सामान्य नहीं प्रतीत होता, जेसे कि सफेद काली प्रादि प्रपत्ते विशेषों को छोड़कर गोत्व सामान्य कहीं पर भी स्वतंत्ररूप से प्रतीत ने नहीं माता है। इसी प्रकार गुण भीर दोष इन दोनों विशेषों से रहित सकेला इन्द्रियरूप सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं होता ग्रतः केवल सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं होता ग्रतः केवल सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं होता ग्रतः केवल सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं हेता इत्यादि, सो बात नहीं है, विशेष भी सामान्य के विना ग्रकेला नहीं रहता, उभयत्र समानता है।

मीमांसकभाट्ट लोक व्यवहार को प्रमाण मानते हैं, ब्रतः स्रभय की-प्रामाण्य ग्रौर अप्रामाण्य दोनों की ही उत्पत्ति पर से होती है ऐसा लौकिकव्यवहार उन्हें मानना येनोधलम्मसामान्येऽपय पर्यनुयोगः स्यात् । लोकं च प्रमाखयतोभयं परतः प्रतिपत्तव्यम् । सुप्रसिद्धाः हि लोकेऽप्रामाध्ये दोषावष्टव्यच्युषो व्यापारः, प्रामाध्ये नैमेन्यास्युक्तस्य, 'यत्पूर्वं दोषावष्टव्यमिन्द्रियं सिथ्याप्रतिवत्तिहेतुस्तदेवेदानी नैमेन्यास्युक्तं सम्यव्यतिपत्तिहेतुः, इति प्रतीतेः ।

यबोच्यते-व्वचिन्निर्मलमपीन्त्रय मिथ्याप्रतीतिहेतु स्वयारक्तादिस्वभावं सत्यप्रतीतिहेतुः, तत्रापि प्रतिपत्त् दाँयः स्वच्छतीत्यादिमले निर्मलाभिप्रायात् । धनेकप्रकारो हि दोषः प्रकृत्यादिभेदात्, तदभावोपि भावान्तरस्वभावस्तवादिकमपेक्षते वेनात्योभेदः स्यात् । गृणववञ्च रादिभ्यो जायमान हि तदुपात्तप्रामाध्यमेवोपजायते ।

चाहिये। क्योंकि लोक व्यवहार में देखने में प्राता है कि प्रप्रामाण्य के होने में दोष-यक्त नेत्र कारण होता है तथा प्रामाण्य में निर्मलतादि गुण्युक्त नेत्र कारण होता है। लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि सदोष चक्षु का व्यापार अप्रामाण्य में धौर नैर्म-ल्यादिगुण युक्त चक्षु का व्यापार प्रामाण्य में कारण होता है, लोक में ऐसी प्रतीति होती है कि जो नेत्र आदि इन्द्रियां पहले दोषयुक्त होने से मिथ्याज्ञान का कारए। बनती थीं वे ही इन्द्रियां घव निर्मलतादि मुरायुक्त होकर सम्यक् प्रतीति की उत्पत्ति में हेत बनती हैं। भाद्र का जो ऐसा कहना है "कि कहीं २ निर्मलगुणयुक्त नेत्र भी बिथ्याज्ञान के कारए हो जाते हैं, तथा कहीं २ किसी व्यक्ति के लालिमादिदोषयुक्त नेत्र सत्यज्ञान के कारण होते हैं" सो इस प्रकार के ज्ञान होने में इन्द्रिययत निर्मलता का दोष नहीं है किन्तु जाननेवाले पुरुष की ही गलती है, वयोंकि वे व्यक्ति स्वच्छ नीली भ्रादिरूप आँख के मल को ही निर्मलता मान बैठते हैं। पूरुष और उसके नेत्रादि इन्द्रियों में अनेक प्रकार के वातादि दोष हुआ करते हैं और उन दोषों का ग्रभाव जो कि मावान्तर स्वभाववाला है, धनेक प्रकार का हुआ करता है। एक बात यह भी है कि ज्ञान उत्पन्न होकर फिर अपने में प्रामाण्य के निमित्त निर्मलतादिक की अपेक्षा करता हो ऐसी बात तो है नहीं जिससे प्रमाणभूत ज्ञान ग्रीर प्रामाण्य में भेद माना जाय, प्रमाण ज्यों ही गुणवान नेत्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है त्यों ही वह प्रामाण्य सहित ही उत्पन्न होता है, इसलिये इनमें काल का भेद नहीं पड़ता है।

भाट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो शास्ति है उस सक्तिलक्षणबाला प्रामाण्य स्वतः हो हो बाया करता है, इस मान्यदा पर हम जैन का माक्षेप है कि यदि पदार्थ को जैसा का तैसा जानना रूप प्रामाण्य स्वतः होता है क्रवंतवाशावपरिच्छेरसमर्थ्यं तक्षरात्रावाग्यस्य स्वतो भावाम्युपगमे च स्रवन्यिवास्वपरिच्छेर-सामर्थ्यं तक्षरात्रामाण्यस्याप्यविद्यमानस्य केनचिःकत्तुं मशक्तः स्वतो भावोऽस्तु ।

कवं चैवं वादितो ज्ञानरूपतासम्यविश्वमानेन्त्रियेवंस्यते ? तस्यास्तवाविव्यमानत्वेप्युररस्यु-पगमेऽवंग्रहरम्बस्या कोपरावः कृतो येनास्यास्ततः समुःपादो नेध्यते ? न नेयाः शक्तयः स्यावारेम्यः समासादितव्यतिरेकाः येन स्यावाराभिनतनिज्ञानवत् कारणेभ्यो नोदयमासादयेषुः । पाश्चात्यसंवाद-

तो पदार्थ को विषरीत जानने की शक्तिलक्षणवाला प्रश्नामाध्य भी स्वतः हो जावे. क्या बाधा है, "जो धविद्यमान होता है उसकी किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है" "नहि स्वतः मसती शक्तिः कर्तुं मन्येन पार्यते" ऐसा भापने परतः प्रामाण्य का निवेध करने के लिये कहा था; सो घब यही बात सप्रामाण्य में भी है, सप्रामाण्य भी पर से (दोकों से) कैसे हो सकता है ? असत् शक्ति पैदा नहीं की जा सकती, ऐसा आपका ही कहना है ? असत् शक्ति के विषय में हमें आपसे और भी पूछना है कि जब प्रविज्ञमान शक्ति अन्य कारण से उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो आत्मा में अविद्यमान ऐसी घटाकार आदि ज्ञानरूपता इन्टिकों के द्वारा किस प्रकार पैटा की जाती है ? बताइये, यदि अर्थाकार ज्ञान रूपता आत्मा में नहीं होती हुई भी इन्द्रियों द्वारा की जाती है तो पदार्थ की यथार्थ गहल करने की शक्ति भी इन्द्रियों के द्वारा क्यों नहीं की जा सकती है ? उसने क्या अपराध किया है कि जो अधिकार ज्ञान-रूपता ग्रविद्यमान है भीर यथार्थग्रहणवक्ति भी भविद्यमान है तो भी अर्थाका रक्ताक-रूपता तो इन्द्रियों से उत्पन्न हो जाय धीर यथार्थप्रहणशक्ति उत्पन्न न होवे ऐसी बात कैसे बन सकती है ? एक बात यह भी है कि शिक्तियां जो होती हैं वे अपने बाधार से भिन्न नहीं होती. अपना आधार जो यहां ज्ञान है उनसे वे यथार्थग्रहण या अर्थाकारज्ञानरूपला अपने आधारभूत ज्ञान के समान कारणों से उत्पन्न न होबे, सो बात नहीं है धर्यात अपना आधार जो जान है. वह जान जिसे कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण से उस ज्ञान की बार्तियां भी उत्पन्न हो जाया करती हैं, क्योंकि वे शक्तियां उस ज्ञान से भिक्त नहीं हैं। जो जिससे प्रथक् नहीं होता है सभिन्न होता है वह उसके कारण से उसमें साथ ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे-घट का रूप घट से प्रथक नहीं है. अत: घट जिससे पैदा होता है उसीसे उसका रूप पैदा हो जाया करता है। छेसे ही ज्ञान या प्रमाख जिस इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न होता है, उसीसे उसमें प्रामाण्य उत्पन्न हो जाता है ऐसा मानना चाहिये।

प्रत्यवेन प्रामाध्यस्याजन्यत्वास्त्वतो भावेऽप्रामाध्यस्यापि सोस्तु । न खलूत्पन्ने विज्ञाने तवय्युत्तरकाल-भाविविश्ववादप्रत्ययाद्भवति ।

यश्रोक्तम्-'लज्बासमा स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु' तबप्युक्तिमाणम्; यश्रावस्थितार्थव्य-बसायरूपं हि संवेदनं प्रमाणम्, तस्यारमलाभे कारणापेक्षायां काञ्ग्या स्वकार्ये प्रवृत्तिया स्वयमेव

माबार्थ - जैन यद्यपि प्रामाण्य का स्वतः होना भौर पर से होना दोनों प्रकार से होना मानते हैं, किन्तू जब भाट्ट ने यह हठाग्रह किया कि पर से प्रामाण्य हो हो नहीं सकता, क्योंकि "नह्यसती शक्तिः कर्त्तु मन्येन पार्यते" अपने में नहीं रही हुई शक्ति इसरेके द्वारा पैदा नहीं की जा सकती है, इत्यादि-तब भावार्य ने कहा कि ऐसी बात है तो प्रशासाण्य भी पर से उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसे आपने दोषकप पर कारण से उत्पन्न होना स्वीकार किया है, ब्रप्रामाण्य के विषय में भी "नहासती शक्तिः कर्त्"-मन्येन पार्यते" यह नियम लागू होता है, हां, इतना जरूर है कि मिथ्यात्वरूप धन्तरंग कारण धीर सदीव इन्द्रियादिरूप बहिरंग कारणों से उस जान में विपरीतता आती है। यहां ज्ञान को इन्द्रियों से जन्य जो माना है वह सहायक कारण की अपेक्षा से माना है। ज्ञान और उसकी प्रथंप्रहण शक्ति ये दोनों अभिन्न हैं-प्रतः ज्ञान यदि इन्द्रियरूप कारण से (सहायक कारण की अपेक्षा से) उत्पन्न होता है तो साथ हो यथार्थग्रहण शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अप्रामाण्ययुक्त ज्ञान भी अपने ग्रप्रामाण्यधर्म या शक्ति के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा भाट को मानना पडेगा, क्योंकि जन्होंने प्रामाण्य में स्वतः ही होने का हठाग्रह किया है। जैन तो स्याद्वादी हैं, वे प्रामाण्य और ग्रप्रामाण्य को स्वतः परतः दोनों रूप से होना मानते हैं। यहां सिर्फ भाद के एकान्त पक्ष का खण्डन करने के लिये कहा है कि प्रामाण्य स्वत: होता है तो भप्रामाण्य भी स्वतः होगा इत्यादि, इसी विषय पर आगे भी कह रहे हैं। भाद्र का कहना है कि पीछे से भानेवाला जो संवादकज्ञान है उससे ज्ञानमें प्रामाण्य पैदा नहीं होता है, इसलिये हम प्रामाण्य को स्वतः ही होना मानते हैं, सो हम जैन का कहना है कि अप्रामाण्य भी पीछे से आनेवाले विसंवाद या दोष से पैदा नहीं होता है, इसलिये अप्रामाण्य को भी स्वतः होना मानना चाहिये। ऐसा तो होता ही नहीं कि ज्ञान उत्पन्न हो चुका हो भौर उसमें भ्रत्रामाण्य उत्तर कालीन विसवादक ज्ञान से उत्पन्न हो जाय । झतः अप्रामाण्य पीछे दोष आदि पर कारण से उत्पन्न होता है यह कथन असत्य ही ठहरता है।

स्यात् ? घटस्य तु जलोहह्नग्यापारात्युर्वं कपान्तरेगापि स्वहेतोक्त्यस्ते ग्रुंका मृदादिकारणानि स्पेक्ष-स्य तत्र प्रवृत्तिः प्रतीतिनिवन्यनत्वाहस्तुभ्यवस्यायाः । विज्ञानस्य तृत्यस्यनन्तरमेष विनाधोपगमात्कुतो लन्यात्मनो वृत्तिः स्वयमेष स्थात् ? तदुक्तम्—

> "न हि तस्क्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमात्मकम् । येनार्थग्रहणे पश्चादृब्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥ १ ॥

मीमांसक भाद्र ने प्रतिपादन किया या-पदार्थ जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो चकते हैं तब वे स्वतः ही अपने कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह प्रतिपादन भी ठीक नहीं है, इसी को बताते हैं-पदार्थ जैसा है वैसा उसका निश्चय करना-जानना जिससे होता है वह ज्ञान प्रमाणभूत कहलाता है, अर्थात जैसी वस्तु है वैसी ही उसका ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना प्रामाण्य का लक्षण है। ऐसे प्रामाण्य में या प्रामाण्यधर्मवाले प्रमाण में कारणों की अपेक्षा देखी जा रही है तब और न्यारी कौन सी प्रमाण की प्रवृत्ति बचती है कि जिसमें वह स्वतः प्रवृत्त न हो: प्रवृत्ति-यथावस्थित पदार्थ को जानना ही प्रामाण्य है और वही प्रमाण की प्रवृत्ति है। पदार्थ अपने स्वरूप को प्राप्त कर फिर अपने कार्य में प्रवृत्ति किया करते हैं ऐसा सिद्ध करते समय उन्होंने जो घट का उदाहरण दिया था सो घट की बात जुदी है, घट प्रपना कार्य जो जलधारण ब्रादि है उसमें प्रवृत्ति करने के पहले भी भिन्नस्वरूप से स्वकारण द्वारा उत्पन्न होते हए देखा जाता है अर्थात मिट्टी ग्रादि कारण से घट ग्रपने स्वरूप को प्राप्त करता है पर वह स्वरूप तो उस समय उसका रिक्ततारूप रहता है खिली-रूप होता है ] बाद में जल धारण-[जलादि से भरे रहने ] रूप जो स्वकार्य है उसमें उसकी प्रवृत्ति हुआ करती है, अतः घट का जो जलघारणादि कार्य है उसमें मिड़ी मादि कारणों की अपेक्षा उसे नहीं होती है, घटादि पदार्थ इसी तरह से स्वकार्यको करनेवाले होते हैं। ऐसा ही सभी को प्रतीत होता है, प्रतीति के बल पर ही वस्तुओं की व्यवस्था हमा करती है। यह घट की प्रक्रिया ज्ञान में घटित नही होती अर्थात घट की तरह ज्ञान पहले इन्द्रियोंसे प्रामाण्य रहित उत्पन्न होता हो फिर स्वकार्य में प्रवत्त होता हो सो बात नहीं, वह तो प्रामाण्य युक्त ही उत्पन्न होता है। तथा ज्ञान उत्पत्ति के अनन्तर ही नष्ट हो जाता है ऐसा आपने स्वीकार किया है, अत: पहिले जान उत्पन्न होने फिर वह जाननेरूप कार्य में प्रवत्त होने ऐसा ज्ञान के सम्बन्ध में घट की तरह होना सिद्ध नहीं होता है। सापके ग्रन्थ में भी यही बात कही है- तेन जन्मैन बुद्धेनिबये व्यापार उच्यते । तदेव च प्रमारूपं तद्वती करस्तं च घी: ॥ २ ॥" [ मी॰ श्लो॰ सु॰ २ ख्लो॰ ४४-४६ ] इति ।

किरुच, प्रमाणस्य कि कार्य यत्रास्य प्रवृत्तिः स्वयमेवोच्यते-यपार्थपरिच्छेदा, प्रमाणमिद-मिस्यवसायो वा ? तत्राद्यविकल्पे 'आत्मानमेव करोति' इत्यायातम्, तवायुक्तम्; स्वात्मनि क्रियावि-दोधात् । नापि प्रमाणमिदमित्यवसायः; भ्रान्तिकारणसद्भावेन क्वचित्तदभावात्, क्वचिद्विप-ग्रेयवर्शनीय ।

प्रभाण या विज्ञान उत्पत्ति के बाद क्षिण्यान भी उहरता नहीं है—नष्ट हो जाता है, तथा सप्रमाणरूप भी पैदा नहीं होता । प्रमाण की जो उत्पत्ति है बही उसका विषय में व्यापार या प्रवृत्ति कहलाती है, सतः जान इन्द्रियों के समान उत्पत्ति के बाद भी स्वकार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, बतः ज्ञान का उत्पन्न होना ही उसकी विषय में प्रवृत्ति है बही प्रमा—जाननेरूप प्रमिति है। धौर वही इस प्रमा का करण है प्रमायुक्त बुढि भी वही है, सब कुछ वही है। अतः धापके इस धागम कथन से सिद्ध होता है कि जान उत्पत्ति के बाद ही नष्ट हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि घाप स्वयं कि हिये कि प्रमाण का कार्यं क्या है कि जिसमें इसकी—प्रमाण की प्रवृत्ति स्वयं होती है ? क्या जैसा पदार्थ है वैसा ही जानना यह प्रमाण का कार्यं है अपवा "यह प्रमाण है" ऐसा निरुवय होना यह प्रमाण का कार्यं है अपवा "यह प्रमाण है" ऐसा निरुवय होना यह प्रमाण का कार्यं है अपवा विकल्प—यथायं रूप से जानने को प्रमाण का कार्यं माना जाय तो प्रमाण ने घपने को किया ऐसा प्रयं हुजा पर यह कथन आपके मन्तव्य से फिट नहीं वैठता है क्योंकि "स्वात्मनि किया विरोध:" प्रपने घापमें किया नहीं होती ऐसा आपका ही सिर्धात है। "यह प्रमाण है" ऐसा स्वका बोच होना प्रमाण का कार्यं है, ऐसा दूसरा विकल्प भी गलत है, देखिये! किसी मनुष्य के नेत्र बदीव हैं इससे उसे सरायका कान के हो जाने पर भी अम हो जाता है अतः वह व्यक्ति यह जल जान प्रमाण है ऐसा निर्णय नहीं कर पाता है। तथा कहीं कहीं पर तो इससे विपरीत भी देखा जाना होता है—जैसे कि भ्रान्त जान में "यह प्रमाण है" ऐसा निर्णय गलत हो जाता है, से इस प्रकार का निर्णय होने मात्र से क्या भ्रान्त जान प्रमाण बन जावेगा? नहीं। यहां तक प्रयक्ष प्रमाण में प्रमाण्य की उत्पत्ति किस प्रकार पर से (शुपों से होती है) धातो है इस बात को सवल युक्तियों से सिद्ध करते हुए आवार्य

प्रनुमानोत्पादकहेतोस्तु साध्याविनामावित्यमेव पुणी यथा तर्द्व कत्यं दोष:। साध्याविना-षावस्य हेतुस्वरूपत्यादगुणुरूपत्वाभावे तर्द्व कस्यापि हेतोः स्वरूपविकलत्वाहोवता मा भूत् ।

षागमस्य तु गुण्वत्युष्वप्रणीतस्वेन प्रामाण्यं युवसिद्धप्, धपौश्वेदस्यस्यासिद्धः, नीलोरपला-दियु बहुनाक्षीतां वित्तवप्रतीतिजनकत्वोपलम्भेनानेकान्तात्, परस्परविरुद्धभावनानियोगार्थार्येषु प्रामाण्य-

ने भाइ के विविध कथनों और शंकाओं का निरसन किया है। अब सनुमान प्रमाण में भी गुर्गों से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है ऐसा सिद्ध करते हैं-प्रमुमान का उत्पादक जो हेतू है उस हेतू का अपने साध्य के साथ अविनाभाव से रहना गूरा कहा जाता है, जैसा कि अपने साध्य के साथ हेतू का अविनाभाव से नहीं रहना हेतू का दोष कहा गया है। "साध्य के साथ ग्रावनाभावपने से रहना हेत् का स्वरूप है न कि गुण" यदि ऐसा माना जाय तो अविनाभाव की विकलता भी हेतू का स्वरूप ही मानना चाहिये; उसे दोष रूप नहीं मानना चाहिये, इस तरह अनुमान प्रमाण में भी गुणों से ही प्रमाणता की उत्पत्ति होती है, यह सिद्ध हवा: । आगम में प्रमाणता की उत्पत्ति का कारण तो उसका गूणवान्-रागद्धेष रहित पूरुष के द्वारा प्रशीतत्व होना है यह सर्व प्रसिद्ध बात है, फिर भी मीमांसकादि धागम को धपौरुषेय (-पुरुष के द्वारा नहीं रचा हुआ) मानते हैं, सो यह अपौरुषेयपना असिद्ध है-क्योंकि विना पूरुपकृत प्रयत्न के शब्द रचना होती नहीं इत्यादि अनेक दुषण आगम को अपीरुषेय मानने में आते हैं। तथा जो प्रपौरुषेय [पुरुषकृत नहीं] है वहीं सत्य है ऐसा कहना धनैकान्तिक दोष यक्त है, कैसे सो बताते हैं-जंगल में जब स्वयं दावाग्नि प्रज्वलित होती है तब उस ग्रान्ति के प्रकाश में नील कमल ग्रादि पदार्थ लाल रंग युक्त सुवर्ण जैसे दिलायी देते हैं, सो ऐसे मिथ्याज्ञान होने में कारण पुरुषकृत प्रयत्न व होकर अपीरुषेय [स्वयं प्रकट हई दवाग्नि ] ही कारण है । अतः जो अपौरुषेय है वही प्रमाण है-सत्य ज्ञानका कारण है ऐसा नियम नहीं रहता है। एक बात सुनिये! ग्राप लोग वेद को अपौरुषेय मानते हैं, भीर उसी की सर्वथा प्रमाणभूत स्वीकार करते हैं तो फिर वेद के पदों के अर्थ करने में इस प्रकार की परस्पर विरुद्धार्थता क्यों ? देखो "पूर्वाचार्यों हि धात्वर्थं वेदे भट्टस्तु भावनाम् । प्राभाकरो नियोगंतु शंकरो विधिमववीत्" पूर्वाचार्ये वेदस्थित पदीं का धर्ष घातू परक करते हैं, भाट भावना रूप धर्य करते हैं, तुम्हारे भाई प्रभाकर नियोग रूप ग्रमं करते हैं तथा शंकरमतवाले उन पदों का अर्थ विधिरूप करते हैं, सो अपीर-षेय वेद को प्रमाणभूत मानने में इन परस्पर विरुद्ध झर्थों को भी प्रामाणिक मानना

प्रसङ्काव । तिस्नितवचनानां लोके गुरावम्युक्वप्रशीतत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः, श्रत्रान्यवापि तत्वरिकस्पने प्रतीतिविरोवाव ।

धापं च धपोरुवेदावेप्यागमस्य न स्वतोऽचे प्रतीतिजनकरवम् सर्वेदा तरप्रसङ्गात् । नापि पुरुवप्रयत्नाभित्यक्तस्य; तेषां रागादिदोषदुष्टत्वेनोपगमात् तरङ्कताभिष्यक्तेर्येवार्थतानुपपरोः । तथाच स्रप्रामाध्यप्रवञ्गवयाद्वीरुवेदत्वास्युपगमो गजस्नानमनुकरोति । तदुक्तम्—

पहेगा । इसलिये वेद क्चन ही प्रमासभूत है ऐसी बात नहीं बनती है । प्रसिद्ध बात जगत में है कि जो वचन गुणवान पुरुष के द्वारा कहे गये होते हैं उन्हीं में प्रामाण्य होता है और वे ही मान्य होते हैं। इससे विपरीत मानते हैं तो प्रतीति से विरोध आता है अर्थात् - वेद का रचयिता पूरुष नहीं है वह तो अपौरुषेय है ऐसा स्वीकार करोगे तो प्रतीति विरुद्ध बात होगी. क्योंकि अपौरुषेय वचनों में प्रमाणता आती ही नहीं है। वह तो गुणवान पुरुष के वचनों से ही आती है। मापके माग्रह से भव हम उसे अपीरुवेय मान कर उस पर विचार करते हैं, भने ही आपका आगम अपीरुवेय होवे तो भी वह स्वतः ही अपने अयों की प्रतीति तो नही करायेगा ? यदि स्वतः ही बर्थ की प्रतीति कराता है ऐसा माना जाय तो हमेशा ही प्रतीति कराने का प्रसद्ध प्राप्त होता है, इसलिये वेद स्वतः ही अपने पदों का अर्थबोध कराता है ऐसा कहना यलत है। यदि किसी ज्ञानी पूरुष के द्वारा उन वेद पदों का अर्थ समकाया जाता है इस प्रकार का पक्ष माना जाय तो भी भावत्तिजनक है, क्योंकि आपके मतानुसार सभी पुरुष रागद्वेष ग्रादि दोषों से भरे हुए होते हैं, वे वेद पदों का सही अर्थ समका नहीं सकते. घत: पुरुष के द्वारा जो वेदवाक्यों का अर्थ किया जावेगा तो "उन बाक्यों का ऐसा ही मर्थ है" इस तरह की निर्दोष प्रतीति कैसे हो सकेगी भीर कैसे उस अर्थ में प्रयाणता भासकेगी ? नहीं था सकती । दूसरी बात यह है कि भापने अप्रामाण्यके भयसे वेदको अपीरुषेय माना था [अर्थात् वेदको पुरुषकृत मानेंगे तो अप्रमासाभूत होवेया] किन्तु उसको अपौरुषेय मानकर भी पुन: वेदार्थको पुरुषकृत बताया सो यह गजस्तान जैसी चीज हुई ग्रर्थात् स्त्रच्छताके लिये हाथी ने स्तान किया किन्तु पुनः अपने ऊपर धूलको डाल दिया, ठीक इसी प्रकार अप्रामाण्य के दोष को दूर करनेके लिये वेदको अपौरुषेय स्वीकार किया किन्तु पुनः वेदार्थको पुरुषकृत ही मान निया, सो यह मीमांसक की क्षत्र स्नान जैसी प्रक्रिया है। कहा भी है-

## "असंस्कार्यतया पुंचिः सर्ववा स्यात्रिरर्यता । संस्कारोपयमे श्यक्तं गजस्नानमिवं भवेत् ॥ १ ॥"

[ त्रमाणवा० १।२६२ ]

तम बामाण्यस्योत्पत्ती परानपेक्षा ।

नापि झप्तो । साहि निर्निमत्ता, सिभ (सिन)मित्ता वा ? न ताविभिनिमित्ता; प्रतिनियत-देशकालस्वभावाभावप्रसङ्गात् । सिनिमत्तस्वे कि स्वनिमित्ता, सन्यनिमित्ता वा ? न तावस्थिनित्ता, स्वसंविदितत्वानम्युपगमात् । सम्यनिमित्तस्वे तर्तक प्रत्यक्षम्, उतानुमानम् ? न तावस्त्रत्यक्षम्; तस्य

यदि वेदार्थ को पुरुष द्वारा संस्कारित नहीं मानते हैं तो वेद पद निर्स्थक ठहरते हैं, भीर यदि वे पद पुरुष द्वारा संस्कारित हैं ऐसा मानते हैं तो स्पष्ट रूपसे गज स्नानका अनुकरण होता है ॥ १ ॥

इस प्रकार प्रामाण्य की उत्पत्तिमें परकी अपेक्षा नहीं होती ऐसा मीमांसक का एकांत प्राप्तह था वह सिद्ध नहीं हथा। धव प्रामाण्य की ब्रक्षि परसे नहीं होती ऐसा उन्हीं मीमांसक का जो पूर्वपक्ष था उम पर विचार करते हैं-सबसे पहले प्रश्न होता है कि प्रामाण्यकी जिस निर्निमित्तक है या सनिमित्तक है ? निर्निमित्त का मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अधिको निमित्त रहित मानने पर प्रतिनियत देश प्रतिनियत काल एवं प्रतिनियत स्वभावपनेका उस ज्ञप्तिमें अभाव होगा, जो निनिमित्त वस्त होती है उसमें प्रतिनियत देश-इसी एक विवक्षित स्थान पर होना, प्रतिनियत काल-इसी कालमें होना भीर प्रतिनियत स्वभाव-इसी स्वभाव रूप होना ऐसा देशादिका नियम बन नहीं सकता । दूसरा प्रश्न-प्रामाण्य की ज्ञात सनिमित्तक है ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि उस अप्ति का निमित्त क्या है ? क्या प्रामाण्य ही उसका निमित्त है अथवा प्रामाण्य से प्रथक कोई दूसरा उसका निमित्त है ? स्वनिमित्तक प्रामाण्य निमिल्ल ] ज्ञप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि मीमांसकों ने ज्ञान को स्वसंविदित माना ही नहीं है। यदि क्रप्ति का अन्य दूसरा निमित्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो पूनः प्रश्नों की माला गले पड़ती है कि वह अन्य निमित्त कौन है । क्या प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान ? प्रत्यक्ष निमित्त बन नहीं सकता क्योंकि प्रामाण्य की ऋष्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इन्द्रिय से संयुक्त विषय में प्रवृत्ति करता है । शक्षं-इन्द्रियं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्" ऐसी प्रत्यक्ष पद की व्युत्पत्ति है, सो प्रामाण्य के तत्र व्यापारामावात् । तद्वीत्व्यसंयुक्ते विषये तद्व्यापाराष्ट्रवयमाखावयस्त्रत्यक्षव्यपदेशं लगते । न च प्रामाच्येनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगो येन तद्व्यापारजनितप्रत्यक्षेणः तस्प्रतीयेतः । कापि मनोव्यापारजप्रत्य-क्षेणः; एवं विषानुभवाभावात् ।

नाप्यनुमानतः; लिङ्गाभावात् । प्रवार्षप्राकटणं लिङ्गमः; ताल्कं यथार्थत्वविधेषक्तविधिष्टमः, निर्विदेवक्यां वा ? प्रयम्पक्षे तस्य यथार्थत्वविधेषण्यद्वर्णं प्रयमप्रमाणात्, सन्यस्माद्वा ? प्राथपक्षे प्ररस्पराक्षयः दोषः । द्वितीयेज्नवस्था । निर्विधेपणात्तस्यतिपत्तौ चातिप्रसङ्गः । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां

साथ इन्द्रियोंका सिन्नक्षे तो होता नहीं जैसा कि पदार्थ के साथ होता है। इन्द्रिय और प्रामाण्य का जब संप्रयोग हो नहीं तो उसके व्यापार से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष के द्वारा प्रामाण्य की जित्त किस प्रकार जानी जायगी? प्रशांत नहीं जानी जायगी। सन से उत्पन्न हुए मानस प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रामाण्य के जन्ति की प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार का किसी को भी अनुभव नहीं होता है कि मानस प्रत्यक्ष जन्ति को महण करता है। इस तरह जन्ति का निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात मसिद्ध हुई। मनुमान से भी जन्ति का ग्रह्ण होना बनता नहीं, व्योंकि यहां हेतु का मभाव है।

इंका—जिल्त की ग्रहण करने वाले अनुसान में अयंप्राकटच्य हेतु है, प्रयांत्र प्रमाण में प्रामाण्य है क्योंकि अयंप्राकटच-पदार्थ का जानना हो रहा है इस अयंप्राकटच्यू हेतु वाले अनुसान से जिल्त का बोध हो जायगा।

सनाधान — ठीक है ! पर यह लयं प्राकट्य हेतु यथायंत्व विशेषण से सहित है कि उससे रहित है ? यदि यथायंत्व विशेषण से युक्त है तो उस विशेषण को कौन जानता है ? यदा प्रयम प्रमाण-जान जानता है प्रथम अमाण ? प्रथम प्रमाण जानता है ऐसा कहो तो परस्पराजय दोष आता है कैसे-सो ही बताते हैं — किसी पुरुष को 'यह जम है" ऐसा जान हुआ तो इस जान की प्रमाणता का निमित्त है ग्रायंत्राकट्य, भीर यह धर्षप्राकट्य यथायं रूप से वस्तु का प्रहण होना रूप विशेषण लाला है, इस वात को प्रथम जल जान तव जानेगा जब वह प्रयंत्राकट्य में यथायंत्रव रूप विशेषण को प्रहण करेगा और पुनः जाने हुए उस यथायंत्रव विशेषण्यानो हेतु से उस प्राथमिक जल जान में प्रायाण्य का निश्चय होगा। इस तरह दोनों असिद्ध हो रह बायंगे। दूसरा पक्ष-धन्य कोई प्रमाण से अर्थ प्राकट्य हेतु का ग्रयार्थंत्व विशेषण्यानो हो सेना वाले से स्वार्थ मानो, तो धनवस्या होती है, क्योंकि आगे आगे आगे आगे आगे आगे वाले

## तरप्रामाण्यनिश्चवे स्वतः प्रामाण्यव्याचात्रश्च ।

यव संवादासूर्वस्य प्रामाण्ये चककतूषस्य; तदप्यसञ्चतम्; न सलु संवादासूर्वस्य प्रामसम्ब निक्रित्य शवलैते, किन्तु बह्निरूपदर्वते सत्येकदा सीतमीहितोऽन्यार्यं तह् समुगसर्वन् हुपासूना वा केत-चिराह् स बह्व रानयने तत्स्पर्यविद्यसमृत्रुय्य तह्रपस्यसंयोः सम्बन्धमयगम्यानभ्याक्षदक्षायां 'ममार्य स्वप्रतिभासोऽभिमतार्थकियासाधनः एवंविषप्रतिभासत्वासूर्वोत्यत्र्वं विषप्रतिभासवत्' हृत्यनुमाना-

प्रमाराों में ग्रथं प्राकटच के सथायंत्व विशेषए। को जानने के लिये प्रमाण परंपरा की विश्वान्ति नहीं होगी धर्यात् अनुमान के हेत् का विशेषण जानने के लिये पूनः अन्य प्रमाण की जरूरत होगी, पून: उसमें प्रदत्त हेतू के विशेषण को जानने के लिये अन्य प्रमाए। ज्ञान की धावश्यकता होगी, इस प्रकार कहीं भी स्थिति नहीं रहेगी। इन दोषों से बचने के लिये यदि झर्यप्राकटच हेतु विशेषण रहित माना जाय तो झतिप्रसंग होगा-प्रयति यह जल ज्ञान प्रमाणभूत है क्योंकि इसके द्वारा अर्थप्राकटच हुआ है सी इतने मात्र हेत् से जलज्ञान में प्रामाण्य माना जाये तो मिथ्याज्ञान में भी प्रामाण्य मानना पडेगा ? नयोंकि उसके द्वारा भी अर्थप्राकटच तो होता ही है। किश्व-यदि प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा पूर्वज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होना माने तो "प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः होती है ऐसी आपकी मान्यता खतम होती है जो आपको अनिष्ट है। भाट ने पूर्व में कहा था कि संवादक ज्ञान से प्रमाण में प्रामाण्य भाता है ऐसा माना जायगा तो चक्रक दोष आवेगा सो यह कहना गलत है-न्योंकि कोई पुरुष अपने जलादि जानों में संवादक प्रत्यय के द्वारा प्रमाणता का निश्चय करके अर्थ किया करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। धर्य किया में प्रवृत्ति किस तरह होती है ? पैसा प्रश्न हो तौ बताते हैं - किसी पुरुष ने पहले अग्नि का रूप दूर से देखा था, वह पुरुष पूरुपादि वस्त को लाने के लिये वहीं कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सर्दी लगी, वहीं पर कहीं धरिन जल रही थी. उस प्राप्ति को देखकर वह उसके निकट गया तो उसे उसका उष्णस्पर्ध प्रतीत हुआ तब वह पुरुष पूर्वमें देखा हुआ भास्वर रूप और वर्तमान का अनुभव किया हुआ, उष्णस्पर्श इन दोनोंका संबंध जान लेता है कि ऐसे भास्वर इप बाला पदार्थ उच्चता युक्त होता है, मेरा यह रूपका ज्ञान इच्छित कार्य को करने वाला है। इस तरह निश्चय करके वह पूरुष ग्राग्न से तापने ग्रादि कार्य में प्रवृत्ति करता है क्योंकि वह प्रान्त के विषय में अनम्यस्त था, यदि उस शीत पीडिस परुष की देखकर कोई दयाल व्यक्ति उसके पास अधिन को साकर रखता है तब भी वह पुरुष अपने त्सावननिर्मासिज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्तते । कृषीवनावयोषि क्वानम्बस्तवीजादिविषये प्रथमतर्र तावण्करावादाववयतरबीजवयनादिना बीजाबीजनिर्मारकाय प्रवर्तन्ते, प्रभादरष्टसाधम्यात्यरिक्षिष्टस्य बीजाबीबत्या निश्चितस्योपयोनाय परिष्ठाराय च सम्बस्तवीजादिविषये तु निःसंधयं प्रवर्तन्ते ।

यबाध्यवायि-संवादप्रत्ययालूर्वस्य प्रामाण्यावगमेऽनवस्या तस्याच्यपरसंवादापेक्षाऽविशेषात्; तदप्यविद्यालयात्रम्; तस्य संवादरूपत्वेनापरसंवादापेक्षाभावात् । प्रथमस्यापि संवादापेक्षा मा

पहले देखे हुए अग्नि का रूप याद कर भीर वर्तमान में उसका स्पर्श शीतनिवारक जानकर संबंध का ज्ञान करता है कि इस प्रकार का रूप प्रतिभास किसी बस्तु का होवे तो वह शीतवाथा को दूर करने वाली वस्तु समभनी चाहिये । इस तरह साधन निर्भासी ज्ञान में प्रामाण्य देखकर इष्ट कार्य में ( शीतता को दूर करना भादि में ) प्रवृत्ति करता है। इसी विषय में मन्य दृष्टांत भी हैं, जैसे-किसानादि लोग विवक्षित गेहं बादि बीजों की अंकुरोत्पादनरूप शक्ति को (गुए। धर्म को ) नहीं जानते हों, उन विवक्षित बीजों के विषय में अनम्यस्त हों तो वे पहले सकोरा गमला आदि में थोड़े से बीजों को बो देते हैं और बीज श्रवीज की परीक्षा करते हैं-कि इस गमले में धमूक बीज बोये तो अंकूरे बढ़िया आये या नहीं इत्यादि, जब उन किसानों को बीज और प्रवीज की परीक्षा हो जाती है तब उनमें से जिनके अंकूर ठीक उगे उन्हें बोने योग्य समक्रकर उन्हीं के समान जो बीज रखे थे उनका तो खेती में उपयोग करते हैं धीर जो बबीज रूप से परीक्षा में उतरे थे उनको छोड देते हैं खेती में बोते नहीं है। इसी प्रकार कोई किसान बीज के विषय में अभ्यस्त है तो वे नि:संशय बीजवपन कार्य को करते हैं। इसलिये मनभ्यस्त भवस्या में संवादक से प्रामाण्य आने में चकक भादि दोष नहीं भाते हैं ऐसा सिद्ध होता है। संवादक प्रत्यय से प्रामाण्य मानने पर जो प्रनवस्था दोष आने की बात भाट्रने कही थी सो भी ठीक नहीं, क्योंकि संवादक तो संवादस्वरूप ही है, उसको दूसरे संवादक ज्ञान की अपेक्षा नहीं पहली है। अन्यथा वह संवादक ही क्या कहलावेगा।

श्रंका— ऐसी बात है तो प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य में भी संवादक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ?

समावान — ऐसा प्रश्न गलत है, प्रथमज्ञान तो असंवाद रूप है, इसलिये उसमें संवादक ज्ञान से प्रामाण्य निश्चित किया जाता है। ग्रयं किया का जो ज्ञान है भूदित्यंप्यसमीचीनम्; तस्यासंवादक्यस्वात्, ग्रतः संवादकद्वारेशीवास्य प्रामाध्यं निभ्नीयते ।

षर्षेक्रियाज्ञानं तु साक्षादिवसंबाद्यपैक्रियालम्बनस्वाक्ष तथा प्रामाध्यनिष्ठयभाक् । तैन 'कस्यचित् यदीष्येत' इत्यादि प्रलापमात्रम् । न चार्षेक्ष्याज्ञानस्याप्यवस्तुवृत्तिवाङ्कायामन्यप्रमाणा-पेक्षयानवस्यावतार. । प्रस्यार्षाभावेऽदृष्टत्वेन निरारेकस्वात् । यथेन हि-कि 'पुणुव्यतिरिक्तं न गुणिनाऽवैक्रिया सम्पादिता उताऽभ्यतिरिक्तं नोभयक्षेणानुभयक्षेत्य, त्रिगुणात्मना वार्षेन, परमाणु-समूहलक्षयोन वा' इत्याद्यपंक्रियाणिनां चिन्ताऽनुपयोगिनी निष्पन्नस्वाद्याञ्चितकसस्य, तथेयमिप 'कि

उसके विषय में तो यह समक्ष्मा चाहिये कि वह ज्ञान साक्षात् ही विसंवाद रहित होता है, क्योंकि स्नान पानादि अर्थ किया ही जिसका अवलंबन [विषय] है तो ऐसे ज्ञान में संवादक की धपेक्षा लेकर प्रामाण्य का निश्चय नहीं हुआ करता है, वह तो स्वतः ही प्राधाण्य स्वरूप होता है। माटु ने कहा था—यदि किसी एक संवादक ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य होता है तो प्रथम ज्ञानमें स्वतः प्रामाण्य मानने में क्यों द्वेष करते ही ? इत्यादि सो यह कथन भी वकवाद मात्र है, क्योंकि हम खैन इस वातको बता चुके हैं कि संवादक ज्ञान अभ्यस्त विषयक होनेसे स्वतः प्रामाण्य रहता है, क्लिन्तु इस तरह सभी ज्ञान अभ्यस्त नहीं हुमा करते । मीमांसकने कहा था कि अर्थिक्याका ज्ञान भी पदार्थक घ्रभाव हो सकता है अतः उसके ज्ञासत्तिकताक बारे में शंका उपस्थित हो। आय तो पुनः सन्य प्रमाणको स्रपेक्षा लेनी पड़ेगी और इस तरह अनवस्था वाली सो यह कथन अविचार पूर्ण है, प्रयंक्रियाका कभी भी पदार्थ के अभाव में देखा नहीं जाता, स्वतः उसमें अवास्तविकता की शंका होना असंभव है, धर्षान् "यह जल है" ऐसा ज्ञात, हम उसमें अवास्तविकता की शंका होना असंभव है, धर्षान् "यह जल है" ऐसा ज्ञान होनेके स्रमंतर उस बलकी अर्थिक्षया जो स्तान पानादि है वह सम्पन्न हो जाती है तब उसमें अवास्तविकता का कोई प्रमन ही नहीं रहता।

एक बात और भी विचारणीय है कि जिस पदार्थ से जो अर्थ किया सम्पन्न होती है उस पदार्थ में गुए। हैं वे गुए। पदार्थ से पृथक् हैं या अपूषक् हैं, उभयरूप हैं सा अनुभय रूप हैं, ऐसा विचार अर्थिक्या को चाहने वाले व्यक्ति को नहीं हुआ करता है, तथा यह पदार्थ सत्व रज, तम गुण बाला प्रधान है अथवा परमाणुओं का समूह रूप है। कैसा है ? किससे बना है ? इत्यादि चिंता अर्थ कियार्थी पुरुष नहीं किया करते हैं, उनके लिये इन विचारों की जरूरत ही नहीं, उनका कार्य स्नानपानादि है वह हुआ कि फिर वे सफल मनोरय बाले कुत्तकृत्य हो जाते हैं। भावार्थ-किसी पुरुष को प्यास बस्तुभूतायामबस्तुभूतायां वार्षक्रियायां तत्स्वेबतनम्' इति । वृद्धिच्छेदादिकं हि फलमभिलवितम्, तबोन्निष्पन्नं नृडिव तृडिव)योगिज्ञानानुमवे कि तथिन्तासाध्यम् ?

न च स्वप्नार्षेक्रियाज्ञानस्यार्षामावेषि दृष्टस्वाज्जाववर्षेक्ष्याज्ञानेषि तथा श्रव्धाः तस्यैतद्वि-परीतस्वात् । स्वप्नार्षेक्र्याज्ञानं हि सवाधमः, तद्रुप्टुरेवोत्तरकालनस्यवाप्रतीतेः न जाग्रह्शाभावीति । यदि चात्रार्षेक्षियाज्ञानमर्थमन्तरेण स्मात् किमन्यज्जानमर्थाव्यभिवारि यदवलेनार्थव्यवस्थाः ?

लगी थी, गरमी सता रही थी, जंगल में भटकते हुए दूर से सरोवर दिखायी दिया तब वह सीघा जाकर स्नान करना, पानी पीना आदि कार्य करता है न कि यह सोचता है कि "यह जल है" इसमें शीतलता गुण है सो इस गुण को यौगमत के समान पृथक माने प्रथवा सांख्य चार्वाक के समान प्रपृथक् माने, जैन मीमांसकों के मान्यतानुसार शीत गुण जल से अप्रयक् पृथक् दोनों रूप है, बौद्ध गुण को गुराीसे अनुभयरूप बतलाते हैं, सांख्य जलादि सभी वस्तु को त्रिगुणात्मक प्रधान की पर्याय बतलाते हैं, बौद के एक भाई परमाणुत्रों का समूह रूप वस्तु स्वीकार करते हैं इत्यादि दुनियां भर की बिता उस पिपास को नहीं सताती है उसको तो प्यास-गरमी सता रही है वह मिट गयी कि वह सफल मनोरथ वाला होकर, भपने मार्ग में लग जाता है, इस कथन से यह निष्कर्षं निकलता है कि मर्थं किया का बोध होने पर पुनः शंका या कोई आपत्ति धाती ही नहीं इसलिये आगे के जानों की घपेक्षा नहीं होती कि जिन्हें लेकर धनव-स्था हो ।। मर्थ किया के इच्छूक पुरुष जिस प्रकार पदार्थ के गुए। आदि में लक्ष्य नहीं देते हैं. उसी प्रकार अर्थ किया के विषय में भी लक्ष्य नहीं रखते कि वास्तविक प्रथं किया के होने पर उसका संवेदन (ज्ञान) हो रहा है प्रथवा प्रवास्तविक प्रथं किया के होने पर हो रहा है ? इत्यादि जल की धर्य किया के इच्छुक, पुरुष, तृष्णा शांत करना, शरीर का मैल दूर करना भादि फल की अभिलाषा करते हैं सो वह भ्रभि-लाबा पूर्ण हो जाने पर उन्हें जब संतीष होता है तो वे व्यर्थ की वस्तु की जिंता क्यों करें। कोई कहे कि स्वप्न में मर्थ कियाका ज्ञान विना पदार्थ के भी होता है, इसलिये शंका होती है कि जाग्रद दशा में जो अर्थिकियाका ज्ञान हो रहा है वह कहीं विनापदार्थ के तो नहीं है ? इत्यादि सो ऐसी शंका बेकार है । स्वप्न में अनुभवित हुआ अर्थिकियाका ज्ञान जाग्रद दशाके प्रथंकिया ज्ञान से विपरीत है, देखो ! स्वप्न में अयंकियाका जो ज्ञान होता है वह बाधायुक्त है, खुद स्वप्न देखने वाले को ही वह उत्तरकाल में जाग्रद ग्रवस्था में] बन्यथा [विपरीत अर्थ किया का असाधक] दिखाई देता है, जाग्रद दशा के मर्थ

ग्रपि च, 'पर्धिकियाहेतुर्जानं प्रमास्त्रम्' इति प्रमास्त्रस्त्रस्त स्कल्पनाशक्रुपते ? यया 'श्रंकुरहेतुर्वीजम्' इति बीजलक्षस्याकृरेऽभावात् नैव प्रश्नः 'कथमंकुरे बीजरूपता निश्चीयते' इति, एवमनापि ।

यश्चे बमुक्तम् "श्रोत्रवीक्षाप्रमागां स्यादितराभिरसङ्ग्रतिः(तैः)।"
[मी॰ वलो॰ पु० २ वलो॰ ७७]

इति; तवप्ययुक्तम्; वीग्गादिरूपविशेषोपनम्भतस्तच्छव्दविशेषे शङ्काव्यावृत्तिप्रतीतेः कथिन-

किया ज्ञान में ऐसी बाधा नहीं आती है। यदि जाग्रद दशा का मर्थ किया का ज्ञान विना पदार्थ के होने लगे तो फिर ऐसा कौन सा भीर न्यारा ज्ञान है कि जो मर्थ का अध्यभिचारी [ मर्थ-के विना नहीं होने वाला ] है ? एव जिसके बलसे बस्त ज्यवस्था होती है ? मतलब जाग्रद दशा में जो अर्थ किया दिखाई देती है उसको देखकर सिद्ध करते हैं कि यह पदार्थ इस काम को करता है, इत्यादि यदि इस जाग्रव [सावधान ग्रवस्था का] ज्ञान भी विना पदार्थ के होता है ऐसा माना जाय तो फिर पदार्थ व्यवस्था बनेगी ही नहीं। तथा आप लोग जो ज्ञान अर्थ किया का कारण है वह प्रमाण है ऐसा तो मानते हैं, फिर उसी के फल में किसप्रकार शंका करते हैं ? जैसे अकूर का जो कारण होता है वह बीज कहलाता है ऐसा बीज का लक्षण निश्चित होने पर फिर प्रश्न नहीं होता है कि अंकर बीज से कैसे हमा, संकर में बीज रूपता का निश्चय कैसे करें ? इत्यादि सो जैसे बीज और अंकूर के विषय में शंका नहीं होतो वैसे ही अर्थ किया के ज्ञान में प्रामाण्य की शंका नहीं होती, वह तो पूर्व ज्ञान का ही फलरूप है। मीमांसकों के ग्रन्थ में लिखा है कि कर्ण से होने वाला ज्ञान यदि इतर इन्द्रिय जानों से असंगत है तो वह अप्रमाणभूत कहलाता है, इत्यादि सो यह कथन भयक्त है, बात यह है कि किसी एक इन्द्रिय के ज्ञान का अन्य इन्द्रिय ज्ञानसे बाधित होना जरूरी नहीं है श्रोत्रेन्द्रिय से वीगादि का शब्द सूना और उसका रूप विशेष भी देख लिया हो फिर शब्द में शंका नहीं होती कि यह शब्द बीणाका है या वेराका है ? इसलिये ऐसा नियम से नहीं कह सकते कि श्रोत्रेन्द्रिय ज्ञान इतर इन्द्रिय ज्ञानों से बाधित ही होता है। अतः उपर्युक्त अर्थ क्लोक का अर्थ- 'श्रोत्रधीक्चाप्रमाणं स्या-दितरामिर संगते: ।। गनत सिद्ध होता है । श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान है उसमें भी धर्य किया का अनुभव होता है अतः वह भी स्वतः प्रामाण्यरूप है जैसे कि गन्ध ज्ञान. रसादि ज्ञान स्वतः प्रामाण्यरूप माने हैं। इस श्रोत्रज्ञान में संश्वादि का अभाव रहता

तराभिरसञ्जलिः ? श्रोत्रबुद्धे रर्षकियानुमवरूपत्वेन स्वतः प्रामाण्यसिद्धे झ गम्बादिबुद्धिवत् । संवाया-खन्नावान्नान्येन सञ्जरसपेक्षा । यत्रैव हि संवायादिस्तत्रैव साठपेक्षते नात्यत्र म्रतिप्रमञ्जात् ।

ष्रवोच्यते सर्वेकियाऽविववादात्पूर्वस्य प्रामाण्यनिश्चये मणिप्रभायां मणिनुद्धरेण प्रामाण्य-निश्चयः स्यात्; तदय्यवर्धानोचिताभियानम्; एवंभूतार्थिक्याज्ञानान्मिणिनुद्धरेणामाण्यस्येन निश्चया-त्तेन संवादाभावात् । कुच्चिकाविवरस्थायां हि मणिप्रभायां मणिज्ञानम् भ्रपर्(भ्रपवर)कान्तर्वेश-सम्बद्धे तु मणावर्षकियाज्ञानिमिति निभवेशार्थवाहकत्वेन भिभविषययोः पूर्वोत्तरज्ञानयोः कथमविष-

है बत: इसमें बन्य संवादक की अपेक्षा नहीं रहती । जहां जिस ज्ञान में संशयादि होते है बहां पर ही संवादक की अपेक्षा लेगी पड़ती है, सब जगह नहीं। विना संशय के भी संवादक की अपेक्षा लेना मानेंगे तो खुद को प्रतीत हुए सुख आदि में भी अन्य की धपेक्षा लेनी होगी ऐसा धति प्रसंग उपस्थित होगा । शंका - अर्थ किया में प्रविसंवाद होते से जान में प्रामाण्य का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो मिए। रतन की कान्ति में उत्पन्न हुई मिए। की बुद्धि को भी प्रमाणभूत मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ? समाधान ... यह शंका भी असत है क्योंकि ग्रर्थ किया का ज्ञान उस मणि के प्रतिभास को अप्रामाण्य ही सिद्ध कर देगा, प्रर्थात् यदि मणि की प्रभा में मणिका ज्ञान हो जाय तो उसे उठाने झादि रूप जो अर्थ किया होगी तो उसीसे उस ज्ञान में भप्रमाणता निश्चित हो जायगी, क्योंकि उस मणि प्रमा के ज्ञानको पूष्ट करनेवाला संवादक प्रमाण नहीं है। मिए। प्रभा मैं मिण का प्रतिभास जो होता है उस विषय में बात ऐसी है कि खिडकी भरोका बादि के छेद से मिए। की कान्ति बाती है उसे देखकर कदाचित ऐसा प्रतिभास होता है कि "यह मिए है" किन्तु मिण को उठाना भाभवए। बनाना धादि अर्थ किया का ज्ञान तो कैमरे के धन्दर जहां मिए। रखी है वहां मिण में ही होगा. इस प्रकार का मिए ज्ञान और मिए की धर्थ किया का ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न स्थान में हुए हैं भिन्न भिन्न ही इनका विषय है ऐसे पूर्वोत्तर काल में होने वाले ज्ञानों में अविसंवाद कैसे का सकता है ? अर्थात् इसमें तो तिमिर [अंधकार ] आदि से जरपन्न हए अम ज्ञान के समान या रजत में प्रतीत हुए सीप के समान विसंवाद ही रहेगा, अविसंवाद नहीं ग्रायेगा । भीर भी जो कहा गया है कि कहीं कूट [काल्पनिक] जयत गर्में भी होने वाला ज्ञान प्रमाणभूत मानना चाहिये क्योंकि उसमें कतिपय अर्थ किया देखी जाती है। सो उसमें जो कूट में कूट का ज्ञान हुआ है वह प्रमाराभूत ही है, किन्तु अकूट का ज्ञान प्रमाणभूत नहीं है क्योंकि उस ज्ञानका कोई संवादक प्रत्यय

प्रायाण्यवादः ४४१

बादस्तिमिराखाहितविश्रमज्ञानवत् ?

सवान्यवुक्तम् — वविवरक्टेपि व्यवुङ्को ज्ञानं प्रमाशं स्यारकतिप्रवाधिक्यावर्यनात्, तत्र क्टे क्टजान प्रमाशक्रेवाऽक्टजानं तु न प्रमाशं तत्वंवादाधावात् । सम्पूर्णवेतनालाभो हि तस्यार्वेतिया न कतिप्रयवेतनालाभ इति ।

यश्र कविषय भिन्नविषयं वा संवादकीमस्युक्तम्; तत्रैकाधारविष्टभादीनां तादास्यप्रतिवन्ये-नाम्योन्यं स्थिभधाराभावात् । वाद्यदृष्टारसादिज्ञान रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्यात् । भिन्नविषय-त्वेप्याचिक्कृतविषयाभावस्य रूपज्ञानस्य प्रामाध्यनिञ्चयास्त्रकम् । दृश्यते हि विभिन्नदेशाकारस्यापि वीर्णादे रूपविद्येवदर्शने कन्द्रविद्येवे सङ्काष्यानृत्तिः किं पुनर्नात्र ? भविनाभावो हि सवाद्यसंवादक-

नहीं है। संपूर्ण चेतनालाभ होना ही उस पदार्थ की अर्थ किया कहलाती है न कि कतिपय चेतनालाभ।

आप भाट्र ने पूछा था कि पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय करने वाला जो संवादक ज्ञान भाता है वह संवादक ज्ञान पूर्वज्ञान के विषय को ही ग्रहण करने वाला होता है मथवा भिन्न विषय वाला होता है इत्यादि उस पर हम जैन कहते हैं कि जहां एक ही आधार में रहने वाले या एक संतानवर्सी जो रूप रस आदि विषय होते हैं उनका तादात्म्य संबंध होने के कारण वे एक दूसरे से व्यभिचरित नहीं होते हैं झत: ये भिन्न विषय रूप होकर भी परस्पर में संवादक बन जाते हैं। जाग्रह दशा में होने वाला रसादि का ज्ञान रूपादिका श्रविनाभावी होता है क्योंकि वह रसादिको विषय करनेवाला है। रूप ज्ञान भीर रस का ज्ञान भिन्न भिन्न विषय वाले हैं तो भी उनमें से जो प्रथम हो उसके प्रामाण्य का निश्चय बागे के ज्ञान कराते हैं, देखा भी जाता है कि भिन्न देश एवं आकार वाले ऐसे वीणा आदि के रूप विशेष का ज्ञान होने पर वह रूप ज्ञान पहले सुने हए उसी बीणा के शब्द के विषय में उत्पन्न हुई शंका को दर कर उसमें प्रमाणता लाते हैं, अर्थात् पहले दूर से बीएग का शब्द सुना उस ज्ञान में शंका हुई कि यह किस वादा का शब्द है फिर वीएगा का रूप देखा तब उस रूप ज्ञान ने शब्द ज्ञान की प्रमाणता निश्चित की । इस प्रकार भिन्न देश ग्रीर ग्राकार स्वरूप बीगादि का रूप विशेष देखने पर शब्दविशेष में जो शंका हुई थी उसकी • व्यावृत्ति हो जाती है तब रूप ज्ञान से रस ज्ञान संबंधी या रस ज्ञान से रूपज्ञात संबंधी आशंका दूर होकर प्रामाण्य आवे तो क्या आदवर्य है ? पूर्व और उत्तर आतों में अविनाभाव होना ही संवाद संवादकपना कहलाता है अन्य कुछ नहीं अर्थात् वे

भावनिमित्तं नान्यत् ।

सवादज्ञानं कि पूर्वज्ञानविषयं तदिवययं वा; इत्याज्ञप्यसमीक्षितामिषानम्; न ऋजु संवाद-ज्ञानं तद्ग्राहित्येनास्य प्रामाण्य व्यवस्थापयति । कि तिहि ? तत्कार्यविशेषत्वेनाग्न्यादिकमिव पुमादिकम् ।

सर्वप्राराभृतां प्रामाण्ये सन्देहनिपर्यमासिङ्के आः इत्यन्यमुक्तमः प्रेक्षापूर्वकारिया हि प्रमाया-प्रमास्यविन्तायामधिकयन्ते नेतरे । ते च कासांश्विदका(श्विक्का)सध्यक्तीनां विसंवादवर्षनाञ्जाता-

ज्ञान चाहे भिन्न विषय वाले हों चाहे अभिन्न विषय वाले हों, उनका अविनाभाव है तो संबाद्य संबादकपना होकर संवाद्य ज्ञान की प्रमाणता संवादकज्ञान से हो जाती है। संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञान के विषय को जामने वाला है कि उस विषय को नहीं जानने वाला है इत्यादि प्रश्न भी अविचार पूर्वक किये गये हैं संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञानके विषय को ग्रहण करनेवाला होता है इसलिये उस ज्ञानकी प्रमाणता को बतलाता हो सो तो बात नहीं है, किन्तु उस पूर्व ज्ञान के विषय के कार्य स्वरूप प्रश्ने किया को देखकर उसमें प्रामाण्य स्थापित किया जाता है, जैसे कि धुम कार्य को देखकर भग्नि का अस्तित्व स्थापित किया जाता है। तथा जो भाट ने यह कहा है कि विश्व में जितने प्राणी हैं उन सबके प्रामाण्य में सदेह तथा विपर्यंय नहीं हुआ करता, ज्ञानके उत्पन्न होनेपर तो "यह पदार्थ इसीप्रकार का है" ऐसा निश्चय हो होता है, न कि संदेह या विपर्यय होता है इत्यादि ! सो इस पर हम जैनका कहना है कि जो बुद्धिमान होते हैं वे ही प्रमाण भीर अप्रमास का विचार करने के धिकारी होते हैं। प्रन्य सर्व साधारण पुरुष नहीं क्योंकि जो प्रेक्षापूर्वकारी होते हैं वे ही किन्हीं किन्हीं ज्ञान भेदों में विसंवाद को देखकर शका शील हो जाते हैं कि सिर्फ ज्ञान मात्र से "यह पदार्थ इस प्रकार का ही है" ऐसा निश्चय कैसे हो सकता है और कैसे इस ज्ञान में प्रमाणता है ? इत्यादि विचार कर वे संवादक ज्ञान से उस प्रपने पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निर्णय कर लेते हैं। यदि इस तरह का विचार वे नहीं करें तो फिर उनमें बुढिमत्ता ही क्या कहलावेगी । तथा भाटू ने पूर्वपक्ष की स्थापना करते समय कहा है कि प्रमाशा की प्रमाणता का निर्एय होने के विषय में तो यह बात है कि बाधक कारए। धीर दोषका ज्ञान इनका जिसमें अभाव हो उस ज्ञान में प्रमाणता का निश्चय हो जाता है ? सो यह भी कथन मात्र है। आप यह बताइये कि प्रमाणमें बाधक कारणका सभाव है इस बातको किस प्रकार जाना है ? बाधक के अग्रहरा होनेपर अथवा बाधक के

सन्द्राः कथं ज्ञानमात्रात् 'सर्वातत्यमेवार्थः' इति निश्चित्यन्ति त्रामाध्यं वास्य ? सन्यर्थेषां प्रेक्षावरोव त्रीवेतः

प्रमाणे बाषककारण्योवज्ञानाधावारप्रामाण्यावसायः; इश्वय्याभ्यानमात्रम्; तवधावी हि बायकाग्रहणे, तदभावनिथ्वये वा स्यात् ? प्रथमपक्षे भ्रान्तज्ञाने तद्भाविष तदग्रहण् कञ्चित्कासं इष्टम्, एवमनापि स्यात् । 'भ्रान्तज्ञाने कञ्चित्कालमग्रहेषि कालान्तरे बायकग्रहण् सम्यग्ज्ञाने तु काला-न्तरेषि तदग्रहण्य् इत्ययं विभागः सर्वविदां नास्माहलाम् । बायकाभावनिश्वयोषि सम्यग्ज्ञाने प्रवृष्टीः

सभावका निक्चय होनेपर ? बाधकका प्रश्नहत्त होनेपर प्रमात्त्रमें बाधक कारण का सभाव माना जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्वीकार करे तो आंत ज्ञानमें बाधक कारण रहते हुये भी कुछ काल तक उसका प्रहण नहीं होता है, ऐसा बाधकका प्रप्रहण प्रमाण भूत ज्ञानमें भी स्वीकार करना होगा।

मीमीसक — भ्रांत ज्ञानमें कुछ समय के लिये बावकका अग्रहण भले ही हो जाय किन्तु कालांतर में तो बावकका ग्रहण हो ही जाता है, सम्यग्ज्ञान में ऐसी बात नहीं है उसमें तो कालास्तरमें भी बावकका ग्रग्नहुण ही रहेगा।

जैन — इसतरह का विभाग तो सर्वज्ञ ही कर सकते हैं, हम जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते, प्रयात् इस विवक्षित ज्ञानमें धायामी कालमें कभी भी बाधकका प्रहण नहीं होगा एव इस ज्ञानमें तो बाधकका ग्रहण होवेगा ऐसा निर्णय करना ग्रसवंश्वको शक्य नहीं है।

द्वितीयपक्ष — बाघक के अभाव का निरुचय कर फिर उससे प्रमाएक प्रामाण्य का निर्णय होता है ऐसा माना जाय तो पुनः प्रश्न होता है कि उस प्रमाएकपूत सम्यग्वान में बाधक के प्रमाव का निरुचय कव होता है ? प्रवृत्ति होने के पहले होता है
अथवा उत्तरकाल में होता है ? प्रथम पक्ष कहे तो वही पहले की बात आवेषी कि
आगन्त ज्ञान में भी प्रमाएता मानने का प्रशंग आवेगा । मतलब सम्यक्षान में बाधक
के अभाव का निश्चय यदि प्रवृत्ति होने के पहले होता है तो इस तरह का निश्चय तो
आगन्तज्ञान में भी होता है भतः वहां पर भी प्रामाण्य का प्रशंग आवेगा जो किसी को
भी इष्ट नहीं है। अतः प्रवृत्ति के पहले बाधकामाव के निश्चय होने मात्र से ज्ञान
प्रामाणिक नहीं बन सकता । दूसरा पक्ष—सम्यकान में बाधकामाव का निश्चय प्रवृत्ति
के बाद होता है। ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति

प्राक्, उत्तरकालं वा ? बाध्यवकत्ये भाग्वज्ञानेपि प्रवाख्यत्वज्ञः । वितीयविकत्ये तक्षिदव्यव्याकि-व्यत्करत्यं तमन्तरेर्णेन प्रवृत्तेत्रत्यक्षत्वात् । न च बाधकामावनिक्यये किचित्रिमित्तमस्ति । प्रतुपत्त-व्यवस्तिति वेर्तिक प्रावकाला उत्तरकाला वा ? न ताबस्प्रावकाला; तस्याः प्रवृत्त्यकालमाविवाध-कामाविववयिनित्वव्यानिमित्तरवासम्भवात् । न हान्यकालानुपनिवयन्यकालमभावनित्यय च विद्यात्यवि-प्रसङ्गात् । नाप्युत्तरकाला, प्राक् प्रवृत्तेः 'उत्तरकानं वाधकोपक्षव्यनं प्रविध्यति' इत्यसवैविदा निव्यक्षप्रवृत्तात्वात् । प्रवृत्युत्तरकालमाविनिक्षयमात्रनिमित्तत्वे न किच्यत्कलम् तस्या-किच्यकरत्वातः ।

[प्रशंकिया] हो चकने पर बाधक का ग्रभाव जानना बेकार है प्रवृत्ति के लिये ही तो बाबकाभाव जानना था कि यह जो ज्ञान हुआ है सो इसके जाने हए विषय में बाधक कारता तो नहीं है ? इत्यादि किन्तु जब उस ज्ञान के विषय में पुरुषकी प्रवृत्ति हो बकी और उस विषय की सत्यता भी निर्णीत हो चुकी तब बाधकाभावके निश्चय से कछ फायदा नहीं, क्योंकि बाधकका सभाव निश्चित करने के लिये कोई कारण चाहिये। यदि कहा जाय कि अनुपलब्धि कारण है अर्थात् इस विवक्षित प्रमाण में बाधा नहीं है, क्योंकि उस बाधाकी अनुपलव्धि है, इस प्रकार अनुपलव्धि को बाधका-भावके निश्चयका कारण माना जाय ? इस पर पुनः प्रश्न होता है कि-वह अनुपलिध सम्यक्तान में प्रवित्त से पहले होती है या पीछे होती है ? पहले होती है कही तो बनता नहीं क्योंकि वह प्रवृत्ति के उत्तर कालमें होने वाले बाधक के मभाव के निश्चय का निमित्त नहीं हो सकती है। देखिये अन्यकाल में हुई वह अनुपलब्धि अन्यकाल में होनेवाले बायक के सभाव का निश्चय कैसे करा सकती है यदि ऐसा माना जावे तो श्रति प्रसंग आवेगा, अर्थात् जहां वर्तमान में घट की अनुपलव्धि है वहां वह अन्य समय में भी उसके प्रभाव को करने वाली हो जावेगी किन्तु ऐसा तो होता नहीं है अत: धन्यकालीन धनुपलब्धि धन्यकाल के बाधकाभाव को नहीं बता सकती यह निश्चित हमा। उत्तरकालीन अनुपलव्यि से बाधकामायका निश्चय होना भी ध्रशस्य है, प्रवृत्ति के पहले जैसे बाधकाभाव की अनुपलब्धि है वैसे ही आगे उत्तर कालमें भी बाधक उपस्थित नहीं होगा, ऐसा निश्चित ज्ञान तो प्रसर्वजों को होना प्रशस्य है। तथा यदि प्रवृत्ति हो जाने के बाद बाधकामाव का निश्चय अनुपलब्धि से हो भी जाय तो उससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है वह तो मर्किचित्कर ही रहेगी। भावार्य-मीमांसक इन्द्रियों के मुगादि से जानों में प्रमाणता आती है ऐसा नहीं मानते किन्तु बाधककारण

किन्त, ससी सबैसम्बन्धिनी, श्वारवसम्बन्धिनी वा ? श्रवमयक्षै प्रसिद्धाः; न ललु 'सर्वे प्रमा-तारो बाधकं नीपलमन्ते' इत्यवार्वालाना निक्रोतुं सक्यम् । नाप्यात्मसम्बन्धिनीः; तस्याः परचेतो-वृत्तिविशेषे रनेकान्तिकत्वात् । तम्रानुपनव्यिनिमत्तम् ।

नापि संवादीनवस्थात्रसङ्गात् । कारतादीवाभावेष्यवमेव न्यायः ।

भीर दोष इनका भ्रमाव होने से ज्ञान में प्रामाण्य भ्राता है ऐसा स्वीकार करते हैं, इस मान्यता पर विचार करते हुए आचार्य ने खिद्ध किया है कि वाधकाभाव पूर्वोत्तर वर्ती होकर भी प्रमाण में प्रमाणता का सद्भाव बता नहीं सकता भ्रथांत किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुमा भ्रव इस ज्ञान की प्रमाणता भाट्रमतानुसार स्वतः या बाधकाभाव के निश्चय से होती है सो इस जल ज्ञान में बाधक कारण नहीं है भ्रयांत्र वाधक का भ्रमाव है ऐसा निश्चय कव होता है सो विमर्श करें—जब वह जल का प्रतिभास करने वाला पुरुष जल लेने के लिये प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति के पहले वाधकाभाव होना भाना जाय तो ऐसा प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव ससस्य प्रतिभास करानेवाल भाग्त आदि विपरीत ज्ञाने में भी पाया जा सकता है। भ्रवः प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव कुछ मूल्य नहीं रखता। प्रवृत्ति के बाद भर्षातृ पुरुष को जब कल का ज्ञान होता है और वह स्नानादि किया भी कर सेता है उस समय जल ज्ञान के बाधकाभाव का निश्चय करना तो वह केवल हास्यास्पद ही होगा—क्योंकि कार्य तो हो चुका है। अर्थात् जलज्ञान को सत्यता तो साक्षात् सामने भ्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने मा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने मा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने मा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता तो साक्षात् सामने का हि गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता लावेगा कि जिसके लिये वह कपेशित हो।

उत्तर या पूर्वकाल के अनुपलिब्ध हेतु से बाधकाभाव निश्चय करना भी पहले के समान अनुपयोगी है, अतः बाधकाभाव के निश्चय से (स्ववः) प्रामाण्य प्राता है यह कथन खण्डित होता है। जल ज्ञान में कुछ समय के लिये बाधा नहीं प्राती ऐसा मानकर उस ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य स्थापित किया जाय तो आन्ति प्रादि झानों में भी प्रामाण्य मानना होगा, क्योंकि कुछ काल का बाधकाभाव तो इन ज्ञानों में भी रहता है। तथा हमेशा ही जल ज्ञान में बाधकाभाव है ऐसा जानने पर उसमें प्रामाण्य आता है इस तरह माना जाय तो हमेशा के बाधकाभाव को तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं हम जैसे व्यक्ति नहीं। किञ्च सर्व संबंधिनी अनुपलिश्व बाधकाभावको निश्चय कराने वाझी होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिश्व वाधकाभावका निश्चय करानेवासी होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिश्व तो प्रसिद्ध है क्योंकि सभी प्रमालाझों को बाधक

एवं 'त्रिचतुरक्षान' इत्याखिए स्वग्रहमान्यम् ; 'कस्यचिद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं पुनरप्रामाण्यं पुनः प्रमाराखा' इत्यवस्थात्रयदर्शनाद्वाघके तद्वाघकादौ वावस्थात्रयमाश्रक्कमानस्य परीक्षकस्य कथं नापरापेखा येनानवस्था न स्थात ?

'श्रासङ्केत हि यो मोहात्' इत्यायपि विश्रीषिकामात्रम्, यतो नापिकापमात्राप्तेआवर्ता प्रमाखमस्तरेख बाधकासङ्का व्यावस्ति । न वास्या व्यावस्कि प्रमार्खा भवन्मतेऽस्तीत्युक्तम् । कारख

की जयलब्धि नहीं है ऐसा निश्चय करना मल्पज्ञानियों के लिये शक्य नही है। यदि भारम संबंधी धनुपलब्धि बाधकाभावका निश्चय कराती है ऐसा कहा जाय तो यह कहना भी गलत है, इस आत्म संबंधी अन्पलब्धिकी परके जिल वृक्तिके साथ अनैका-निकता पाती है प्रयात जो अपने को अन्यलब्ध हो वह नहीं है ऐसा नियम नहीं क्योंकि पर जीवोंका मन हमे अनुपलब्ध है तो भी वह मौजूद तो है ही, बतः प्रमाण में बाधककी मन्पलव्धि देखकर उसके भभावका निश्चय किया जाता है ऐसा कहना असिट है। तथा प्रामाण्य लाने में जो बाधकाभावको हेत माना गया है उस बाधका-भावका निश्चय संवाद से हो जायगा ऐपा कहना भी शक्य नहीं, क्यों कि प्रनवस्था दोष आता है-पूर्वज्ञान में बाधकाभावको जानने के लिये संवाद ग्राया उस सवाद की सत्यता को [ या बाधकाभाव को ] जानने के लिये फिर अन्य संवाद आया इस तरह धनवस्था आवेगी। इस प्रकार यहां तक प्रामाण्य बाधकाभाव हेत् से आता है ऐसी मान्यता का खण्डन किया। इसी तरह कारण के दोष का अभाव होने से प्रामाण्य स्वतः भाता है ऐसा भाट का दूसरा हेतू भी बाधकाभाव के समान सार रहित है ग्रतः उसका निरसन भी बाधकाभाव के निरसन के समान ही समभना चाहिये। भावार्थ - जैसे बाधकाभाव में प्रश्न उठे हैं और उनका खण्डन किया गया है उसी प्रकार कारण दोष धर्यात् इन्द्रियों के दोषों का ग्रभाव होने से प्रमासा में प्रामाण्य स्वतः बाता है ऐसा मानने में प्रश्न उठते हैं भीर उनका खण्डन होता है। जैसे इन्द्रिय के दोषों का ग्रभाव कैसे जाना जाय ? इन्द्रिय के दोषों को ग्रहण किये बिना उनका अभाव माना जाय तो भ्रान्त ज्ञान में भी प्रामाण्य ग्रायेगा । तथा दोषाभाव का बोध कब होगा प्रवृत्ति के पहले कि पीछे ? पहले दोषाभाव का बोध होना माने तो वही भाग्तिज्ञान में सत्य होने का प्रसंग ग्राता है, तथा प्रवृत्ति के बाद दोषाभावका ज्ञान होगा तो उससे लाभ क्या होगा कुछ भी नहीं, प्रवृत्ति तो हो चकी । सर्थिकया होने पर सत्यता का निर्णय हो ही जाता है, इसलिये कारणदोष के सभाव से प्रामाण्य

दोवज्ञानेपि पूर्वेण जाताशक्कृत्य तस्कारणदोवान्तरावेक्षायां कवमनवस्था न स्यात् ? तस्य तस्कारण-दोषप्राहकज्ञानाभावमात्रतः प्रमाण्यत्वाक्षानवस्था, यदाह्—

षाना भी सिद्ध नहीं होता है। भाद्र ने कहा था कि तीन चार ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर प्रामाण्य था जाता है इनसे अधिक झानों की जरूरत नहीं पड़ती इत्यादि सो यह कथन केवल अपने घर की ही मान्यता है सब मान्य नहीं है। किसी एक विवक्षित जलादि के ज्ञान में प्रामाण्य, फिर बप्रामाण्य पूनः प्रमाणता ऐसे तीन अवस्थाओं के देखने पर बाधक में भी बाधक फिर अवाधक फिर बाधक इस तरह तीन अवस्था की संका करते हुए परीक्षक पूरुष के लिये और भी गागे आगे के ज्ञानों की अपेक्षा क्यों नहीं आयेगी ? धवश्य ही आवेगी फिर अनवस्था कैसे एक सकेगी। प्रयात नहीं एक सकेगी। भावार्थ-किसीको जलका ज्ञान हुन्ना उस ज्ञानके प्रसागाता का कारण मीमांसकमतानुसार दोषाभाव है उसको दूसरे ज्ञान ने जाना कि यह जो जल देखा है उसका कारण नेत्र है उसमें कोई काच कामलादि दोष नहीं है इत्यादि, फिर दोष का अभाव प्रकट करने वाले इस जान के [जो दूसरे नंबर का है] दोष के सभाव को जानने में तीसरा ज्ञान प्रवृत्त हमा फिर चौथा प्रवृत्त हुआ, सो चार ज्ञान तक यदि प्रवृत्ति हो सकती है तो आगे पांचवें आदि जानों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी ? जिससे कि अनवस्था का प्रसंग एक जाय । ऐसे ही बाधकाभाव जानने के लिये तीन चार ज्ञानों की ही प्रवक्ति हो अन्य जानों की नहीं सो बात भी नहीं, वहां भी आगे आगे जानों की परस्परा चलने के कारण अनवस्था बावेगी ही अतः स्वतः प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये भाट ने तीन चार ज्ञान की बात कही थी सो वह अनवस्था दोष युक्त हो जाती है।। मीमांसक ने अपने ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा था कि बाबा नहीं होते हुए भी मोह के कारण जो प्रमाण में बाधा की शंका करता है वह संख्यी पूर्व नष्ट हो जाता है इत्यादि सो ऐसा कथन तो केवल डर दिखाने रूप ही है। डर दिखाने मात्र से किसी बुद्धिमान पुरुष की प्रमाण के बिना बाधा की शंका तो दूर हो नहीं सकती. ग्रयांतु जब तक प्रमारा में प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता तब तक तुम्हारे डर दिखाने मात्र से वह शंका नहीं करे ऐसी बात बुद्धिमानों पर तो लागू नहीं होती मूखं पर मले ही वह लाग हो जावे। प्रमाण के विषय में आयी हुई बाधा को दूर करने के लिये प्रापके मतमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा हम जैन सिद्ध कर चुके हैं। दोष का जान होना इत्यादि विषय में भी कह दिया है कि कारण जो इन्द्रियां हैं उनके दोष काच

"यदा स्वतः प्रमाण्यवं तदान्यश्चवं सुन्यते । निवसंते हि मिथ्यात्वं दोषाञ्चानादयत्नतः" ।। मि० घलो० स० २ दलो० ४२ ो

प्रानेव विद्वितोत्तरम् । न च दोषाक्षानात्तदभावः, सस्त्विपि तेषु तदक्षानसम्भवात् । सम्य-म्क्षानोत्पादनवाक्तिवैपरीत्येन मिध्यात्रत्ययोत्यादनयोग्य हि रूपं निमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चातीन्द्रियत्वात्सन्नपि नोपलक्ष्यते । न च दोषाः क्षानेन व्याप्ता येन तन्निबृत्या निवर्त्तरम् । ततोऽयुक्तमिदम्—

कामलादि हैं उनका अभाव बतलाने को दूसरा प्रमाण आयेगा उसमें फिर शंका होगी कि इसमें कारण दोष का अभाव है कि नहीं फिर तीसरा ज्ञान उस अभाव को जानेगा, इत्यादि रूपसे ग्रनबस्था कैसे नहीं ग्रावेगी ? अपित ग्रावेगी ही । तीसरे आदि प्रमाणीं में उनके कारण दोषों को ग्रहण करने वाला ज्ञान नही रहता ग्रतः तीसरादि ज्ञान प्रमाणभूत है और इसलिये अनवस्था भी नहीं आती ऐसा मीमांसकका कहना था उनके प्रन्य में भी ऐसा ही लिखा है यदा स्वतः प्रमाग्ति इत्यादि धर्यात् जब प्रामाण्य स्वत: ही भाता है तब अन्य संवादकादि की खोज नहीं करनी पडती है क्योंकि प्रमाण के विषय में निष्यात्व आदि दोष तो बिना प्रयत्न के दर हो जाते हैं। यह श्लोक कथित बात तथा पहले की दोष ग्राहक ज्ञान के ग्रभाव की बात इन दोनों के विषयमें प्रथम ही उत्तर दे चुके हैं अर्थात दोष का अभाव सिद्ध करने में अनवस्था दोष आता ही है ऐसा प्रतिपादन हो चुका है । तथा इस श्लोक में खागत "दोषाज्ञानात" इस पद से जो यह प्रकट किया गया है कि दोष के भ्रज्ञान से दोष का ( मिथ्यात्वादिका ) अभाव हो जाता है सो यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि दोषों के ग्रजान से उनका अभाव नहीं हो सकता उनके होते हुए भी तो उनका अज्ञान रह सकता है। सम्यग्ज्ञान को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उस शक्ति से विपरीत जो मिथ्याज्ञान है उसको उत्पन्न करने वाला इन्द्रिय दोष होता है यह अंधकार ग्रादि के नियत्त से होता है ऐसा यह मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करने वाला दोष अतीन्द्रिय होता है अतः वह मौजूद रहे तो भी दिखलायी नहीं पड़ता है। तथा दोषोंका ज्ञानके साथ अविनामाव तो है नहीं जिससे कि ज्ञान के निवृक्त होने पर वे भी निवृक्त हो जाय । इस प्रकार दोषाभाव करवैमें भी अनबस्था होना निश्चित है. इसलिये नीचे कहे गये इन नौ श्लोकों के धर्य का विवेचन असिद्ध हो जाता है अब उन्हीं क्लोकार्थों को बताते हैं...तस्मात्-प्रयात् "तस्मात्स्वतः प्रमाण्यस्य सर्वनीत्सनिकं स्थितम् ।
बाधकरण्डुष्टस्वानाभ्यां तवनोषते ॥
पराधीनेषि वै तस्मिण्ञानवस्या प्रसञ्चते ।
प्रमाणाधीनमेति व स्वतस्तव प्रतिष्ठितम् ॥
प्रमाणाधीनमेति व स्वतस्तव प्रतिष्ठितम् ॥
प्रमाणा हि प्रमाणेन यथा नान्येन साध्यते ॥
साध्यत्यप्रमाण्यसम्प्रमाणात्त्रेन हि ॥
बाधकप्रस्ययस्ताववर्षान्यस्थाऽनवारणम् ।
सोऽनपेवः प्रमाण्यसम्यक्षानमपोहते ॥
सन्ति स्वप्यादस्य स्यावेका क्विष्टुनः ।
जातासङ्कस्य पूर्वेण साध्यन्येन निवस्ते ॥

प्रथम ज्ञान अपने में प्रमाणता के लिये संवादज्ञान की अपेक्षा रखे तो प्रनवस्थादि दोष धाते हैं ग्रतः इनसे बचने के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों में चिरपदाद स्वतः ही प्रामाण्य आना स्वीकार किया गया है अप्रामाण्य तो बाधक कारण और इन्द्रिय दोष से प्राता है भीर उनके ज्ञान से वह हटाया जाता है।। १।। अप्रामाण्य को पराधीन मानने पर धनवस्था धायेगी सो भी बात नहीं, क्योंकि अधामाण्य का निश्चय तो प्रमास के द्याचीन है भीर प्रमाण स्वतः प्रमाणभूत है ।। २ ।। जिस प्रकार प्रमाणभूत ज्ञान सन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता उसी प्रकार भप्रमाण किसी प्रमाणभूत ज्ञानके बिना ग्रप्रमाण मात्रसे सिद्ध नहीं हुआ करता ।।३।। पदार्थका अन्ययारूपसे अवधारण [जानना] करना बाधक प्रत्यय कहलाता है वह बाधक प्रत्यय अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। क्योंकि वह स्वयं में प्रमाणभूत होता है सो इस तरह का बाधक ज्ञान आकर पर्व ज्ञान में [ मरीचिका में जायमान जल ज्ञानमें ] बाधा उपस्थित करता है अर्थात यह जल नहीं है मरु मरीनिका है, ऐसा कहता है ॥४॥ यदि कदाचित किसी विषयमें बाधक प्रत्यय की पून: धन्य बाधक ज्ञान की धपेक्षा लेनी पड़े तो जिसे शंका हुई है ऐसे पुरुष की वह संका अन्य बाधक प्रत्यय से दूर हो जाती है। मतलब किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ उसे बाधित करने के लिये बाधक ज्ञान ग्राया गौर उसने प्रकट किया कि यह जल ज्ञान सत्य नहीं है इत्यादि सी उस बाधक प्रश्यय की कदाचित् अपनी सत्यता निश्चित करने के लिये जब अन्य ज्ञान की [बायकान्तर की] श्रपेक्षा करनी पड़े तब तीसरा बाधक ज्ञान भाता है किन्तु वह तीसरा ज्ञान उस दूसरे वाधकान्तरसुत्पन्नं यसस्यान्विच्छतोऽपरम् । ततो मध्यमवाधेन पूर्वस्येव प्रमाणता ॥ प्रधान्यद्रप्रयत्तेन सम्यगन्वेषणे कृते । मूलाभावान्नं विज्ञानं भवेद्वाधकवाधनम् ॥ ततो निरपवादस्यारोनवाद्यं व्यविद्याः । वाद्यं परीक्षकज्ञानं तृतीय नातिवर्रते । तक्षमाजातवाधेन नाशक्रुपं वाधकं पृतः ॥"

कवं वा चोदनाप्रभववेतसो नि।शक्ट्रं प्रामाण्यं गुएवतो वक्तुरभावेनाऽपवादकदोषाभावा-

ज्ञानका सजातीय तथा संवादक ही रहता है ग्रथीत दूसरे नंबर के ज्ञान की मात्र पृष्टि ही करता है।। १।। तथा कभी वह तीसरा ज्ञान वाधक ज्ञान का सजातीय न होकर विजातीय उत्पन्न हो जाय तो फिर बीच का जो दूसरे नंबर का बाघक ज्ञान है उसमें बाधा बाने से प्रथम ज्ञानमें प्रमाणता मानी जायगी।।६।। यदि कदाचित तीसरे ज्ञानको बाधित करनेवाला चौषा ज्ञान विना इच्छाके उत्पन्न हो जाय तो उस चतुर्यज्ञान में प्रामाण्य का सर्वथा श्रभाव होनेके कारण उसके द्वारा वाधक ज्ञान [द्वितीयको वाधित करनेवाला तृतीयज्ञान] जरा भी बाधित नहीं होता ॥७॥ इसतरह चतुर्थज्ञान निरुप-बोगी होनेकी वजहसे एवं तृतीय ज्ञान द्वारा जिसका बाधा दैनायन भली प्रकारसे सिद्ध हो चुका है ऐसे बलवान दितीय ज्ञानद्वारा प्रथम बाधाको प्राप्त होता है और इसतरह दितीय ज्ञानसे मात्र प्रथम ज्ञानकी प्रमाणता समाप्त की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनसे अधिक ज्ञान होते ही नहीं हैं फिर निरपवादपने से द्वितीयज्ञान जो कि बलवान है प्रथमज्ञान को बाधित कर देता है, इसलिये प्रथमज्ञान की प्रामाणता ही मात्र समाप्त हो जाती है, ।। = ।। इस प्रकार परीक्षक पुरुष के ज्ञान तृतीयज्ञान का उल्लंघन नहीं करते हैं इसलिये अब निर्वाधश्चान वाले उस पुरुष को स्वतः प्रामाण्य-बादमें शंका नहीं रहती ॥ ६ ॥ ये उपयू क्त नो ब्लोक प्रामाण्य स्वतः और धप्रामाण्य परतः होता है इस बात की सिद्धि के लिये दिये गये हैं। किन्तु इनसे बीमांसकों का इन्छित-मनोरय सिद्ध होनेवाला नहीं है, क्योंकि हम जैन ने प्रामाण्य को सर्वधा स्वत: मानने और अप्रामाण्य को सर्वया परतः मानने में कितने ही दोष बताकर इस मान्यता का समुक्तिक खण्डन कर ही दिया है।

सिद्धेः ? ननु वनतृत्रुग्रैरेवापवादकदोषाभावो नेष्यते तदमावेष्यनाश्रयाणां तेषामनुपपरोः । तदुक्तम्—

"शब्दे दोयोद्भवस्ताबद्धकामीन इति स्थितम् । तवभावः व्यवित्तावद्शुराबद्धक् करवतः ।। तर्शुरारपञ्चानां सब्दे संकानस्यसम्भवात् । यद्वा वक्त्रसम्बन्धन स्वर्वोचा निरास्याः ॥"

मि॰ इलो॰ स॰ २ इलो॰ ६२-६६ Ì

इत्यपि प्रवापमात्रमपौक्षेयत्वस्यासिद्धेः । तत्रश्चेदमयुक्तम्---

ये मीमांसक वेद से उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रामाण्य किसप्रकार से मान सकते हैं? नयों कि गुणवान् वक्ता के समाव में सपवादक दोषों के अभाव की वेद में सिद्धि नहीं हो सकती है।

मीमांसक — हम बक्ता के गुणों द्वारा ध्रपवादक दोषों का ध्रभाव होता है ऐसा नहीं मानते किन्तु, हम तो यही मानते हैं कि गुणवान वक्ता जब कोई है ही नहीं तब बिना ध्राध्य के नहीं रहने वाले दोष वेद में रह ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हो हमारे ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है — सब्द एवं वालय में जो दोष उत्पन्न होते हैं वे वक्ता की ध्राधीनता को लेकर ही उत्पन्न होते हैं दोषों का अभाव किन्हीं २ वाल्यों में जो देखा जाता है।। १।। वक्ता के होने के कारण देखा जाता है।। १।। वक्ता के ध्रुणों से निरस्त हुए-दोष घट्टों में संजामित नहीं होते, इसलिये वेद में स्वतः प्राप्ताथ्य है। प्रयाव वक्ता का ही जहां ग्रमाव है वहां दोष कहां रहेंगे ? क्योंकि वे विना ध्राध्य के तो रहते नहीं।। २।। अतः वेद में स्वतः प्राप्ताण्य है।

जैन — यह भीमांसक का कहना प्रलापमात्र है, क्योंकि वेद में अपौर्ख्यता की सर्वया असिदि है। वेद में अपौर्ख्यता का खण्डन होने से ही निम्नकथित क्लोक का अर्थ दोष युक्त ठहरता है — 'वेद में अप्रामाण्य से रहितपना इसलिये शीघ्र (सहअ) ही सिद्ध होता है कि वहां वक्ता का ही अभाव है, वेद का कर्ता पुरुष है नहीं, वेद में इसी कारण से अप्रामाण्य की शंका तक भी नहीं हो पाती।। १।। सो यह कथन बाधित होता है।

म्रब यहां यह निश्चय करते हैं कि वेद से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान दोयों के कारणों को हटाये बिना उत्पन्न होता है, जैसे द्विचन्द्र का "तत्रापवादनिमुँ क्तियंक्कभावास्त्रक्षीयसी । वेदे तेनाप्रमास्तरं नाशक्कामि गच्छति ॥ १ ॥" [ भी • क्लो • सु • २ क्लो • ६ द

[ मी • वलो ० सू • २ वलो ० ६८ ] स्थितं चैतवोदनाजनिता बुद्धिनं प्रमास्मानराकृतदोवकारसप्रप्रभवत्वात् द्विचन्द्राविबुद्धिवत् ।

स्यतं चेतवोदनाजनिता बुढिनं प्रमासमानराकृतदावकारसप्रप्रमवस्वात् ।हचनग्रास्बुढिवत् । च चैतदसिद्धम्, गुरावतो वक्तुरभावे तत्र दोवाभावासिद्धः । नाप्यनैकान्तिकं विरुद्धं वा; दुष्टकारसा-प्रभवत्वाप्रामाण्ययोरविनाभावस्य मिथ्याञ्चाने सुप्रसिद्धं (द्ध)त्वादिति ।

सिद्धं सर्वे जनप्रबोधजनन सद्योऽकलङ्काश्ययम्, विद्यानन्दरामन्दराष्ट्रगुरातो निर्यं मनोनन्दनम् ।

ज्ञान या रस्सी में सपैका ज्ञान, सीप में वांदी मादि का ज्ञान दोषों को निराकृत किये बिना उत्पन्न होता है, मतः वह प्रमाण नहीं होता, इस मनुमान में दिया गया "भ्रानिरा-कृतदोषकारण्यभवत्वात्" यह हेतु प्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि वेद में गुणवात् वक्ता का मभाव तो भले हो किन्तु इतने मात्रसे उसमें दोषों का मभाव तो सिद्ध नहीं होता। इसी तरह यह हेतु भनैकान्तिक या विरुद्ध दोष युक्त भी नहीं है—क्योंकि दोषयुक्त कारण से उत्पन्न होना भीर म्रामाण्य का होना इन दोनों का परस्पर में अविनामाव है, भीर यह मिथ्याज्ञान में स्पष्ट हो प्रतीत होता है।

भावार्ष — भाट्ट प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं उनकी मान्यता का खंडन करते हुए प्रागम प्रमाए के प्रामाण्य का विचार किया जा रहा है, मागम अर्थात् भाट्ट का इष्टवेद सर्वोपरि जागम है। वे वेद को ही सर्वथा प्रमाणभूत मानते हैं, इसका कारण यही है कि वह प्रपोश्येय है, सो यहां पर प्राचार्यने प्रपोश्येय वेद को असिद्ध कहकर ही छोड़ दिया है, क्योंकि जागे इस पर पृथक प्रकरण लिखा जानेवाला है। भाट्ट वेदको प्रमाण्य इसक्तिये मानते हैं कि वहां वक्ता का प्रभाव है, क्योंकि दोषयुक्त पुश्व के कारणा वेद में प्रप्रामाण्य जा सकता था, किन्तु जब वह पुश्वकृत ही नहीं है तो फिर अप्रामाण्य घाने की बात ही नहीं रहती, सो इसका खण्डन करते के लिये ही प्राचार्य ने यह प्रयुक्ता जपस्थित किया है कि वेद से उत्पन्न हुई बुद्धि [जान] प्रप्रमाण्य है (पक्ष) क्योंकि वह दोषों के कारणों की बिना हटाये ही उत्पन्न हुई है (हेतु) यह "प्रनिराकृत दोष कारण प्रभवत्वात्" हेतु प्रसिद्ध दोष पुक्त नहीं है। वेद में ग्रुणवान वक्ता का प्रभाव है, प्रीर इसी कारणा वहां दोषों का प्रभाव भी प्रसिद्ध है। वेद में ग्रुणवान वक्ता का प्रभाव है, प्रीर इसी कारणा वहां दोषों का प्रभाव भी प्रसिद्ध है। दोषों का प्रभाव नहीं होने के कारण वेद में प्रप्रामाण्य ही सिद्ध होना

निर्दोवं परमागमार्थेनिषयं प्रोक्तं प्रमालक्षासम् । युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुवियः श्रीवद्धंमानं जिनम् ।१ १ ।।

परिच्छेदावसाने वाधिवनाह । निन्तयन्तु । कम् ? श्रीवर्द्धमानं तीर्षकरपरमदेवम् । भूयः कथम्भूतम् ? जिनम् । के ? सुवियः । क्व ? चेतित्व । कया ? युक्श्या .आनप्रधानतया । भूयोपि कथम्भूतम् ? विद्धं जीवन्युक्तम् । भूयोपि कीटनाम् ? सर्वजनप्रबोधजननम् तवं च ते जनाश्च तेषा प्रवोष्य घस्तं जनयतीति सर्वजनप्रबोधजननम् । कथम् ? सर्वः क्षटिति । भूयोपि कीटनाम् ? प्रकल्क्ष्यान् अयम्-कक्क्ष्यानं व्यवकर्मशामधानः स्रकलक्ष्यतस्य । भूयोपि कवम्भूतम् ? मनोनयनम्तामक्यम् त्रव्यक्ष्यान् । भूयोपि कवम्भूतम् ? मनोनयन्दन् । क्षयम् नित्यं सर्वदा । कुतः ? विद्यानयसम्तमभ्रतगृतः-विद्या केवलक्षानमानन्यः सुक्तमन्ति प्रवाणि कत्याणानि समन्तवदाणि विद्यान्यसम्ति अस्ति । भूयोपि कवम्भूतम् । परमासमाविवयम्-

है। तथा हमारे इस हेतु में भ्रनैकान्तिक दोष भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान सदीष कारण से होगा वह अप्रमाण ही रहेगा, इसलिये अप्रामाण्य साध्य धौर सदीषकारण प्रभवत्व हेतु का भ्रविनामाव है। जहां साधन साध्यका भ्रविनामाव है वहां पर वह साधन भ्रनेकान्तिकता बनता ही नहीं है। "विषक्षेऽप्यविषद्ध द्वात्तरनेकान्तिकः" जो हेतु साध्य में रहता हु या भी विषक्ष में रहता है वह हेतु भ्रनैकान्तिक होता है। यहां प्रप्रामाण्य साध्य है उसका विषक प्रामाण्य है उसके साथ यह भ्रविराहत दोष कारण प्रभवत्व हेतु नहीं रहता, भ्रतः भ्रवेकान्तिक नहीं है। यह विषद्ध दोषयुक्त भी नहीं है, क्योंकि जो हेतु साध्य से विपरीत साध्य में ही रहता है वह विषद्ध होता है, यहां भ्रप्रामाण्य से विपरीत जो प्रामाण्य है उसमें हेतु नहीं रहता है, भ्रतः विषद्ध नहीं है। इस प्रकार अधिद्ध प्रादि तोनों दोषों से रहित "भ्रतिराहतदोषकारणप्रभवत्व हेतु भ्रपना साध्य जो वेदजन्य बुद्ध में भ्रप्रमाण्य है उसको सिद्ध करता है।

श्रव श्री प्रभावन्द्राचार्य प्रथम श्रध्याय के श्रन्त में मंगलाचरण करते हैं—
सिद्धं सर्वजनप्रवोधजननं सद्योऽकलंकाश्रयम् ।
विद्यानंदसमन्तगद्रगुरातो नित्यं मनोनंदनम् ।।
निर्दोधं परमागसार्वविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षराम् ।
युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुचियः श्रीवर्द्धमानं जिनम् ।। १ ।।

म्राचार्यं आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे भव्यजीवो । प्राप केवलज्ञानादि स्वरूप स्वीवर्द्धमान प्रश्च का चिन्तवन-ध्यान करो, क्योंकि वे संपूर्णं जीवों के तिये परमागमार्थो विषयो यस्य त तथोक्तस्तम् । भूगोपि कीदशम् ? शोक्तं प्रकृष्टशुक्तं वचनं यस्याची श्रोक्तस्तम् । भूगोपि कथम्भूतम् ? श्रमालक्षत्रम् ।। श्रीः ।।

> इति श्रीप्रभाषन्द्रविरिषिते प्रमेयकमलमार्लच्ये परीक्षामु-खालकुारे प्रथम: परिच्छेवः समाण्तः ।। श्री: ।।

सम्यक् क्षान को देने वाले हैं, द्रश्यकर्यक्ष्पमल के अभाव के झाझयभूत हैं, विद्यानंदस-मन्तभद्र द्रार्थात् केवलक्षान, झानंद-युक्त सब प्रकार से कल्यामा के प्रदाता होने से सदा झानंददायी हैं। रागादिरूप मावकर्य से विहीन हैं। परमागमार्थ जिनका विषय है, और जो उल्कृष्टवचन युक्त हैं।

इस प्रकार परीक्षामुख के झलंकार स्वरूप श्री प्रभावन्द्राचार्य विरचित प्रमेयकवलमात्तंण्ड में प्रथमाध्याय का यह हिन्दी सनुवाद समाप्त हुआ।



## प्रामाण्यवाद का सारांश

प्रामाण्यके विषयमें भीमांसकका पूर्वपक्ष-प्रमाणमें प्रामाण्य [क्षानमें सत्यता] प्रपने खाप ही झाता है अथवा यों कहिये कि प्रमाण सत्यताक साथ ही उत्पन्न होता है। इस विषयमें जैनका अभिप्राय यह रहता है कि प्रमाण में प्रामाण्य परसे भी आता है, गुण युक्त इन्दियां भाविक होनेसे प्रमाणभूत ज्ञान प्रगट होता है। किन्तु ऐसा कहता सक्य नहीं, क्योंकि इन्द्रियांविक हुएलोको अहला करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा तो गुण इसलिये यहण नहीं होते कि गुण क्रतीन्त्रिय हुआ करते हैं। अनुमान द्वारा गुणोंक प्रहण होना माने तो उसके लिये धविनाभावी हेतु चाहिये, गुणोंक प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण हेतुका अविनाभाव अहण होना भी अगुणोंक प्राहक नहीं है। प्रमाणकी जलित भी स्वतः हुआ करती है, यदि कारण गुणों को [इन्द्रियांद के गुणोंकी] अपेक्षा अथवा संवाद प्रत्यक्ष अपेक्षा को केर जलित [ज्ञानमा] का होना माने तो अनवस्था होगी, प्रयांत् कोई एक विवक्षित ज्ञान अपने विषयमें अन्य संवादक ज्ञान की प्रपेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा प्रवित्र होगा, धीर

इसतरह आगे आगे संवादक ज्ञानोंकी अपेक्षा बढ़ती जानेसे अनवस्था आती है तथा यह संवादक ज्ञान प्रमाणकानका सवातीय है या विजातीय है, जिल्ल विषयकाला है या अभिन्न विषय बाला है ? इत्यादि अनेक प्रकार उत्पन्न होते हैं और इनका सही उत्तर नहीं मिलता है अत: प्रमाणमें प्रमाणता गुणोंसे न आकर स्वत: हो आती है ऐसा मानना चाहिये।

मप्रमाणभूत जानमें तो अवामाण्य परसे ही भ्राता है, कारण कि अप्रमाएमकी अप्रमाणताका निश्चय कराने के लिये वावककारण भीर दोषोंका ज्ञान होना अवश्यसावी है, इनके बिना अमुक ज्ञान भ्रथमाणभूत है ऐसा निश्चय होना ध्रशस्य है।
सप्रामाण्य को परसे माननेमें अनवस्या आनेकी धार्मका भी नहीं करना चाहिये, त्योंकि
किसी भी भ्रप्रमाणभूत ज्ञानकी भ्रप्रमाणिकता का निश्चय जिन वावक कारण भीर
दोष ज्ञान द्वारा होता है, वे ज्ञान स्वय प्रमाणभूत हैं, उनके प्रमाण्य का निर्णय करने
के लिये भ्रन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रमाणों में प्रमाण्य स्वतः ही
स्नाता है ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। भ्रमिश्राय यह है कि "इदं जलें" यह जल है ऐसा
किसी को ज्ञान हुपा अब यदि यह प्रतिभास सही है तो उसकी स्वयता का निर्णय
कराने के लिये अन्य की भ्रावयमकता ही नहीं और यदि यह प्रतिभास गलत है तो उसके
वाधक कारण उपस्थित होता है एवं दोवोंका ज्ञान इस प्रतिभास को असत् सावित्व कर देता है कि "न इदं जले बाध्य मानत्वात्" यह जल नहीं है क्योंकि इसमें स्नानादि
सर्थिकिया का प्रभाव है, नेत्रके सदीषता के कारण भ्रथवा सूर्य की तीक्षण चमक के कारण ऐसा प्रतिभास हुमा इत्यादि । इस प्रकार प्रत्यक्षादि छहीं प्रमाणों स्वतः ही प्रमाणता हुमा करती है भीर ध्रप्रमाणता पर से होती है ऐसा नियम सिद्ध होता है।

शब्द प्रमाण प्रपांत् वेद वाक्योंमें स्वतः प्रामाण्य कैसे घावेगा क्योंकि उसमें तो गुणवान वक्ता प्रपवा धाष्तकी धावश्यकता रहती है। ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है हम मीमांसक वेद को प्रपोरुषेय स्वीकार करते हैं जब वेद का कर्ता ही नहीं है तब उसमें अप्रमाण्यकी गुंबाइश ही नहीं रहती, क्योंकि शब्दोंमें धप्रमाण्यता लानेका हेतु तो सदोष बक्ता पुरुष है! ऐसा पुरुष कृत अप्रामाण्य ध्रपोरुषेय वेदमें नहीं होनेके कारण वेद स्वतः प्रामाण्य सिद्ध होता है।

इसतरह श्रमाणोंमें श्रामाण्य स्वतः ग्राता है या रहता है ऐसा निर्वाध सिद्ध हुआ। जैन—प्रामाण्यके विषयमें भीमांसक का यह कथन नावित है प्रमाणोंद्वारा इन्द्रियों गुए प्रहण नहीं होते ऐसा कहना गलत है, जनुमान प्रमाण द्वारा इन्द्रियांकि गुए प्रहण नहीं होते ऐसा कहना गलत है, जनुमान प्रमाण द्वारा इन्द्रियांकि गुणोंकी भली प्रकार है सिद्ध होती है, देखिये ! मेरे नेन विमंतता मादि गुण पुक्त हैं [ वृत ] इसप्रकार वास्त्रिक रूप प्रतिभास वाले प्रविनाभाषी हेतु द्वारा नेन इन्द्रियों गुएएका सद्भाव सिद्ध होता है । प्रामाण्यकी उत्पत्तिकी तरह अध्वि भी कर्यक्षित प्रमाण्यकी उत्पत्तिकी तरह अध्वि भी कर्यक्षित प्रमाण्यके प्रविच्या वह असत् है । वात यह है कि किसी भी विवक्षित प्रमाण्यमें यदि मनभ्यस्त दक्षा है तो संवाद ज्ञानसे श्रमाणा माया करती है किन्तु वह संवाद ज्ञान तो स्वतः प्रामाण्य रूप ही रहता है क्योंकि प्रभ्यस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी धपेक्षा माये अभे बढ़ती जायगी मौर प्रमदस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी धपेक्षा माये अभे बढ़ती जायगी मौर प्रमदस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी धपेक्षा माये अभे बढ़ती जायगी मौर प्रमदस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी धपेक्षा माये अभे बढ़ती जायगी मौर प्रमदस्त है होवेगी ऐसा कहना प्रसिद्ध है।

प्रमाणकी प्रामाणिकताको सिद्ध करनेवाला संवाद प्रत्यय इस विवक्षित प्रमाराका सजातीय होता है या विजातीय भिन्न विषयवाला है या प्रभिन्नवाला है ? इत्यादि प्रश्नोंका बिलकूल सही उत्तर दिया जाता है, सुनिये ! संवाद प्रत्यय सजातीय भी होता है और कहीं विजातीय भी होता है, जैसे दूरसे किसी हिलती हुई सफेद बस्तुको देखकर ज्ञान हुआ कि यह ध्वजा है फिर ग्रागे उसके निकट जाने पर उस हवजा के प्रतिभासका संवाद करनेवाला [उसको पृष्ट करनेवाला] बिलकुल स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि यह व्वजा ही है। कहीं पर संवाद प्रत्यय विजातीय भी होता है, जैसे कहीं दरसे समध्र शब्द स्नाई दिया तो उस शब्दकी सुनकर हमें प्रतिभास हुआ कि यह बीणाकी भंकार सुनाई दे रही है। फिर आगे बीणाके स्थानपर जाकर देखते हैं तो उस रूप ज्ञान द्वारा पहले के वीएगके भंकार संबंधी प्रतिभास प्रामाशिक सिद्ध होता है। इन्ही उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि प्रमाणकी प्रमाणता को बतलानेवाला संवाद प्रत्यय भिन्न विषयवाला भी होता है और अभिन्न विषयवाला भी होता है। अप्रमाणमें अप्रामाण्य परसे ही आता है तथा ऐसा माननेमें अनवस्था नहीं आती. इत्यादि रूपसे किया गया प्रतिपादन भी निर्दोष नहीं है। देखिये ! मीमांसकने कहा कि बाधक कारणादिसे घप्रामाण्य ग्राता है भौर बाधक कारणादि तो स्वतः प्रमाणभूत रहते ही हैं भत: भनवस्था नहीं होगी, सो बात गलत है, भ्रश्नमारा ज्ञानमें बाधा देनेवाला जो बाधक कारण आता है उसके प्रामाण्यके विषयमें शंका उपस्थित होनेपर धन्य प्रमाणकी धावस्यकता पड़ेगी ही पुनः उस द्वितीय प्रमाण में भी शंका हो सकती है ? धतः धनवस्था दोष तो तदवस्थ ही है।

"बेदमें स्वतः प्रामाण्य होता है क्योंकि वह धरीरवेय है" ऐसा कहना भी धरिस है। अपौरवेयका और प्रामाण्यका कोई अविनामान तो है नहीं कि जो जो अपौरवेय है वह वह प्रमाणभूत है, यदि ऐसा मानेंगे तो चोरी प्रादिका उपदेश भी अपौरवेय है [किसीपुरुवने अमुक कालमें चौरी आदिका उपदेश दिया ऐसा निश्चय नहीं अपितु वह विना पुरुवके अपने धार प्रवाहरूवसे चल आया है] उसे भी प्रामाणिक मानना पड़ेगा? बेदके अपौरवेयके विवयमें आगे [दूसरे आगमें] एक पृथक् प्रकरस आने वाला है उसमें इसका पूर्णरूप्प निराकरण करनेवाले हैं अतः यहां प्रधिक नहीं कहते।

इसप्रकार प्रत्यक्षावि सभी प्रमाणों में स्वतः ही प्रामाण्य माता है ऐसा कहना गलत ठहरता है। कहने का मिश्राय यह है कि "इयं जलमिस्त" यह जल है ऐसा हमें प्रतिप्रास हुया, भव यवि यह जान पूर्वके अभ्यस्त विषयमें हुम्मा है अर्थात् पहले जिस सरोवर आदिमें स्नानादि किये थे उसी स्थानपर जल ज्ञान हुमा है तो उसमें प्रम्य संवादक ज्ञानकी भावश्यकता नहीं है वह तो स्वतः ही प्रामाण्यभूत कहलायेगा। किन्तु भ्रमानक किसी भयरिचित ग्रामाविमें पहुंचते हैं भीर वहांपर दूरसे जल जैसा दिखाई देने लगता है तब किसी भ्रम्य पुरुषको पूछकर भ्रथवा स्वयं निकट जाकर स्नानादि किया द्वारा उस जल ज्ञानका प्रामाण्य निश्चित होता है, भ्रम्या दूरसे ही भ्रमुमान द्वारा जल ज्ञानकी प्रामाण्यिकता निश्चत होता है, भ्रम्या दूरसे ही भ्रमुमान द्वारा जल ज्ञानकी प्रामाण्य करता है कि यही निकटमें भ्रवश्य ही जल है क्योंकि कमलकी सुगंभी भा रही, शितन हवा भी भा रही हत्यावि। सो भ्रम्यस्त भौर भ्रमम्यस्त दक्षा की प्रपक्षा प्रामाण्य स्वतः और परतः हुमा करता है खवेया एकांत नहीं है, इसी स्यादाद द्वारा ही बस्तु तस्व विद्व होता है भ्रतः श्री माणिकनंदी भ्रावायंने बहुत ही सुन्दर एवं संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि "तत् श्रामाण्यं स्वतः परतक्ष"।। १३।।

इसप्रकार इस प्रथम वरिण्छेदमें प्रमारणके विषयमें विश्वित्र वर्तों की विभिन्न प्रान्यतामोंका विवेचन एवं निराकरक्ष करके प्रमालका निर्दोष लक्षच "स्वापूर्वायं व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रयाणम" सिद्ध किया है। बंतमें उसके क्रामाण्यकं वारेमें वीमांसक का सर्वेषा स्वतः प्रामाण्यक्षका जो पक्ष है उसका उन्सूलन किया है, और प्रामाण्यको भी स्याह्यद मुद्रासे वंकित किया है।

<sup>#</sup> प्रामान्यवाद का सारांश समाप्त #

# प्रत्यक्षेक प्रमाणवादका पूर्वपक्ष

नास्तिक वादी चार्बाक एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्कीकार करता है, उसका कहना है कि अनुमान द्वारा जात हुई वस्तु कभी असत्य भी ठहरती है, जैसे प्रसिद्ध ब्रम हेतु से अस्तिमा असुमान किया जाता है किन्तु यह ब्रम हेतु क्यमिजरित होता हुमा देखा जाता है, गोपाल घटिकादि में ब्रम तो रहता है पर वहां असिन तो उपलब्ध नहीं होती ? घतः अनुमान ज्ञान अप्रमाण्भूत है, तथा गोगा होनेके कारण भी अनुमानको अप्रमाण माना जाता है, योगादि परवादी अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत हमलिये मानते हैं कि उसके द्वारा स्वर्गादि परोक्ष पदार्थ सिद्ध किये जाय किन्तु विचार करके देखा जाय तो इस लोक संबंधो इन घट पटादि हथ्य पदार्थोंको छोड़कर अन्य परलोक, धात्मा आदि पदार्थ हैं हो नहीं अतः उनको जाननेके लिये अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है।

यावज्जीवेत् मुखं जीवेत्, ऋणकृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ १ ॥

अर्थ — जब तक जीना है तब तक सुझसे ही रहे, चाहे ऋएा करके भी घृतादि विषय सामग्री का उपभोग करना चाहिये, क्योंकि शरीरके नष्ट होनेपर [मरनेके पदचात्] फिर म्राना नहीं हैन कही अन्यत्र जाना है, सब समाप्त हो जाता है।

> तकोंऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नेको मुनिर्यस्य वत्रः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्र्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्याः ॥ १ ॥

अर्थ — किसी वस्तुको तक द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसी वस्तुके विषयमें प्रत्य प्रत्य विषद्ध तक या युक्तियां भी पायी जाती हैं, यावना, नियोग प्राप्ति नाना प्रयोका प्रतिपादन करने के कारण श्रुति [वेद] भी प्रमाणभूत नहीं है, एवं ऐसा कोई मुनि नहीं है कि जिसके वचन प्रामाणिक माने जाय। घर्म कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। जिस मार्गका महाजन अनुसरण करते हैं वही मार्ग ठीक है। इस तपूह परलोक आदि परोक्ष पदार्थोंका अस्तित्व नहीं होनेक कारण अनुमान आदि परोक्ष प्रमाणके आदि परोक्ष प्रमाणके सिद्ध होता है। प्रतः एक प्रत्यक्षकान हो प्रमाणक्प मिद्ध होता है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



म्रथ प्रमाणसामान्यसक्षणः व्युत्पाचे दानी तिहक्षेचलक्षणः व्युत्पादिवनुभुवकमते । प्रमाण-लक्षण्यिकोषव्युत्पादनस्य च प्रतिनियतप्रमाणव्यक्तिनष्ठत्वासदिमित्रायवास्तद्वचक्तिस्वयाप्रतिपादन-पूर्वकं तत्वस्रस्यविज्ञेषमाह—

#### तदहेका॥१॥

तत्स्वापूर्वत्यादिलक्षण् लक्षित प्रमाणं हे घा द्विप्रकारम्, सकलप्रमाण् भेदप्रभेदानामत्रान्तर्भा-

अब प्रमाण के सामान्य लक्षण के कहने के बाद इस समय उसीका विशेष लक्षण विवाद रूपसे कहने के लिए द्वितीय अध्यायका प्रारंभ करते हैं, प्रमाएक विशेष लक्षणको कहना उसकी प्रतिनियत संस्थाक प्रधीन है, अतः इसी प्रभिप्रायसे श्री मािएक्यनंदी धाचार्य सर्वप्रथम प्रमाणके भेदोंकी संस्था बताते हैं भ्रीर फिर विशेष लक्षण कहते हैं।

स्त्र-तदुद्धे घा ।। १ ।।

अर्थ — वह प्रमाण दो प्रकारका है। स्वापूर्वार्थ ... इत्यादि लक्षरासे लक्षित जो प्रमाग है वह दो प्रकारका है, क्योंक संपूर्ण प्रमाणोंके भेद प्रभेद इन्होंमें अन्तर्भूत हो जाते हैं, अन्य अन्य मतों में परिकल्पित किये गये एक, दो, तीन आदि प्रमाण सिद्ध नहीं होते ऐसा आगे स्वयं आचार्य प्रतिपादन करनेवाले हैं। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है, उसकी एक प्रमाण संस्थामें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भव होना असंभव है, क्योंक प्रत्यक्ष प्रमाणों और अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना असंभव है, क्योंक प्रत्यक्ष प्रमाणों और अनुमानादि प्रमाणों विलक्षणता है, तथा वे भिन्न भिन्न सामग्रीसे भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रियादिसे और अनुमानादिप्रमाण हेनु आदिसे उत्पन्न होते हैं। तथा इनका स्वभाव भी विलक्षण [विश्वस अविषय] है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणमें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना संभव नहीं है।

प्रमाण के मेद ( हस प्रन्थ के अनुसार )



प्रमाणके मेद --[ सिद्धांत प्रन्यानुसार ]

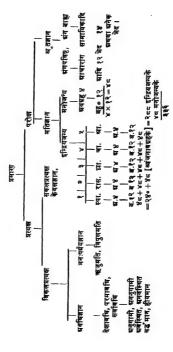

विभावनात् । 'परपरिकल्पितैकद्वियादिप्रमास्यसंश्यानयमे तदघटनात्' इत्याचार्यः स्वयमेवाग्रे प्रतिपादिषयपित । ये हि अत्यक्षमेकमेव प्रमास्त्रमत्याचत्रते न तेषामनुमानादिप्रमासान्तरस्यात्रान्तर्पावः सम्मवति तद्विक्क्षसुरुताद्विविष्ठसामग्रीप्रभवन्ताच ।

ननुः वास्याऽप्रामाण्याशान्तर्भाविवभावनया किव्यास्प्रयोजनम् । प्रत्यक्षमेकसेव हि प्रमाणम्, ग्रमौर्णात्वारप्रमाणस्य । ग्रयंनिष्टायकं च ज्ञान प्रपाणम्, न वानुमानादर्थनिश्चयो घटते–सामान्ये सिद्धसाषनाद्विषेऽनुगमाभावात् । तदुक्तम् —

चार्वाक — अनुमानादिक तो अप्रमाणभूत हैं अतः यदि उनका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव नहीं हुषा तो क्या आपित है ? हम तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, क्योंकि वही मुक्य है, जो मुक्य होता है वह प्रमाणभूत होता है । जो पदार्थका निश्चय कराता है वह प्रमाण कहलाता है, जैनादि प्रवादी द्वारा माने गये अनुमान से पदार्थका निश्चय तो होता नहीं, इसका भो कारण यह है कि अनुमान सिर्फ सामान्यका निश्चय कराता है और सामान्य तो सिद्ध जिना हुआ ] ही रहता है । भावार्थ — धूमको देखकर अगिन निश्चय कराता महाने निश्चय कराता महाने सामान्य तो सिद्ध जो स्वाप्त है सो यह ज्ञान विशेष अगिनको [गरोको प्रमित, काष्ट्रकी भगिन] तो बताता नहीं, केवल सामान्य अगिनको बताता है, सामान्य अगिनमें तो विवाद रहता नहीं अतः अनुमान ज्ञान अर्थ निश्चय कराता नहीं और सामान्य तो सिद्ध हो रहता है अतः अनुमान प्रमाणको जकरत नहीं है।

अनुमान को प्रवित्तित होनेके लिये व्याप्तिका ज्ञान होना जरूरी है तथा हेतुमें पक्ष धर्मत्व होना भी जरूरी है, सो व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ निकटवर्सी वस्तुभोंको ही जानता है, उसके द्वारा प्रवित्त साध्य साधनभूत पदार्थोंको घरेका रखनेवाली व्याप्तिका ज्ञान होना भावक्य है, प्रत्यक्षमें ऐसी सामर्थ्य होती ही नहीं अनुमान द्वारा व्याप्तिका ग्रहण होना भी श्रवक्य है, क्योंकि व्याप्तिको जाननेवाला अनुमान मी तो व्याप्ति ग्रहण्य उत्पन्न होगा, अब यदि इस दूसरे अनुमानकी व्याप्तिको ग्रहण्य करनेके लिए पुनः अनुमान व्याप्ता तो प्रनवस्था या इतरेतराक्षय दोष भायेगा कंत्रे सो ही बताते हैं—अनवस्था वोष तो इसप्रकार होगा कि-प्रवम नम्बरके अनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये दूसरा अनुमान प्राया फिर उस दूसरे प्रनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये तूसरा अनुमान प्रवृत्त हुआ इसप्रकार अनुमानांतर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी धनवस्था धाती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको आननेके लिए तीसरा अनुमान प्रवृत्त हुआ इसप्रकार अनुमानांतर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी धनवस्था धाती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको

विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम् [ ] इति ।

किन्तः, व्याप्तिग्रहणे पक्षवर्मतावगमे न सत्यनुमानं प्रवस्ति । न व व्याप्तिग्रह्यमध्यक्तः; धस्य स्पितिहतमात्राष्ट्रयोत्। काष्यन्ताः द्वास्य व्याप्तिग्रहणेऽवावव्यात् । नाप्यनुमानतः; ध्वस्य व्याप्ति-प्रहण्युरस्सरत्थात् । तत्राप्यनुमानतो व्याप्तिग्रहणेऽवाववेतरेतराध्ययोषप्रसङ्गः । न नाम्यरप्रमाण् तद्श्वाहक्वस्ति । तत्कृतोनुमानस्य प्रामाण्यम् ? इत्यसमीक्षिताणिषानम्; प्रनुमानादेरप्यध्यक्षवस्मितिविग्तत्वविष्यव्यवस्यायानविश्ववादकत्वेन प्रामाण्यमित्वः। प्रत्यक्षिति हि प्रामाण्यमविश्ववादकत्वाविग्तवादिनाप्यव्यविष्ठे । प्रत्यक्षिति हि प्रामाण्यमविश्ववादकत्वाविग्तवादिनाप्यव्यविषठी विश्ववादाभावात् ।

यब–म्रवीलस्वास्त्रमाणस्वेत्युक्तम्, तत्रानुमानस्य कृतो [ गीलस्वम्, ] गीलार्षविषयस्वात्, प्रत्यकपूर्वेकत्वाद्वा ? न तावदाचो विकल्पः; धनुमानस्याप्यध्यक्षवद्वास्तवसामान्यविधेवास्त्रकार्यविष-

ग्रह्मा किये विना अनुमानका उत्थान नही होगा धौर अनुमानका उत्थान हुए बिना व्याप्तिका ग्रहण नही होगा, इसप्रकार अन्योन्याश्रय दोष भाता है।

धनुमानको छोड़कर धन्य कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि जिसके द्वारा व्याप्ति का ग्रहण हो सके, अतः धनुमानमें प्रमाएता किसप्रकार सिद्ध हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती।

जैन — यह कथन बिना सोचे किया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाणकी तरह धनु-मानादि ज्ञान भी प्रमाराभूत हैं, क्योंकि ये भी प्रत्यक्षके समान धपने नियत विषयको व्यवस्थापित करते हैं तथा प्रत्यक्ष के समान ही धविसंवादी हैं। प्रत्यक्षभाणमें धविसंवादीपना होने के कारण प्रमाणता आती है तो अनुमानमें भी अविसंवादीपना होनेके कारए। प्रमाणता आती है, उभयत्र समानता है।

श्चापने कहा कि अगौरण होनेसे प्रत्यक्ष ही प्रमाण है सो बताइये कि अनुमान गौण क्यों है गौण प्रयंको विषय करता है इसलिये, अथवा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इसलिये? पूर्व विकल्प ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षकी तरह अनुमानका विषय भी सामान्यविशेषात्मक गुरूप वर्ष ही माना गया है, सौगतके समान कल्पित सामान्यको विषय करनेवाला अनुमान है ऐसा जैन नहीं मानते हैं, हम तो अनुमाव में कल्पित सामान्यका निषेध करनेवाले हैं। दूसरा विकल्प-अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होते मात्रसे गौण मानते हैं तो किसी किसी प्रत्यक्षको अनुमान पूर्वक होतेसे गौण मानना होगा ? कैसे यरबाज्युरगमात् । न सलु किशतलाबान्यार्थविषयसनुमानं सौगतवज्बैनीरिष्टम्, ,तद्विष्यस्वस्थानुमाने निराकरिष्यमास्स्वात् । प्रत्यकपूर्वकत्वाचानुमानस्य गौस्स्वे प्रत्यक्षस्यापि कस्यविदनुमानपूर्वकत्वार् ईगौस्स्वप्रसङ्कः, प्रमुमानास्साध्यार्थं निष्ठात्यः प्रवर्तमानस्याध्यक्षप्रवृत्तिप्रतीतेः । कृहास्यप्रमास्पूर्वक न्वाचास्याध्यकपूर्वकत्वससिद्धम् ।

्यकोक्तम् 'न च व्याधिप्रहण्यनव्यक्षतः' इत्यादिः तद्यपुक्तिमात्रम्; व्याधेः प्रत्यक्षानुपन्नम्भ-बलोद् भूतोह्दास्यप्रमाणात्प्रसिद्धेः। न च व्यक्तीनामानस्य देखादिन्यभिषाद्यो वा तत्प्रसिद्धे बिन्नः, सामान्यद्वारेख-प्रतिबन्धावषारणात्तस्य चानुगताऽबाधितप्रत्ययविषयत्वादिस्तत्वम् । प्रसाययिव्यते च "सामान्यविशेषात्मा तद्ययं." [परीक्षामुक्त ४-१] इत्यत्र वस्तुभृतसामान्यसञ्ज्ञावः।

सो ही बताते हैं —िकसी पुरुषको घूम देखकर प्रग्निका झान हुआ पश्चात् साक्षात् पर्वतपर जाकर प्रग्निका प्रत्यक्षजान हुआ सो ऐसा प्रत्यक्ष अनुमानके पीछे होता हुआ देखा जाता है। तथा यह बात धसिद्ध है कि धनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, क्योंकि वह तो तक नामक प्रमाण पूर्वक होता है और अपने विषयको निश्चित रूपसे जानता है। चार्वाकने कहा कि व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता इत्यादि, सो वह सब प्रलाप मान है, क्योंकि ब्याप्तिका ज्ञान तो प्रत्यक्ष ग्रीर धनुपलम [ अन्वय ब्यतिरेक ] दोनोंके बलसे उत्पन्न हुए तक नामक प्रमाणसे होता है।

यंका — व्यक्तियोंकी [धूम एवं प्रांगकी] अनंतता एवं देशादिका व्यक्तिचार तक प्रमासको सिद्धिमें वाधक बनता है अर्यात् जहां जहां छूम होता है वहां बहां प्रांग होती है, जहां प्रांगन नहीं होती वहां छुम् भी नहीं होता इस्रअकारसे समस्त देश भीर कालका उपसंहार करनेवाला तक होता है, सो इस तक द्वारा साध्यसाधनभूत अनंत व्यक्तियोंमें संबंध निश्चित नहीं हो सकता, अर्ज यह ज्ञान धप्रमाणभूत है।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्तियोंके घनत होनेपर भी उनका सामान्यरूपसे तर्क द्वारा अविनाभाव निश्चित किया जा सकता है प्रतः तर्क ज्ञान प्रमाणभूत ही है, तथा अनुगत [ यह गी है, यह गी है ] विषयको भवाधित प्रतीति करावेबाला होनेसे भी तर्क प्रमाणका अस्तित्व सिद्ध होता है, "सामान्य विशेषात्मान्तदर्थः" इस सूत्रके विवेचनमें हम यह सिद्ध करनेवाले ही हैं कि सामान्य [ अनुगत प्रत्ययका कारण ] भी वस्तुभूत होता है। [ काल्पनिक नहीं ] ।

चार्वाक-"प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगौणत्वात्" प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि प्रधानभूत है ऐसा कहते हैं, किन्तु तक ज्ञान की प्रमाणभूत माने विना ऐसा कहना न चोह्यमाणमन्तरेण 'अत्यक्षमेन प्रमाणमगोणस्वात्' हत्याधानवातुं शक्यम् । तथाहि— ' मगोणत्मानिवातित्वं वा निक्कं नामसिवधितिक्वं वत् प्रत्यक्षस्य प्रमाण्यमनुनापवेतिप्रसङ्गात् । प्रतिबन्धप्रसिविक्ष्यानव्यवेनाम्युपगन्तव्या, सन्यवा यस्यामेव प्रत्यक्रव्यक्ती प्रामाण्येनागोणत्वादेरसो सिव्यत्यस्यामेवागीणस्वादेरसतित्वच्येत्, न व्यवस्यान्यरे तत्र तत्यासिव्यत्वात् । न वासी साक्रव्येनाच्य-स्वात्वच्येत्तस्य सिव्यत्वित्यक्तव्यत् । धर्वकत्र व्यक्ती प्रत्यक्षेणानयोः सन्यन्वं प्रतिपद्यान्यत्रा-प्रवेतिकं प्रत्यकं प्रमाणित्यवगीणस्वादिष्यागाच्यतोः सर्वापकृतिकं प्रतिकच्यप्रसिविवित्यस्य स्वाप्तव्यत्वाप्त्यानाच्यत्रा-प्रवेतिकं प्रत्यकं प्रमाणित्यवगीणस्वादिष्यागाच्यतोः सर्वापकृतिकं नामान्वरेणोह एवोक्ता स्वात् ।

शस्य नहीं है, इसीको बताते हैं—प्रगीणत्वात् प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्" ऐसे अनुमान वाक्यमें जो प्रगीणत्व हेतु दिया जाय तो वे दोनों ही हेतु अज्ञात प्रविनाभाव संबंध बाले होंगे तो प्रत्यक्षके प्रामाण्यपनेका प्रनुमाप नहीं लगा सकते हैं, यदि प्रज्ञात अविनाभाव संबंधमें भी अनुमाप लगा सकते हैं तो जिस पुरुषके प्रमाण्यपने विवास विवास विवास के विवास क

ग्रविनाभावसंबंधकी निर्वित साकत्य रूपसे स्वीकार करनी ही होगी ग्रन्थया जिस किसी एक प्रमाणमें ग्रगोणत्वादिका प्रामाण्यके साथ अविनाभाव संबंध सिंढ हुमा हो सिर्फ उसी एक प्रमाणमें प्रत्यक्ष प्रमाणते सिंदुष होगी, ग्रन्थ प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं, क्यों कि ग्रन्थ प्रमाणमें नहीं, क्यों कि ग्रन्थ प्रमाणमें नहीं, क्यों कि ग्रन्थ प्रमाणों ग्रविताभाव संबंध असिंद है। यहां कोई कहे कि अगोणत्व भीर प्रमाणों सिंद करनेवाला प्रत्यक्षप्रमाण ही है वही इस ग्रविनाभावका निश्चय करा देगा ? सो बात असभव है, क्यों कि प्रत्यक्षप्रमाण सिर्फ सिंप्लिहित [निकटवर्सी] पदार्थको विषय करता है।

चार्वाक — किसी एक प्रमाणमें इन अगीएत्व भीर प्रामाण्यका अविनाभाव संबंधको भलीप्रकारसे समक्षकर अन्य सभी प्रमाएगोंमें अगीणत्व भीर प्रामाण्यका सर्वोप-संहार रूपसे भविनाभाव संबंध सिद्ध किया वायगा कि सभी प्रत्यक्ष प्रमाएग इसीप्रकार के होते हैं इत्यादि।

जैन — ऐसा नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष प्रमाणका ग्रविषय होनेके कारण सर्वोप-संहार रूपसे अविनाभावकी प्रतिपत्ति होना ग्रशक्य है [ ग्रयाँच सर्वोपसंहारी व्याप्ति द्मान्त्रपुत्रादीनां चेवमविनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्वात् ? वेन 'धनुमानमधमाखनविनाभावस्याखिल-पदावाक्षेपेरा प्रतिपत्तमधस्यस्वात् ' इत्युक्तं सोभेत ।

किञ्चानुमानमात्रस्याशामाध्यं प्रतिपादियतुमित्रप्रेतन्, क्रातीन्द्रियार्थानुमानस्य वा ? प्रथमपक्षे प्रतीतितिद्धसक्तन्थ्यवहारोज्छेदः । प्रतीयन्ते हि कृतिक्रियशिमाभाविनोऽध्यद्यक्षेतरप्रमासानियारं प्रतिनियतं प्रति यन्तो लौकिकाः, न तु सर्वस्मास्यवं म् । द्वितीयपक्षे तु क्ष्यमतीन्द्रियप्रस्यक्षेतरप्रमासानामगौस्पर्वादिमा प्रामाण्येतरस्यवस्या ? कवं वा परचेतसोऽतीन्द्रियस्य व्यापारस्थाहारादिकार्यवित्रेषात् प्रतिपत्तिः ?,

प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं है ] एक बात यह भी है कि यदि आप सर्वोपसंहार रूपसे प्रतिवित्त होना स्वीकार करते हैं तो नामान्तरसे तर्क प्रमाणका ही स्वरूप धा जाता है, तथा जिसप्रकार धागौणत्व और प्रमाणत्वका धविनाभाव प्रत्यक्ष प्रमाणमें प्रसिद्ध होता है उसीप्रकार अग्नि और धूम धादिका अविनाभाव क्यों नही प्रसिद्ध होता है उसीप्रकार अग्नि और धूम धादिका अविनाभाव क्यों नही प्रसिद्ध होता है कि संपूर्ण साध्यसाधनभूत पवायोंका अविनाभाव जानना ध्रश्मय होनेसे धनुमान जान प्रप्रमाण है इत्यादि । तथा यह बनाइये, कि सारे ही धनुमान जान अप्रमाणभूत मानना इष्ट है अथमपक्ष कहे तो प्रतीति सिद्ध सकल व्यवहार नष्ट होता, क्योंकि स्वयहार में हवा जाता है को कि सौकिक जन किसी एक धविनाभावी हेतु द्वारा धर्मसे धर्मतेत भूत प्रवांका निश्चय करते हैं किन्तु हर किसी सभी हेतु द्वारा सभी पदार्थका निश्चय नहीं करते [ प्रपांत ध्रमाना हि हु वाले धनुमान जान प्रमाणताकी कोटियें धा जानेसे सभी अनुमान अप्रमाणिक है ऐसा कहना बाधित होता है ]

द्वितीयपक्ष — अतीन्द्रिय धर्षको यहण करनेवाले अनुमानको अप्रमाणभूत मानते हैं ऐसा कहे तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमाण और अतीन्द्रिय अनुमान प्रमाण इन दोनों ज्ञानोंका कमणः अगीणत्व भीर गौणत्वादि हेतु द्वारा प्रामाण्य भीर अप्रामाण्य किसप्रकार व्यवस्थित होगा ? एवं परके अतीन्द्रियभूत मनकी व्यापार, व्याहारादि कार्य विशेष द्वारा सिद्धि होती है वह किसप्रकार होवेगी ? तथा स्वगं प्रदृष्ट देवता आदिका अनुपत्तिक हेतु द्वारा प्रतिषेध करना भी किसप्रकार युक्त हो सकेगा । से यह चार्यका प्राणे होनेसे एक प्रत्यक्ष हो प्रमाणभूत है अनुमान अगीण नहीं है वतः उससे पदधांका निरुचय नहीं होता, हस्यादि अनुमान वाक्य रूप कथन करता है । पुनश्च इसी अनुमान द्वारा प्रत्यक्षांदिको प्रमाणस्ता सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार शक्य है ? यदि अनुमान द्वारा प्रत्यक्षांदिको प्रमाणस्ता सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार शक्य है ? यदि अनुमान

| स्वर्गापूर्वदेवतादेस्तथा                                               | विषस्य प्रतिषेषोऽनुपलब्धेः । | यात्? सोयं चार्वाकः | "प्रमाणस्यागीणत्वादनुमा-    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| नादर्थनिश्चयो दुलंभ                                                    | :" [ ] इत्याचक्रास           | क्यमत एवाध्यक्षादेः | प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् ? |
| प्रसाधयन्या कथमतीन्द्रियेत्तरार्वे विषयमनुमानं न प्रमाणयेत् ? उक्तं च— |                              |                     |                             |

"प्रमाणेतरसामान्यस्थितरन्यचियो गतेः । प्रमाग्यान्तरसञ्ज्ञावः प्रतिवेचाच कस्यचित् ॥" [ ] इति । तस्रानुमानस्याप्रामाच्यम् ।

मान द्वारा प्रत्यक्षका प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है तो अतीन्द्रिय गम्य और इन्द्रियगम्य पदार्थको विषय करनेवाला अनुमानज्ञान किसप्रकार प्रमाणाभूत नहीं माना जायना ? अर्थात् इसे भी प्रमाणाभूत मानना होगा। कहा भी है—प्रमाणत्व और अप्रमाणत्वका अस्तित्व होनेसे, पर प्राण्योंकी बुद्धिको भितीत होनेसे तथा परलोकादि किसीका प्रतिषेष करनेसे प्रत्यक्षके अतिरिक्त को अनुमान है उसकी प्रमाणता सिद्ध होती है।। १।।

भावार्ष — यहांपर अनुमान ज्ञानमें प्रमाणाता सिद्ध करनेके लिये तीन हेतु उपस्थित किये हैं, वे इसप्रकार हैं—यह ज्ञान प्रामाणिक है क्योंकि इसमें अविसंवाद है एवं यह ज्ञान प्रप्रामाणिक है क्योंकि इसमें विसंवाद है, इसतरह ज्ञानोंकी प्रमाणता प्रप्रमाणताका निर्णय अनुमान द्वारा ही होता है। तथा इस पुरुषमें बुद्धि है, क्योंकि वचन कुशलता आदि बुद्धिके कार्य दिखाई दे रहे इत्यादि रूपसे परस्थक्तिमें बुद्धिका अित्साद अनुमान द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। तीसरा अनुमान वार्वाकको इसिप्ये चाहिये कि उन्हें परलोक आदिका निषेष करना है अर्थात "स्वर्गाद परलोकका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपलिक हैं" इत्यादि अनुमानद्वारा ही परलोकािष प्रतिषेष करना संभव है। उपयुक्त तीनों ही बातें प्रत्यक्ष द्वारा तो सिद्ध नहीं की जा सकती अतः अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत मानना आवश्यक है। इसप्रकार प्रत्यक्षके समान अनुमान भी एक पृथक् प्रमाण है ऐसा निष्वय हुआ।

### # प्रत्यक्षेक प्रमाणवाद समाप्त #



# प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्ववादका पूर्वपक्ष

प्रमेय प्रथात् पदार्थं दो प्रकारके हैं अतः प्रमाण के दो भेद होते हैं।

तस्यविषयः स्वलक्षणम् ।। १२ ।। [न्याय बिन्दु पृष्ठ ६१]

प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है। स्वलक्षण क्या है इस बातको – निर्विकल्प प्रत्यक्षका वर्णन करते हुए कह झाये हैं कि जिस पदार्थकी निकटतासे ज्ञानमें स्पष्टता आती है और दूरी होनेसे स्रस्पष्टता आती है वह स्वलक्षण है।

तदेव परमार्थसत् ॥१४॥ वर्थिकया सामर्थ्यं लक्षणत्वादु वस्तुनः ॥१४॥ ( न्याय बिन्दुः पृ० ७६-७८ )

यह स्वलक्षण ही परमार्थ है । ग्रयंकियामें जो समर्थ है वही वस्तुका स्वरूप है और वही स्वलक्षण है-(असाधारण रूप है )।

अन्यत् सामान्यलक्षणम् ।।१६।। सोऽनुमानस्य विषयः ।।१७।।

[ oz-30 Bg ]

दस स्वलक्षण से पृथक् सामान्य लक्षण है. भीर यह प्रमुमानका विषय है, [ अनुमानके द्वारा जानने योग्य है । ] वस्तुके साधारण रूप का सामान्य लक्षण क्या है ? सो इस विषयमें कहा जाता है कि वमं ( रूप भ्रादि परमाणु ) अणिक हैं इन समीके पुंजमें ( परमाणु समूहमें ) जल लाना आविका सामध्ये उत्पन्न होता है । जल लाना भ्रादि अर्थिक्यामें समर्थ जो वस्तु अण होता है वही स्वलक्षण कहलाता है । इसमें देशकी दृष्टि विस्तार नहीं है भीर कालकी दृष्टि स्विप्ता को नहीं है । इसका स्वरूप यही है कि अर्थिक्या का सामध्ये होना है, भीर अर्थिक्या का मामध्ये एक अर्था में ही रहता है इस वातको बौद अन्यों में अनेक जगह सिद्ध किया है । अतः वस्तुक्ष भ्राप्तिया समर्थ एक अर्था में ही रहता है इस वातको बौद अन्यों में अनेक जगह सिद्ध किया है । अतः वस्तुक्ष भ्राप्तिया समर्थ एक अर्था ही स्वलाण है । इसमें जो स्यूलता या विस्तार सासित होता है वह खर्फकानमें प्रतीत होता है । वह कोई वस्तुका धर्म नहीं है । वह प्रतीति इसी प्रकार होती है कि जैसे दूर से भिन्न भिन्न वृक्षों में कुंजको प्रतीति होती है वस्तुक्षियरताको प्रतीति सी होती है किल्लु यह सब कोई तथ्य नहीं है । तथ्य तो यह है कि एक क्षण नष्ट होता है उसके बतंतर द्रूबराक्षण उत्पन्न होता है अस प्रकार उपादान उपादेव भावसे क्षणोंकी परंपरा चलती है वही क्षण संतान कहलाता है जो नील या घट मादि क्षणोंकी संतान हैं उनको एक मानकर स्थिरताका वाभास होने लगता है। समस्त घट संतानोंका जो साधारण रूप है वही सामान्य लक्षण है। क्योंकि स्वलक्षण तो वस्तुका वसाधारण रूप है। वह सबसे व्याहत है। अतः निश्चय हुमा कि जो वस्तुका बसाधारण रूप है। वह सबसे व्याहत है। अतः निश्चय हुमा कि जो वस्तुका बात्तिक स्वलक्षण -क्षण स्थायी भसाधारण रूप है वह प्रत्यक्ष प्रवाणका विषय है, और जो क्षण प्रवाह रूप साधारण-सामान्य लक्षण है वह अनुमाव प्रमाणका विषय है। इस प्रकार प्रमेय-वस्तु या पदार्थ दो प्रकारके होवैसे उनके प्राहक ज्ञावोंचै-- ( प्रमाणोंमें ) भेद हो जाता है यह कथन सिद्ध हुआ।

पूर्वपक्ष समाप्त #



# प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्वविचारः

## प्रस्तु नाम प्रत्यक्षानुमानभेदारप्रमागार्दं विष्यमित्यारेकापनोदार्थम्— प्रत्यक्तेतरभेदातः ॥२॥

इत्याह । न खलु प्रत्यकानुमानयोव्यक्ष्यियागमादिप्रमास्प्रेतानामन्तर्भावः सम्मवति यतः सोग-तोपकस्थितः प्रमासस्यानियमो व्यवतिष्ठेत । प्रमेयद्वैविष्यात् प्रमासस्य है विष्यमेवेत्यप्यसम्भाष्यम्, तद्वहै विष्यासिद्धेः, 'एक एव हि

यहांपर धनुसानप्रमाणको सिद्ध हुमा देखकर सौगत प्रवादी कहते हैं कि जीनने जो प्रमाणको दो संख्या बतलायों है वह ठीक ही है, प्रमाशको प्रत्यक्ष और म्राचमान इसप्रकार दो तरहका मानना चाहिये।

इस तरह आक्षेप होने पर आचार्य कहते हैं।

प्रत्यक्षेतरभेदात् ॥२॥

प्रत्यक्ष और परीक्षके भेदसे प्रमास्य दो प्रकारका है, बौद्धकी मान्यताके समान वह प्रत्यक्ष भौर भनुमानके भेदसे दो प्रकारका नहीं है, क्योंकि इस संख्यामें भागे कहे जानेवाले भागमादि प्रमास्योंका अन्तर्भाव नहीं हो पाता।

बौद्ध---प्रमास्पका विषय जो प्रमेय है वह दो प्रकारका होनेसे प्रमास्स भी दो प्रकारका स्वीकार किया गया है।

जैन — ऐसा नहीं है, प्रमेय का दो पना ही जब प्रसिद्ध है तब उससे प्रमाणके दो भेद किसप्रकार सिद्ध हो सकते हैं? प्रयांत् नहीं सिद्ध हो सकते । प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही है ऐसा हम प्रागे सिद्ध करनेवाले हैं। प्राप बीद्ध अनुमान का विषय केवल एक सामान्य ही है ऐसा मानते हैं सो इस लक्षण वाले प्रमुमान द्वारा विशेष विषयों प्रमुक्ति नहीं हो सकेगी। यह तो निश्चित बात है कि प्रम्य विषयवाला ज्ञान अन्य विषयों प्रवृत्ति नहीं करता, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रतिप्रसंग होगा, प्रयांत् फिर तो घटको विषय करनेवाला ज्ञान पटमें प्रवृत्ति करानें लगेंगा।

बाँद्ध — हेतुसे अनुमित किये गये सामान्यसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है और उस प्रतिपत्तिसे विशेषमें प्रवृत्ति हो जाती है । सामान्यविधेवात्मार्वः प्रमेयः प्रमास्यस्य' इत्यन्ने वस्यते । कित्वानुमानस्य सामान्यमात्रगोवरत्वे ततो विधेवेष्वप्रवृत्तिप्रसङ्गः । न बल्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र प्रवर्शकम् चतिप्रसङ्गात् । ध्रव सिङ्गानुमिताःसा-मान्याद्विषेषप्रतिपर्शस्तत्र ययुत्तिः; नन्वेवं सिङ्गावेव तत्प्रतिपत्तिरस्तु कि परम्परमा ? नतु विधेवेषु लिङ्गस्य प्रतिबन्धप्रतिपरोरमावास्त्रवमतस्तेवां प्रतिपत्तिः ? स्वेतस्सामान्येपि समानम् । स्रवाप्रति-

जैन —यदि ऐसी बात है तो सीचे हेतुसे ही विशेषकी प्रतिपत्ति होना माने । परंपरासे क्या प्रयोजन है ? प्रयात् हेतुसे सामान्यकी प्रतिपत्ति होना फिर उस सामान्य से विशेषकी प्रतिपत्ति होना ऐसा मानते हैं उसमें क्या लाग्र है ? कुछ भी नहीं।

बौद्ध—विधेषोमें हेतुके मिवनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है मतः अनुमान द्वारा उन विशेषोंका ज्ञान किसप्रकार हो सकता है ?

जैन — यह बात तो सामान्यमें भी घटित होगी। अर्थात् जैसे विशेषोंमें हेनुके अविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है वैसे विशेषोंमें सामान्यके प्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है अतः सामान्य द्वारा विशेषोंका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता।

मावार्थ — बीढ अनुमान का विषय सिफं सामान्य है ऐसा मानते हैं मतः आवार्य ने कहा कि यदि अनुमान जान केवल सामान्य को विषय करता है तो उस जान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति होना अशक्य होगा ? इस पर बौदने कहा कि अनुमान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति होना अशक्य होगा ? इस पर बौदने कहा कि अनुमान द्वारा सामान्यको जानकर फिर उस अनुमित सामान्य द्वारा विशेषका ज्ञान होने की अपेक्षा सीचा हो अनुमान द्वारा विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने की अपेक्षा सीचा हो अनुमान द्वारा विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने क्या वाचा है ? इसका समाधान करते हुए बौद कहते हैं कि विशेषों में हेतुके अविज्ञा । तब आवार्यने समजाया कि यह कथन सामान्यके वारे में भी लागू होता है विशेषों सामान्य सामान्यके अविनाभाव की प्रतिपत्ति भी कहां है ? कि जिससे वह अनुमित सामान्य विशेषमें प्रवृत्ति करा सके । अतः यही निश्चय होता है कि यदि अनुमान प्रमाणका विशेष स्वर्त्ति करा सके। विशेषमें उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती।

बौद्ध — विशेषोंमें सामान्यका अविनामात्र जाना हुआ नहीं रहतातो भी सामान्य विशेषका गमक हुमाही करताहै। पन्नप्रतिबन्धमि सामान्य तेवां गमकम्; लिङ्गमप्येवंविषं तद्गमकं किन्न स्यात् ? सामान्यस्यापि सामान्येनैव विशेषेषु प्रतिबन्धप्रतिपत्तावनवस्यामाम्याद्धि सामान्यप्रतिपत्ती विशेषेव्यप्रवृत्ती पुनस्त-रोऽन्यपरसामान्यप्रतिपत्ती स एव दोवः । श्रतः सामान्यतदनुमानानायनवस्थानाद्रप्रवृत्तिविशेषेषु स्यात् ।

किन्त व्यापकमेव गम्यम् प्रध्यभिचारस्य तत्रैव भावात् व्यापक च कारणं कार्यस्य, स्वभावो भावस्य । तच स्वलक्षरामेव, अतस्तदेव गम्य स्यात् न सामान्यमध्यापकस्वात् । प्रय तदिप व्यापकम्, स्वलक्षराबद्धस्त्रम्, अन्यया तस्मिश्रविगतेपि प्रयोजनाभावात्तत्रानुमानमप्रमागामेव स्यात् ।

जैन—तो फिर हेतु इसी तरह श्रज्ञात रहकर भी विशेष का गमक क्यों नहीं होगा? यदि कहा जाम कि सामान्य भी मात्र सामान्यरूपसे विशेषोमें अविनाभावका ज्ञान कराता है तो अनवस्था आयेगी। इसीको बताते हैं—सामान्यसे भात्र सामान्य ही जाना जाता है अतः उससे विशेषोमें प्रवृत्ति तो होगी नहीं, उस प्रवृत्ति के लिये पुनः अनुमान प्रयुक्त होगा किन्तु उससे भी अपर सामान्य मात्र की प्रतिपत्ति होगी न कि विशेषोमें प्रवृत्ति होगी अतः पूर्वोक्त दोष तदबस्य रहता है, इसप्रकार सामान्य और तद् प्राहक अनुमान इनकी अनवस्था होती जानेसे विशेषोमें प्रवृत्ति होना अश्वस्य ही है।

दूसरी बात यह है कि व्यापकको ही गम्य माना जाता है क्योंकि उसीमें सब्यभिचारपना है, भौर यह व्यापक कार्यका कारता तथा भावका स्वभाव रूप हुआ करता है, इस तरह का जो व्यापक है वह स्वलक्षण ही हो सकता है, झत: स्वलक्षण को ही गम्य मानना होगा सामान्यको नहीं, क्योंकि सामान्य अव्यापकरूप है। यदि कहा जाय कि सामान्य भी व्यापकरूप स्वीकार किया जाता है तब तो स्वलक्षणके समान समान्य भी आवादितक पदार्थमानना पड़ेगा, बन्यया उसको जान लेने पर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तथा ऐसे स्वतस्तविक सामान्यको जाननेवाला अनुमान अप्रमाण ही कहलाहीं होगा तथा ऐसे स्वतस्तविक सामान्यको जाननेवाला अनुमान अप्रमाण ही कहलाहीं रा

मावार्य —बीद्ध सामान्यको भ्रवास्तिक और स्वलक्षराभूत विशेषको वास्त-विक मानते हैं, इघर अनुमानको सामान्य का ग्राहक मानते हैं तो ऐसे अवास्तिबिक पदार्थको विषय करनेवाला ज्ञान अप्रमाराभूत ही ठहरता है, ऐसे भ्रप्रमाराभूत सिद्ध हुए अनुमान द्वारा विशेषोंमें प्रवृत्ति होना अशब्य है अतः बौद्धुभने जो पहले कहा था कि अनुमान द्वारा सामान्यको ज्ञात कर उस ज्ञात सामान्यसे विशेषोंमें प्रवृत्ति हुआ करती है, सो सब गलत सावित होता है। किन्त, तरप्रमेवहित्वं प्रमाखिहत्वस्य ज्ञातम्, धज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत् ? यद्यज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्; तिंह तस्य सर्वज्ञाविष्येत्वस्य विषयेत्वः तत्रस्य तिविष्यत्वस्य तिविष्यत्वस्य तत्रस्यत् । ज्ञातं विस्तुतस्तरस्य ज्ञाति । अध्यात् । अध्यत् । अध्यात् । अध

"ग्रतः द्वारेष्य विकासिक स्तुमात्रप्रवेदनात् । सामान्यविषय प्रोक्तः निङ्गः मेदाप्रतिष्ठितेः ॥" [

किन्त, प्रमेयद्वित्व प्रमागाद्वित्वका ज्ञापक होता है ऐसा आपका ग्राग्रह है सी बताइये कि प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है अथवा विना ज्ञात हुए ही जापक बनता है ? विना जात हुए ही प्रमाणद्वित्वका जापक बनेगा तो ऐसा अज्ञात प्रमेयद्वित्व सर्वत्र समान होनेसे सभी मनुष्योंको समानरूपसे उसकी प्रतीति भायेगी फिर यह विवाद नहीं हो सकता था कि प्रमाणद्वित्व (दो प्रकार का प्रमाण) प्रमेयद्वित्वके कारण है अर्थात् प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका हो जाता है। दूसरा पक्ष-प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है ऐसा माने तो यह बताइये कि प्रमेयद्वित्वका ज्ञान किससे हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ अथवा भनुमान से हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष सामान्य रूप प्रमेयको ग्रहण नहीं करता, यदि करेगा तो वह सविकल्पक कहलायेगा तथा विषय संकर दोष भी आयेगा अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमारण यदि सामान्यको ग्रहण करता है तो वह निविकल्प नहीं रहता क्योंकि सामान्यको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकल्प होता है ऐसा धापका आग्रह है, तथा जब प्रत्यक्षने धनुमानके विषयभूत सामान्यको ग्रहण किया तब विषयसंकर हुआ फिर तो दो प्रमाण कहां रहे ? क्यों कि दो प्रकार का प्रमेय होनेसे प्रमाणको दो प्रकारका माना था, जब दोनों प्रमेयोंको [सामान्य और विशेषको] एक प्रत्यक्ष प्रमाराने ग्रहरा किया तब धनुमान प्रमाराका कोई विषय रहा नहीं सतः उसका ग्रभाव ही हो जायगा।

द्धरा पक्ष — प्रमाणदित्वका प्रमेयदित्वपना धनुमानसे जाना जाता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इस पक्षमें भी विषय संकर झादि वे ही उपयुक्त दोव झाते हैं, झापके यहां अनुमानको स्वलक्षणसे पराङ्मुख माना है झर्थात् अनुमान स्वलक्षणसे पराङ्मुख माना है झर्थात् अनुमान स्वलक्षणसूत विशेषको नहीं जानता ऐसा माना है। अनुमानके विषयमें आपके यहां कहा

हत्यभिवानात् । द्वाभ्यां तु प्रमेयद्वित्वस्य ज्ञाने(ऽ)स्य श्रमाणद्वित्वज्ञावकस्वायोगः, प्रत्यथा दैवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रतिपशाद्व महित्वात् तदन्यतरस्याभितद्वित्वपतिवित्तर्ताः स्थात् । द्विविद्यभिति हि द्विद्यो प्रमे । त च द्वयोज्ञाने ज्ञायते नात्र्यां । न ह्वात्तत्वह्यविन्धस्य तद्गतद्विद्यवित्रतिव । प्रसापाद्वित्वस्य सिद्धः, त्यस्य स्वत्यक्ष्यात्त्वस्य सिद्धः, त्यस्य प्रमाणद्वित्वस्य सिद्धः, व्यवस्य सिद्धः, वित्यस्य सिद्यः, वित्यस्य सिद्धः, वित्यस्य सिद्धः, वित्यस्य सिद्धः, वित्यस्यः, वित्यस्य सिद्धः, वित्यस्य सिद्धः, वित्यस्य सिद्धः, वित्यस्य सिद्यस्यः, वित्यस्यः, वित्यस्यस्यः, वित्यस्यस्यः, वित्यस्यस्यः, वि

है कि-मेदोंकी [विशेषोंकी] परावृत्तिसे रहित मात्र सामान्यका वेदन करनेवाला होनेसे तथा स्वलक्षराकी व्यवस्था नहीं करनेसे लिंग ज्ञान [ब्रनुमान प्रमारा] सामान्यविषय वाला माना जाता है ॥ १ ॥

धनुमान श्रीर प्रत्यक्ष दोनोंसे प्रमेयका द्वित्वपना जाना जाता है ऐसा कहेंगे तो वह प्रमेयद्वित्व प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक नहीं बन सकता यदि इसतरहका दो जानों द्वारा जात हुआ प्रमेयद्वित्व ज्ञापक हो सकता है तो देवदत्त भीर यज्ञदत्त द्वारा जाने हुए धुमद्वित्वसे उन दो पुरुषोंमें से किसी एकको अग्निक द्वित्वकी प्रतिपत्ति होना भी स्वीकार करना चाहिये ? [क्योंकि विभिन्न दो प्रमाणोद्वारा ज्ञात हुन्ना प्रमेयद्वित्वज्ञापक बन सकता है ऐसा कहा है ] तथा द्वै विष्य जो होता है वह दो पदार्थीमें रहनेवाला धर्म होता है सो वह इविध्य उन दोनों पदार्थीका जान होनेपर जाना जा सकता है धन्यया नहीं, जैसे कि किसी पुरुषने सध्याचल और विन्ध्याचलको नहीं जाना है तो उन दोनों पर्वतों में होनेवाला दें विध्य [ दो पना ] भी ग्रज्ञात ही रहता है । तथा प्रमेयद्वित्व होनेसे [ प्रमेय यानी पदार्थ दो प्रकारके होनेसे ] प्रमारण दो प्रकारका है ऐसा सीगतका कहना अन्योन्याश्रय दोषसे भरा हुआ है, क्योंकि प्रमाणद्वित्व प्रमाणका दोपना | सिद्ध होनेपर उसके द्वारा प्रमेयद्वित्वकी सिद्धि होगी सौर प्रमेयद्वित्वके सिद्ध होनेपर प्रमाणदित्व सिद्धि होगी इसतरह परस्पराश्चित रहनेसे दोनों ग्रसिद्ध रह जाते हैं। यदि कहा जाय कि प्रमाण्डित्वकी सिद्धि प्रमेयद्वित्वसे न करके भ्रन्य किसी ज्ञानसे करेंगे तो प्रमेयद्वित्व हेत्का उपन्यास करना व्यर्थ है, अथित "प्रमाण दो प्रकार का है क्योंकि प्रमेय भूत विषय ही दो प्रकारका होता है" इसतरह त्रमेशिहत्व हेत् द्वारा प्रमासाद्वित्वको सिद्ध करनेकी नवा ग्रावश्यकता है ? क्योंकि प्रमासद्वित्व किसी बन्य ही ज्ञान द्वारा सिद्ध होता है ? तथा यह भी प्रश्न होता है कि प्रभागादिस्वको

नन् स्वलक्षस्माकारता प्रत्यक्षेत्मात्मभूतैव वेदाते सामान्याकारता त्वनमानेन, तयोश्च स्वसंवेद-नप्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रत्यक्षसिद्धमेव प्रमाखद्धत्वं प्रमेयद्वित्वं च, केवलम् यस्तया प्रतिपद्ममानोपि न व्यवहरति स प्रसिद्धे न प्रमेगद्वै विच्येन प्रमाणुद्वै विच्यव्यवहारे प्रवत्यंते ; तद्य्यसारम् ; ज्ञानादर्यान्तर-स्यानधीन्तरस्य वा केवलस्य सामान्यस्य विजेषस्य वा क्वचिज्ज्ञाने प्रतिभासाभावातः, उभयास्मन एवान्तर्वहिर्वा वस्तुनोऽध्यक्षाविप्रत्यये प्रतिभासमानत्वात् । प्रयोगः-प्रसति बाधके यश्चवा प्रतिभासते सिद्ध करनेवाला वह जो अन्य कोई ज्ञान है वह एक है अथवा धनेक है ? एक मानेंगे तो विषय संकर नामा दूषण होगा, कैसे सो ही बताते हैं-प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणाकार वाला होता है और अनमान प्रमाण सामान्याकार वाला होता है ऐसा प्राप बौद्धका ही सिद्धांत है सो विलक्षण आकारवाले उन दोनों प्रमाएगिंको एक ही ज्ञान जानेगा तो विषयसंकर स्पष्ट ही दिखायी दे रहा है। श्रियात सामान्याकार और स्वलक्षणाकार भत दो प्रमागोंके दो विषयरूप ग्राकार थे उन दोनोंको ग्रहरा करनेसे दोनों विषयोंका [सामान्य और स्वलक्षणका] ग्रहण भी हो चुकता है और इसतरह एक ज्ञानमें दोनों की एक साथ प्रतिपत्तिरूप विषय संकर होता है। प्रमाणद्वित्वका ग्राहक जो अन्य कोई ज्ञान है वह अनेकरूप है अर्थात् अनेक ज्ञानोद्वारा प्रमासुद्धित्व जाना जाता है सो पून: प्रश्न होगा कि वे अनेक ज्ञान भी किसी अपर अनेक ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होते हैं क्या ? तथा वे अपर ज्ञान भी अन्य किसी ज्ञानसे वेद्य होंगे ? इसतरह अनवस्था आती है।

बौद्ध— स्वलक्षर्गाकारता प्रत्यक्षद्वारा भात्मभूत ही वेदनकी जाती है भीर सामान्याकारता भनुमानद्वारा वेदन की जाती है तथा उन दोनों प्रमाणों की सिद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा हो जाया करती है मतः प्रमाणद्वित्व एवं प्रमेयद्वित्व दोनों भी प्रत्यक्षसे ही सिद्ध होते हैं, किन्तु इस व्यवस्थाको स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा जानता हुआ भी जो मनुष्य भ्रपने व्यवहारमें नहीं लाता है उस पुष्पको प्रसिद्ध प्रमेयद्वित्व हेतु द्वारा प्रमागद्वित्व व्यवहारमें प्रवर्तित कराया जाता है।

जैन — यह कथन असार है, ज्ञानसे सर्वेषा प्रयांतरभूत या अनयांतर भूत अनेले सामान्यका अथवा विशेषका किसी भी ज्ञानमें प्रतिमास नहीं होता है। प्रत्यक्षादि ज्ञानमें तो अंतस्तरव बहिस्तरवरूप चेतन और जड़ पदार्थ सामान्य विशेषात्रक ही प्रतिमासित हो रहे हैं। अनुमान प्रमाण द्वारा इसी बातको सिद्ध करते हैं— बाधकके नहीं होनेपर जो जिसप्रकारसे प्रतिमासित होता है उसको उसीप्रकारसे स्वीकार करना चाहिये, जैसे नील पदार्थ नीलाकारसे प्रतिमासित होता है अतः उसे नीलरूपही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण भी सामान्यविशेषस्थक पदार्थको

तत्तर्ववाध्युपगन्तव्यम् यथा नीलं नीलतया, प्रतिभासते चाध्यक्षादि श्रमाशुं सामान्यविशेषा-स्मार्थविषयतयेति ।

विषय करते हुए प्रतीत होते हैं सतः उन्हें वैसा ही स्वीकार करना चाहिये इसतरह सामान्य और विशेष दोनों पृथक् दो पदार्थ हैं और उनको जाननेवाले ज्ञान भी दो [प्रत्यक्ष सौर अनुमान ] प्रकारके हैं ऐसा बौद्धका कहना खंडित हो जाता है।

#### \* समाप्त \*

## प्रमेयदित्वसे प्रमाणदित्वको मानने बाले बौद्ध के खंडनका सारांश

बौद लोग प्रत्यक्ष भीर अनुमान दो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष का विषय विशेष, [स्वलक्षरा] माना है भीर धनुमानका विषय सामान्य माना है, उनका कहना है कि विषय भिन्न भिन्न होनेके [ अर्थात वस्त दो तरह की होनेके ] कारए। ही दो प्रमाण है। किन्तु यह कथन बिलकुल असत्य है प्रमेय दो तरहका है ही नहीं। प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो दोनों प्रमाण सामान्य और विशेष को जानते हैं एक एक को नहीं हम बौद्ध से पूछते हैं कि दो तरह का प्रमेय है इस बातको कौन जानता है, प्रत्यक्ष या धनुमान ? तुम कही कि प्रत्यक्ष प्रमारा प्रमेयद्वित्व की जानता है सी कैसे बने ? जब कि प्रत्यक्ष का विषय एक विशेष ही है. सामान्य नहीं, तो वह दोनों को कैसे जाने ? धनुमान कही तो वही बात, क्योंकि वह भी सिर्फ सामान्य की ही जानता है विशेषकी नहीं अत: दोनों ही एक एक को जाननेवाले होनेसे प्रमेय दो तरहका है यह बात व्यवस्थापक प्रमाएक अभावमें असिद्ध ही रहेगी। यदि प्रत्यक्ष या प्रनुमान में से कोई भी एक प्रमाण दोनों प्रमेयोंको जानेंगे तब तो बहुत भारी आपत्ति आप बौद पर आ पडेगी. श्रयात प्रमेयद्वित्व को प्रत्यक्ष अथवा अनुमान जानता है तो विषय संकर हुआ क्योंकि दोनोंके विषयको एकने जाना, तथा सामान्य विषयको प्रत्यक्ष ने जाना भन: वह सविकल्पक हो गया क्योंकि भापने सामान्य विषय वाले ज्ञानको सविकल्पक रूपसे स्वी-कार किया है। तथा प्रमेय दो है अतः प्रमाण भी दो प्रकार है, यह सिद्धांत भी गलत हो जाता है। अतः बौद्ध को अंतरंग वस्तु जीव और बहिरंग वस्तु जड़ पदार्थ इन दोनों को भी सामान्य विशेषात्मक मानना चाहिये, तथा इन दोनोंका ज्ञानभी दोनों अनमान तथा प्रत्यक्षके द्वारा होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

प्रमेयदित्व से प्रमाणदित्व की माननेवाले बौद्ध के खंडनका सारांश समाप्त हुआ !

## ग्रागमविचारः

#### \*\*

नतु मा भूरप्रमेयभेदः, तथाप्यागमादीनां नानुमानादर्थान्तरस्वम् । शब्दादिकं हि परोक्षार्थं सम्बद्धम्, भ्रसम्बद्धं वा गमयेत् ? न तावदसम्बद्धम्: गवादेरप्यश्वादिप्रतिभाषप्रसङ्कात् । सम्बद्धं चेत्ः तिल्जुक्षमेव, तज्जनितं च ज्ञानमनुमानयेव । इत्यप्यसाम्प्रतम् ; प्रत्यक्षस्याप्येवसनुमानत्वप्रसङ्कात् -तदिपि हि स्विविषये सम्बद्धं सत्तस्य गमकम् नान्यवा, सर्वस्य प्रमातुः सर्वाषंप्रत्यक्षत्वप्रसङ्कात् । प्रथ

बौद्ध — प्रमेयके भेद मानना इष्ट नहीं है तो रहते दीजिये किन्तु आगमादि ज्ञानोंका अनुसान प्रमाएति पृथकपना तो कथमपि सिद्ध नहीं होता । देखिये ! सीमांसकादिने झागमादि प्रमाएति कारण शब्दादिकों को माना है सो ने शब्दादिक परोक्षमूत पदार्थों के गमक हुआ करते हैं सो उन पदार्थों संबद्ध होकर गमक होते हैं अथवा असबद्ध होकर गमक होते हैं ? असंबद्ध होकर गमक होना तो अशक्य है, अग्यया भी आदि शब्दि शब्दादिक पवार्थ के साथ संबद्ध हुए बिना ही गमक हुआ करते हैं ऐसा मान रहे हो ! यदि इस दोषको दूर करने के लिये दूसरा पत्र स्वीकार करे कि पदार्थ संबद्ध होकर ही शब्दादिक पदार्थ के साथ संबद्ध होकर ही शब्दादिक उस पदार्थ के साथ हुआ करते हैं तो वे शब्दादिक लिंग [साथन] रूप ही सिद्ध हुए, एवं उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भी अनुमान ही कहलाया ? अभिप्राय यह हुआ कि शब्दादि कारणोंसे उत्पन्न होने बाले ज्ञान अनुमान प्रमाएक पहीं सिद्ध होते हैं न कि आगमादि रूप ।

जैन — यह कथन अयुक्त है, इसतरह पदार्थंसे संबद्ध होकर उसके गमक होने मात्रसे आगमादि ज्ञानोंको अनुमानमें अन्तर्भृत किया जाय तो प्रत्यक्षप्रमाणका भी अपुमानमें अन्तर्भाव हो जानेका प्रसंग आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणा भी अपने विषय में संबद्ध होकर ही उसका गमक होता है अन्यथा नही, यदि स्वविषयमें संबद्ध हुए विना गमक होना स्वीकार करेंगे तो सभी प्रमाताओंको सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेका अति प्रसंग आता है।

केंद्व—यद्यपि प्रत्यक्ष भीर अनुमान दोनों प्रमाणोंमें विषयसे संबद्ध होना समान है किन्तु सामग्री भिन्न भिन्न होनेकी बजहसे इनमें पृथक् प्रमाणपना माना जाता है। विषयसम्बद्धस्यविशेषेपि प्रत्यकानुमानयोः सामग्रीभेषात्प्रमाणान्तरत्वम् ; खान्दादीनामन्येवं प्रमेशिन-न्तरत्वं किम स्यात् ? तथाहि-सान्दं तावच्छन्दवामश्रीतः प्रथवति---

"शब्दादुदेति यज्ज्ञानमश्रत्यक्षैपि बस्तुनि ।

शाब्दं तदिति शन्यन्ते प्रमासान्तरवादिनः ॥" [

इत्यविवातात् । न वास्य प्रत्यक्षताः सविकल्पकास्पष्टस्वभावत्वात् । नाप्यनुमानताः प्रिक्पलिङ्गाप्रभवत्वादमुमानगोचरार्याविवयत्वाच । ततुक्तम्—

मीनांसक— इसीप्रकारसे आगमादि ज्ञानोंमें भी भिन्न प्रमाणपना क्यों न माना जाय ? देखिये आगमादि ज्ञानोंकी सामग्री भी विभिन्न प्रकारकी होती है, शब्द रूप सामग्री से भ्रागम ज्ञान प्रादुर्भूत होता है, जैसा कि कहा है—वस्तुक भ्रमत्यक्ष रहनेपर भी शब्दद्वारा उसका ज्ञान हो जाया करता है, इस ज्ञानको प्रमाणान्तरवादी मीमांसक जैन आदि ने भ्रागम प्रमाणरूप माना है।। १।।

इस शब्द अन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण तो कह नहीं सकते, नयोंकि यह सविकल्प होता है एवं अस्पष्ट स्वभाववाला होता है। आगम ज्ञानको अनुमान रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि यह ज्ञान त्रिरूपहेतु जन्य नहीं है, तथा अनुमानके गोचरभूत पदार्थोंको विषय भी नहीं करता है। हम।रे मीमांसाश्लोकवात्तिक नामा ग्रन्थमें यही बात कही है-प्रत्यक्षके समान आगम ज्ञानमें भी अनुमानपना नहीं पाया जाता, इसका भी कारण यह है कि आगम ज्ञान त्रिरूप हेतु से विरहित है एवं अनुगेय विषयको भी ग्रहण नहीं करता। इसी कारिकाका स्पष्टीकरण करते हैं कि घ्रमादि हेतसे उत्पन्न होनेवाल अनुमान ज्ञानका विषय धर्म विशिष्ट धर्मी हुन्ना करता है, जिसप्रकार का यह विषय है उसप्रकारका विषय शब्दजन्य ज्ञानमें तो नहीं रहता न त्रिरूप हेतुत्व रहता है, यह बात तो सर्व जन प्रसिद्ध है। तैरूप्यहेतुता शब्दमें किसप्रकार संभव नहीं है इस बातका खुलासा करते हैं कि-धर्मीका ग्रयोग होनेसे शब्दमें पक्ष धर्मत्व सिद्ध नहीं होता। इस ज्ञानका विषयभूत जो मर्थ है उसीको घर्मी माने ! इसतरहकी किसीको धार्णका हो तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि शब्दका पद धंके साथ अविनाभाव संबंध तो है नहीं यह भी निश्चित है कि अप्रतिमासित पदार्थमें यह शब्द उस पदार्थका धर्म है इसतरहसे शब्दकी प्रतीति होना संमव नहीं । अब यदि यह सान लेवें कि पदार्थके प्रतिभासित हो जानेपर "यह उसका धर्म है" इसतरह शब्दकी प्रतीति होती है। सो यह प्रतीति कुछ उपयोगी सिद्ध नहीं होती; क्योंकि इस शब्द प्रतीतिके बिना भी

### "तस्मादननुमानत्वं शाब्दे प्रत्यक्षवञ्जवेत् । श्रीकव्यरहितत्वेन ताहग्विषयवर्जनात् ।। १ ।।"

[ मी • वसो • शब्दपवि • वसो • १८ ]

याहको हि पूमादिलिङ्गानस्यानानस्य विषयो धर्मविधिष्टो धर्मी ताहका विषयेण रहितं काव्यं सुप्रसिद्धं नैक्स्परहितं च । तथा हि-न शब्यस्य पक्षधमेत्वम्; वर्गम्कोऽप्योगात् । न पार्थस्य धर्मित्वम्; तेन तस्य सम्बन्धासिद्धे: न पाप्रतीतेषे तद्धर्मतया सन्दस्य प्रतीतिः सम्प्रविनी । प्रतीते पार्षं न तद्धर्मतया प्रतिपत्तिः सन्दस्योपयोगिनी, तामन्तरेणान्यर्थस्य प्रागेन प्रतीतेः । सम् सन्दतं हेतुरिति सर्पवानिति साध्यो समं; सन्द एव च हेतुः; न; प्रतिजार्थेकदेशस्वप्राप्तेः । सम् सन्दत्वं हेतुरिति

पदार्थका प्रतिभास तो पहले ही हो चुकता है।

बौद्ध — शब्दको घर्मी और अर्थवानको साध्यका वर्म बनाकर शब्दत्वरूप हेतु दिया जाय, अर्थात् ''सब्द अर्थवःन होता है, क्योंकि वह शब्दरूप है'' इसप्रकारसे शब्द और अर्थका अविनाभाव संबंध सिद्ध होता है। [ और इसतरहका अविनाभाव सिद्ध होनेपर शब्दजन्य आगमज्ञानका अनुमानमें अन्तर्भाव होना सिद्ध होता है ]।

भीनीसक — इसतरह कहे तो प्रतिज्ञाके एकदेशरूप हेतु को माननेका प्रसंग प्राप्त होता है अर्थात् शब्द अर्थवान होता है, क्योंकि वह शब्द रूप है, ऐसा अनुमान वाक्य रचनेमें शब्द ही पक्ष भीर शब्द ही हेतुरूप बनता है, सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हेतुका दोष है।

बीद्ध — उपर्युं क अनुमान वाक्यमें शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको [शब्द पनाको] हेतु बनाते हैं ग्रतः प्रतिज्ञाका एकदेशरूप दूषए। प्राप्त नहीं होता।

सीमांसक — यह भी ठीक नहीं, शब्दत्वको हेतु बनावे तो वह साध्यका स्थायक रहेगा, क्योंकि शब्दत्व तो गो घरव आदि सभी शब्दों में पाया जाता है सतः वह शब्दत्व विवक्षित शब्दका प्रयंके साथ प्रविनाभाव सिद्ध करनेमें गमक नहीं बन सकता, तथा हम लोग आगे गो अब्दमें शब्दत्वका निषेध भी करनेवाले हैं (क्योंकि हम सीमांसक गो प्रादि शब्दको प्रतीतादि कालोंमें एक ही मानते हैं सो ऐसे गो शब्दमें शब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक ब्यक्ती सामान्यम्" एक गो सब्दल्य व्यक्ति संशब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक ब्यक्ती सामान्यम्" एक गो सब्दल्य स्थान्यका रहना शसंभव है, उसका कारण भी यह है कि सामान्य तो

व प्रतिक्षार्थेकदेशस्यम्, नः, शब्दस्यस्यम्बस्यात्, नक्षोधेक्यस्यस्य न्य व्यक्तिवेस्यमानस्येनासिद्ध-स्यात् । उक्तं च—

·"सामवन्य विषयस्यं हिः वदस्य-स्थापयिष्यते ।

मर्भी सर्भविविष्ट ऋ तिज्ञीतिविष्ट स्वामित्रम् ॥ हु हुन्। १८११ त त्यावदनुमानं द्विः सावतिविष्यं त तत् । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८८० । १८

[ मी • बलो • बाब्दपरि • वलो • ६२-६३ ]

ब्यापक एवं एक होता है वह मकेले एक गो शब्दमें किसप्रकार रह सकता है? अव्यक्ति नहीं।)

मीमांसा श्लोकवातिकमें कहा है कि गी मादि पदका सामान्य विषयत्व होता है ऐसा हम स्थापित करनेवाले ही हैं तथा इसवातको तो प्रथम ही सिद्ध कर दिया है कि घर्मी और घर्म विशिष्ट की विषय करनेवाला घनुमान हुआ करता है, सी नी बादि शब्दसे होतेबाला जान, बौर वर्मी एवं वर्म विशिष्ट विभिन्तसे होनेवाला जान वे "दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? घतः बौद्धका बहु कहना कि शब्दजन्यज्ञान अनमानमें अन्तर्भृत होता है सो नलत है। शब्दलन्य नानको अनुमान प्रमारा तब तक नहीं कह सकते कि जबतक उसका विषय जो धर्मी और धर्म बिशिष्ट है, उसको पहुरा। न किया जाय । यदि कोई संका , करे , कि "शब्द अर्थवान होता ,है, क्योंकि वह शब्द रूप है" इत्यादि अनुमान द्वारा शब्द भीर अर्थका अविनामाव सिद्ध करके फिर उस शब्दजन्य ज्ञानको धनमानमें अन्तर्भुत किया जाय तो इस पक्षमें क्या बाधा है ? सी इस शंकाका यह समाधान है कि उपयुक्त अनुमानमें दिया गया शब्दरूप हेत् प्रतिकाका एक देश होनेसे असिद्ध हैं। यदि शब्दकी हेर्ते न बनाकर शब्दत्वकी बनावे तीं वह हैतु भी साध्येका गमक नहीं हो पाता, क्योंकि गी आदि शब्दभूत व्यक्तिमें र्शब्दत्व सीमान्य रहनेका निषेष हैं ऐसा हम आँगे निर्दिचत करनेवाल हैं। गीशब्द में शब्देख सामान्यका निष्ध करनेका कारेगा भी यह है कि गौ शब्दभूत विशेष्य मात्र एक क्योंक्ति रूप है उसमें शब्दरिवं सीमान्य रूप विशेषण रहता है तो उसको भी एक रूप हीनेका प्रसंग आता है । पार कार कि कि कि कार कार कि कि कि कार कार कि कि कि कार कार कि कि कार कार कार कार कार का

"शब्दरवं गमकं नात्र गोशब्दरवं निवेत्स्यते ।।
व्यक्तिरेव विद्येज्यानो हेतुआँ का प्रसच्यते ।।"

[मी॰ क्लो॰ शब्दपदि॰ व्लो॰ ६४]

न चार्यान्यगोस्यास्ति व्यापारेल् हि बङ्कावेन खत्तयेति यावत्। विद्यमानस्य हान्वेतृस्यं, नानिव्यमानस्य । 'यत्र हि धूमस्तत्रावश्य बङ्किरस्ति' इत्यस्तित्वेन प्रसिद्धोऽन्वेता भवति धूमस्य । न त्वेवं शब्दस्यार्थेनान्वयोस्ति, न हि तत्र शब्दाकान्ते देवोऽर्थस्य सङ्कावः । न बलु यत्र पिण्डबार्ज्यादि सन्दः श्रूयते तत्र पिण्डबार्ज्याचार्यास्त । नापि शब्दकालेऽश्योऽवश्यं सम्भवति ; रावणशङ्कवकत्रस्यां-

सावार्ष — राज्यजन्य ज्ञानको घागम प्रमारा न मानकर अनुमानप्रमाण मानना चाहिये ऐसा बौद्धका कहना है इसपर जैनावार्य बौद्धको समक्का रहे थे कि बौचमें ही सीमांसक बौद्धके संतव्यका निरसन करते हुए कहते हैं कि शब्दजन्य ज्ञानको घनुमान किसप्रकार मान सकते हैं ? क्योंकि प्रमुमानमें प्रतिज्ञा घीर हेतु रूप ज्ञान होता है; इसपर बौद्धने प्रमुमान उपस्थित किया कि "शब्द प्रधंवाला होता है क्योंकि वह शब्द रूप है" इसतरह शब्द प्रीर अर्थका प्रतिनाभाव होनेसे शब्दको सुनकर जो भी ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाराहक है इत्यादि अनुमानरूप ही ज्ञान होता है। मीमांसक के कहा कि उपर्युक्त प्रमुमान वावय सदीच है, देखिये "शब्द अर्थवाला होता है" यह कहा कि उपर्युक्त अनुमान वावय सदीच है, देखिये "शब्द अर्थवाला होता है" यह ते प्रतिज्ञाका वावयांच है और क्योंकि वह शब्दरूप है यह हेतु वाक्य है सो शब्द हो तो प्रतिज्ञाका वावयांच है और उसीको फिर हेतु भी बनाया; सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हेत्वाभास [ सदीच हेतु ] है। यदि शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको बनाया जाय तो भी गलत होता है क्योंकि शब्द तो गो घादि विशेषरूप है घीर शब्दत्व सामान्य सर्वत्र आपक एक है ऐसा व्यापक सामान्य एक व्यक्तिमें घविनाभावसे रहना ग्रीर उसका गमक होना प्रसंभव है।

दूसरी बात यह है "शब्द अर्थवान होता है" इस प्रतिज्ञा वाक्यमें वाधा धाती है क्यों कि शब्दके व्यापार के साथ धर्यका अन्वय नहीं है कि जहां शब्दका उच्चारएा-रूप ब्यापार हुआ वहां धर्य अवश्य ही हो, शब्दका जहां सद्भाव या सत्ता हो वहां धर्य भी जरूर हो ऐसा नियम नहीं है। तथा जो अन्वेतृत्व होता है वह नियमानका होता है धविखमानका तो होता नहीं, प्रसिद्ध बात है कि "जहां पूम है वहां धवश्य ही धर्मिन है" इसप्रकार प्रस्तित्वपनैसे प्रसिद्ध क्षित धूम की अन्वेता होती है, इसप्रकार का

दिशब्दा हि वर्तमानास्तदर्थस्तु भूतो प्रविष्यञ्च. इति कृतोञ्जैः श्रव्यस्यान्वेतृस्वम् ? निरयविश्वस्याम् तस्ये भातित्रसङ्गः । तदुक्तम्—

"धन्वयो न च शब्दस्य प्रमेथेश निरूप्यते । व्यापारेश हि सर्वेषामन्त्रेतृत्वं प्रतीयते ।। १ ।। यत्र चूमोरित तनाम्तिरित्तत्वेगान्वयः स्कुटः । न त्येषं वत्र बन्दोस्ति तत्रायोंस्तिति निष्मयः ।। २ ।। न तावद्यत्र देशेज्यो न तत्कालं च गम्यते । प्रवेजित्यविश्वस्याव स्वाचेष्यति तत्समम् ।। १ ।। तेन सर्वेत्र हृहत्वाह्वपतिरेकस्य चागतेः । सर्वेशक्वरेशेवार्थशित्यतिः प्रमुखते ।। ४ ।।"

मि० इलो • शब्दपरि इलो • दथ-६ ।

अन्वेतृत्व शब्द और अर्थमें संभव नहीं, इसका भी कारण यह है कि शब्दसे आकांत जो देख है उस देश में (कान में या मुखमें) अर्थका सद्भाव तो है नहीं; देखिये जिम स्थान पर पिंडखजूर आदि शब्द सुनायी दे रहा है उस स्थान पर पिंडखजूर नामा पदार्थ नो मौजूद है नहीं [कणं प्रदेश में खजूर तो भीजूद नहीं] तथा शब्द के काल में अर्थका होना भी अब्दी तावण शंख ककी आदि शब्द तो अभी वर्तमान में भीजूद हैं किन्तु उनके अर्थ तो भूत और भावी रूप हैं? फिर किसप्रकार अर्थों के साथ शब्द का प्रत्वेता पत्र माना जा सकता है ? तथा हम मीमांसक शब्द की नित्य और ज्यापक मानते हैं सो यदि शब्द आपि अर्थकी प्रति होनेका अर्थि प्रस्थ प्राता है ? क्यों कि शब्द व्यापक होनेसे अर्थ आदि अर्थकी प्रतित होनेका अर्थि प्रस्थ प्राता है ? क्यों कि शब्द व्यापक होनेसे अर्थ आदि अर्थकी प्रतित होनेका अर्थि प्रस्थ प्राता है ? क्यों कि शब्द व्यापक होनेसे अर्थ आदि अर्थकी प्रतित होनेका अर्थि प्रस्थ प्राता है ? क्यों कि शब्द व्यापक होनेसे अर्थ आदि अर्थकी प्रतित होनेका अर्थि प्रस्थ प्राता है ? क्यों कि शब्द व्यापक होनेसे अर्थ आदि अर्थकी प्रतित होनेका अर्थि प्रस्थ प्रति हो हमारे मान्य प्रत्यों भी कहा है—

शब्दका प्रमेयार्थके साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमेयार्थोका प्रन्वय तो उनके व्यापार अर्थात् सद्भावसे निश्चित होता है ॥१॥ जैसे कि जहां जहां जूम होता है वहां वहां प्रिम होती है इसप्रकारका अन्वय प्रान्तिक सद्भावसे हो तो जाना जाता है, ऐसा शब्द और अर्थमें बटित नहीं होता कि वहां जहां विवक्षित शब्द है वहां वहां प्रयं अवदय है ॥२॥ शब्द सौर अर्थका देशान्वय या कालान्वय अर्थात् जिस जिस स्थान पर खब्द है उस उस स्थान कर धर्ष है, जिस जिस कालमें शब्द है उस

धन्वयाभावे च व्यतिरेक्स्याप्यभावः--

"श्रन्यवेन विना तस्माद्वधत्तिरेकः कथं भवेत् ।" [ इत्यक्षिषानात् । ततः सान्दं प्रमाणान्तरमेव ।

उस कालमें धर्ष ध्रवस्य है ऐसा ध्रन्यम सिद्ध नहीं होता, तथा शब्द नित्य एवं व्यापक है वह तो सब पदार्थोमें समान रूपसे प्रन्वित है ध्रवः सर्वत्र होने के कारसा व्यतिरेक व्याप्ति पटित नहीं हो सकती ध्रपांत् जड़ी जहां प्रयं नहीं होता वहां वहां शब्द भी नहीं होता ऐसा व्यतिरेक शब्दके सर्वत्र व्यापक रहने के कारण वन नहीं सकता । सभी शब्दों हारा सभी वर्यों के प्रतिपत्ति हो जानेका ध्रतिप्रसंग भी धाता है, क्यों कि व्यापक होनेकी वजह से सभी शब्द वह वर्षों मौजूद हैं ॥३॥४॥ यह भी वियम है कि जिसमें ध्यतिरेक भी घटित नहीं होता है "अन्वयेग विना व्यतिरेक: कथं भवेत्" ऐसा आगम वाक्य है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शब्द जन्य ज्ञान ध्रनुमान में अन्तर्लीन नहीं हो सकता वह तो ध्रागम प्रमाण रूप पृथक् ही सिद्ध होता है।

### ग्रागमविचार समाप्त क्ष



# श्रागमप्रमाण का पृथक्षना श्रीर उसका सारांश

बौद्ध — ग्रागम प्रमाणको अनुमान में शामिल कर देना चाहिये जैसे अनुमान परोक्ष अर्थ से संबद्ध होकर उसे यहण करता है वैसे ही आगम भी परोक्ष विषय से संबद्ध होकर ही ग्रहण करता है, अतः आगम और अनुमान एक ही है।

मीमीसक — यह बौद्धका कहना बुद्धिका घोतक नहीं है ऐसा कहो तो प्रत्यक्ष भी अनुमानमें शामिल हो जायगा, क्योंकि वह भी विषय से संबद्ध होकर जानता है, आपने अनुमान में आगम को कैसे शामिल किया है? क्योंकि अनुमान की तरह आगम निरूप हेतुजन्य नहीं होता है, तथा उसका विषय भी अनुमेय नहीं होता। "क्षव्य अर्थवाला है शब्दरूप होने थे" यह अनुमान भी शब्द में अनुमानरूपता सिद्ध नहीं करता, न्योंकि अर्थका शब्द के साथ अन्यय तथा व्यक्तिक घटित नहीं होता है, अर्थात् जहां अर्थ है वहां वहां शब्द है और जहां जहां अर्थ नहीं वहां वहां शब्द है और जहां जहां अर्थ नहीं वहां वहां शब्द नहीं, ऐसा अन्यय व्यक्तिक नहीं पाया जाता, अतः आगम एक पृथक् प्रमाण ही सिद्ध होता है, तथा मीमांतक आदिक यहां शब्दको नित्यव्यापी माना है इसलिये भी शब्द और अर्थका अन्यय आदि संबंध नहीं बन पाता है, इस प्रकार बौबूध के दो ही प्रमाण मानने का लाग्नह खंडित हो जाता है। यहां पर जैन ने चृप रहकर ही बौद्धके मंतस्थका मीमांसक द्वारा निरसन करवाया है।

# आगमप्रमाण का पृथक्षना और उसका सारांश समाप्त #



Afficial and terms of the constraint of the cons

### 

उपमानं च । घस्य हि सक्षाण्य 🗝 😘 🚳 😘 😘

"दृश्यमानाखदम्बज विज्ञानमुक्जायते १ सादृश्योगावितस्वज्जेश्यमानविति अनुतम् ।। १ ॥" [ो

येन हि प्रतिपत्ना गौवपलब्बो न गवयो, न वातिदेशवान्यं 'गौरिव' गवया' इति ब्रूतं तस्या-रेप्ये पर्वेटती 'गवयेवंशैनें अपसे खपजाते परोते गांवि साहत्यक्रानं 'यदुरुप्यते 'प्रसेन खहलो जी' हित, तस्य विषयः साहत्यविशिष्टः परोक्षो गौस्तद्विशिष्टं वा साहत्यम्, तब बस्तुभूतसेव । खबाहु----

ा . ' - '' ' ा #साह्यमस्याण वस्तुत्व नं शक्यमेववाधितुम् व

ा अन्यात्र एक ६ र **प्रमुपोत्रवस्यात्रकारमं प्रोत्तीको जात्यन्तरसम्ब तत्**रभा<sup>ष्ट्र</sup> १८० । १८०० । १८० । १९९८ - १८ १८ १८ १८ १८ १८ **१ त्री क्षत्रकोठ वयमानस्यक वसी १,१४ ] इति** स्टब्स्

मीमांसक्सत में जपमान्त्रमाण माना है। वह भी बौद की प्रमाण संस्थाका क्याचात करता है, उपमानुप्रमाण का लक्षण इस्प्रकार कहा गया है - दिलाई दे रहे गवंध मादि पवार्थ से मन्य प्रवार्थ का को सान होता है बहु उपमान्त्रमाण है। यह साहस्यस्य उपाधि के कारण होता है। इस प्रकार उपमान को जाननेवालों ने उपमान प्रमाणका लक्षण किया, है। यह साहस्यस्य उपाधि के कारण होता है। इस प्रकार उपमान को जाननेवालों ने उपमान प्रमाणका लक्षण किया, है। यह सुर प्रकार को नहीं देखा है, तथा — "गोसहको गवंध" ऐसा मितदेश वाक्य भी नहीं सुना, ( प्रकार को का है, तथा — "गोसहको गवंध" ऐसा मितदेश वाक्य भी नहीं सुना, ( प्रकार को का है, तथा — "गोसहको गवंध" ऐसा का ति देश कहाता है। ऐसे उपमान को स्था कर रोम दिलाई सान प्रकार के लिए को पहिले देखी हुई परोक्ष गाय की स्थात समय जब रोम दिलाई सान प्रकार के उपमान माथ है सो इस प्रकार के उपमान माथ है सो इस प्रकार के उपमान माथ के साह प्रकार के उपमान माथ के साह प्रकार के विचार साह यह है। यह साह प्रवार वास्तिक है, को स्थान का से सि स्थान का का का निराक क्या माथ की का स्थान को जारकन्तर रोक प्रवार्थ की स्थान वास की समान का को जारकन्तर रोक प्रवार्थ की स्थान वास की समान का को जारकन्तर रोक प्रवार्थ की होता है भाषोत् साम का का का का का का का का साम को का स्थान की साम की साम को साम का साम की साम का साम का साम का साम की साम की साम का साम की साम का साम की साम का साम का साम का साम का साम की साम का साम का

प्रस्य वानधिगतार्वाधिवान्तृत्वा प्रामाण्यम् । गवयविवयेण हि प्रत्यक्षेण् गवयो विवयीकृतो, न त्वस्त्रिहितोपि साहयविधिष्टो गौस्तद्विधिष्टं वा साहय्यम् । यस पूर्वं 'गौः' इति प्रत्यक्षमभूल-स्यापि गवयोत्यन्तमप्रत्यक्ष एव । इति कवं गवि तवपेक्षं तस्याहययक्षानम् ? उक्तं च—

> "तस्माधारमयंते तत्स्यात्साइम्बेन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य साहस्यं वा तदन्वतम् ।। १ ।। प्रत्यक्षेणावनुद्धे पि साहस्यं विव च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धे स्पनानप्रमाराता ।। १ ।।

को समानता रहती है, ऐसी वह समानता ही इस उपमान प्रमाण का विषय है।। १।।

यह उपमान प्रमाण पूर्व में नहीं वाने गये समानतारूप वर्षको जाननेवाला है, स्रतः प्रमाणभूत है। इस उपमान प्रमाशका विषय किस प्रकार अपूर्व है सो समकाया जाता है—रोफ को विषय करनेवाला जो प्रत्यक्ष है उसने केवल रोफ को ही जाना है, दूरवर्ती साहश्यद्भक्त गायको नहीं, अथवा गाय में जो साहश्य है उस साहश्यको उस प्रत्यक्ष ने विषय नहीं किया है तथा उसने प्रपन नगर में जो गाय देखी हुई थी उस समय उसे रोफ भी सत्यन्त परोक्ष था, अतः गाय में या रोफ में रोफ की या गायको अपेक्षा लेकर रोक्ष के समान गाय है या गाय के समान रोफ है ऐसा साहश्यकान प्रत्यक्षद्वारा कैसे हो सकता है? ध्यप्त नहीं हो सकता, कहा भी है कि—रोफ के देखने पर जो गाय का स्मरण होता है वह साहश्य से विशेषित होकर ही उपमान प्रमाश का विषय होता है, प्रथवा गो का या रोफका जो साहश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है, प्रथवा गो का या रोफका जो साहश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है। १।

प्रत्यक्ष से रोक्ष को जान लेने पर भी और गाय के स्मरण हो जाने पर भी गवय के समान गाय होती है ऐसा जो विशिष्ट साहरय ज्ञान होता है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, किन्तु यह उपमान प्रमाण का ही विषय है, इस तरह यह उपमान ज्ञान अपूर्वीर्थ का ग्राहक होने से प्रमाणभूत है।। २।।

जिस प्रकार पर्वतादिस्थानके विषयभूत हो जाने पर (प्रत्यक्ष से जाने जाने पर) तथा भ्रग्नि के स्मरण होने पर भी अनुमान विशिष्ट विषयदाला होने के कारण अप्रमाण नहीं माना जाता है उसी प्रकार यहां पर भी मानना चाहिये, मतलब-अनु-

#### उपमानविचार:

प्रत्यक्षैपि यथा देशे स्मर्थमाणे च पावके । विश्विष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमारासा ।। ३ ॥"

[ मी • वसो • उपमानपरि • वलो • ३७-३१ ] इति ।

न चेदं प्रत्यक्षय्; परोक्षविषयत्वास्तविकल्पकत्वाच । नाप्यनुमानय्; हेत्वभावात् । तथा हि-गोगतम्, गवयगतं वा साहस्यमत्र हेतुः स्यात् ? तत्र न गोगतम्; तस्य पक्षधमैत्वेनाग्रहणात् । यदा हि साहस्यमात्रं वर्षम्, 'स्मयंमाणेन गवा विधिष्टम्' इति साध्यम्, यदाच ताहबो गौः; तदान तक्षमैतया ग्रहण्यस्ति । वत एव न गवयगतम् । गोगतसाहस्यस्य गोवां हेतुस्व प्रतिज्ञार्यक्षदेशस्य-

मान का विषय भूम और प्रग्नि है, वह यद्यपि प्रत्यक्ष स्मर्णावि से जाना हुआ रहता है फिर भी विधिष्टविषय का प्राहक होने से उसमें प्रामाण्य माना जाता है; वैसे ही उपमान में गाय का स्मर्ण भीर रोक्ष का प्रत्यक्ष होने पर भी साइस्य रूप विशिष्ट झान को उत्यक्ष करानेवाला होने से प्रमाणता है।। ३।।

यह उपमान प्रमाण प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि वह परोक्षविषयवाला है और सिवकल्पक है। तथा-यह उपमानप्रमाण अनुमानरूप भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान में हेतु का अभाव है, यदि कहा जाये कि हेतु है तो वह कौनसा है? क्या गाय में होने बाला साहस्य हेतु है या रोक्ष में होनेवाला साहस्य हेतु है गाय में रहनेवाला साहस्य हेतु कन नहीं सकता, क्योंकि वह पक्षधमें रूप प्रहण करने में नहीं भाया है। कैसे— सो बताते हैं—

जब साहश्य सामान्यको पक्ष धौर स्मरणमें आयी हुई गायके समान है ऐसा साध्य बनाया जाता है ( अयं गवयः स्मयंमाण गो समानः ) अथवा उस गायके समान यह गवय है ऐसा पक्ष बनाया जाता है [ गवय समानः गोः ] उस समय यह साहश्य पक्षका धमं है इसस्परे यहण नहीं होता है, धर्यात् जैसे स्म धानिका धमं होता है ऐसा हमें पहलेसे ही मालूम रहता है धतः पर्वतपर धनिका सिद्ध करते समय समको हेतु बनाया जाता है, किन्तु "गायके समान गवय है क्योंकि गायमें होनेवाले प्रवयक्षेत्र सहण है" ऐसे धनुमान प्रयोगसे गवयको गायके सह करते समय "गोगत सहश्यवात्" ऐसा हेतु नहीं बना सकते क्योंकि गो और गवयकी समानता होती है ऐसा हमें पहलेसे निष्टिचत रूपसे मालूम नहीं रहता है। जैसे गोगत साहश्य पक्षधमं रूपसे निष्टिचत नहीं है बेसे गवयगत साहश्य भी पक्षधमंत्रस्व निष्टिचत नहीं है पतः

मसञ्जम्म । न प्रसाहरयमत्र प्राक्ष्मयेयेण प्रतिबद्धं प्रतिप्रम् । न ज्ञानुबस्मृतिपत्तिमन्तरेण हेतीः साम्यमतिपादकत्वमुपलन्यम् । ततो गुवार्षदर्शने गवर्षं परमृतः साहवदेन निश्चिष्टे गवि पक्षपमेत्वप्रहर्णं सम्बन्धानुस्मरणं चान्तरेण प्रतिपत्तिकृत्यवस्माना नानुमानेपृत्वम्भवतीति प्रमाणास्यरमुपमानम् । उक्तं च-

"न चेतस्यानुमानस्यं पक्षधर्माधनस्यवात् । प्रावप्रमेयस्य साष्ट्रस्यं धम्तिनेन न ग्रृष्कृते ॥ १ ॥ गवये ग्रह्ममारां च न गवार्धानुमापकम् । प्रतिक्रार्थेकदेशस्याद्गोगतस्य न निष्कृता ॥ २ ॥

गवयगत साहस्यको भी हेतु नहीं बना सकते। गाय गवय के समान होती है ऐसा सिद्ध करनेके लिए गायमें होनेवाली सहसताको ही हेतु बनाया जाय [ गी: गवयेन सहसः गोगत सहस्यत्वात् ] तो प्रतिज्ञाका एक देश रूप सदीय हेतु होनेका प्रसंग भाता है। तथा यह गोगत साहस्य पहलेसे अविनाभावरूप के जाना हुआ भी नहीं है। हेतु के अविनाभावरूप में तरहीं होती और अन्वय की प्रतिपत्ति भी नहीं होती और अन्वय की प्रतिपत्ति (जानकारी) के विना हेतु मध्यका गमक होता हुआ कही देखने में तहीं साता है। इस प्रकार साहस्य सामान्यादि में पक्ष वर्मत्वादि सिद्ध नहीं होते, अतः जिसने गायको देखते हुए साहस्यसे स्विधित गाय है ऐसा प्रकार में तहीं होते, अतः समान में देखते हुए साहस्यसे स्विधित गाय है ऐसा प्रकार में तहीं होते, अतः समान हैं ऐसा प्रकार में तहीं सित्ध सामान हैं ऐसा प्रकार में तहीं होते, अतः समान हैं ऐसा प्रकार में तहीं सित्ध सामान हैं ऐसा प्रकार में तहीं कर समान हैं। कहा भी है कर सकते, इस अकार उपसा प्रमाण पृथक रूपसे सिद्ध होता है। कहा भी है —

पक्षधमैंत्व म्रादि का असंभव होनेसे इस उपमा प्रमाणको अनुमानप्रमाराणें मन्तिह्त नहीं कर सकते, प्रमेयके (गोगत या गवयगतके) साहस्यको पहले धर्मीपनेसे प्रहण नहीं किया है [अतः प्रन्यय भी नहीं होता] ।।१।। गवयमें महण किया हुमा साहस्य गोका अनुमापक नहीं होता क्योंकि "यह साहस्य इस पक्षका धर्म है" ऐसा पक्षधमैपनेसे निश्चित नहीं है मौर यदि गोगत साहस्यसे गायकी गवयके साथ समानता सिद्ध करना करे मर्थात "गोगत सहश्यतो के कारण गो गवयके समान है" इस तरह का मनुमान वाक्य कहे तो प्रतिज्ञाका एक रूप सदीच हेतु वाला मनुमान कहलायेगा, मतः गोगत साहस्यको हेतु बनाना मणक्य है ।।२।। गवयगत साहस्य गो के साथ संबद्ध नहीं होनेसे वह भी गायका हेतु नहीं बनता। सभी पुरकृति इस साहस्य को देखाः

गवयञ्चाप्यसम्बन्धाभ्य गोलञ्चस्वमुम्ब्स्ति । साहर्यं न च सर्वेरा पूर्वं दृष्ट् तदन्विम ।। है ।। एकस्मित्रपि दृष्ट् चें द्वितीयं पश्यतो बने । साहर्येन सहैवास्मिस्तदेवोत्पचते मतिः ॥ ४॥"

[ मी० वलो० उपमानपरि० वलो**० ४३-४६** ] इति ।

भी नहीं ग्रतः इसका साध्य साधन रूपसे ग्रन्थय निश्चय होना ग्रशमय है।।३।। ग्रतः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि एक गो भादि पदार्थको देखनेके बाद दूसरे गवयादि पदार्थको वनमें देखनेपर "यह उसके समान है" इसप्रकारका साहस्यका जो ज्ञान होता है वह उपमा प्रमाण है, न कि अनुमान प्रमाण है, क्योंकि अनुमानप्रमाण माननेभे उपर्युक्त रीतिसे बाधा ग्राती है।।४।। इसप्रकार अनुमानादिसे पृथक् ऐसा उपमाप्रमाण मोमांसक मतमें इट माना जाता है।

#### \* उपागात्रमाण समाप्त \*



## ग्रर्थापत्ति विचारः

\*\*

तवार्वापत्तिरपि प्रमासान्तरम् । बल्तकारां हि—"प्रवीपत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्वोन्यया नोप-पद्मते दत्यदृष्टार्वकल्पना" । [ शावरबा॰ १।१११ ] कुमारिकोप्येतदेव माध्यकारवचो व्याचर्छे ।

> "प्रमाख्यद्कविकांतो यत्रार्थोऽनेन्यथा भवन् । ब्रद्धः कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥"

> > [मी॰ स्लो॰ गर्या॰ परि॰ स्लो॰ १]

धब यहां पर धर्थापत्तिप्रमाग भी स्वतंत्र प्रमाण है ऐसा मीमांसंकादिके मतानुसार विचार किया जाता है। जैसे मागम भीर उपमाप्रमाण स्वतंत्र सिद्ध हए हैं, वैसे ही सर्थापत्ति भी एक स्वतंत्र प्रमाण है, उसका भी सन्तर्भाव अनुमान में नहीं होता है। उसका लक्षण 'इस 'प्रकार से है-हप्ट-प्रत्यक्षप्रमाण से जाना गया अथवा श्रत झागमप्रमारा से जाना गया पदार्थ जिसके विना संभव नहीं हो सके ऐसे उस अहष्ट अर्थ की कल्पना जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम अर्थापत्ति है । कुमारिल नामक मीमांसक के ग्रन्थकार ने भी भाष्यकार के इस वचनको "प्रमाण्यट्क" इत्यादि श्लोक द्वारा इस प्रकार से पृष्ट किया है कि छह प्रमाणोंके द्वारा जाना गया अर्थ जिसके बिना नहीं होता हुआ जिस अहह अर्थ की कल्पना कराता है ऐसी उस घट्ट अर्थ की कल्पना का नाम अर्थापति प्रमाण है। जैसे किसी व्यक्ति ने नदी का पूर देखा, वृष्टि होती हुई नहीं देखी, अब वह ब्यंक्सि नदी पूर को देखकर ऐसा विचार करता है कि ऊपर में बरसात हुए बिना नदी में बाढ आ नहीं सकती, अतः ऊपर में बुष्टि हुई है। इस प्रकार से भट्ट पदार्थ का निश्चय जिस ज्ञानके द्वारा होता है वह ग्रयांपत्ति नामका प्रमाण कहलाता है।। १।। मतलब कहने का यह है कि प्रत्यक्ष, भनुमान, भागम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ जिसके बिना नहीं बनता-सिद्ध नहीं होता उस पदार्थ की सिद्धि करना ग्रर्थापत्ति का विषय है। इस प्रर्थापति प्रमाण के अनेक भेद हैं-उनमें प्रत्यक्षपूर्वक होनेवाली मर्थापति इसप्रकार से है-जैसे किसी ने स्पार्शन प्रत्यक्ष से भ्रानिके दाह को जाना.

प्रत्यक्षाविभः, वहिषः प्रमाणैः प्रतिद्धो योगैः स वेन विना नोपपथते तस्वार्थस्य करणनमर्थापतिः । तत्र प्रत्यक्षपूर्विकार्याणिनर्यंथानैः प्रत्यक्षेत्य प्रतिपक्षाद्दृष्ट्वास्त्रयोगोऽर्यापस्या प्रकल्पते ।
न हि यक्तिः प्रत्यक्षेत्य परिच्छेयाः स्वतीन्द्रियस्वात् । नाप्यनुपानेनः स्वस्य प्रत्यक्षायतप्रतिवन्यित्रङ्गः
प्रवदन्तिम्युपमात्, धर्मापत्तिगेवरस्य वार्थस्य कदाचिदप्यध्यक्षागेवरस्यत् । प्रमुमानपूर्विका
प्रवापत्तियंथा सूर्यं गमनात्त्रच्छक्तियोगिता । सन् हि देशाहं शान्तरप्रास्या सूर्यं गमनमनुभीयते
ततस्तन्थक्रिक्तसम्बन्ध इति । श्रृतार्यापतियंथा-'पीनो देवत्तो दिवा न श्रुक्तं हित वाक्यवय्गाद्वाविभोजनप्रतिविद्याः । उपमानाव्यविद्या --गवयोपितत्या गोस्तव्यान्त्राभक्तान्त्राक्षिकः । सर्वापतिन्
पूर्विकाऽर्यापतियंथा---शब्देऽर्यापितप्रवोधिताद्वावकसामध्यादिभिषानिष्ययं तिव्रत्यस्वज्ञानम् । सन्द

क्षंत्र उस दाह के द्वारा अग्निमें परोक्षार्थ का—जलाने की शक्ति का निश्चय अर्थापत्ति कराती है कि अग्निमें दाहक शक्ति है।

शक्ति प्रत्यक्ष से इसलिये जानने में नहीं आती है कि वह अतीन्द्रिय है। शक्ति को धनुमान से भी जान नहीं सकते, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका साध्यके साथ प्रविनाभाव संबंध जान लिया गया है ऐसे हेतु से पैदा होता है ऐसा प्रत्यक्षद्वारा जाना हुआ अर्थ यहां नहीं है अर्थात् अर्थापति का विषय कभी भी प्रत्यक्ष के गोचर नहीं होता है। दूसरी अर्थापत्ति अनुमान पूर्वक होती है, जैसे-सूर्यमें गमनरूप कार्य देखकर उसकी कारए।भूत गमनशक्ति के योग का ज्ञान होना, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे देश से देशान्तर प्राप्ति को देखकर किसीने इसी हेत् से-सूर्य में गतिमत्त्व का अनुमान से निश्चय किया कि "सुर्यः गतिमान देशाहेशान्तर प्राप्तेः" सुर्य में गतिमत्त्व है, क्योंकि वह एक देश से दूसरे देश में जाता है जैसे बाण आदि पदार्थ गमन शील होनेसे देशसे देशान्तर में चले जाते हैं। ऐसा पहिले तो अनुमान के द्वारा सूर्यमें गमन सिद्ध किया. फिर देश से देशान्तर प्राप्ति के द्वारा गमनशक्ति का ज्ञान अर्थापत्ति से किया कि सुर्थ गर्मनशक्ति से युक्त है नयोंकि गतिमत्व की अन्यथा अनुपपत्ति है। यह अनुमानपुविका भ्रयीपत्ति का उदाहरण है। श्रत से-आगम से होनेवाली अर्थापत्ति का उदाहरण जैसे-पुष्ट या मोटा देवदत्ता दिन में भोजन नहीं करता है ऐसा वाक्य किसी ने सना भीर उससे उसके रात्रिभोजन का निश्चय किया कि-देवदत्त रात्रिमें भोजन करता है. क्योंकि दिनमें भोजन तो करता नहीं फिर भी पृष्ट है। इस अर्थापिश के बल से देवदत्तका रात्रिमें भोजन करना सिद्ध हो जाता है।

उपमानार्थापत्ति इस प्रकार से है, यथा-रोफरूप उपमानके ज्ञान द्वारा

दृष्यर्थः प्रतीयते, ततो वाचकसामध्यं, ततोपि तन्नित्यत्वभिति । स्रभावपूर्विकाऽर्यापत्तियया-प्रमास्प्राधाव-प्रमितचेत्राभावविक्षेपतादगेहाचे त्रवहिर्मावसिद्धः, 'जीवस्रे त्रोऽन्यत्रास्ति पृहे स्रभावात्' हति । तदुक्तम्-

```
"तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताहाहाहृह्वशक्तता।
बह्ने स्तुप्तिनास्त्र्यं यातालच्छक्तियोगिता॥ १॥"
[सी॰ स्तो० प्रदां क्लो० ३]
"योनो दिवान युक्ते वेस्येवनादिवयः खूनौ।
रात्रिभोजनविज्ञानं युतार्यासिकस्यते॥ २॥"
[सी॰ स्तो० सर्वाठ स्तो० सुरी
```

ग्राह्मता शक्ति से युक्त गाय है क्योंकि वह उपमेय है, यदि वह ऐसी शक्ति से युक्त नहीं होती तो वह उपमेय भी नहीं होती। अर्थापतिपूर्वक होनेवाली अर्थापति इस प्रकार से है जैसे शब्द में पहिले अर्थापति से वाचक सामर्थ्य का निश्चय करना और फिर उससे उसमें नित्यत्व का ज्ञान करना, इसका भाव ऐसा है कि शब्द में वाचक शक्ति के बिना प्रयं की प्रतीति नहीं हो सकती है प्रतः अर्थप्रतीति से शब्द में पहिले वाचक शक्तिका निष्यय धर्यापत्ति से होता है, और फिर इस ग्रथीपनिष्ठबोधित सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व का निश्चय हो जाता है, इस तरह शब्द से अर्थकी प्रतीति उससे वाचक सामर्थ्य और वाचक सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व सिद्ध होता है। अभाव पूर्वक क्षर्यापत्ति इस प्रकार से है जैसे श्रमावप्रमाण के द्वारा किसी ने जीते हुए चैत्रका घरमें क्षभाव जाना अर्थात जीता हमा चैत्र घरमें नहीं है ऐसा किसी ने भ्रभाव प्रमाण द्वारा जाना फिर अर्थापत्ति से यह सिद्ध किया कि वह बाहर है, इस प्रकार अर्थापत्ति से उसका बाहिर होना सिद्ध हो जाता है कि जीता हुआ चैत्र अन्य स्थान पर है क्योंकि घर में उसका श्रमाव है। इसी ६ प्रकार की अर्थापत्ति का स्वरूप इन मीमांसक इलोकवास्तिक के इलोकों द्वारा कहा गया है, प्रत्यक्ष से जानी हुई अग्निकी उष्णता से उसमें दहनशक्तिका निश्चय करना यह प्रत्यक्षपृतिका मर्थापत्ति का उदाहरण है। सर्य में गमनिकया को प्रनुमान से जानकर उसमें गमनशक्तिका निश्चय करना यह ग्रनमान पूर्विका प्रयोपित का उदाहरण है।। १।। पुष्ट देवदल दिन में भोजन नहीं करता है इत्यादि वचन सुनकर उसमें उसके रात्रिभोजन करने का ज्ञान होना, यह आगम पूर्वक मर्थापत्तिका उदाहरण है ॥ २ ॥ रोक से उपित गाय का साहस्य ज्ञान द्वारा ग्रहण् करने योग्य शक्ति संपन्न होना यह उपमानपूर्वक ग्रथीपत्तिका उदाहरण है। शब्दमें "गवयोपमिताया गोस्तज्ज्ञानग्राह्मशक्तता। ग्रशिवानप्रसिद्धचर्यमर्थापस्यावबोधितात ॥ १ ॥ शब्दे बाचकसामध्यतिवित्यत्वेप्रमेयते।। ग्रीमधानान्यवाऽसिद्धे रिति बाचकशक्तता ।। २ ।। धर्षापत्यावगम्यैव त्रवन्यत्वगतेः पुनः । ग्रयापस्यन्तरेगीय शब्दनित्यत्वनिश्चयः॥ ॥ ॥ दर्शनस्य प्राथीत्वादित्यस्मित्रशिक्षास्यते । प्रमासामावनिर्सीत्रचैत्राभावविशेषितात ॥ ४ ॥ गेहाचै त्रबहिश्रावसिद्धियाँ त्विह दक्षिता । तामभावोत्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत् ।। १ ॥"

[ मी० वली० अर्था० वली० ४-६ ] इत्यादि ।

वाचकशक्ति को सिद्ध करनेके लिए अथिपित प्रमाण झाता है उससे शब्दकी बाचक शक्तिको जानकर उसी वाचक शक्ति द्वारा वाचककी धन्यथानुपपत्तिसे शब्दमें नित्यपना सिद्ध किया यह अर्थापत्ति से होनेवाली अर्थापत्ति है। जिस अर्थापत्तिसे शब्दमें बाचक शक्तिको सिद्ध किया है उसी अर्थापत्तिसे शब्दमे नित्यपना भी सिद्ध हो जायगा । ऐसी कोई प्राशंका करे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि अभिधान [वाचक] की प्रत्यवाऽसिद्धि रूप ग्रन्यथानुपपत्तिवाले अर्थापत्तिसे तो सिर्फ शब्दकी ग्रभिधान शक्ति ही सिद्ध होती है, शब्दकी नित्यताको सिद्ध करनेके लिये तो ग्रभिधान शक्ति विचक शक्ति की धन्यथा सिद्धि रूप अन्यथानूपपत्ति आयेगी, श्रतः शब्दकी वाचक शक्ति तो धर्यापत्ति गम्य है भौर शब्दकी नित्यता अर्थापत्ति जन्य अर्थापत्तिगम्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ इस विषयमें "दर्शनस्य परार्थत्वात्" इत्यादि सूत्रकी टीका करते समय आगे कहा जायगा । अभावप्रमाण द्वारा चैत्रका घरमें अभाव सिद्ध करके उस ग्रभाव विशेषसे घरके बाहर चैत्रका सद्भाव सिद्ध करना ग्रभावप्रमाणसे होनेवाली अर्थापत्ति है. इसप्रकार भभावप्रमाग्। जन्य भर्थापत्तिका उदाहरण समभ्रता चाहिये, इस अभावप्रमाण पूर्विका ग्रर्थांपत्तिके श्रन्य भी उदाहरण हो सकते हैं उनको यथायोग्य लगा लेना चाहिये। इस तरह मीमांसकाभिमत अर्थापत्ति प्रमाण बौद्धकी प्रमाण संख्याका विघटन करता है।

#### a प्रथमितिकार समाप्त a

## ग्रभावविचारः

\*

तथाऽभावप्रमाण्यापि प्रमाणाश्वरक्। तद्धि निवेध्याधारवस्तुबहुणादिसामग्रीतस्त्रिप्रकार-मृत्पन्नं सत् नवचित्रप्रवेशादौ घटादीनामभावं विभावयति । उक्तं च---

> "गृहीत्वा बस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽस्नानपेक्षया ॥ [मी॰ एलो॰ धनाव॰ एलो॰ २७]

"प्रत्यक्षादेरमुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥" [ मी • क्लो • घणाव • क्लो • ११ ]

मीमांसक मतमें प्रभाव प्रमाण भी एक पृथक् प्रमाण माना है, ग्रब उसका कथन प्रारंभ होता है- सभाव प्रमाण निषेध करने योग्य घट सादि पदार्थ के साधार-भूत वस्तुको ग्रहरा करने आदि रूप सामग्री से तीन प्रकारका उत्पन्न होता है भीर वह किसी विशिष्ट स्थान पर घट आदि पदार्थीका सभाव प्रदर्शित करता है। कहा भी है-पहले बस्तुके सद्भावको जानकर एवं प्रतियोगीका ( घटादिका ) स्मरण कर बाह्य इन्द्रियोंके अपेक्षाके विना नास्तिका [नहीं का] जो ज्ञान होता है वह अभाव प्रमाण कहलाता है ।।१।। वह तीन प्रकारका है प्रमारामान, बात्माका ज्ञानरूप प्रपरिणाम, धीर तदन्यज्ञान, प्रत्यक्षादि पांच प्रमागोंका नहीं होना प्रमाणाभाव नामा धभाव प्रमारा कहलाता है, ग्रात्माका ज्ञानरूप परिणमन नहीं होना दूसरा श्रभाव प्रमाण है, धन्यवस्तुमें ज्ञानका होना तीसरा धभाव प्रमाण है ।।२।। जिस वस्तुरूपमें पांचों प्रमारा बस्तु की सत्ताका भवबोध करानेमें प्रवृत्त नहीं होते उसमें भ्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, इस तरह यह प्रभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति बतलायी गयी है ॥३॥ वस्तुका अभाव प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षका अभाव रूप विषयके साथ विरोध है, इन्द्रियोंका संबंध तो भावांश वस्तुके साथ होता है न प्रभावांशके साथ। कहा भी है-"नहीं है" इस प्रकारका नास्तिताका ज्ञान इन्द्रियद्वारा उत्पन्न कराना धशक्य है, क्योंकि इन्द्रियोंकी योग्यता मात्र भावांशके साथ संबद्ध होनेकी है ।।१।।

"प्रमाण्यभाकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्तावबोषायं तत्राभावप्रमाण्या ॥"

[मी॰ वलो॰ सभाव॰ वलो॰ १] इति ।

न चाध्यक्षेणाधादोऽवसीयते; तस्याधावविषयत्वविरोधात्, धावांधेनैवेण्द्रियाणां सम्बन्धात् । तदुक्तम्---

> "न ताबदिन्द्रियेखेवा नास्तीत्युत्पावते मतिः । भावांशेनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥"

> > [ मी • रलो • सभाय • १८ ] इति ।

नात्यनुमानेनासी साध्यते; हेतोरभावात् । न च विधवभूतस्याभावस्याभावादभावप्रमाशावै-यथ्यैम्; कारशास्त्रिकागतो व्यवहारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसङ्गात् । उक्तं च---

> "न च स्याद्वचवहारोयं कारलादिविभागतः । प्रागभावादिभेदेन नाभावो यदि भिचते ॥ १ ॥"

> > [मी• इलो• भ्रमाव० इलो• ७]

प्रभावां अनुमानद्वारा भी ग्रह्ण नहीं होता क्यों कि अनुमान में हेनुकी अपेक्षा रहती है सो यहां है नहीं। [अभाव रूप वस्तुका किसीके साथ अविनाभाव तो हो नहीं सकता अतः हेतु और प्रतिज्ञारूप अनुमान प्रमाण द्वारा अभावका ग्रह्ण होना प्रमाक है] यहां कोई कहे कि अभावप्रमाणका विषय तो अभाव रूप हे है अतः विषयका अभाव होने से अभाव प्रमाणको मानना व्ययं है ? सो बात नहीं है, इस तरह, मामंगे तो कारण आदिके विभागसे होनेवाला लोक प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होनेका प्रसंग आवा है, कहा भी है कि कारणादि विभागसे होनेवालो प्रागमाव प्रवस्तामाव आदि अभावके भेदों द्वारा अभावकें मेद होना स्वीकार न किया जाय तो यह अभावभेदका प्रसिद्ध व्यवहार तहा होता तो प्रागमाव प्रवस्ता के ति वहा कारणादि अभावको सम्बद्ध त्या वहार नहीं होता तो प्रागमाव स्वाद्ध समावों के भेद नहीं बन तकते ये इसमकारको अन्यवानुत्रित होरा भी अभाव की क्स्तुक्ता पिद्ध होती है। इसी वातको हमारे प्रक्यों कहा है कि न्प्रायम्भव मादि भेद व्यवस्तुके तो हो नहीं सकते अतः अभावको वस्तुक्त प्रमानता चाहिये, यदि अभाव प्रमाण के विषयभूत प्रभावको बस्तुक्त नहीं मानते तो कारण आदिके द्वारा होनेवाला कार्योंका जो स्रभाव है वह कौनसामाव है सो बताइये ?।। ।। स्रभावको वास्तिकता

प्रागमावादिभेदाश्यवानुपपते भ्रास्यार्थापत्या वस्तुकपतावसीयते । उक्त च--"न वावस्तुन एते स्युर्भेदास्तेनास्य वस्तुता ।
कार्यादीनामभावः को मानो यः कारखादिनः(ना) ।। १ ।।"
[ भी ० ग्लो ० प्रमाव ० एलो ० द ]

धनुमानावतेया चास्य वस्तुता । वदाह—

"वडानुवृत्तिक्यावृत्तिबृद्धिवाह्यो यतस्त्वयम् ।

तस्माद्गवादिवहस्तु प्रमेयस्वाच पृह्यताम् ।। १ ॥"

[भी • स्तो • स्रमाव • स्तो • है |

चतुःप्रकारआषाचो व्यवस्थितः-प्रावप्रध्वतेतरेतराऽस्थन्तामावजेदात् । उक्तं च-"वस्त्वअककूरविद्विक्र तत्यामार्थ्यं समान्तिता । क्षोरे वच्यादि यक्तास्ति प्रावभावः स उच्यते ॥ १ ॥

धनुमान द्वारा भी जानी जाली है जैसा कि कहा है-जिस कारएसे यह प्रभाव धनुवृत्त बृद्धि भीर व्याकुत्त बृद्धि द्वारा [इसके होनेपर होना भीर न होनेपर नहीं होना रूप अन्ययानुष्यत्तिद्वारा । ग्रहण करनेमें भाता है उसी कारणसे गो आदिके समान वस्तुरूप है. तथा यह प्रमेयधर्मयुक्त होनेसे भी प्रमालहारा यहल करने योग्य माना जाता है ॥१॥ इसप्रकार समाव प्रमाणके विषयभूत अभावांशकी सिद्धि होती है, यह प्रभाव चार प्रकारका है, प्रागमाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेनराभाव और अत्यंताभाव सब इनके लक्षण बताये जाते हैं - दूधमें दहीका जो अभाव है वह प्रागभाव कहलाता है, इन दूध दही मादि में परस्परकी जो असंकीर्णता है वह अभाव प्रमाणके प्रामाण्य पर निर्भर है श्रयात् श्रमाव प्रमाराहारा ही यह धसंकीणंता सिद्ध की जाती है ।। १।। दूधका दहीमें जो अभाव होता है वह प्रध्वंसामाव कहा जाता है, गायमें अश्व ग्रादि ग्रन्य ग्रन्य पदार्थीका को अभाव रहता है उसे इतरेतरामाव कहते हैं ॥२॥ खरगोशके मस्तकके अववव निम्न, वृद्धि रहित एवं कठोरता आदि धर्म रहित होते हैं, धत: खरगोशके बस्तकपर विवाणका नहीं होना अत्यंताभाव कहलाता है।।३।। इन चार प्रकारके भभावोंको व्यवस्थापित करनेवाला भभाव प्रमाण है यदि इस प्रमाणको न माना जाय तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका कोप ही हो जायगा ? कहा भी है-यदि श्रभाव प्रमाण की प्रामाशिकता न स्वीकार करे तो दूवमें दही और दहीमें दूधकी संभावना हो

नास्तिता पयसो दिन्त प्रव्यंशाधावनकासूम् । गवि योज्यवाद्यपायस्तु होन्योन्यापाय उच्यते ।। २ ।। श्विरसोज्ययमा निम्मा वृद्धिकाज्यियश्वाताः । स्वस्युङ्गादिक्येस् कोऽस्पनास्त्र उच्यते ।। ३ ।। [मी. स्त्रीः स्वायः और २-४ ]

यदि चैतेषां व्यवस्थापकमभावास्यं प्रमाश्ं न स्यात्तदा प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविकोपः स्यात् । तद्रुक्तम्-

> "सीरे विष भनेरेबं विष्ण सीरं घटे पट: । यहा बृङ्क पृषिष्यादौ चैतन्त्रं मूर्तितात्विति ।। सन्दु गण्यो रसम्राम्नो वायो रूपेण तो सह । स्योग्नि संस्पर्यता ते च विस्तय प्रमाणता ।।" [मी० स्तो स्माणव स्तो । १-६ । इति ।

जायगी, घटमें पटका प्रस्तित्व धानना पड़ेगा, खरगोधमें सींगका प्रस्तित्व, पृथ्वी आदि में चैतन्यका अस्तित्व, आस्मामें मूर्तत्वका अस्तित्व इत्यादि विपरीतताको मानना पड़ेगा ॥१॥ जलमें गन्ध, अग्निमें रस, वायुमें रूप रस गंध, एवं घाकाशमें गंध, रस, रूप और स्पर्श इन सबका सद्भाव मानना होगा ? ॥२॥

श्रंका—बस्तु निरंश है उस निरंशवस्तुके स्वरूपको (अर्थात् सद्गुआवांशको) ग्रह्म्य करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाम्य द्वारा उसका सर्वात्मपनेसे ग्रह्मण हो जाता है फिर मन्य कोई अंश तो उस वस्तुमें बचा नहीं कि जिसकी व्यवस्था करने के लिये भ्रभाव नामका प्रसाण भावे एवं उसको प्रमामानुष्युत माने ?

समाधान—यह संका ठीक नहीं है, वस्तु निरंश न होकर सब स्वयं रूप दो वांचा वाली है, उसमें प्रत्यक्षादिसे सर्दशका ग्रहण होनेपर भी अन्य को असदंश है वह अग्रहीत ही रहता है उस असदंशकी व्यवस्था करनेके लिये प्रवृत्त हुए अभाव प्रमाण में प्रामाण्यकी क्षति नहीं मानी जा सकती। कहा भी है—वस्तु हमेशा स्वरूपसे सत और पररूपसे असत् हुआ करती है, इन सत् असत् रूपोमेंसे कोई एक रूप किन्ही प्रमाणों द्वारा जाना जाता है तथा कभी कोई एक दूबरा रूप अन्य प्रमाण द्वारा जाना जाता है।।।। जिसकी जहां पर जब उद्भृति होती है एवं पुरुषको जाननेकी इच्छा होती है तदनुसार उसका उसीके द्वारा अनुभव किया जाता है [जाना जाता है] और

न च निरशत्याद्वस्तुनस्तरस्वरूपमाहिखाध्यक्षेत्वास्य सर्वास्थनः क्षरुत्तावपृष्टीतस्य वापरस्या-दंशस्य तत्रामावात् कर्षं तद्वयनस्यायनाय व्यवस्थानमभावास्य व्यवस्य प्रामाण्यमभृते ? दृत्यभिषात-व्यम्; यतः सदसदात्मके वस्तुनि प्रत्यकाविना तत्र सदंशक्ररुणेष्यगृहीतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमात्माभावस्य प्रवर्शनानस्य न प्रामाष्यव्याहतिः । उक्तं च—

> "स्वरूपररूपाम्यां नित्यं संवषदाश्मके। बस्तुनि झस्ये किंबिद्धूमं कैंबित्कवाचन ॥ १॥ सस्य यत्र यदोदभूतिजिष्का चोराजायते। वेद्यतेनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिवयते॥ २॥ तस्योपकारकेत्वेन चर्ततेऽशस्त्रतेतरः। उभयोरपि संवित्त्वा उभयानुगमोस्ति तु॥ १॥"

[ मी॰ श्लो• सभाव• श्लो॰ १२-१४ ]

उस ज्ञानको उसीके नामसे पुकारा जाता है।।२।। जिस समय सद असद अंशोंमें से एक का श्रहण होता है उस समय अवशेष अंश उसमें रहता ही है और उसका उपकारक भी होता है, जब ज्ञानसे दोनों भी अंश संविदित होते हैं तब दोनोंका अनुगम होता है।। ३।। जब भावांशको ग्रहण करना होता है तब सद्भाव ग्राहक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमास्गोंका प्रवतार होता है, और उन्हींका व्यापार होता है क्योंकि उस समय प्रभावांशकी अनुत्पत्ति है, तथा जब अभावांशको जाननेकी इच्छा होती है तब प्रभाव ग्राहक प्रमास्गोंका अवतार एवं व्यापार होता है।। ४।।

यहांपर कोई धाणंका करे कि धर्मीभूत बस्तुले भावांशके समाय अभावांश भी अभिन्न है अतः अभावांशका भी प्रत्यक्षद्वारा यहण हो जाना चाहिये ? तो उसका समाधाय यह है कि भावांचा और अभावांशका धर्मी एक होनेपर भी अर्थात् धर्मीमें अभेद रहनेपर भी उन भावांश अभावांश धर्मीमें तो परस्परमें भेद ही रहा करता है, जिस समय अभावांशकी अनुद्रभूति रहती है, जैसे कि नेत्रकी किरणोंमें रूप आदिकी अनुद्रभूति रहा करती है। अद्यः अभावका भावरूप प्रमाणक्षारा जानना सिद्ध नहीं होता, अनुमान प्रक्षेगसे भी सही निषियत होता है कि को जिसप्रकार का विषय होता है बहु उसीप्रकारक प्रमाणक्षारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप दस्तुको भावरूप चस्तुरादि इन्द्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप दस्तुको भावरूप चस्तुरादि इन्द्रिय द्वारा जाना

"प्रत्यक्ष। स्रवतारक्ष कार्यक्षो गृह्यते वदा । व्यापारस्तदमुरपरोपमायांके विश्वकित ॥ ॥ ॥" [ स्री० फ्रो० क्षमाय० फ्रो० १७ ]

न च धमिरहोऽजिञ्जलाङ्कात्वावाववजावाबस्याध्याध्यक्षेत्रेश्व यहः; सदसदंशयोधंमं (म्यं)मेदेष्य-म्योग्यं वेदावाधवरिष्यक्षाविषयकावस्यानुदं कृतत्वात् । न चाषावस्य ज्ञावरुपेषु प्रमाणेन परिच्छिति-युंक्ता । प्रयोगः—यो ययाविषो विषयः स तथाविषेनेव प्रमाणेन परिच्छि(च्छे)खरे, यया स्थाविष्याची भावरुपेशा चकुरादिना. विवादास्यदीश्रुत्रश्चाधावस्तस्यादयावः ( वभावेन ) परिच्छेखत हति । वक्तं च—

जाता है। यहां अभाव विवादापन्त है अतः वह अभाव प्रमाण द्वारा ही जाना जाता है। कहा भी है कि-शंकाकारका कहना है कि सद और असद् दोनों अंश पदार्थ से ग्रामिन्न होनेके कारण इन्द्रियके साथ दोनोंका संबंध है ? [ग्रत: इन्द्रियप्रत्यक्ष द्वारा दोनोंका ग्रहण होता है ] सो इसका समाधान करते हैं कि जैसे रूप और रसका ग्रत्यंत मभेद है वैसा सत् भीर भसत् अंशोंका ग्रत्यन्त अभेद नहीं है [अतः सत् के ग्रहण करने पर भी असत् अगृहीत रहता है ] ऐसा ही हमारे यहां माना है ।। १ ।। हम मीमांसकके यहां धर्मीके प्रभिन्न होनेपर भी धर्मीमें भेद मानना इष्ट समक्षा जाता है, इसी व्यवस्थाके कारण ही सत ग्रीर असत ग्रशोंमें से एक की उत्पत्ति भीर दूसरेकी धनुत्पत्ति होना सिद्ध होता है एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा एकका ग्रहण और दूसरेका प्रमहण होना भी सिद्ध होता है।। २।। यदि प्रभावको मेयरूप प्रमाणद्वारा जानने योग्य ] मानते हैं उसको जाननेवाला प्रमाण भी उसीतरहका सभावरूप मानना जरूरी है। जिसप्रकार सद्भावात्मक प्रमेयमें अभाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं रहती, उसीप्रकार अभावात्मक प्रमेयमें भाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नही रहती [ कहने का अभिप्राय यह है कि सत् रूप वस्तुके अंशको जाननेमें अभावप्रमाण उपयोगी नहीं रहता इसीतरह असत्रूप वस्तुके भंशको जाननेमें भावरूप प्रत्यक्षादिप्रमाण उपयोगी नहीं रहते हैं।

"मैयो यहवभावो हि मानमध्येवनिष्यताम् । भावात्मके यया मेथे नामायस्य प्रमाशाता ।। तथैवाभावमेथेपि न भावस्य प्रमाशाता ।"

[ मी॰ वलो॰ समाय॰ ४५-४६ ] इति ।

शतःसाब्दादीनां प्रमाणाम्तरस्वप्रसिद्धेः कथं प्रत्यक्षानुमानभेदात्त्रमाण्डिविष्यं परेवां व्यवतिकृति ?

इसप्रकार झागम प्रमाणसे लेकर घमाव प्रमाण तक झनेक प्रमाणोंकी सिद्धि होती है अतः बौद्धके प्रत्यक्ष और अनुमान के भेदसे दो प्रकारके प्रमाणोंकी संस्था किसप्रकार व्यवस्थापित की जा सकती है? प्रयात नहीं की जा सकती। यहां पर झायमादि तीन प्रमाणोंके प्रकरणोंमें जैनाचार्यने स्वयं तटस्य रहकर मीमासक द्वारा बौद्धके मंतव्यका निरसन कराया है।

अभावविचार समाप्त ।



# ग्रर्थापत्तेः ग्रनुमाने <sup>ऽ</sup>न्तर्भावः

\*\*

नन्त्रेवं प्रत्यक्षेतरभेदात्कवं श्वत्तिपि प्रमाख्द्वं विश्वस्थयस्था—सेवां प्रमाखात्तरत्वप्रसिद्धं र-विशेषाविति वेत् ? तेवां 'परोक्षैञ्नकर्षावात्' इति ब्रूमः । तथाद्वि—यदेकशक्षरात्वक्षातं तद्वधक्तिभेदेष्ये-कमेव यथा वैशर्धं कलक्षरात्वक्षितं चश्चरादिप्रत्यक्षम्, श्ववैद्यर्धं कलकरात्वक्षितं च शाव्वाद्यौति । वशु-रादिशामग्रीभेदेपि हि तज्ज्ञानानां वैशर्धं कलक्षरात्वित्ववेनीभेदः प्रसिद्धः प्रत्यक्षरूपतानित्वक्षात्, तद्वत् शव्दादिसामग्रीभेदेप्वदैदार्धं कलक्षितत्वेनैवाभेदः शाव्दादीनाम् परोक्षरूपताविशेषात् । ननु

जब बोद्ध के प्रमाण् दैविष्य का निराकरण हो चुका तब किसीको ऐसी शंका हुई कि आप जैन भी तो दो प्रमाण मानते हैं सो उनकी व्यवस्था आपके यहां कैसे होगी ? क्योंकि आगम आदि अन्य प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं। इस कारण बौद्धके समान आपके द्वारा मान्य प्रमाण की दिल्वसंख्या का भी विषटन हो जाता है ? सो इस शंका का समाधान करते हैं—जैनों द्वारा मान्य प्रमाण की द्विल्वसंख्या का विषटन इसलिये नहीं होता है कि हमने उन आगम आदि प्रमाणोंका परोक्षप्रमाण में अन्तभीव किया है, देखिये—

जो एक लक्षण से लिक्षत' होता है वह व्यक्तिभेद के होनेपर भी एक ही रहता है जैसे वैदायरूप एक लक्षणसे लिक्षत चक्षु जादि इन्द्रियोसे उत्पक्ष हुआ प्रत्यक्ष भ्रमेक प्रकारका होते हुए भी एक ही है। क्योंकि उन अनेकों में प्रत्यक्षपने का उल्लंबन नहीं होता, ठीक इसी तरह से शब्द आदि सामग्री का भेद रहते हुए भी अवैश्वकरूप एक ही लक्षणसे लिक्षत किये गये भागमादि में भी अभेद ही है। क्योंकि परोक्षपना तो उन ग्रागम उपमानादि में समानरूप से ही देखा गया है।

श्चंका — प्राप जैनने परोक्षके जो भेद किये हैं वे सिर्फ स्मृति धादि रूप हैं उनमें उपमान भादिका उल्लेख नहीं है। बतः वे तो इनसे भिन्न प्रमास्स हैं ?

समाधान-प्यह कथन बिना सीचे किया है क्योंकि उपमानादिको हमने इन्हीं परोक्षभेदोंकें ग्रन्ताहित किया है। उपमानका प्रत्यभिक्षानमें अतंभीव होता है ऐसा हम परोक्षस्य स्मृत्यादिभेदेन परिगिखतत्वात् उपमानादीनां प्रमाखान्तरत्वभेवेत्यप्यसमीक्षिताभिवानम्; तेथामत्रेवान्तर्मावात् । उपमानस्य हि प्रत्यभिक्षानेन्तर्भावी वक्ष्यते ।

ष्मयापत्ते स्त्वनुमानेऽन्तर्भावः; तथा हि—बर्धापरयुत्थापकोऽवॉस्ययानुपपद्यमानत्वेनानवगतः, ष्मवगती वाऽदृश्येपरिकल्पनातिमित्तं स्यात् ? न तावदनवगतः; प्रतिप्रसङ्गात् । येन हि विनोपप-द्यमानत्वेनावगतस्तर्माप परिकल्पयेत्, येन विना नोपपद्यते तमपि वा न कल्पयेत्, ग्रन्यवानुपपद्यमान--त्वेनानवगतस्यार्थापत्युत्यापकार्थस्यान्ययानुपपद्यमानत्ते सत्यप्यदृश्येपरिकल्पकत्वासम्भवात् । सम्भवे वा लिङ्गस्याप्यनिम्निताविनाभावस्य परोक्षार्थानुमापकत्व स्यात् । तत्रश्चेषं नार्थापस्युत्यापकार्थाद्

साने कहनेवाले हैं। सर्वापत्ति का अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव हो जाता है सो स्रव इसी वातको हम सिद्ध करते हैं—

अर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाला जो पदार्थ है जैसे कि नदीपूर घादि वह प्रन्यया घनुष्यमानपने से अवगत होकर या अनवगत होकर घटट प्रथंकी ( ऊपर में वर्षांकी ) कल्पना का निमित्त होता है ? यदि अर्थापत्ति का उत्यापक पदार्थ अनवगत होकर ही अदृष्टार्थ की कल्पना का निमित्त होता है तो धितप्रसङ्ग नामका दोष होगा-देखी यदि धर्षांपत्ति को उत्पन्न करनेवाला पदार्थ जो नदीपूर आदि है वह प्रत्ययानु-पप्तिरूपसे—विना दृष्टिके नदीपूर नहीं धासकता है इसरूप से निश्चित नहीं हुमा है फिर भी घट्टप्यं की ( बरसात की ) कल्पना कराता है तो जिसके बिना वह उप-पद्मान से अवगत है उसकी भी कल्पना करा दोगा और जिसके विना वह उप-पद्मान नहीं है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। नयों कि घन्ययानुपपद्मानन्य धनवगत ऐसा प्रपित्तिका उत्थापक जो वह जलपूरादिरूप पदार्थ है वह यद्यपि धनवगत ऐसा प्रपित्तिका उत्थापक जो वह जलपूरादिरूप पदार्थ है वह यद्यपि धनवगत ऐसा प्रपित्तिका उत्थापक जो वह जलपूरादिरूप प्रताय है वह यद्यपि धनवगत ऐसा प्रपित्तिका उत्थापक जो वह जलपूरादिरूप प्रताय है वह यद्यपि धनवगत हो है होगी।

ध्रयांपित का उत्थापक पदार्थ अन्ययानुपपद्यमानत्वेन धनवगत होकर यदि ध्रहष्टार्थ की कल्पना का निमित्त बन जाता है तो एक धौर दूषण् यह भी ध्रावेगा कि हेतु भी ध्रपने साध्यके साथ ध्रविनाभावरूप से ध्रनिष्वित होकर परोक्षार्थ-ध्रमिन आदि साध्यका ध्रनुमापक हो जावेगा, इस तरह घ्रमादि हेतु की ध्रथांपित्त उत्थापक पदार्थ से कोई भिन्नता नहीं रहेगी।

दूसरा पक्ष-- अर्थापति का उत्थापक पदार्थ अन्ययानुपपद्यमानपने से अवगत

भिक्षेत नाप्यवगतः; प्रवीपस्यनुमानयोभेदाभावप्रसङ्कादेव, भविनाभावित्वेन प्रतिपन्नावेकस्मात्सम्ब-न्यिनो द्वितीयप्रतीतेरुभयत्राविद्येवात् ।

किन्त, सस्यान्यवानुपपछमानत्वाववभोऽर्बापत्तरेव, प्रमाणान्तराहा ? प्रवमपक्षेऽस्यान्याश्रयः; तवाह्वि—प्रम्यवानुपपछमानत्वेन प्रतिपन्नादर्बादर्बापत्तित्रवृत्तिः, तत्ववृत्तेश्चास्यान्यवानुपपछमानत्व-प्रतिवित्तिरिति । वतो निराक्रतमेततः—

> "धविनामाविता चात्र तदैव परिगृहाते। न प्रागवगतेत्येवं सत्यप्येषा न कारणम् ॥ १ ॥"

> > [ मी० क्लो० सर्या० क्लो• ३० ]

है ऐसा कहे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह से तो अर्थापत्ति और अनुमान में कुछ भी भेद नहीं रहेगा, अविनाभावरूपसे जाने गये किसी एक खंबंधी वस्तुसे दूसचे का अवबोध होना दोनों [अनुमान और अर्थापत्ति ] में समान है, कोई विशे-षता नहीं है।

कि अ — अर्थापत्ति का जो विषय वह प्रन्यया [बिना बृष्टिके] प्रनुपपद्यमान है उसका जो ज्ञान होता है वह अर्थापत्ति से ही होता है, अथवा अन्य प्रमास्त से होता है? यदि प्रर्थापत्ति से ही होता है होता है वह अर्थापत्ति से ही होता है, अथवा अन्य प्रमास्त होता है? यदि प्रर्थापत्ति से ही होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है—प्रन्यचानुपपद्यमानत्व से जाने हुए पदार्थसे प्रधापत्तिकी प्रवृत्ति होगी प्रौर प्रधापत्ति की प्रवृत्ति से इस प्रधापत्ति उत्थापक प्रधाम प्रम्यानुपपद्यमानत्व जाना जायगा, इसप्रकार प्रन्यान्याश्रयदीष प्राने के कारस्त अर्थापत्ति में पृषक् प्रमास्त सिद्ध नहीं होती है। अतः मीमांसक के मीमांसाव्यक्तेष्वार्थिक का यह कथन निराकृत हो जाता है कि—''जन अर्थापत्ति और अनुमान को एक प्रमास्त्रक पानते हैं, परन्तु उनका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि अनमान में अपने साध्यक साथ हेतु का अविनाभाव संबंध पहिले के जात रहता है और अर्थापत्ति में यह प्रविनाभाव पहिले से जात नहीं रहता हो उत्पत्ति के नवीपूर आदि विषय के अवनिपत्ति में प्रविनाभाव भले ही रहता हो किन्तु उसको प्रपापत्ति में निमित्त नहीं माना है।। १।। कोई जेन कहे कि संबंधको प्रहुण कर उत्पन्न होने वाली अर्थापत्ति तो श्रमुमानरूप हो सकती है? तब उनको समक्ति हैं कि जिस कारस्त्र से प्रपत्ति के समय में ही प्रविनाभावका प्रहुण होता है समक्ती है कि जिस कारस्त्र से प्रवित्ति के समय में ही प्रविनाभावका प्रहुण होता है

धय प्रमासान्तरात्तदवगमा: तरिक भूयोदर्शनम्, विपक्षैऽनुपलम्भो वा ? धाद्यविकल्पे स्वास्य

"तेन सम्बन्धवेलायां सम्बन्ध्यन्यतरो घुवम् । प्रधापन्येव गन्तव्यः प्रसादस्थवनुमानता ।।"

[ मी० थ्रो० धर्बा० थ्रो० ३३ ] इति ।

भूगोदर्शनम्-साध्यर्थामिष्ण्, दृष्टान्तर्धार्याण् वा? न तावदावः पक्षः; शक्ते रतीन्द्रियतया साध्यर्धामस्मस्य तदिवामावित्वेन भूगोदर्शनासम्भवात् । द्वितीयपक्षोप्यत एवायुक्तः । किन्त्य, दृष्टान्तर्धामिष्णउसी कारण से अविनाभाव संबंध के ग्रह्णु के कालमें संबंधी में से ग्रन्यतर प्रधात्
वृष्टि ( बरसात ) भीर नदीपूर इन दोनों में से एक वृष्टि ही नियम से प्रधापित के
द्वारा जानने योग्य होती हैं। पहिले ग्रधापित ज्ञान ही होता है । हाँ; कदाचित्
प्रविनाभाव संबंध के भ्रमंतर यदि इन विषयों का निरुषय होता है तब उसकी प्रमुमान
प्रमाण कह सकते हैं"।। २।।

सब दूसरा पक्ष-अर्थापित को उत्पन्न करनेवाले पदार्थका प्रविनाभाव प्रस्पप्रमाण से प्रवगत होता है [जाना जाता है ] ऐसा कहूँ तो पुन: प्रवन होना है कि वह कीनसा प्रमारा है, भूगोदर्शनरूप प्रमाण अथवा विपक्ष में अनुपनस्मरूप प्रमारा ? यदि कहा जाय कि भूगोदर्शनरूप जानसे वह धर्यापित उत्थापक पदार्थ जाना जाता है तो प्रक होता है कि वह भूगोदर्शन कहा पर हुआ है ? साध्यप्यमीं में या दृष्टान्तधर्मी में ? प्रथम विकल्प साध्यप्यमीं हुआ है [साध्यप्यमीं अर्थाल जलानेकी शक्तिन ले जा प्रविच है वह यहां साध्यप्यमीं हुआ है [साध्यप्यमीं अर्थाल जलानेकी शक्तिन में उस क्षयां प्राप्त परार्थकां भूगोदर्शन हुआ है ] ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि शक्ति तो प्रतिन्द्रय है, स्रत: साध्यप्यमीं जो प्रतिन है उसमें दाहरूप साधन का शक्तिके साथ प्रविनाभावपने से बार २ देखनारूप भूगोदर्शन होना संभव नहीं है ।

यदि द्वितीयपक्ष को आश्रित कर कहा जावे कि दृष्टान्त धर्मी में भूयोदर्शन दृष्टा है से ऐसा कहना भी इसी के समान असिद्ध है। दूसरी वाल यह है कि दृष्टान्त धर्मी में भ्रष्टल हुआ भूयोदर्शन साध्यधर्मी में भी इस बाहके प्रन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है, या दृष्टान्तधर्मी में ही इसके अन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है ? इनमें से द्वितीयपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि इष्टान्तधर्मी में ग्रन्यथानुपपन्नत्वरूप से निश्चित किया गया दाहरूप पदार्थ अन्य अर्थात् दृष्टान्त से पृथक् जो साध्यधर्मी है उसमें अभी तक अनिश्चित् है, बहां प्रपने साध्यक्षी (दाहकत्व शक्तिको) सिद्ध नहीं कर सकता।

प्रवृतः भूमोदर्षेनं साध्यविषयप्यस्यान्यवानुपपत्रस्य निश्चाययित, दृशन्तविष्ययेव वा ? तत्रोत्तरः पक्षोऽयुक्तः; न सलु दृशन्तविष्यित निश्चितान्यवानुपपत्रमानस्वीयोऽयुक्तः। साध्यविष्यित तथास्त्रेना-निश्चितः स्वसाध्यं प्रसावयित व्यतिप्रसङ्गात् । प्रवमपत्रै तु निङ्गार्थापस्युत्यापकार्ययोर्भेदान्नावः स्यात् ।

ननु लिङ्गस्य दृष्टान्तर्षानीत् प्रवृत्तप्रमात्मवात्सर्वोपसहारेत् स्वसाध्यनियतत्विष्ठ्ययः, सर्वापरमुत्यापकार्यस्य तु साध्यधनिष्येव प्रवृत्तप्रमात्मात्सर्वोपसंहारेत्यादृष्टार्थान्यथानुपपद्यमानत्विनिश्चय

यदि सिद्ध करना माने तो अतिप्रसंग दोष घायेगा, अर्थात् साध्यधर्मरूप से म्रानिश्चित हुआ हेतु यदि साध्यको सिद्ध कर सकता है तो मैत्री-पुत्रत्वादिरूप हेतु भी स्वसाध्य के (गर्भस्थमैत्री बालक में कृष्णत्वादि के ) साधक बन जावेंगे, प्रयात् "गर्भस्थो मैत्री-पुत्र: स्यामः तत्पुत्रत्वात्" गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र काला है क्योंकि वह उसी का पुत्र है, ऐसे ऐसे हेत्वाभास भी स्वसाध्यको सिद्ध करनेवाले हो जावेंगे।

प्रथमपक्ष — भूयोदर्शन साध्यधर्मी में दाहके ग्रन्थयानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है ऐसा कहा जाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस मान्यता के श्रनुसार लिङ्ग में ग्रीर ग्रयीपत्ति उत्थापक पदार्थमें कोई भेद नहीं रहता है।

सीमंगिक — घूम आदि जो हेतु हैं उनका दृष्टान्त धर्मी जो रसोइघर आदि हैं उनमें तो प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहाररूप से सर्थात् जो जो चूमवाला होता है वह वह निग्रम से मिनवाला होता है इस प्रकार से स्वसाध्यके साथ निग्रतरूप से रहते का निरुवय होता है, तथा—मर्थापिलाका उत्थापक जो पदार्थ है उसका तो ध्रपने में ही [मात्र साध्यम्मी में ही—ध्रानमें ही] प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार रूपसे जो जो स्फोट है वह सर्व ही तज्जनक शक्तिगुक्त भ्रानिक कार्य है इत्यादि प्रकार से ग्रदृष्टार्थ के प्रत्यापानुपपद्यमानता का निश्चय होता है, इसतरह से लिंग और अर्थापित उत्थापक भ्राम में से द रहता है, कहने का तात्यय यही है कि भ्रानुमानमें हेतु भीर साध्यका प्रविनाभाव संवंध पहिले से ही सपक्षादि से जात कर लिया जाता है यह वहिःश्याप्ति है जब कि अर्थापित में ऐसा नहीं है, वहां तो हेतु का स्वसाध्यके साथ अविनाभाव संवंध साध्ययमं से ही ग्रह्गा किया जाता है।

जैन--यह कथन युक्त नहीं है। क्योंकि जो लिंग होता है वह सपक्ष में रहने मात्रसे (अन्वय से) ही स्वसाध्यका गमक होता हो [निश्चायक होता हो] ऐसा नहीं इरयनयोभेंदः; नैतकुक्तम्; न हि लिङ्कं सपक्षानुगममात्रेखः गमकम् बच्चस्य लोहलेक्यस्ये पार्थिवस्य-बत्, ध्यामस्ये तस्पुत्रत्ववद्याः। कि तिंह् ? 'धन्तव्याप्तिवलेन' इति प्रतिपादमिष्यते, तत्र च कि सपक्षा-नुगमेनेति च ? तदमादे गमकस्वमेवास्य कवमिति चेत् ? यद्यार्थापस्युस्थापकार्यस्य । नवा चार्यापति-

देखा जाता, धन्यथा वज्ज में लोह लेख्यत्व सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त हुए पार्थियत्व हेतु में अथवा गर्भस्थ मैत्र के पुत्र श्याम सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त हुए तत्पुत्रत्व हेतुमें भी स्वद्याध्य की गमकता मानना पड़ेगी ? क्योंकि ये हेतु सपक्षसत्ववाले हैं। परन्तु ऐसा नहीं माना जाता है।

माबार्य-"वर्ज लोहलेख्यं पार्थिवत्वात् पाषाणादिवत्" वज्ज-हीरा-लोहेसे खण्डित हो सकता है क्योंकि वह पाधिव है। जैसे पाषाण पाधिव है अतः वह लोह-लेख्य होता है, सो इस अनुमान में पाथित्वनामा हेतु सपक्षसत्ववाला होते हुए भी सदोष है । क्योंकि सभी पार्थिव पदार्थ लोहलेख्य नहीं होते हैं । दूसरा मनुमान "गर्भस्थो मैत्रीपृत्रः स्थामः तत्पृत्रत्वात् इतरतत्पृत्रवत्" गर्भस्य मैत्रीका पृत्र स्थाम होगा, क्योंकि वह मैत्री का पूत्र है। जैसे उसके और पूत्र काले हैं। सो यहां पर "तत्पूत्रत्वात्" हेत् सपक्षसत्ववाला होते हुए भी व्यभिचरित है, क्योंकि मैत्री के सारे पुत्र काले ही हों यह बात नहीं है। उसी प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार से मात्र दृशन्त में स्वसाध्यका निश्चय करानेवाला हेत् देखा जाता है सो इतने मात्रसे वह हेत् स्वसाध्य को सिद्ध करनेवाला नहीं हो जाता है । जैसे तत्पुत्रत्व हेत् सपक्षमें-अन्य मैत्री पूत्रों में श्यामपने के साथ रहते हुए भी अपने साध्य गर्भस्य बालक में स्यामत्व का साधक नहीं होता है।। कोई पूछे कि फिर किसप्रकार का हेतू स्वसाध्यका सिद्ध करनेवाला होता है? तो उसका उत्तर यह है कि अन्तर्ध्याप्तिके बलसे हेतु स्वसाध्यका साधक बन जाता है, [पक्ष में ही साध्य और साधन की व्याप्ति-प्रविनाभाव बतलाना प्रन्तव्याप्ति कहलाती है ] इस अन्तर्व्याप्तिका हम "एतद्द्वयमेवानुमानाञ्ज' नोदाहरणं" इस सूत्र द्वारा आगे प्रतिपादन करनेवाले हैं, प्रतः सपक्ष में सत्त्व होने मात्रसे कोई हेतु स्वसाध्यका गमक (निश्चायक) नहीं होता है, निश्चित हथा।

शैंका — बिना सपक्षसत्त्व के हेतु स्वसाघ्य का गमक कैसे हो सकता है ? समाधान — जैसे बाप मीमांसक मर्थापित्त के उत्थापक पदार्थ में अन्तव्यापित के बलसे (पक्ष में ही साध्यसाधनकी व्याप्ति सिद्ध होनेसे) गमकता [स्वसाध्य साधकता] मानते हैं ? इसीप्रकार से यहां पर भी मानना चाहिये। रेवाखिलमनुमानमिति वट्प्रमाणुर्सस्थाभ्याचारः । भवतु वा सपक्षानुगमाननुगमभेदः, तथापि नैतावता तयोर्भेदः, भ्रन्यवा पक्षधर्मत्वसहिताया धर्यापण् स्तहहित।र्वापत्तिः प्रमाखान्तरं स्यादिति प्रमाख-संस्थाभ्याचातः । प्रस्ति चार्थापत्तिः पक्षधर्मत्वरहिता—

> "नतीपूरोध्यवोदेशे हच्छः सन्तु परि स्विताम् । नियम्यो गमयत्येव वृत्तां वृष्टि नियासिकाम् ॥ १ ॥ पित्रोक्ष बाह्यस्थलेन पुत्रबाह्यस्थलानुमा । सर्वेलोकप्रसिद्धा न पक्षप्रमेमपेकाते ॥ २ ॥

इसप्रकार अर्थापत्ति पूर्णरूपसे अनुमानरूप ही है यह निश्चय हो जाता है और इस कारण से मीमांसकाभिमत षट्प्रमारगु-संख्याका व्याघात हो जाता है।

यि प्रापक संतीष के लिये हम जैन मान भी लेवें कि हेतु या अनुमान में सपक्षका अनुगम-धन्यय रहता है भीर अर्थापत्ति में सपक्षानुगम नहीं होता है, अतः अनुमान और अर्थापत्ति में में दे है, सो इतने मान्नसे अनुमान और अर्थापत्ति में में लिक भेद सिद्ध नहीं होता है, यदि इतने मान्नसे भेद किया जावेगा तो अर्थापत्ति में भी भेद होने लगेगा, इस तरह एक्षसर्व-पक्षधमंसिहत अर्थाणित से पक्षधमंरिहत धर्षापत्ति में भी भेद होने लगेगा, इस तरह एक्षसर्व-पक्षधमंसिहत अर्थाणित से पक्षधमंरिहत धर्षापत्ति में पुत्रक्पमाण्ता आवेगी। इसतरह से किर भी प्रमाणसंस्था का व्याधात होगा ही, पक्षरिहत प्रधापित होती भी है—देखिये—अधोदेश में देखा गया नदीपूर ऊपर के भाग में डूई इण्टिया (बरसातका) नियम से झान कराता है, धर्षात् व्याप्य जो नदीपूर है उसे देखकर व्यापक जो दृष्टि है उसका निश्चय किया जाता है। ।।।। तथा माता पिता के बाह्यण होने से पुत्र में बाह्यणत्व का निश्चय किया जाता है। ये सब जान हेतु पक्षधमंत्व की अपेक्षा नहीं करते हैं।।२।। इसिलिये को गोग पक्षधमंत्व को हेतु का च्येष्ठ अंग (मुख्यमंग) मानते हैं, उनकी इस सान्यता में इन पूर्वोक्त नदीपूर आदि के उद्याहणों से व्यभिनार माता है, अर्थात् उपिर दृष्टि आदि हेतुओं में पक्षधमंता नहीं है तो भी वे सत्य कहलाते हैं, धर्मात् प्रमुत्त साध्य के गमक होते हैं।।३।। इस प्रकार यह मानना चाहिये कि पक्षधमंता से रहित भी धर्मापत्ति होती है।।

श्रीका—पक्षधर्मता से सहित ग्रायोपित हो चाहे पक्षधर्मत्व से रहित अर्थापित हो, दोनों के द्वारा समानरूप से ही अर्थ से अर्थान्तर—नदीपूर से वृष्टि का क्षान तो बराबर ही होता है ग्रत: इन दोनों ग्रायोपित्त्यों में परस्पर में कोई भेद नहीं, जैसा कि भिन्न २ प्रमाणों में होता है, इनमें तो अभेद ही रहता है। एवं यत्पक्षधर्मत्वं ज्येष्ठं हेत्वज्जमिन्यते । तत्पुर्वोक्तान्यधर्मस्य दर्शनाद्वधभिनायते ॥ १ ॥" [

इत्यभिघानात् ।

नियमवतोऽर्थान्तरप्रतिपत्तेरविवेषात्तयोरभेदे स्वसाध्याविनाभाविनोर्धादर्थात्तरप्रतिपत्तेरवा-व्यविवेषास्क्रथमनुमानादर्धापत्ते भेदः स्यात् ? प्रथ विपक्षेऽनुपत्तम्भात्तस्यान्यवानुपपद्यमानत्वावगमः; न; पाष्टिवस्वादेरप्येवं स्वसाध्याविनाभाविस्वावगमश्रक्कात् विपक्षेतुपत्रस्भस्याविवेषात्, सर्वात्म-

समाधान — यदि ऐसी बात है तो फिर अपने साध्य के साथ अविनाभाव संबंधवाले हेतु या नदीपूर आदि से भी तो अर्थान्तर अग्नि या वृष्टि का ज्ञान समानता से ही होता है, अतः इन अबुमान और अर्थापत्ति में भेद किस प्रकार सिद्ध होगा; — प्रयात् जैसे पक्षवर्म रहित अर्थापत्ति और पक्षधमंग्रुक्त अर्थापत्ति इनमें भिन्न प्रमाणता नहीं है, उसी प्रकार अनुमान और अर्थापत्ति मे भी भिन्न प्रमाणता नहीं है यह निश्चित हो जाता है।

प्रव विषक्ष में घनुपलम्भनामा दूसरे पक्ष का निरसन करते हुए टीकाकार कहते हैं— कि यदि ऐसा कहा जाय कि विषक्ष मे— वृष्टिरहित प्रदेश में नदीपूर का ध्रभाव रहता है, ध्रतः इस विपक्षानुपलम्म से नदीपूर और वृष्टि का ध्रविनाभाव संबंध ज्ञात हो जाता है; ध्रप्यांत् जब नदीपूर विलाई देता है तो वह बिना वृष्टि के ध्राता नहीं है, पूर तो ध्राया हुआ दिलाई दे रहा है ध्रतः वह वृष्टि का ध्रनुपापक हो जाता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि विपक्ष में ध्रनुपलम्म होने मात्र से ध्रविनाभाव का निश्चय नहीं हो सकता, यदि एकान्ततः ऐसा माना जाय तो पूर्व-किषत पाण्यवत्यादि हेतु भी अपने साध्य के—वज्य में लोहलेख्यत्व ध्रादि के अवगम कराने वाले हो जावेंगे, क्योंकि पाण्यवत्यादि जो हेतु हैं वे भी विपक्ष जो प्राकाशादि हैं उनमें उपलब्ध नहीं होते हैं। एक प्रश्न भी यह पूछा जा सकता है कि विपक्ष में जो ध्रनुपलम्म होता है वह सभी को होता है कि अपने को हो होता है? सभी को ध्रनुपलम्म होना असिद्ध है, और यदि ध्रपने को ध्रनुपलम्म होना कहा जाय तो हेतु में वर्तकात होती है। तथा ध्रपने ध्रनुपलम्म होना कहा जाय तो हेतु में वर्तकात होती है। तथा ध्रपने ध्रनुपलम्म होना कहा जाय तो हेतु में वर्तकातिकता होती है। तथा ध्रपने ध्रनुपलम्म से कोई साध्य की सिद्धि होती नहीं है।

श्रैका — ऐसे दोनों तरह से सर्व संबंधी अनुपलम्भ ग्रीर ग्रात्मसंबंधी अनु-पलम्भ को नहीं मानेगे तो सम्पूर्ण ग्रनुमानों का उच्छेद (ग्रभाव) हो जावेगा। सम्बन्धिनोऽनुपलन्मस्यासिद्धानैकाल्तिकत्वाच । नन्वेदं सकतानुमानोच्छेदः, झस्तु नाम तस्यायम् यो भूयोवर्षेनाद्विपक्षेऽनुपलन्माद्वधार्धि प्रशास्यति नास्माकम्, प्रमाशान्तरात्तरप्रसिद्ध्यभ्युपनमादः । भव-तोषि ततस्तदभ्युपपमे प्रमाशसंस्याव्यापातः ।

समाधान — ऐसा सकल धनुमान उच्छेद का दोष उसी को हो सकता है जो भूयोदर्शन से एवं विपक्ष में अनुपलम्भ से व्याप्ति को [ म्रविनाभाव संबंध को ] सिद्ध करते हैं, हम जैनों को यह दूषण नहीं लगता है, हम तो अन्य ही तर्क नामक प्रमाण से ब्याप्ति का ज्ञान होना मानते हैं। आप भीमांसक यदि उसी घन्य प्रमाण से ब्याप्ति का ज्ञान होना मानते हैं। आप भीमांसक यदि उसी घन्य प्रमाण से ब्याप्ति का ज्ञान होना स्वीकार करेंगे तो घापकी धभीष्ट प्रमाण सब्या का व्याघात होगा, इस प्रकार प्रयपित्ति कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह तो घनुमान स्वरूप ही है ऐसा सिद्ध हुआ मानना चाहिये।

## म्रथापति मनुमानाऽन्तर्भाव समाप्त



# ग्रर्थापत्ति ग्रनुमाना<sup>5</sup>न्तर्माव का सारांश

मीमांसक मर्थापत्ति, उपमान भीर मभाव इन्हें मनुमानदि से पृथक् प्रमाण मानते हैं, सो उनके पूर्वपक्ष का मारांश इस प्रकार से है— मर्थापत्ति के विषय में उनका यह मन्तव्य है कि किसी एक पदार्थ को देलकर उसके भविनाभावी दूसरे पदार्थका बोध करना। उस पर्यापत्ति के प्रत्यक्षादि की भपेक्षा लेकर प्रवृत्त होनेके कारण ६ भेद माने गये हैं। प्रत्यक्ष से धानिको जात कर उसकी दाहक शक्ति को जानना यह प्रत्यक्षपूर्विका भ्रम्भपित्त है। सूर्य में गमनक्ष्य हेतु से गमन शक्तिका बोध करना यह भ्रमुमानपूर्विका भ्रम्भपित्त है। सागम के वाक्य सुनकर भ्रम्भत्तिका क्षम्भपित्त है। सागम के वाक्य सुनकर भ्रम्भत्तिका क्षम्भपित्त है। लेसे दिन में नहीं स्थान पर भी देवदत्तों स्मूलता देखकर उसके राश्रिभोजन करनेका बोध करना। अर्थापत्ति से भ्रम्भपित्त है, ज्येस दिन में नहीं स्थान पर भी देवदत्तों स्मूलता देखकर उसके राश्रभोजन करनेका बोध करना। अर्थापत्ति से भ्रम्भपित्त है सामक मक्तिका बोधकर उसमें नित्यत्यका बोध करना। उपमानपूर्विका भ्रम्भपित्ति से सामक स्मित्तको देखकर याग की उपमाको जानना। भ्रभावपूर्विका भ्रम्भपित्ति—रोभ उपमेयको देखकर गाय की उपमाको जानना। भ्रभावपूर्विका भ्रम्भपित्त

इस प्रकार से है कि अभावप्रमाण से जिन्दे चैत्र का घर में अभाव जानकर पुन: बाहर में उसका सद्भाव जानना। उपमान प्रमाण का पहिले विचार कर झाये हैं कि-

> "गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिता ज्ञानं वायतेऽक्षानपेक्षया" ॥ १ ॥

पहिले वस्तु का सद्भाव जानकर पुनः प्रतियोगी का स्मरण कर इन्द्रियों की अपेक्षा बिना ही मन में जो "नहीं हैं" ऐसा ज्ञान होता है वह प्रभावप्रमाण है ।। १ ।। वस्तु दो प्रकारकी हुआ करती है, एक सद्भावरूप ग्रीर एक ग्रभावरूप, इनमें जो प्रभावरूप वस्तु उसकी ग्रभाव प्रमाण जानता है, इस ग्रभावरूप वस्तु को प्रत्यक्षप्रमाण नहीं ज्ञान स्थोकि वह सद्भावरूप वस्तु को ही ज्ञानता है।। प्रमुमान भी हेतु न होने से एवं उसका विषय नहीं कोने अभाव को नहीं जानता । इसी तरह उपमानावि भी ग्रभावको विषय नहीं करते, क्योंकि प्रत्यक्षादि पांचों प्रमाणोंका विषय सद्भावरूप पदार्थ है, अभावरूप नहीं। ग्रतः वस्तु के अभावांश को ग्रहण करनेके लिये ग्रभाव-प्रमाण की प्रदृत्ति होती है जैसे कि भावांश को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणों की प्रवृत्ति होती है जैसे कि भावांश को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणों की प्रवृत्ति होती है।

जैन — यह मीमांसक का वर्णन उन्मल के कथन जैसा है, क्योंकि आपको जिन्हें पृथक्षमाण रूपमें मानना चाहिये ऐसे प्रत्यिभज्ञान तर्क आदि जान हैं उन्हें तो नहीं माना और व्ययं के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतिति में नहीं माना और व्ययं के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतिति में नहीं माना उन्हें स्वतन्त्रव्य से मान रहे हो, देखिये — प्रयोक्त प्रयापत्ति को उत्पन्न करनेवाली जो अनुमानप्रसाणों शामिल हो जाती है, क्योंकि प्रयापत्ति को उत्पन्न करनेवाली जो अन्ययानुप्पयमानत्व्यय देख माना ने ही तो जानी जाती है। यदि तुम कहो कि नहीं वह तो अर्वापत्ति से हो जानी जाती है तो एसा मानने में अन्यायायय दोष प्रमाण क्या वला है । यदि कहो कि वह दूसरे प्रमाणान्तर से जानी जाती है—तो यह दूसरा प्रमाण क्या वला है ? विपक्षमें अनुपलंग या भूयोदर्शन ? विपक्ष में अनुपलंग कहो तो वह किसको हुआ, खुदको या सभी को ? खुदको विपक्ष में बाधा न देखने मान्नसे तो साध्य विद्व होता नहीं है । और सभी व्यक्तिको विपक्ष में अनुपलंग है यह बात जानना हो प्रसंभव है । तथा—जैसे अनुमानमें अन्ययानुपपत्ति एक हेती है । वैसे—नदीपूर को देखकर असका प्रविनाभावी कारण

बरसात का अन्यथानुपपस्मानत्व से ज्ञान होता है वेसे ही समको देसकर उसका प्रविनामानी प्रनिका प्रन्यथानुपपत्ति से ज्ञान होता है, प्रतः दोनों एक ही हैं, कुछ प्रन्तर नहीं है।

तथा — आपके धनुमानप्रमाण को शामिल करने के लिये हमारे पास एक स्वतंत्र प्रत्यिज्ञान प्रमाण है। इसी तरह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्षादि प्रयाण में अन्तर्भूत हो जाता है। इस तरह भीयांसक के ६ प्रमाणों की संस्था का व्याचात होता है।

म्रयीपति मनुमानाऽन्तरभाव का सारांश समाप्त



शक्तिविचार का पूर्वपृक्ष

6.1

٠,

£ .

हम नैयायिक वस्तुस्वरूप को छोड़कर अन्य धतीन्द्रिय स्वभाववाली शक्ति नामकी कोई चीज नहीं मानते हैं। क्योंकि कार्य तो वस्तुस्वरूप से ही निष्पन्न हुआ कर्तता है।

स्वरूपाद्भव्यवस्थार्यं सहकार्युं पवृ हिताचे । नहिं कर्लपितुं शक्य शक्तिमन्यामतीन्द्रियाम् ॥ १॥

अर्थ — सहकारिकारणों से सहकृत ऐसा जो वस्तुस्वरूप है उससे उत्पन्न हुआ कार्य जब स्पष्ट ही दिखाई देता है तब उसमें एक ग्रीर न्यारी ग्रतीन्द्रिय शक्ति कौनसी है कि जिसकी उत्पक्ति के लिये किएमा करनी पड़े में प्रकृति है कि स्वर्क के सहायता से वस्तुस्वरूप ही कार्य को करने वाला है, प्रतः दृष्टि ग्रगोचर शक्तिनामक कोई भी पढ़ायें कार्यनिष्यत्ति में ग्रावश्यक नहीं है।

ध्रव यहां कोई मीमांसक मादि शक्ति के विषय में शंका उपस्थित करते हैं—
"ननु शक्तिमन्तरेए। कारकमेव न भवेत्, यथा पादपं छेत्नुमनसा परणुरुशम्यते
तथा पादुकाश्रव्युश्रम्येत । शक्तेरनभ्युपगमे हि द्रव्यस्वरूपाविशेषात् सर्वस्मात् सर्वदा
कार्योदयप्रसङ्कः" ।।

अर्थ — श्रांत के बिना कोई आदि ग्रंडार्थ किसी का कर्ता नहीं हो सकता।
यदि वस्तु में शक्तिनामक कोई भी चीज महीं है तो जैसे बुक्तको काटने का इच्छुक
पुरुष कुठार को उठाता है वैसे ही वह पाडुका—खडाऊ प्रादि को उठा सकता है,
क्योंकि पाडुका और कुठार कोई प्रथक् चीज तो है नहीं, पाडुका वस्तु है और
कुठार भी वस्तु है। इस प्रकार सभी वस्तुओं से सवंदा ही सब कार्य होने का
प्रसङ्क प्राप्त होगा?

सो इस प्रकारकी इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं—"तदेतदनु-पपम्रम् यसावदुपादाननियमादित्युक्तम् तत्रोच्यते निह वयमध किञ्चिदानिक भावानां कार्यकारणभावमुत्यापयितुं शक्नुमः किन्तु यथाप्रवृत्तमनुसरन्तो व्यवहरामः। तत्र श्वेदनादान्वयव्यतिरेकाभ्यां परस्वादेरेवकारण्यत्वमध्यवगच्छाम इति, तदेव तदियन उपा-दक्वमहे न पादुका दीति, न च परस्वादेस्वरूपसिष्ठधाने सत्यिप सर्वदा कार्योदयः स्व-रूपवत् सहकारिष्णामप्यपेकाणीयत्वात् सहकार्यादिसिष्ठधानस्य सर्वदा भनपपत्तेः" वर्ष — यह रांका ठीक नहीं है, क्यों कि कार्योत्पत्ति में उपादान का नियम बतलाया गया है। ग्रतः हम पदार्थों में कोई नया कार्यकारणभाव तो निर्माण कर नहीं सकते, केवल कार्योत्पत्ति में जिस प्रकार से उपादान की प्रवृत्ति होती है, उसी के भानुसार हम व्यवहार करते हैं। छेदनिक्या में जिसके साथ उसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है ऐसे उस कुठार को ही कारण माना है, पादुका भादिको नहीं, क्यों कि उसके साथ छेदनिक्या का भन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता है, यदि कहा जाय सिरण परणु तो हमेशा से है, भ्रतः हमेशा ही छेदनिक्या होती रहनी चाहिये सो ऐसी बात नहीं बनती, क्यों कि छेदनिक्या में परशु स्वरूप के समान सहकारी कारणों की भी भीका हुआ करती है, भ्रतः सहकारी कारणों की नी स्वर्णा हुआ करती है, भ्रतः सहकारी कारणों का स्वर्णा करती है, भ्रतः सहकारी कारण जब मिलेंगे तभी भ्रष्टीक्या होगी सदा नहीं।

''यदपि विषदहनसन्निधाने सत्यपि मन्त्रप्रयोगात् तत्कार्यादर्शनं तदपि न शक्ति-प्रतिबंधनिबंधनमपि त सामग्रथन्तरानुप्रवेशहेतकम्''।

अर्थ — छेदनिक्या में जैसी बात है वैसी ही बात विव तथा अग्नि में भी है। अर्थात् विव और अग्निके होते हुए भी जो उनका मरण और दाहरूप कार्य सदा होता हुआ नही देखा जाता है सो उसमें कारण मन्त्रप्रयोग है। वह मंत्रप्रयोग भी विष एवं अग्नि की शक्तिको रोकनेवाला नहीं है, किन्तु उस मन्त्ररूप अग्य ही सामग्री का वहां प्रवेश हो जानेसे उनका दाहादि कार्य नहीं हो पाता है।

"ननु मत्रेण प्रविशता तत्र कि कृतं न किञ्चित् कृतं, सामग्रथन्तरं तु संपादितं क्वचिद्धि सामग्री कस्यचित्कार्यस्य हेत्:, स्वरूपं तदबस्थमेवेति चेत्"।

कोई शंकाकार कहे कि मंत्र वहां भ्रग्निया विष भ्रादि में प्रविष्ट भी हो जाय तो वह वहां क्या कर देता है? तो उसका उत्तर यह है कि कुछ भी नहीं करता। भ्रन्य सामग्री उपस्थित हुई तो होने दो, उसका कार्यभी अन्य ही रहेगा, किन्तु उस मंत्ररूप सामग्री ने भ्रग्नि का स्वरूप तो नहीं विगाड़ा है, वह तो जैसी है वैसी है फिर दाह आदि कार्य नर्यों नहीं हुआ।?

"यद्येवसभितितमिपि विषं कथं न हत्यात्, तत्रास्य संयोगाद्यपेक्षणीयमस्तीति चेत् मन्त्राभावोऽप्यपेकन्तास्, दिव्यकरणकाले धर्म इव मंत्रोऽप्यनुपविष्टः कार्यं प्रतिहन्ति, शक्तिपक्षेऽपि मन्त्रस्य को ष्यापारः । मंत्रेण हि शक्तेनशि। वा क्रियते प्रतिबंघो वा ? न तावन्नाशः, मंत्रापगमे नुनस्तत्कार्यदर्शनात्, प्रतिबंघस्तु स्वरूपस्यैव शक्ते रिवास्तु, स्वरूप- स्य कि जातं कार्योदासिन्यमितिचेत्तदितोऽपि समानम्, स्वरूपमस्येव दृश्वमानत्वादिति चेच्छक्तिरप्यस्ति पूनः कार्यदर्शनेनातुमीयमानत्वात्"।।

अर्थ — अब उपर्युक्त शंका का परिहार किया जाता है — मंत्र ध्रादिक मारण या दाहरूप कार्य होने में धन्य सामग्री को उपस्थित करने वाले होते हैं भीर उसी से कार्य रकसा जाता है भतः दाहादिकार्य में ऐसी सामग्री का अभाव होना भी जरूरी है, इस प्रकार की बात नहीं होती तो बिना खाये भी विष क्यों नहीं मरण करा देता? तुम कही कि विष मुखादि में प्रविष्ट हुए बिना कैसे मरण कराये? सौ यही बात मंत्रादि के विषय में भी है, विष्य करना धादि में त्री धमें के समान मंत्र भी कार्य को रोकता है, हम नैयायिक मतीन्त्रिय सक्ति को धानने वाले मौमांसकादि से पूछते हैं कि शक्ति के पक्ष में भी मंत्रादिक क्या काम करते हैं? मंत्र के द्वारा शक्ति का नाश होता है या उसका प्रतिबंध होता है? नाश तो होता नहीं, क्योंकि मंत्र के हटते ही पुनः कार्य होने लग जाता है। प्रतिबंध कहो तो वह शक्ति के प्रतिबंध से समान स्वरूप का प्रतिबंध तो मत्र के द्वारा कुछ भी नहीं होता, अर्थात् मन्त्र के द्वारा अन्व मादि का स्वरूप तो बिना इता नहीं जाता है, सो यही बता शक्ति के विषय में भी है अर्थात् मन्त्र शक्ति को नहीं बिनाइता, क्योंकि मन्त्र के हटते ही पुनः कार्य होते देखा जाता है, मतः धतीन्द्रियशक्ति नामका कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता है।

न खत्वतीन्द्रिया शक्तिरस्माभिरुपगम्यते । यया सह कार्यस्य संबंधज्ञान संभवः ॥ १ ॥

अर्थ — "शक्तिः कियानुभेया स्यात्" शक्ति किया से जानी जाती है इत्यादि धन्य लोग कहते हैं सो हम नैयायिक शक्ति को ध्रतीन्त्रिय नहीं मानते हैं, बस्तु में जो कुछ है वह सब सामने उपस्थित है, प्रत्यक्ष गम्य है, प्रतिनिद्धय कुछ मी स्वरूप नहीं है। ध्रतः शक्ति के साथ कार्य का संबंध जोड़ना व्यर्थ है, प्रयत्ति कार्य को देखकर शक्ति का अनुमान लगाना, कार्य हेतु से कारण शक्ति का धनुमान करना बेकार है। हम तो "स्वरूपसहकारि सिष्ठवान मेवशक्तिः" वस्तु स्वरूप ध्रीर सहकारी कारणों की निकटता इनको ही शक्ति मानते हैं। ध्रन्य अप्रत्यक्ष ऐसी कोई शक्ति सिद्ध नहीं हो पाती है।

शक्तिविचार का पूर्वपक्ष समाप्त

नतु बह्विस्वरूपस्थाध्यक्षत एव प्रसिद्धेस्तदिविरिक्तातीन्द्रियशक्तिसद्भावे प्रमाणाभावारूचं तत्रायीपत्ते: प्रामाण्यम् ? निजा हि बक्तिः पृषिश्यादीनां पृषिवीरवादिकमेव तदिवसम्बन्धादेव तैयां कार्यकारित्वात् । अग्रया तु चरमसहकारिक्या, तस्यङ्कावे कार्यकरणादभावे चाकरणात् । तयाहि-

धर्यापत्ति को जब धनुमान में शामिल कर रहे थे, तब अग्नि की दाहकशक्ति का नाम धाया था सो ध्रव शक्ति के विषय में चर्चा प्रवर्तित होती है। इसमें नैयायिक शक्ति के निरसन के लिये ध्रपना पक्ष उपस्थित करते हैं—

नैयायिक—प्रांतनका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रसिद्ध हो रहा है, उस स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई न्यारी धतीन्त्रिय शक्ति है ऐसा उसका सङ्कृभाव सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। धतः भीमांसक उस शक्ति को ग्रहण करने वाली अर्थापत्ति को किस प्रकार प्रमाणभूत मानते हैं? जब वैसी शक्ति ही नहीं है तब उसको बतलाने वाले धर्यापत्ति में प्रामाण्य कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता। वस्तु में जो शक्ति होती है वह उसके निजस्वरूप ही होती है। पृथिवी आदि का पृथिवी आदि रूप होना हो उसकी शक्ति है, उस पृथिवीत्व आदि के संबंध से ही पृथिवी आदि रूप होना हो उसकी शक्ति है, उस पृथिवीत्व आदि के संबंध से ही पृथिवी आदि प्रया धपने कार्य को करते हैं। कारण में जो अंतिस शक्ति होती है वह उसके निजस्त होने पर ही कार्य होता है और यह न हो कार्य नहीं होता है। इसी वात को उदाहरण देकर वे समक्राते है—बहुत से तंतु [ बाने या होरे ] रखे हैं किन्तु जब तक अन्त के तु तुधों का संयोग नहीं होता है तह तक वे सपने कार्य को ( वस्त्रको ) नहीं करते हैं, बस ! यही उन तन्तुओं सिक्ति कहलाती है।

सन्त्रीपि तन्तवो न कार्यभारभन्ते भन्त्यतन्तुसंयोगं विनेति सैव शक्तिस्तेवाम्। ननु कथमयीन्तरमर्थान्त-एस्य शक्तिः ? भनर्यान्तरस्वेपि समानमेतत्-'स एव तस्येव न सक्तिः' इति । अक यदि पूर्वेषां सहकार्येव श्वक्तिस्तद्दि तस्याप्यशक्तस्याकारण्तवादन्या शक्तिविकोत्यनवस्या; तदयुक्तम्; चरमस्य हि सह-कारिणः पूर्वसहकारिण एव सक्तिः इतरेतराभिसन्वन्येन कार्यकरणात्। स एव समग्राणां भावः सामग्रीति भावशस्ययेनोच्यते, तेन सता समग्रन्थपदेशात्।

श्चंका — प्रयान्तर की शक्ति उससे प्रयान्तर रूप कैसे हो सकती है ? अर्थात् पदार्यं की शक्ति पदार्यं से भिन्न है ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि शक्ति को प्रयन्तिर मानने पर यह 'पदार्यं की शक्ति' है ऐसा व्यवहार विलुप्त हो जावेगा।

समाधान — तो शक्ति को पदार्थ से धनर्थान्तर-ध्रिश्च मानने में भी यही प्रदन धाता है, अर्थात् पदार्थ से शक्ति ध्रिश्च है तो इस पक्ष में यह पदार्थ की शक्ति है ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पदार्थ रूप ही हो जायगी ?

शंका-तन्त भादि कारगों का जो सहकारी पना है वही उनकी शक्ति है ऐसा माना जाय तो पूनः प्रश्न होते हैं कि वह सहकारी भी शक्त है या प्रशक्त है ? यदि बहु धशक्त है तो कार्य का कारण नहीं हो सकता अतः उस अशक्त को शक्त बनने के लिये अन्य शक्ति चाहिये. इस प्रकार मानने पर अनवस्था आती है। अनव-स्था दोष का विवेचन टिप्पगोकार ने इस प्रकार किया है-अतीकिय शनित के द्वारा शक्तिमान का उपकार किया जाता है ऐसा मानने पर शक्ति द्वारा किया गया वह उपकार शनितमान से भिन्न होता है तो अनवस्था होगी ? क्योंकि उपकार भी शक्ति मान से यदि भिन्न है तो भिन्न होने के कारण यह अनितमान का उपकार है ऐसा संबंध सिद्ध नहीं होता है. यदि कियमाण वह मिन्न उपकार शक्तिमान के साथ प्रपना संबंध सिद्ध करने के लिये उपकारान्तर को करता है तो पूनः यह प्रश्न होता है कि शक्त होकर या असक्त होकर वह उपकार उपकारान्तर को करता है ? अशक्त होकर उपकारान्तर का करना शक्य नहीं। यदि शक्य होकर वह उपकार शक्तिमान के साथ स्वसंबंध की सिद्धि के लिये उपकारान्तर को करता है, ऐसा मानो तो जिस शक्ति से स्वयं उपकार शक्त हमा है वह शक्ति भी उस उपकार से भिन्न है कि श्रभिन्न है, यदि भिन्न है तो "उपकार की यह शक्ति है" ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि वह उससे भिन्न है। यदि शक्ति भी उपकार के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिये उप-

किथा, असी शक्तिनित्या, सनित्या वा स्वात् ? नित्या वेत्सर्वदा कार्योत्पश्चित्रसङ्घः । तथा च वेह्मारिकारखापेका व्यव्यक्तिनम् तस्तामात्वामेव कार्यस्थारपादाव । स्वानित्सासीः कृतो वासते ? विक्रमतस्रोतः - निक क्षकात्, अशकादाः । वक्तम्ब च्छ्यस्यन्तरारिकस्यनातोऽनवस्या स्यात् । असूक्ताः तहुपत्ती कार्यमेव तथाविचात्ततः किन्नोरपर्वते ? स्वसमतीन्त्रियशक्तिकस्यन्या ।

तथा, शक्तिः शक्तिमतो भिन्ना, श्रीभन्ना वा स्यात् ? श्रीभन्ना चेत्; शक्तिमात्रं शक्तिमत्मात्रं

कारान्तर को करती है तो इस प्रकार से बड़ी ही लुम्बी प्रनवस्था उपस्थित हो जाती है ?

· r समाधान - इस तरह अनवस्था की आक्षंका अवृक्त है; क्योंकि अरम सहकारी की जो शक्ति.है वह पूर्व सहकारी की ही है; मन्य २ सहकारियों के पारस्परिक संबंध से ही वह शक्ति कार्य का संपादन करती है. इसी इतरेतराभिसंबंधरूप शक्तिका नाम ही "समग्रानां-कारणानां-भावः सामग्री" इस भाव प्रत्ययके अनुसार सामग्री कहा गया है, क्योंकि जब वे सब विवसित कारण मीजूब रहते हैं तभी उन्हें समग्र इस नाम से कहा जाता है। जैन से हम नैयायिक पूछते हैं कि अतीन्द्रिय शक्ति नित्य है कि ग्रनित्य ? नित्य माने तो हमेशा कार्य होता रहेगा, उसकी उत्पत्ति इकेगी नहीं, इस तरह कार्ब होते उहने पर लचा शिक्त को नित्य सानने पर कार्यों को झपनी इत्यत्ति में सहकारी कारणों की अपेक्षा लेना भी व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि पदार्थों के द्वारा होने वाले कार्य सहकारी कारणों के मिलने के पहले ही उत्पन्न ही चुकेंगे ? यदि इस अतीन्द्रिय शक्ति को अनित्य माने तो हम पूछते हैं कि वह अनित्य सक्ति किससे पैदा हुई ? कही कि शक्तिमान से हुई तो वह शक्तिमान भी सकत है या अशक्त है ? श्रर्थात शक्त शक्तिमान से शक्ति पैवा हुई है ऐसा कही तो पून: प्रश्न होगा कि क्रावितमान किससे शक्त हमा ? इस तरह की कल्पना :बढ़ती जाने से मनवस्था दोष आता है। अशक्त सक्तिमान से शक्ति का उत्पन्न होता माना जाय तो कार्य, भी अधानत कारण से नयों नहीं उत्पन्न होना ? अर्थात् जैसे अशनत शनितमान से अनित पदा होती है वैसे इसी अबक्त से सीचा कार्य उत्पन्न होता है ऐस्त मात लेना चाहिये। इस प्रकार भतीन्त्रिय शक्ति की कल्पना करने की अभक्रयकता ही नही रहती है। किञ्च-बह शक्तिमान से भिन्न है कि सभिन्न है ? यदि सभिन्न है तो शक्ति ही रहेगी मा शक्तिमान ही रहेगा ? क्योंकि दोनों परस्पर में अभिन्न हैं ? यदि शक्ति से शक्ति-

वा स्यात् ? भिन्ना चेत्; 'तस्येयम्' इति व्यवदेशाभावः अनुवकारात् । उपकारे वा तथा तस्योपकारः, तेन वाऽस्याः ? प्रयमपक्षै शक्तिमतः श्वरूयोपकारोऽर्भानतरभूतः, सनवान्तरभूतो वा विश्वीयते ? अर्थानतरभूताभ्ये दनवस्या, तस्यापि व्यवदेशार्थमुणकारान्तरपरिकत्यनया शस्यन्तरपरिकत्यनात् । अनर्थानतरभूतोपकारकरणे तु स एव कृतः स्थात् । तथा च न वक्तिमानसौ तस्कार्थस्यावसिद्धतत्कार्यस्यात् ।
शक्तिमतापि-शस्यन्तरान्वितेन, तहहितेन वा शक्त व्यकारः व्यति ? श्वाश्चप्ते शस्यन्तराहात् ।

मान भिन्न है ऐसा दितीय विकल्प माने तो "यह शक्तिमान की शक्ति है" ऐसा संबंध वचन बनेगा नहीं, क्योंकि भिन्न में संबंधरूप उपकार नहीं होता, यदि उपकार होना मान भी लेवें तो कौन किसका उपकार करता है, क्या शक्ति से शक्तिमान का उपकार होता है या शक्तिमान से शक्ति का उपकार होता है ? यदि शक्ति के द्वारा शक्तिमान का उपकार होता है इस तरह का प्रथम पक्ष माना जाय तो बताइये वह उपकार शक्तिमान से प्रचौतरभूत किया जाता है कि प्रनर्थान्तरभूत किया जाता है ? प्रचौतर भत किया जाता है ऐसा मानो तो धनवस्था होती है, क्योंकि शक्ति ने शक्तिमान का यह उपकार किया है ऐसा संबंध सिद्ध करने के लिये-अन्य धन्य उपकार की कल्पना तथा अन्य अन्य शक्ति की व्यवस्था करनी होगी। यदि शक्ति के द्वारा किया गया मक्तिमान का उपकार उससे अनर्थान्तरभूत है ऐसा द्वितीय पक्ष अंगीकार किया जाय तो सक्तिने शक्तिमान (पदार्थ) को किया ऐसा अर्थ होगा, फिर उस पदार्थको शक्ति-मान नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य करनेमें समयं न रहकर स्वयं ही शक्तिका कार्य कहलाने लगा है। शक्तिमान [पदार्थ] द्वारा शक्ति का उपकार किया जाता है ऐसा माने तो प्रदन होता है कि शक्तिमान अन्यशक्ति से युक्त होकर शक्तिका उपकार करता है या अन्य शक्ति से रहित होकर उसका उपकार करता है, प्रथम पक्ष-प्रन्य शक्ति से यक्त होकर शक्तिमान शक्ति का उपकार करता है तो वह शक्त्यन्तर भी शक्तिमान से भिन्न है या अभिन्न है यह बताना होगा, दोनों ही पक्षों में वे पहले कहे हए सब दोष आते हैं अर्थात शक्तिमान घन्य शक्ति से युक्त होकर शक्ति का उपकार करता ₽. वह उपकार भिन्न है सो संबंध नहीं बनता और अभिन्न है तो एक ही रहेगा इत्यादि दोष आते हैं तथा अनवस्था दोष भी स्पष्ट दिखायी देता है। दूसरा विकल्प-शक्तिमान शक्ति का उपकार करने में प्रवृत्त होता है तब अन्य शक्ति से रहित होकर प्रवृत्त होता है ऐसा माने तो पहले की शक्ति की कल्पना व्ययं हो जाती है, क्योंकि शक्ति के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है जैसा कि बिना शक्ति के उपकार भेदः, प्रभेदो वा ? उभयनानन्तरोक्तोभयदोबानुबङ्गोऽनवस्या च । तहितेनानेन शक्त रेपकारे तु प्राच्यशक्तिकल्पनाप्यपाधिका तद्वपतिरेकेगुँव कार्यस्याप्युत्परोश्यकारवत् शक्तिशक्तिमतोर्भेदाभेदपरि-कल्पनायां विरोधादिदोबानुबङ्गः।

तथा, ससौ किमेका, सनेका वा ? तत्रैकत्वे सक्ते गुँगपदनेककार्योत्पत्तिनं स्यात् । सनेकत्वेपि सनेकसक्तिमान्त्रम्थवोनेकसक्तिर्भिवभृयादित्यनवस्थाप्रसङ्ख इति ।

धत्र प्रतिविधीयते । कि ग्राहकप्रमाणाभावाच्छक्तेरभावः, प्रतीन्द्रियस्वाद्वा ? तत्रावः पक्षोऽयुक्तः; कार्योत्परयन्ययानुपपत्तिवनितानुषानस्यैव तद्ग्राहकत्वात् । नत् सामग्रचधीनोत्पत्ति-

उत्पन्न हो जाता है, मतलब-शक्ति रहित जो शक्तिमान श्रीन श्रादि पदार्थ हैं उनसे जैसे दाहादिरूप उपकारक कार्य होते हैं वैसे ही शक्तिमान भी पहली शक्ति से रहित हमा ही शक्ति का उपकार रूप कार्य कर लेगा। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में भेद मानो चाहे मभेद मानो, दोनों पक्ष में विशोध मनवस्था आदि दोष माते हैं हैं उस शक्ति के विषय में और भी अनेक अरुम उठते हैं, जैसे कि वह शिक्ति एकें हैं कि भ्रतेक यदि एक है तो उससे एक साम जो क्रनेक कार्य उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, वे बहीं होना अहिमे; परन्तु:एक ही दीपक एक ही समय में अंधकार विनाश पदार्थ मकास-विकादाह। भीर तैल सोकस आदि अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं। यदि क्षक्तियां क धनेता माने तरे भी ठीक नहीं क्योंकि अनेक शक्तियों को जब शक्तिमान धपने में धारण करेगा तब वहां पर भी यही प्रश्न होगा कि वह शक्तिमान पदार्थ धनेक शक्तियों को एक शक्ति द्वारा घारण करता है या अनेक शक्ति द्वारा धारण करता है ? यदि अत अनेक : मक्तियों- झरा छन्तें वारण करता है तो अनवस्था आती है अर्थात् शक्तिमान पदार्थ अनेक शक्तियों को एक ही शक्ति से अपने में धारता है तो ऐसी स्थिति में वे सब ग्राक्तग्रां एक हो जायेसी इत्यस्वि च्ला से अनवस्था नहींबी इसलिये हम नैयायिक, भतीतिबय शक्ति को नहीं मानते हैं। स्मतः वस्त का जो दिखायी- देने बाला स्वरूप है वहीं सब कुछ है। ११ र प पार्टिंग के अधिक के अधीर का शिवर क

जैन-पाप नैयायिक शवित का अभाव मानते हो सो उसका प्राह्क प्रमाण नहीं है इसलिये या यह प्रतीन्द्रिय है इसलिये? पाहक प्रमाणका प्रमाव होनेसे शक्ति को नहीं मानते ऐसा प्रथमपक्ष कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि उसका प्राहक प्रमाण मौजूद है जो इस प्रकार से हैं – प्रतीन्द्रिय शक्ति है क्योंकि उसके कार्य की बन्यथानुवपक्ति है कत्वास्कार्याणां कचं तदन्यचानुपपत्त्यंतोऽनुमानात्तात्विद्धः स्यात्; इत्यप्यसमीचीनम्; यतो 
नास्माभिः सामभ्याः कार्यकारित्व प्रतिचिच्यते, किन्तु प्रतिनियतायास्तत्याः प्रतिनियतकार्यकारित्वम् 
प्रतीनियतात्त्रसद्भावमन्तरेणासम्भाव्यमित्यवादप्यभ्रुपणन्तव्या । कथमभ्यया प्रतिवन्यकमिश्यमन्त्रादिविष्ठियानेप्यमिनः स्कोटाविकार्यं न कुर्योत् सामग्रपास्तवापि सद्भावात् ? तेन ह्यन्तेः स्वरूपं प्रतिहृत्यते, सहकारिणो वा ? न तावादाः पक्षः सैमङ्करः; अनिनस्वरूपस्य तदवस्यत्याध्यसैण्याध्यवह्यायात् । नापि द्वितीयः; सहकारित्वरूपस्याप्यंगुल्यनित्रसंयोगलक्षणस्याविकलत्योपनक्षणात् । प्रतः

ष्रक्तरेवानेन प्रतिवन्त्रोभ्यपणन्तव्यः ।

क्षयांत् यदि शक्ति न होती तो उसके द्वारा जो कार्यहोते हैं वे नहीं होते, इस धनुमान प्रमाण से शक्ति का ग्रहण होता है।

श्रंका — कार्यों की उत्पत्ति तो सामग्री से होती है, फिर वह ग्रन्यथानुपपत्ति कौनसी है कि जिससे शक्ति की श्रनुमान के द्वारा सिद्धि की जा सके? मतलब यह है कि कार्यतो सामग्री से होता है शक्ति से नहीं?

समाधान—यह कथन ध्रयुक्त है हम जैन सामग्री से कार्य होने का निषेष नहीं करते हैं किन्तु प्रतिनियत निष्चित किसी एक सामग्री से प्रतिनियत निष्चित कोई एक कार्य होता हुआ देखकर ध्रतीन्द्रिय शिवन का सद्भाव हुए विना ऐसा हो नहीं सकता, इस प्रकार अतीन्द्रिय शिवन की सिद्धि करते हैं। सभी को ऐसा ही मानना चाहिये। यदि ऐसा न माना जाय तो बताइये कि प्रतिवंधक मिए, मंत्र आदि के सिप्ताचा होने पर अगिन अपने स्फोट आदि कार्य को क्यों नहीं करती? सामग्री तो सारी को सारी मौजूद है? प्रतिवंधक मिए आदि के द्वारा अगिन का स्वरूप नष्ट किया जाता है? ध्रमिन का स्वरूप नष्ट किया जाता है? ध्रमिन का स्वरूप नष्ट किया जाता है? ध्रमिन का ते कत्याशाकरी नहीं होगा, क्यों कि ध्रमिन का स्वरूप तो प्रत्यक्ष से वैसा का वैसा दिखायी हो दे रहा है। दूसरा पद्म-ध्रमिन का स्वरूप तो प्रत्यक्ष से वैसा का वैसा दिखायी हो दे रहा है। दूसरा पद्म-ध्रमिन का संयोग अर्थात् है, सहकारी अर्थात् अगिन को प्रदीप्त करनेवाला अंगुली और अगिन का संयोग अर्थात् दियासताई का अंगुली से पकड़कर जलाना अथवा ध्रम्य किसी पंखा प्रादि साथन से ईन्धन को प्रज्वालत करना ध्रादि सभी सहकारी कारण वहां जलती हुई ध्रमिन के समय दिखायी दे रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं कि प्रतिवंधक मिए ध्रादि ने सहकारी समय दिखायी दे रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं कि प्रतिवंधक मिए ध्रादि ने सहकारी

ननु चानेन नाग्नैः सहकारिएगी वा स्वरूपं प्रतिहृत्यते, किन्तु स्वभाव एव निवर्यंते, म्रतः स्कोटादिकार्यस्थानुत्यत्तः प्रतिवन्धकमित्रामन्त्राद्यभावस्थापि तदुत्यत्तौ सहकारित्यात् तदभावे तदनुरपत्तेः; इत्यप्यसमीक्षिताभिवानम्; उत्तम्भकमित्रामि कार्यस्थानुत्यत्तिप्रमङ्गात् । न खनु तदा
प्रतिवन्यकमण्याद्यभावोस्ति प्रत्यक्षविरोषात् । ननु वयाग्निः प्रतिवन्यकमण्याद्यभावसहकारी स्कोटादिकार्यं करोति, एवं प्रतिवन्यकमण्यादिः उत्तम्भकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवन्यं करोति, म्रतो न

का नाश किया है। इसलिये ऐसा ही मानना चाहिये कि प्रतिबंधक मणि मंत्रादि के द्वारा प्राप्ति की शक्ति ही नष्ट की गयी है।

नैयायिक — प्रतिबंधक मिए। धादि के द्वारा न तो धार्मन का स्वरूप ही नष्ट किया जाता है और न सहकारी स्वरूप का नाश किया जाता है, किन्तु अग्निका जो स्वभाव है वही उस समय हटा दिया जाता है, इसी कारण से उस अग्नि से स्फोट धादि कार्य नहीं हो पाते तथा प्रतिबंधक मिए। मंत्र आदि का जो धाभाव है वह भी स्फोट धादि के उत्पत्ति में सहकारी बन जाता है क्योंकि प्रतिबंधक के धामाब हुए बिना स्फोट। दि कार्य उत्पन्न नहीं हो पाते हैं?

जैन — यह कथन बिना सोचे किया है क्योंकि प्रतिबंधक के घ्रभाव से सहकृत हुई प्रिन्नि अपना स्फोटादि कार्य करती है ऐसा यदि माना जावे तो उत्तंभक मिंग के सिन्नधान में घ्रिनि के कार्य रूप जो स्फोट आदि होते हैं वे नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उस समय प्रतिबंधक मिंग आदिका ग्रभाव नहीं है, यदि माने तो प्रत्यक्ष विरोध ग्राता है।

श्रंका — जिस प्रकार श्रानि प्रतिबंधक मिएा श्रादि के श्रभाव से सहकृत होकर अपना स्फोट श्रादि कार्य को करती है, उसी प्रकार प्रतिबंधक मिए श्रादि भी उत्तंभक मिएा के श्रभाव से सहकृत होकर हो स्फोट श्रादि कार्य के प्रतिबंधक होते हैं, [स्फोटादि को नहीं होने देना रूप कार्यको करते हैं] ग्रतः उस उत्तंभक मिएाके सिश्रधान में कार्य की श्रनुत्पत्ति नहीं रहती [श्रषत् कार्य की उत्पत्ति होती है]।

समाधान — अच्छा जैसा तुम कहते हो बैसा ही सही किन्तु यह तो कहो कि प्रतिबंधक और उत्तंभक मणि मंत्रादि के अभाव में धरिन प्रपना कार्य करती है कि नहीं करती ? यदि उत्तर विकल्प कहा कि नहीं करती है तो ऐसे कहने में प्रत्यक्ष से विरोध धाता है धर्यात् नोई मिंग मंत्र नहीं है तो भी धरिन धपना कार्य करती ही है। तस्वित्रवाने कार्यस्यानुत्पत्तिरिति । अस्तु नामैतत् ; तवापि-प्रतिवन्यकोत्तन्यकस्याग्यन्योरकावेऽभिनः स्वकार्यं करोति, न वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; प्रत्यक्षविरोवात् । प्रथमपक्षै तु कस्यावावः स्रग्नेः सङ्कः कारी-त्योरत्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुष्त्यस्य ; ग्रन्यतराभावे कार्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । प्रस्य-तरस्य वेश्कि प्रतिवन्यकस्य, उत्तम्भकस्य वा ? प्रतिवन्यकस्य चेत्; स एवोत्तम्भकमण्यादिसिक्रवाने कार्यानुत्पादप्रसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिद्धः । उत्तम्भकस्य चेत्; स्रणाप्ययमेव दोषः । न चाभावस्य

प्रथम विकल्प-प्रतिबंध और उत्तंभक के अभाव में अग्नि अपना कार्य करती है पैद्या कहो तो हम पूछते हैं कि इनमें से किसका अभाव अग्निका सहकारी बना उन दोनों में से किसी एक का या दोनों का? यदि दोनों का अभाव अग्निका सहकारी बना उन दोनों में से किसी एक का या दोनों के अभाव जब नहीं है केवल एक का हो अभाव है तब अग्नि का कार्य एक जाने का प्रसंग प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । यदि दोनों अभावों में से कोई एक अभाव अग्निका सहकारी है ऐसा पन्न प्रदूश किया जाय तो प्रश्न होगा कि दोनों में से किसका अभाव कारएंग है, प्रतिबंधक का अभाव कि उत्तेस का अभाव ? प्रतिबंधक का अभाव अग्निका सहकारी है ऐसा माने नो वही पहले का दोष आयोग कि उत्तंसक मांगु आदि के सद्भाव में अग्निक कार्य उत्पन्न नहीं होगा ? क्योंकि उस समय प्रतिबंधक के अभाव की असिंदि है । उत्तंसक का अभाव अधिनका सहकारी है ऐसा कहो तो गलत होगा, फिर तो उत्तंसक को मौजूरगी में जो अधिन कार्य दिखायी देता है वह नहीं दिखायी देगा। आपके यहां अभाव कार्यका सहकारी वन भी नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वधा अभावरूप है, यदि कार्यकारी है तो प्रवश्य ही वह भावरूप हो जावेगा, भावका अर्थात् प्रसाव कार्यकारी है कि अर्थाकिया को करना, कार्य को करना और कार्ड भाव का लक्षण तो यही है कि अर्थाकिया को करना, कार्य को करना और कार्ड भाव का लक्षण तो यही है कि अर्थाकिया को करना, कार्य को करना और कार्ड भाव का लक्षण तो यही है कि अर्थाकिया को करना, कार्य की करना और कोई भाव का लक्षण नहीं होता है ।

भावार्थ — नैयायिक ध्रतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं, आचार्य उनको समक्ता रहे हैं कि प्रत्येकपदार्थ में जो कार्य की क्षमता रहती है वह दृष्टिगोचर नहीं होती है, वस्तुका स्वरूप मात्र शक्ति नहीं है धौर वह स्वरूप मी पूरा प्रत्यक्ष गोचर नहीं हुआ करता, वस्तुका स्वरूप हो कार्य करता हो तो धिन जल रही है उस वक्त किसी मात्रिक ने प्रिग्न स्तंभक मंत्र से धिन की दाह शक्तिको रोक दिया तब वह अगि पहले के समान प्रज्वलित [ ध्रधकती ] हुई भी जलाती नहीं सो वहां ध्रिनका कुछ विगइता नहीं, तो कौन सी बात है जो जलाती नहीं। ध्रतः सिद्ध होता है कि अग्निक बाहरी स्वरूप से पृथक् ही एक शक्ति है। उसंभक्त मिए। मन्त्र और प्रतिबंधक मिण

कार्यकारित्वं घटते भावरूपतानुबङ्गात्, प्रवेकियाकारित्वकक्ष एत्वात्परमार्थसतो लक्षसान्तराभावात्।

कम्बास्याभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्-किमितरेतराभावः, प्रागभावो वा स्यात्, प्रव्यंशो वा, ग्रेभावमात्रं वा ? न ताबदितरेतराभावः; प्रतिवन्यकमण्डिमन्त्रादिसन्निकानेप्यस्य सम्भवात् । नापि प्रागमावः; तत्प्रव्यंशोत्तरकात्रं कार्योत्परयभावप्रसङ्गात् । नापि प्रव्यंसः प्रतिवस्यकमण्यादिप्राग-भावावस्थायां कार्यस्यानुस्पत्तिप्रसङ्गात् । न च भावादर्यान्तरस्याभावस्य सद्भावोस्ति, तस्यानन्तरमेव

मंत्र क्रमण: प्रग्निकी शक्ति को प्रकट करनेवाले और रोकनेवाले होते हैं। इन मिर्ग मादि का मभाव अर्थात् प्रतिबंचक मिए। मादिका मभाव मात्र अग्नि का सहकारी नहीं है। प्रतिबंधक का अभाव नहीं हो तो भी अग्निका कार्य देखा जाता है। नैयायिक धभावको तुच्छाभावरूप मानते हैं धतः प्रतिबंधक का धभाव अग्निका सहकारी है ऐसा वे कह भी नहीं सकते, यदि कहते हैं तो सभाव को जैनके समान भावकप [पदार्थ रूप] साननेका प्रसंग ग्रावेगा । जो अर्थिकया को करता है वही वास्तविक भाव या पदार्थ होता है। इस प्रकार अग्निकी शक्ति अतीन्द्रिय है यह उपर्यंक्त प्रतिबंधक मणि आदि के उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है।। आप नैयायिक से हम जैनका प्रश्न है कि प्रति-बंधकका सभाव कार्यकी उत्पत्ति में सहकारी माना गया है, वह कौनसा सभाव है, इतरेतराभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, ग्रथवा ग्रभाव सामान्य? इतरेतराभाव सहकारी है ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि इतरेतराभाव [ एक का दूसरे में अभाव जो होता है वह ] रहने मात्रसे कोई कार्य में सहायता नहीं पहंचती, ऐसा अभाव तो प्रतिबंधक मणि मंत्र धादि के सन्निधानमें भी होता है किन्तु कार्य तो नहीं होता अर्थात प्रतिबंधक में उत्तंभक का सभाव है वह इतरेतराभाव है वह जब प्रतिबंबक रखा है ग्रीर उत्तंभक नहीं है ऐसे स्थान पर भ्रग्निका सहकारी जो इतरेतराभाव बताया गया है वह तो है, किन्त कार्य स्फोट मादि होते नहीं। इसलिये इतरेतरामाव सहकारी नहीं होता। प्रागभाव भी सहकारी होता नहीं, यदि प्रागभाव सहकारी होगा तो जब प्रागभाव का नाश होता है तब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सहकारी कारण नष्ट हो गया है। प्रध्वंसाभाव भी सहकारी बनता नहीं, प्रध्वंसाभाव जब नहीं है ऐसे प्रतिबंधकमिए। शादि की जो प्रागभाव ग्रवस्था होती है उस समय कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, मतलब प्रतिबंधक मिए। ब्रादि अभी हुए ही नहीं हैं ऐसे प्रागभाव अवस्था में ब्रग्निकार्य चलता है वह नहीं होवेगा ? क्योंकि प्रध्वंसाभाव होवे तब कार्य करे। सो ऐसा है नहीं तथा निराकरिष्यमास्यत्वात् । प्रतो निराक्तनेतत्-'यस्यान्वयव्यतिरेकौ कार्येसानुकियेते सोऽभावस्तत्र सहकारी सहकारिसाननियमात्' इति ।

कथ वैवंवादिनो मन्त्रादिना किच्चरप्रति प्रतिवद्धोध्यम्निः स एवान्यस्य स्फोटादिकार्यं कुर्यात् ? प्रतिवन्यकाभावस्य सहकारिएः कस्यचिद्ध्यभावात् । न वाश्मरपक्षेष्येतचोद्यं समानम्, वस्तुनोऽनेक-सक्त्यास्मकत्वारकस्याध्यरकेनचिरकच्चित् [ प्रति ] प्रतिवन्येष्यन्यस्याः प्रतिवन्याभावात् । नाप्यभाव-

भावपने को छोड़कर पृथक् अभाव होता नहीं। भाव से सर्वथा पृथक् ऐसा ध्रभावका [तुच्छामावका] हम भागे खण्डन करनेवाले हैं इसलिये आपका निम्नलिखित कथन निराकृत हमा कि जिसका अन्वयव्यतिरेक कार्य का मनकरण करता है वह अभाव उस कार्य में सहकारी होता है। हम जैनका तो यह कहना है कि सहकारी कारणों में यह नियम नहीं कि वे भावरूप ही हों या श्रभावरूप ही हों, सहकारी कारण तो दोनों रूप हो सकते हैं। नैयायिकने अभाव को सहकारी कारए। माना है ग्रर्थात ग्रिंग के स्फोट आदि कार्य होने में प्रतिबंधक मणि आदि का ग्रभाव सहकारी कारण है ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं, देखों ! अग्नि की शक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब मंत्रादि से स्तंभित कर दिया जाता है तो उस पूरुष को तो जलाती नही किन्तु वही धान्त उसी समय अन्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो स्फोट जलाना भादि कार्य करती है सो वह किस प्रकार बन सकता है ? क्योंकि सहकारी कारण जो "प्रतिबंधक का सभाव" है वह (प्रागभावादि) नहीं है। उल्टे वहां तो प्रतिबंधक का सद्भाव है। इसलिये सिद्ध होता है कि प्रतिबंधक का अभाव भग्नि का सहकारी नहीं है। कोई कहे कि जैन के पक्ष में भी यही दोष आते हैं, प्रश्न होते हैं, कि अग्नि की शक्ति को प्रतिबंधक मिए। आदि रोकते हैं तो वे सबके प्रति ही क्यों नही रोकते ? इत्यादि सो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हम जैन तो अग्नि आदि वस्तुओं को अनेक शक्ति वाले मानते हैं, उन अनेक शक्ति में से किसी एक शक्ति को प्रतिबंधक मणि धादि के द्वारा किसी पुरुष विशेष के प्रति रोक दिया जाय तो भी ग्रन्थ शक्ति तो रुकती नहीं. ग्रत: धन्य किसी पुरुष आदि के प्रति स्फोट मादि कार्य होते रहते हैं। कार्य की उत्पत्ति में सामान्य से अभावमात्र सहकारी होता है इस पक्ष पर अब विचार किया जाता है। वस्त से अर्थान्तरभूत ( सर्वथा पथक ) ऐसे अभावका जब खण्डन हो चुका है तब उसमें रहने वाला सामान्य प्रभाव (प्रभावमात्र) भी खडित हो चुका समक्षना चाहिये तथा नैयायिक के मतानुसार सभाव में समान्य रहता ही नहीं, वह तो द्रव्य गुण कर्म इन

मात्रं सङ्कारिः; बस्तुनीबाँग्तरस्याभावस्यामावे तद्गतसामान्यस्याग्यसम्भवात् । न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, द्रव्यगुणुकर्मान्यतमरूपतानुवञ्चात् । ततः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रतिहतशक्तिर्विह्यः स्फोटाविकार्यस्यानुत्पादकस्तद्विपरीतस्तुत्पादक इत्यम्युपगण्तव्यम् ।

ततो निराकृतमेतत् 'कार्य' स्वोत्पत्ती प्रतिबंधकाभावीपकृतोभयवाद्यविवादास्यदकारकथ्यति-रिक्तानपेक्षय्, तम्मात्रादृत्यत्तावनृपपद्यमानवाषकन्वात्, यत्तु यतो व्यतिरिक्तमपेक्षते न तत्तन्मात्रजस्वे-

तीनों में रहता है यदि अभाव में सामान्य है तो उसे द्रव्यादिमें से किसी एक रूप मानना पड़ेगा अर्थात् स्रभाव द्रव्य गुण या कमं इप कहलायेगा ? अतः जिस अग्नि की शक्ति प्रतिबंधक मारेंग भादि के द्वारा प्रतिहत (नष्ट) हुई है वह भाग स्फोट दाह बादि कार्य को नहीं करती भीर जो इससे विपरीत अग्नि है वह स्फोटादि कार्यको करती है ऐसा निर्दोष सिद्धांत स्वीकार करना चाहिये । इस प्रकार ग्रीन ग्रादि पदार्थी में कार्यों को उत्पन्न करने के संबंधमें अनेक २ शक्तियां हुआ करती हैं ऐसा सिद्ध होता है इसलिये निम्नलिखित अनुमान प्रयोग गलत ठहरता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति में जो कारण प्रतिबन्धकके धभावसे उपकृत है एवं वादी प्रतिवादी द्वारा धविवादरूपसे स्वीकृत है ऐसे कारण को छोडकर अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं रखता है. (पक्ष ) क्योंकि उतने कारण मात्रसे उसकी उत्पत्ति माननेमें कोई बाधा नही झाती । हिता जो कार्य उतने कारण से श्रातिरित्त अन्य कारणकी अपेक्षा रखता है तो फिर उसकी निष्पत्ति उतने कारणसे होती भी नहीं उसको उतने कारण मात्रसे मानेंगे तो बाधा मायेगी, जैसे वस्त्रको तन्तु मात्र कारणसे उत्पन्न होना माने तो बाधा माती है, किन्तु यह विवक्षित स्फोट आदि जो कार्य है वह वस्त्र कार्यके समान नहीं है अत: उसमें पूर्वोक्त कारणके अतिरिक्त अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं हुआ करती अब यहां यह उपर्युक्त अनुमान क्यों गलत है इस बातका स्पष्टीकरण करते हैं-

इस अनुमान में हेतु असिद्ध है क्योंकि स्कोट झादि जो अग्निका कार्य परवादी के है वह मात्र प्रतिबंधक के अभाव से नहीं होता, क्योंकि ऐसा माननेमें पहले के कथनानुसार अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं। धाप नैयायिक ने कहा था कि वस्तु का स्वरूप ही कार्योमें सहकारी है और कोई शक्ति आदि नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीति ही नहीं धाती इत्यादि, सो ऐसा मानने पर माला स्त्री धादि प्रत्यक्ष से उपलब्ध द्वुए कारण कलाप को खोड़ कर अन्य घटहकी (पुण्य की) प्रतीति वहीं होती अतः उसका ऽनुपषद्यमानवाषकम् यथा तन्तुमात्रापेक्षया पटः, न च तथेदम्, तस्माद्ययोक्तसाध्यम्'इति; हेतोर-सिद्धेः; तन्मात्रादुत्पत्तौ कार्यस्य प्रामृक्तम्यायेनानेकवाषकोपपत्तेः ।

स्वरूपसङ्कारिष्यतिरेकेण क्षक्तेः प्रतीत्यमावादसस्ये वा सम्वनितादिदृष्टकारण्कलापव्यति-रेकेणुादृष्टस्याप्यप्रतीतितोऽसस्यं स्यात्, तथा चासाधारण्तिमित्तकारण्याय दत्तो अलाख्नलिः। कथं चैवंबादिनो जगतो महेश्वरनिमित्तत्वं सिम्बेत् ? विचित्रक्षिरयादिदृष्टकारण्कलापादेवांकुरादिविचित्र-

भी असत्व मानना होगा? फिर तो आपने इस प्रकार की मान्यता से असाधारण [विशेष] कारणको जलांजलि दी है ऐसा समभना होगा। किंच-यदि धाप स्वरूप मात्रको कार्य का उत्पादक मानते हैं तो जगत सिष्ट का कारण ईश्वर है ऐसा आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं ? क्योंकि विचित्र पृथिवी ग्रादि जो कि प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहे है उन्हीं कारण कलापों से विचित्र अनेक प्रकार के अंकुर आदि कार्य छत्पन्न होते हुए प्रतीति में घाते हैं, फिर उन पृथिबी पर्वत बुक्ष मादि का कत्ती एक ईश्वर है ऐसी कुल्पना. माप सृष्टि कर्तावादी नयों करते हैं है चदि कहा जाय कि अनमान से प्रथिती आहि का - कारण को दिस्कर है उसको सिद्ध करते हैं 'तो वही बांत शक्ति में भी घटित कर लेगी चाहिसे, देखो-जो-कार्याहोता है वह असाधारण धर्मवाले कारए। (शक्ति ) से ही होता है, (साध्य ) मनत्र सहकारी था इतर कारए। से नही होता, जैसे सुख, अकुर मादि में मसाधारण कारण [महद्द-पुष्य देववर ब्रादि माने हैं, इन कारणों से मुखादिक होते हैं, मात स्त्री या पृथिवी आदि सहकारी कारणों से स्वादिक नहीं होते हैं। ऐसा अग्र स्वीकार करते हैं इसी तरहास्फोट धादि सर्मस्त उत्पन्न होते हुए बस्तुभूत कार्य हैं, अकः वे भी अपसम्बारमा अधर्मकाले कारण से ही बुत्पन्न होते हैं । इसत्रह यहां तक पाहकः, धमारा : का अभाव :होनेसे शक्ति को नहीं मानते हैं, इस पर पक्ष का निरसनः किया और यह शिद्ध करके बताया कि अनुवान प्रमाण मृक्ति का सद्भाव सिद्ध करता है।

६ ।। ाः आवार्षः नैयापिक ने शक्ति को नहीं माना है, प्रत्येक कार्य कारराके स्वरूप के और सहकारी मान से उत्पक्त होता है, कोई घट्ट अतीन्द्रिय कारण की ज़रूरत नहीं होती ऐस्म उन्होंने केना है, किन्तु वह मान्यता लौकिक और पारमायिक दोनों हटियों के प्रसत् है, कोक व्यवहारकें अनेक ममुख्य समानरूप से पुष्ट और निरोग भी रहते हैं किन्तु, कार्यभार बहन करने की अमता उनमें असप ग्रस्य ग्रस्य करती है, उससे सिद्ध कार्योत्पत्तिप्रतीतेः । सनुमानात्तस्य तिव्रमित्तत्वसाधने शक्ते रप्यतः एव सिद्धिरस्तु । तथाहि-यरकार्यम् तदसाधारण्यमध्यातितादेव कारणादाविभवति सहकारीतरकारण्यात्राद्वा न भवति यथा सुस्रोकुरादि, कार्यं चेदं निश्चिलमाविभविवद्धरित्वति । एतेनैवातीन्द्रियत्वात्तदभावोऽपास्तः ।

यदप्युक्तम्-'पृषिक्यादीनां पृषिवीश्वादिकमेव निजा शक्तिः' इत्यादि; तदप्यपेशनम्; मृत्यिक्डादिम्योपि पटोस्पत्तिप्रसङ्गात् सहकारीतरशक्तेस्तत्राप्यविशेषात् । झथ न पृषिवीत्वादिमात्री-

होता है कि शरीर की पृष्टता या निरोगता मात्र कार्य के संपादन करने में निमित्त नहीं है और भी बहुए बतीन्द्रिय बीर्यान्तराय का क्षयोपशम आदि रूप कोई शक्ति है जिसके निमित्त से बाह्य में समानता होते हुए भी कार्य करने में भपनी अपनी क्षमता प्रथक प्रथक होती है। यदि बाह्य में स्त्री माला, चंदन आदि पदार्थ ही सुख के कारण हैं तो उन्हीं नैयायिकों द्वारा माना हमा ग्रहष्ट नामा पदार्थ ग्रसिद्ध हो जाला है। इसलिये सुलादि कार्यों में तथा पृथिवी अंकूर मादि कार्यों में जैसे मतीन्द्रिय तथा असाधारण कारण पृथ्य तथा ईश्वर है उसी प्रकार धन्नि धादि में अतीन्द्रिय शक्ति है, उसके द्वारा जलाना आदि कार्य होते हैं ऐसा सिद्ध हुन्ना । श्रव शक्ति धतीन्द्रिय होनेसे ग्रसत् है क्या ऐसा दूसरा विकल्प जो पूछा था उसके विषयमें माचार्य एक ही बाक्य में जबाब देते हैं कि जैसे ग्राहकप्रमाण का मभाव होने से शक्ति का सभाव है. यह पक्ष खण्डित हमा है वैसे ही अतीन्द्रिय होनेसे शक्ति का अभाव है, ऐसा कहना खण्डित होता है। अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्येक मतवालों ने स्वीकार किये ही हैं, आप नैयायिक के यहाँ क्या ईश्वर घटष्ट आदि अतीन्द्रिय नहीं हैं ? वैसे ही शक्ति अतीन्द्रिय है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। नैयायिक ने कहा था कि पृथिवी आदि में जो पृथिवीत्व मादि हैं वही उसकी अपनी शक्ति है, मर्थात् पृथिवी में जो पृथिवीपना है, जलमें जो जलत्व है इत्यादि, सो वही पृथियी मादि पदार्थीकी निज की शक्ति है इत्यादि । सो यह कथन गलत है क्योंकि ऐसी मान्यता में मिट्टीके पिंड आदि से पट की उत्पत्ति होने का प्रसंग प्राप्त होगा. क्योंकि सहकारी एवं इतर जिपा-दानादि | कारगोंकी शक्ति वहां मिट्टी ग्रादि में समान रूपसे मौजूद ही है, कोई विशेषता नहीं है।

क्षंका--- मात्र पृथिवीत्व ग्रावि से युक्त जो पदार्थ हैं, उनका वस्त्र आदि की उत्पत्ति में ज्यापार नहीं होता है, जिससे ग्रातिप्रसंग ग्रावे, किन्तु वस्त्र की उत्पत्ति में पलिसतानामर्थानां पटाण्ट्रत्यती व्यापारो वेन।तिप्रसङ्गः स्यात्, तन्तुत्वाश्वसाधारस्यनिवधवस्युपत-श्वितानामेव तत्र तेषां व्यापारात् ; इत्यप्यवाम्प्रतम् ; तन्तुत्वाश्र् पलिसतानां दःषङ्गीषताश्वरीनामिष तज्यनकत्वप्रसङ्गात् । अवस्थाविषेयसमन्त्रितानां तन्तुनां कार्योरम्बन्दत्याद्यमदोषः; इत्यपि मनोरय-मात्रम् , त्रक्तिविशेषमन्तरेणावस्थाविशेषस्येवासम्भवात्, ग्रन्यथा दग्धाविस्वभावानामिषि तेषां संस्यात् ।

यश्रोच्यते-कक्तिनित्याऽनित्या वेत्याविः, तत्र किमयं द्रव्यक्तको, पर्यायकक्तौ वा प्रवनः स्यात्, भावानां द्रव्यपर्यायणस्यात्मकत्वात्? तत्र द्रव्यक्तिनित्यैव धनादिनिवनस्वभावत्वाद्द्रव्यस्य। पर्याय-

तो तन्तुत्व धादि प्रसाधारण निज शक्ति से युक्त जो पदार्थ है, उसीका व्यापार होता है, प्रथात् वस्त्रकी उत्पत्ति में पृथिवीत्वादि कारण नहीं होते हैं, किन्तु तन्तुत्व आदि प्रसाधारण शक्तिसे युक्त तन्तु ही कारण होते हैं ?

समाधान — यह कथन भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा ग्रसाधारण कारण मानने पर भी दोष ग्राता है, यदि तन्तुत्व आदिसे युक्त तन्तु ही वस्त्र के ग्रसाधारण कारण हैं, तो जो तन्तु जले हैं, सड़ गये हैं, उनमें भी कार्य करने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि तन्तुत्व तो वहां पर भी है।

श्रंका — अवस्था विशेष से जो गुक्त है, ऐसे ही तन्तु वस्त्र रूप कार्यको करते हैं, ऐसा हमने माना है, अतः कोई दोष नहीं है ?

समाधान — शक्ति विशेष को स्वीकार किये बिना धवस्थाविशेष की ही धसंभावना है, क्योंकि शक्ति विशेष छोड़कर धोर कोई धवस्था विशेष सिद्ध नहीं होता है। यदि शक्ति विशेष के बिना धवस्था विशेष होता है तो दृष्य-जले प्रादि धवस्थावाले तन्तु भी परोत्पत्ति में व्यापार करने लगेंगे। नेयायिक ने पूछा कि शक्ति तित्य है, कि धनित्य है इत्यादि ? सो यह प्रकृत इत्य शक्ति विषय में है अथवा पर्यायशक्तिके विषय में है ? क्योंकि, पदार्थ इत्य शक्ति धीर पर्याय शक्ति स्वरूप होते हैं। यदि दृष्य शक्ति के विषय में तित्य मित्र य की चर्चा है तो उसका समाधान यह है कि दृष्य शक्ति नित्य हो मानी गई है, क्योंकि यूत्य धनावि निचन होता है। यदि पर्याय शक्ति नेत्य हो मानी गई है, क्योंकि दृष्य धन्ति और जंत सहित ) हुधा करती है। तथा यह वात भी धच्छी तरह से धुनिये कि शक्ति को नित्य मानने पर पदार्थ धन्ते कार्य के सहकारी कारणों की धनेका लिये बिना ही करेंगे, सो बात नहीं

है, क्योंकि हम जैन अकेली द्रव्य शक्ति कार्य को करती है ऐसा मानते ही नहीं हैं। देखिये ! पर्यायशक्ति यक्त जो द्रव्य शक्ति होती है, वही कार्य करती है। प्रतीति में भी बाता है कि विशिष्ट पर्याय से युक्त जो द्रव्य है, वही कार्यको करता है, बन्य नहीं। द्रव्य की विशिष्ट पर्यायरूप से जो परिणति होती है, वह सहकारी की अपेक्षा लेकर ही होती है, अतः जब पर्याय शक्ति होती है, तब कार्य होता है. अन्यथा नहीं । इसलिये हमेशा कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं झाता और सहकारी कारणों की अपेक्षा भी व्यर्थ नहीं जाती. क्योंकि पर्याय शक्ति के लिये सहकारी की बाद-श्यकता है। यदि पर्यायशक्ति की आवश्यकता नहीं माने तो अहर, ईश्वरादि सकेले ही सख, अंकर भादि कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाने से सर्वदा कार्य होने का प्रसंग भाता है, तथा उन ईश्वरादि की सहकारी कारणादि की भपेक्षा करना भी सिद्ध नहीं होता धतः पर्यायशक्ति युक्त पदार्थ है, ऐसा सिद्ध हो गया । तथा-प्रापने पछा था कि शक्त [समर्थ] शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, या बशक्त शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, इत्यादि सो उन प्रश्नों का उत्तर तो यह है कि शक्त-शक्तिमान से ही शक्ति पैदा होती है, तथा ऐसा मानने पर यद्यपि अनवस्था आती है फिर भी ऐसी अनवस्था दोष के लिये नहीं होती क्योंकि यह शक्तिकी परंपरा तो बीजांकर के समान अनादि प्रवाहरूप मानी गई है। इसी का विवेचन करते हैं। वर्तमान की शक्ति अपने पहले शक्ति युक्त पदार्थ से माविभूत होती है, भीर पदार्थ की शक्ति भी पहले के शक्ति युक्त पदार्थ से आविभूत होती है [ प्रगट होती है ] जैसे पूर्व पूर्व अवस्था युक्त पदार्थोंकी उत्तरोत्तर अवस्था उत्पन्न होती रहती है। नैयायिक यदि शक्तिका प्रादर्भाव शक्तिमान से होता है, ऐसा बानने में धनवस्थादीषका उद्धावन करते हैं तो उनके यहां पर बहटका [ भाग्य का ] बाविश्रीव होना कैसे सचिटत होगा ? क्योंकि उस घटष्ट के विषय में भी प्रश्न होंगे कि घातमा के द्वारा घटष्ट जो यदप्यभिद्वितम् सक्तादशक्ताद्वा तस्याः आदुर्भाव इत्यादि; तत्र शक्तादेवास्याः प्रादुर्भावः । न चानवस्या दोशायः; बीजाङ-कुरादिववनावित्वाक्तश्रवाहस्य । वर्शमाना हि शक्तिः प्रास्तनशस्त्रियुस्ते-नार्येनाविर्भाव्यते, सापि प्रास्तनशस्तियुस्तेनेति पूर्वपूर्वावस्यायुस्तार्यानामुस्तरोत्तरावस्याप्रादुर्भाववत् । कयं चैवं वादिनोऽदृष्टस्याप्याविर्भावो घटते ? तद्वश्यात्मना भ्रष्टशस्तरयुस्तेनाविर्भाव्यते, तद्वहितेन वा ? प्रथमपक्षैऽनवस्या । द्वितीयपक्षे तु भुस्तात्मवत्तस्य तज्जनकत्वासम्भवः ।

प्रकट किया जाता है, वह अन्य अदृष्ट से युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है, या विना अदृष्ट युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है? यदि अन्य अदृष्ट से युक्त होकर वह आत्मा अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो अनवस्था तैयार है। दूसरा पक्ष-आत्मा अन्य अदृष्ट से युक्त नहीं होते हुए ही अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो मुक्त जोवों की तरह संदारी जीव भी अदृष्ट को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे? तथा आप यदि शक्ति जौर शक्तिमान में परंपरारूप अनादिपना मानने में अनवस्था दोख देते हैं तो ईश्वर संपूर्ण कार्योंका कर्ता है, ऐसा कसे सिद्ध होगा? क्योंकि इस विषय में भी शक्ति और शक्तिमान जैसे प्रवत्त होंगे अप्योत् ईश्वर यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारण से रहित होकर कार्य करता है तो संपूर्ण कार्य एक समय में उत्पन्न हो जाना सहिय ? क्योंकि कार्यों के करनेमें उसे अन्य सहकारो कारणों की जरूरत तो है नहीं जिससे कि कार्य रक्त जाय । इस दोष से बचने के लिए यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारण युक्त होकर वह महेदवर कार्यों का उत्पादक होता है, ऐसा माना जाये तो वे सहकारो कारण साम्य सहकारी कारणों से सहित होकर ही महेश्वर द्वारा किये जावेंगे। इस तरह उत्पर सहकारी कारणों से सहित होकर ही महेश्वर द्वारा किये जावेंगे। इस तरह उत्पर सहकारी की अपेक्षा बढ़ती जाने से अनवस्था आयेगी।

पूर्व पूर्व अदृष्टरूप सहकारी कारागों से युक्त होकर आत्मा धौर महेस्वर उत्तर ध्रदृष्ट के सम्पूर्ण कार्य विशेष को करते हैं, ऐसा माने तो संपूर्ण पदार्ष भी पूर्व पूर्व यक्ति से समन्वित होकर ही धागे धागे की शक्ति को उत्पन्न करते हैं, ऐसा मान लेना चाहिये, व्ययंक दुरायद्व से क्या लाभ ? धापने जो शंका करी थी कि शक्तिमान से शक्ति किम है कि धनिम है। दत्यादि सो ऐसी शंका भी धयुक्त है, क्योंकि हम स्याद्वादियों ने शक्ति को शक्तिमान से कथंवित भिन्न भी माना है। सक्तिमान से शक्ति भिन्न है वह किस धनेवा से है, यही अब प्रगट करते हैं-वक्तिमान से बक्ति भिन्न है वह किस धनेवा से है, यही अब प्रगट करते हैं-वक्तिमान से बक्ति भिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के प्रत्यक्ष होनेपर भी शक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर वह शक्ति कार्य की अन्यथानुपपक्ति से ही बानी जाती है। [ यदि शक्ति नहीं

किन्त्र, कथं वा महेव्वरस्याखिलकायंकारित्वम् ? सहकारिरहितस्य तत्कारित्वे सकलकार्या-एगमिकदैवोत्पत्तिप्रसङ्गात् । तत्सहितस्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिणोऽन्यसहकारिसहितेन कर्तन्या इत्यनवस्या । पूर्वपूर्वाहृहसहकारिसमन्वितयोरात्येश्वरयोः उत्तरोत्तराहृष्टाखिलकार्यकारित्वे निखिल-भावानां पूर्वपूर्वविक्तिसमन्वितानामृत्तरोत्तरसन्त्युत्पादकत्वमस्तु, स्रलं मिन्याभिनिवेचेन ।

यचान्यदुक्तम्-शक्तिः शक्तिमती चित्राऽभित्रा वेत्यादिः तदययुक्तम्; तस्यास्तद्वतः कचिक-द्भे दाभ्युपगमात् । शक्तिमती हि शक्तिभित्रा तत्रत्यक्षत्वेष्यस्याः प्रत्यक्षत्वाभावात्, कार्यान्यवानु-पपस्या तु प्रतीयमानातौ । तदतो विवेकेन प्रत्येतुमशक्यत्वादभित्रत्ते । न चात्र विरोधाध्यवतारः; तदात्मकवस्तुनो जात्यन्तरत्वात् मेचकक्षानवत्सामान्यविशेषवत्रः।

होती तो अमुक कार्य निष्पन्न नहीं होता, यही कार्यान्यथानुपपत्ति है ] शक्तिमान पदार्थ से वह शक्ति अभिन्न इस अपेक्षा से है कि वह प्रथकरूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार स्याद्वाद के अभेद्य किले से सुरक्षित यह शक्तिमान और शक्ति की व्यवस्था प्रखंडित रहती है, इसमें विरोध ग्रादि दोषोंका प्रवेश तक भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने गुगों से कथंचित भिन्न और कथंचित अभिन्न रूप मानी गई वस्त पुथक ही जाति की होती है, अर्थात् वस्तु न सर्वथा भेदरूप ही है और न सर्वथा श्रभेद रूप ही है। वह तो मेचक ज्ञानके समान श्रथवा सामान्य विशेष के समान अन्य ही जाति की होती है। तथा नैयायिक ने कहा है कि एक शक्तिमान में एक ही शक्ति रहती है, या मनेक शक्तियां रहती है-इत्यादि, सो उस पर हम भापको बताते हैं कि पदार्थ में अनेक शक्तियां रहा करती हैं, देखी! कारण अनेक शक्ति यक्त होते हैं, व्योंकि वे धनेक कार्यों को करते हैं, जैसे घटादि पदार्थ अनेक शक्तियक्त होने से ही अनेक कार्यों को करते हैं। ग्रथवा विचित्र-नाना प्रकार के कार्य जो होते हैं वे कारणों के विचित्र शक्ति भेद से ही होते हैं, क्योंकि वे विचित्र [ अनेक ] कार्य हैं, जैसे भिन्न भिन्न पदार्थों के कार्य भिन्न भिन्न ही हुआ करते हैं। इसी विषय का और भी खलासा करते हैं । कारणों में शक्ति भेद हुए विना कार्यों में नानापना हो नहीं सकता, जैसे रूप रस, गंधादि ज्ञानों में होता है, अर्थात् जिस प्रकार ककडी ग्रादि पदार्थ में रूप मादि के ज्ञान होते हैं, वे ककड़ी के रूप रस मादि स्वभावों के भेद होने से ही होते हैं, ककड़ी में भ्रलग अलग रूप रसादि स्वभाव न हो तो उनका अलग भ्रलग ज्ञान कैसे होता ? क्षण स्थिति वाले एक ही दीपक बादि से भी बत्ती जलना, तैल समाह करना ग्रादि भ्रनेक कार्य उत्पन्न होते हैं, वे शक्तियों के भेद बिना कैसे होते ? यदि यस्पुनरुस्तमेकानेका वेत्यादि, तत्रार्थानामनेकैव शनितः । तथाहि-म्रनेकशिवतुक्तानि कारणानि विचित्रकार्यंत्वामार्थवत् । विचित्रकार्याणि वा कारणशस्तिभेदनिमित्तकानि तस्वाहिष-मार्थकार्यवत् । न हि कारणशस्तिभेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युक्तं रूपादिकानवत्, ययंव हि कर्क-टिकादौ रूपादिकानानि रूपादिक्यभावभेदनिवन्यकानि तथा अल्लिक्टिक्तंत्र मन्यविक्याक्ष्यविक्रान्तिक विक्तिशाद्वतिकशोधादिविचित्रकार्याणि तस्व्वविक्रमेदनिमित्तकानि व्यविद्वते, मन्यवा रूपादेनीनात्वं न स्थान् । चलुरादिकामयोभेदादेव हि तज्जानप्रतिमासभेदः स्थात्, कर्केटिकादिद्वशं तु रूपादिस्व-प्रावरहित्येकमनशेषेव स्थात् । चलुराविद्वढी प्रतिमासमानस्वाद्वादः कथं कर्कटिकादिद्वश्यस्य

शक्ति भेद बिना होते तो उनमें रूप आदि का नानापना नहीं होता, फिर तो चसु आदि सामग्री के भेद मात्र से ही रूपादि ज्ञानों में भेद प्रतिभास होता है, प्रतिभासके सालंबनभूत ककड़ी ग्रादि पदार्थ तो रूप आदि स्वभाव से दिहत एक ग्रनंश मात्र ही है ऐसा मानना होगा। कहने का अभिप्राय यह हुमा कि यदि कारणों में भेद हुए दिना कार्यों में भेद होना माना जाय तो ककड़ी ग्राम अमरूद मादि पदार्थों में रूप रस, गन्व बर्णादिका भेद तो है नहीं, सिर्फ चलु, रसना आदि इन्द्रियों के भिन्न सिन्न होनेसे रूप रसादि न्यारे न्यारे ज्ञान होते हैं, ऐसा गलत सिद्धान्त मानना पढ़िया।

श्रंका—चक्षु श्रादि से उत्पन्न होनेवाले ज्ञानों में रूप श्रादि का तो प्रतिभास होता है, फिर ककड़ी आदि द्रव्यको उनसे रहित कैसे माना जाय ?

समाधान — तो फिर तैन शोष आदि मनेक कार्य अनुमान ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं, अतः पदार्थों में नाना शक्तियां हैं भी यह प्रतीति में आता है, फिर पदार्थ नाना शक्तियों से रहित है ऐसा कैसे माना जा सकता है। अर्थात् नहीं माना जा सकता।

श्रंका—चश्रु मादि इन्द्रियजन्य ज्ञानों में साक्षात् प्रतिभासित होनेवाले रूप रस मादि स्वभाव ही परमार्थं सत् हैं [वास्तविक हैं] अनुमान ज्ञानमें प्रतीत होनेवाली शक्तियां वास्तविक नहीं हैं ?

समाधान — यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से तो ध्रदृष्ट ईश्वर आदि में ध्रवास्तविकता का प्रसंग होगा ? क्योंकि ईश्वरादि भी साक्षात् प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रतीत नहीं होते, सिर्फ धनुमान से ही जाने जाते हैं। तद्रहितत्वमिति चेत् ? तर्हि तैनकोषादिविभित्रकार्यानुमानबुद्धौ शक्तिनानात्वस्याध्ययांनां प्रतीतेः कथ तद्रहितत्वं स्यात् ? प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभावमाना क्ष्यादय एव परमार्थकन्तो न स्वनुमानबुद्धौ प्रतिभाव-

श्रैका — दीपक धादि एक ही द्रव्य में जो कार्य का नानापना है वह बत्ती धादि सहकारी सामग्री के नानापना के कारए। है, ग्रथींत् प्रदीपादिक में दाहशोध आदि नाना कार्य होते हुए देखने में भ्राते हैं, वे सहकारी नाना होनेसे देखने में भ्राते हैं, न कि दीपक के शक्तियों के स्थभाव भेदोंसे ?

समाधान—यह भी बिना सोचे कहना है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो रूप आदि स्वभावों का ही अभाव हो जायेगा, फिर तो ऐसा कहा जा सकता है कि ककड़ी आदि स्वयों में चक्षु आदि सामग्री के भेद होने से ही रूप मादि का पृषक-पृथक प्रतिभास होता है न कि निजीरूप रसादि स्वभावके कारण। इस प्रकार के बड़े भारी दोघों से खुटकारा जो ले लेथे प्रमाण प्रतीत रूपादिकों के समान शक्तियों का म्रपलाप करना युक्ति युक्त नहीं है, म्रयांत् जैसे रूप रस मादि मनेक स्वभाव वाला पदार्ष ज्ञान में प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार कार्यों में मनेकपना दिलाई देने से उनके कारएगों की शक्तियों में नानापना मानना चाहिये।

विशेषार्थ — इस शक्ति स्वरूप विचार नामक प्रकरण में पदार्थों की अतीन्द्रिय शिक्ति की सिद्धि करते समय श्री प्रभावन्द्राचार्थ ने बहुत ही सकाट्य तक स्प्रीर उदाह-रगों द्वारा नैयायिकादि परवादियों को समक्षाया है, जैन सिद्धांत में सम्मत शक्ति क्या है यह बहुत ही विशद रीति से टीकाकार ने उदाहरणों द्वारा समक्षाया है, अती-न्द्रिय शक्ति क्या है इसके लिये अगिन का उदाहरण बहुत ही सुंदर और स्पष्ट है, बाहर में लाल पीला दिखायी देने वाला अगिन का रूप मात्र ही स्कीट स्पाद कार्यों का करता है ऐसा जो नैयायिक का मत है वह जब विचार में आता है तो शतशः खण्डित हो जाता है। जब कोई मांत्रिक या अन्य पुरुष उस प्रीम्न की शक्ति को मंत्र या अग्य पुरुष उस प्रीम्न वाहर में बेसी को वैसी शादि से कीलित करता है, रोक देता है तव वह प्रीम्न वाहर में बेसी को वैसी शवकती हुई भी स्फोट (सुरंग लगाकर परवर स्वादि को फोड़ना, तोप चलाना) दाह स्वाद को को नहीं कर पाती है? इसीसे सिद्ध होता है कि प्रीम्न का बाहरी स्वरूप मात्र जलाना स्वादि कार्यों को नहीं करता, किन्तु कोई एक उसमें ऐसी सलस्य स्वीन्द्रिय शक्ति है कि जिसके द्वारा ये कार्य सम्पन्न होते हैं। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में

मानाः शक्तयः; इत्यपसु(प्यसु)न्दरम्; ब्रहृष्टेश्वरादेरपरमार्थसत्त्वप्रसञ्जात् । प्रदीपादिव्रव्यस्मैकस्य

घटित किया जा सकता है, बाहर में पठन ध्रम्यास आदि समान होते हुए भी कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है भौर कोई नहीं। गैहं में गेहं का ही अंकूर उत्पन्न होना मिट्टी से घड़ा ही बनना आदि आदि कार्य अपने अपने कारणों की अलग अलग शक्तियों के धनुमापक हो रहे हैं। "शक्तिः कियानुमेया स्यात्" शक्ति मात्र कार्य की मन्ययानुपपत्ति से जानी जाती है। इन मन्ति आदि संपूर्ण पदार्थी की शक्तियां नित्य भी हुआ करती हैं भौर अनित्य भी, द्रव्यशक्ति नित्य है और पर्याय शक्ति अनित्य है, द्रव्य पर्यायात्मक ही वस्तु होती है, द्रव्य अनादि निधन है, अत: उसकी शक्ति नित्य है, पर्याय सादि सांत है, अतः उसकी शक्ति अनित्य है, अकेली द्रव्य शक्ति से कार्य निष्पन्न नहीं होता, पर्याय शक्ति से युक्त जब द्रव्य शक्ति होती है तब कार्य होता है। इस कथन से सिद्ध होता है कि उपादान निमित्त से निरपेक्ष नहीं होता भ्रनेक सहकारी निमित्त कारण कलाप से युक्त जब द्रव्य शक्ति या उपादान हो जाता है तब यह कार्य को करता है, यहां तक विवाद का कोई खास प्रसंग नहीं है, किन्तू पर्याय शक्ति में जो अनेक सहकारी निमित्त हैं वे सभी अपने आप मिलते हैं या स्वत: उपस्थित होते हैं ? यह प्रश्न है, जब साक्षात् बृद्धि पूर्वक अनेक सहकारी सामग्री को जटाकर कार्य करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि सभी कारण कलाप स्वत: उपस्थित हो जाते हैं. सर्वथा सभी कारण अपने घाप मिलते हैं और कार्य निष्पन्न हो जाता है। छेसा सर्वथा एकान्त वाद प्रतीति का अपलाप करने वाला है, संसार में बहुत से कार्य बढि पर्वक होते हैं भीर बहुत से अबुढि पूर्वक। कार्यों मे भी चेतन के कार्य भीर श्रचेतन के कार्य अन्तर्भृत हैं। अचेतन कार्य अपने कारण समूह से निष्पन्न होते हैं. उसमें किसी किसी में चेतन की प्रेरकता रहती है। दोनों चेतन धचेतन ( जीव धजीव) के कार्य सर्वथा निमित्त के स्वयं हाजिर होने से नहीं होते, किन्तु उनमें बृद्धि पूर्वक प्रयत्न करने से होने वाले कार्य भी हैं। यह तो निश्चित है कि उपादान के बिना धार्यात द्रव्य शक्ति के बिना या पर्याय शक्ति के बिना कार्य नहीं होते हैं, किन्तु पर्याय शक्ति का जो सहकारी कारण कलाप है वह सर्वथा अपने आप उपस्थित नहीं होता। जो मनित्य है तो उसको कारण चाहिये और सभी कारण भपने माप नहीं जुड़ते, पुरुषार्थं का मतलब भी यही है कि पुरुष से जो होवे। सहकारी कारण भी यदि एक होता अर्थात् पर्यायशन्ति में जो सहकारी की अपेक्षा है वह यदि एक ही होता तब

वित्तकादिसहकारिसामग्रीभेदात्तद्दाहादिकार्यनानात्वं न पुनस्तञ्छिवतस्ववावभेदात्; इत्यप्यविचारि-

तो कुछ अपने भ्राप उपस्थित होने की बात भी कहते किन्तु पर्याय शक्ति के सहकारी कारण भ्रनेक हैं। एक बात और विशेष लक्ष देने योग्य है कि द्रव्य में एक ही प्रकार की शक्ति नहीं है "तत्रार्थानामनेकैव शक्तिः" भ्रषांत् पदार्थोंमें भ्रनेक प्रकार की शक्तियां हैं। पर्याय शक्ति को जैसे सहकारी कारण या निमित्त मिलता है वैसा ही कार्य भ्रगट होता है। प्रवचनसार गाथा २५५ में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

रागो पसत्यभूदो बत्यु विसेसेण फलादि विवरीदं। गागाभूमि गदाणिह वीजणिह सस्स कालम्हि।।२४४।।

अर्थ - प्रशस्त राग या शुभोपयोग एक रूप होकर भी वस्तु विशेष के कारण (व्यक्ति-पूरुष विशेष के निमित्त से) विपरीत फल देनेवाला होता है। जैसे कि बीज समान होते हुए भी पृथक पृथक उपजाऊ शक्ति वाली भूमि के निमित्त से उन्हीं बीजों से प्रथक पृथक ही फसल माती है। भर्यात क्षेत्र में जितनी उपजाऊ शक्ति है, उतना ही अधिक धान्य की पैदास होगी। यह हुआ दृष्टान्त, दार्ष्टान्त प्रशस्त रागका है, सो वह भी उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के कारण प्रयात सम्यग्हिष्ट भीर मिथ्याहिष्ट के कारण सही और विपरीत फल देनेवाला हो जाता है, सम्यग्हिष्ट के तो वर्तमान में विपूल पुण्य बंधका कारण और परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, इससे विपरीत मिथ्याद्वष्टि के मात्र पूण्यका कारण होता है, और परंपरा से संसार में रुलाता है। इस गाथा से सिद्ध होता है, कि बीज भूत उपादान में एक ही समय में भनेक शक्तियां विद्यमान हैं, जैसा निमित्त मिलेगा वैसी एक मात्र क्रिक प्रगट होगी, और शेष शक्तियां मों ही रहेगी। उपादान समान रूपसे होनेपर भी निमित्त पूचक प्रथक होने से प्रथक प्रथक ही कार्य प्रगट होता है। यह सिद्धान्त उपर्युक्त गाथा कथित बीज और भूमिके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे धनेकों उदाहरण हैं, मेघ से पानी समान ही सर्वत्र बरसता है, किन्तु अलग अलग भूमि वृक्ष, नीम, आम, इक्षु आदि का निमित्त पाकर अलग अलग कडुमा या मीठे रूप परिएामन कर जाता है। उस मेघ जलमें एक साथ एक समय में कडुबा मीठा बादि बनेक रूप परिशामन करने की शक्तियां ब्रवस्य ही थी. जिसके कारण यह कड्जा या मीठे आदि रूप परिणमन कर गया। उसमें यह कहना कि नीम के बूक्ष पर पड़े हुए जलमें मात्र कड़ए रस रूप परिएमन की ही शक्ति तरमग्रीयम्; रूपादेरव्यभावप्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुं कर्कटिकादिद्रव्ये वश्वरादिसामग्रीभेदाद्रूपाः

थी, प्रन्य रूप नहीं थी सो यह कथन हास्यास्पद है। जब कुन्दकुन्दाशार्य स्वयं कह रहे कि एक ही प्रकार का बीज अनेक भूमिका निमित्त पाकर अनेक रूप परिणमन करता है, तब उपादान में एक प्रकार की ही परिशामन की सक्ति है, यह कहना कैसे सत्य हो सकता है धर्मात् नहीं। एक दुकानदार अपने दुकाब पर बैठा है। उसके धन्दर हंसना, रोना, चिन्ता करना, उदाख होना धादि सब प्रकार के भाव होने की योग्यता है, कोई भी एक हंसने रोने रूप पर्याय एक समय में प्रगट होगी, किन्तु नि-विचत एक यही होगी ऐसा नियम नहीं है, विद्वाक आदि हंसी का हश्य सामने से निकलेगा तो वह पृश्व हंसने लगेगा, करुणापूर्ण दीन द:सी मादमी दिखेगा तो वह रो पड़ेगा, घर की कुछ बुरी खबर सुनेगा या पदार्थों के आव घटने का समाचार सुनेगा तो चिन्ता करने लगेगा इत्यादि । बतः यह निश्चित होता है कि पर्याय शक्तिका प्रसट होना सहकारी के आधीन है। यदि पर्याय शक्ति का निश्चित रूपसे प्रगट होना है. अर्थात निश्चित ही कार्य को करना है. तो चारों प्रथाय न्यर्थ ठहरते हैं. हमारी भागामी व्यञ्जन पर्याय निश्चित् है तो हम किसलिये अच्छा या बूरा काम करेंगे ? जैसा माने होना होता है, वैसा मपने को होना ही पड़ता है। यह भंयकर नियति बाद ईश्वरवाद से भी अधिक कष्टदायी है, ईश्वरवादके चक्कर से तो ईश्वर की खपासना कर छूट सकते हैं, किन्तु इस नियतिबाद-जैसा होना है वैसा ही होगा के चक्कर से किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं, वह तो भथाह सागर की भंबर है। नियति के प्रवाह में घूमते हुए हम सर्वथा पुरुषार्थहीन, हाथ पैर, मुख मन, बुद्धि सबसे हीन हैं, सब हिलना, घोना, खाना, सोचना, नियति देवी के अधीन है, कोई किसी को कहता नहीं कि तुम यह काम करो। यह काम तुमने क्यों किया, बालकों ने बर्तन फोड़ दिया, विद्यार्थी ने अभ्यास नहीं किया, यहां तक किसी ने अमूक व्यक्ति को मार डाला, सब माफ है। क्योंकि उस समय उस पूरुव से वैसा ही होना या ? मांस बेचने वाले पशु पक्षी को मारने वाले पापी हिंसक वयों हैं ? वे तो नियति के अनुसार जैसा होना था, उसीके अनुसार कार्य कर रहे हैं ? कहां तक लिखें ? कोई पुरुष को हाथ पैर बांधकर मूल में कपड़ा दे कर बांधेरी कोठड़ी में बंद कर देने से भी अधिक मयंकर नियतिवाद-जैसी उपादान की बोग्बता होती है-इब्ब शक्ति होती है वैसा निमित्त-पर्यायशक्ति हाजिर होता है। इतनी पूरुवार्ष हीनता की बात उपादान की मूख्यताकी दिप्रत्ययप्रतिभासभेदो, न पुना रूपाचनेकस्वभावभेदादिति । तत्र प्रमाख्यतिपत्रत्वाद्वूपादिवच्छक्ती-नामपनापो युक्त इति ।

म्रोट लेकर कोई वर्तमान के जैनाभासी करते हैं और ऊपरसे मपने को मनंत पुरुषार्थी अनंत पुरुषार्थ को करनेवाले—बतलाते हैं? यह तो साम्राष्ट्र स्वचननवाधित बात है? जब उपादान के अनुसार निमित्त हाजिर होगा, और कार्य अपने माप होगा, तब हमने क्या किया? अनंतपुरुषार्थ कोनसा हुआ? इस उपादान निमित्त विषयक वास्तविक सिखांत पर श्री प्रभावन्द्राचार्यने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। द्रव्यथक्ति, पर्यायक्षित मादि का विवेचन मनकी मनेक मिध्याधारणाओं को दूर करता है। वे अतीन्द्रय शक्तिय अनेक हैं एवं पदार्थों से क्यंचित्र मिन्न भीर कर्यंचित्र अभिन्न है। इसप्रकार शक्ति संबंधी वर्णन करके अंत में नैयाधिक को भी अतीन्द्रिय शक्ति मानने के लिये बाध्य किया है।।

#### # शक्ति स्वरूपविचार समाप्त #



### शक्तिस्वरूपविचार का सारांश

नैयायिक—वस्तु का जो स्वरूप है वही सब कुछ है, वही कार्य करने में कारण मानते हैं समयं है, अतः जैन आदि प्रतिवादी प्रतीनिद्रय चिक्त को कार्य करने में कारण मानते हैं वह व्ययं है, प्रतीनिद्रय शक्ति को प्रहण करने वाला कोई भी प्रयाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका अतीनिद्रय विषय ही नहीं है। घनुमान प्रमाण भी प्रविनाभावी लिंग से होया और अतीनिद्रय शक्ति के साथ हेतु का अविनाभाव संबंध है या नहीं वह कैसे बाने ? इसी तरह अर्थापत्ति आदि प्रमाण भी शक्ति को प्रहण वहीं करते हैं। प्रमाण के द्वारा ग्रहण व होने पर भी आपके कहने से उस

सक्ति को मान लेवे तो उसके विषय में पुनः प्रश्न होते हैं कि वह शक्ति नित्य है या अनित्य ? नित्य है तो पदार्थ सदा ही कार्य करते बैठेंगे ? यदि अनित्य है तो वह अनित्य शक्ति करासे उत्पन्न होगी ? शक्ति से शक्ति होगी या शक्तिमान से ? शक्तिमान से कहो तो अनवस्था आती है। अशक्त से शक्ति उत्पन्न हुई कहो तो जैसे अशक्त से शक्ति कराम करते हैं हो ता अनवस्था आती है। अशक्त से शक्ति उत्पन्न हुई कहो तो जैसे अशक्त से शक्ति कराम करते हैं । तथा वह शक्ति को जो कि मेत्रादि से दिखायी नहीं देती करपना करते बैठते हैं। तथा वह शक्ति एक है या अनेक ? एक है तो उस एक सिक्त को आरए। करने वाला पदार्थ एक साथ अनेक तरह के कार्य नहीं कर सकेगा, तथा एक में अनेक शक्ति आपाया मानो तो जी बहुत से प्रश्न करहे होंने कि वह एक पदार्थ अनेक शक्तियों को एक स्वभाव से शारण करने हों जो तथा प्रकृत से अश्व आयेंगे की एक स्वभाव से शारण करने हों जो तथा मानो से शारणा तथे आयेंगे और इस तरह अनवस्था आयेगी। तथा शक्तिमानसे शक्ति अन्य से अरारण किये आयेंगे और इस तरह अनवस्था आयेगी। तथा शक्तिमानसे शक्ति अन्य है या अभिन्न यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः अतीन्य प्रकृति व्या अभिन्न यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः अतीन्य या सिक्त के करपना करना अर्थ है ?

जैन — यह प्रतिपादन अयुक्त है, अतीन्द्रिय शक्तिको सिद्ध करनेवाला अनुमान प्रमाण मौजूद है घतः कोई भी प्रमाण शक्तिका घस्तित्व सिद्ध नहीं करता ऐसा कहना असत्य है, उसी अनुमान प्रमाण को बताते हैं—प्रतिनियत मिट्टी, सूत्र [धागे] आदि पदार्थोमें प्रतिनियत ही कार्य करने की शक्ति हुमा करती है [पक्ष] क्योंकि उन मिट्टी झादि पदार्थों से प्रतिनियत घट झादि कार्य ही संपन्न होते हैं, (हेतु) उनसे हर कोई कार्य नहीं हो पाता । इस प्रकार प्रत्येक बस्तुमें धपने योग्य ही कार्य करने की शमता वेक्कर प्रसद्य यक्तिका सद्भाव सिद्ध होता है । स्याद्वादी जैन ने इस शक्ति को सक्तिमान पदार्थ से कर्यक्ति भिन्न धीर कर्यक्ति स्वात है । स्याद्वादी जैन ने इस शक्ति को सक्तिमान पदार्थ से कर्यक्ति भिन्न धीर पर्याद्ध हिसे सक्तिमान से अक्ति भिन्न है, अर्थात् जमान से सक्ति भान है, अर्थात् जमान से सक्ति पर्याद्ध है वे द्वय्य पर्यायद्ध होते उनमें जो इव्यक्तित है वह हमेशा रहती है और पर्याय सक्ति स्वात है । स्वातित्य है । पर्याय शक्ति हमेशा मौजूद नहीं रहती इस्तिये जन बह प्रयोग शक्ति हमेशा मौजूद नहीं रहती इस्तिये जन बह प्रयोग शक्ति हमेशा मौजूद नहीं रहती इस्तिये जन बह प्रयोग शक्ति हमेशा मौजूद नहीं रहती इस्तिये जन बह प्रयोग श्रीर कर्यक्ति स्वातित अर्थका प्रसित्त अनित्य (पर्यायकी) है । परार्थमें शक्तियां अनेक हुआ करती हैं । सन्ति सार्वत्योंको धारण्य

करनें के लिये अने कस्वभाव चाहिये इत्यादि प्रश्न एकांत पक्षको बाधित कर सकते हें अनेकान्त पक्षको नहीं, क्यों कि अधितमान पदार्थ से शानितयां अभिन्न स्वीकार की गयी है अतः अने क अधित स्वीकार की गयी है अतः अने क अधित है। देवा भी जाता है कि एक ही दीपक नाना पदार्थ एक साथ अने को करने की समता रखता है— तेल शोध, दाह, प्रकाश इत्यादि कार्यों की एक साथ अन्ययानुपपत्ति (यदि अधितयां अनेक नहीं होती तो ये तेल शोधादि अनेक कार्य वहीं हो सकते थे) से ही दीपक में अनेक शांतियों का सक्ययानुपपत्ति (यदि अधितयां अनेक नहीं होती तो ये तेल शोधादि अनेक कार्य वहीं हो सकते थे) से ही दीपक में अनेक शांतियों का सद्भाव सिंख होता है। वीपक की तरह अन्य सभी पदार्थों में घटित करना चाहिये।

शक्ति किससे पैदा होती है ? ऐसा परवादीके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है— शक्तिमानसे शक्ति पैदा होती है, शक्तिमान अपने पूर्व शक्ति से सशक्त होता है, इस तरह शक्तिसे सशक्त और पुनः उस सशक्त शक्तिमानसे शक्ति मनादि प्रवाहसे उत्पन्न होती रहती है, जैसे बीजसे अंकुर और पुनः अंकुरसे बीज अनादि प्रवाहसे उत्पन्न होते रहते हैं। स्वयं परवादी के यहां भी इस प्रकार का मनादि प्रवाह माना है अहष्ट से महस्टांतर अनादि प्रवाह से आत्मा में उत्पन्न होता रहता है ऐसा वे भी कहते हैं।

पदार्थों में म्रतीन्द्रिय शक्तिका सद्भाव सिद्ध करनेके लिये अध्निका उदाहरण मत्यन्त उपयुक्त होगा-किसी स्थान पर अग्नि जल रही है उस मन्तिको प्रतिबंधक मिंग मंत्र म्रादि से रोका जाता है तब बहु पूर्ववन् जलती रहने पर भी स्फोट आदि कार्योंको नहीं कर पाती, उस समय उसका स्वभाव हटाया खाता है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि जिस पदार्थ या व्यक्तिके प्रति स्तंभन किया गया है उसी को नहीं जलाती, मन्यको जलाती भी है, यदि बाहर में दिखायी देने वाला लाल स्वरूपसे घषकते रहना इत्यादि मात्र म्रानिका स्वरूप मात्र जाया ते वह स्वरूप प्रतिबंधक मणि या मंत्र के सद्भाव में भी रहता है, किन्तु उस प्रतिबंधक के सद्भाव में स्फोट म्रादि कार्य तो नहीं होते सो ऐसा क्यों ? प्रतिबंधक मंत्र मणि म्रादिन केसको रोका है ? बाहरी स्वरूप तो ज्यों कार्यों है ? म्रतः कहना पड़ता है कि प्रतिबंधक मणि म्रादिन मिनके प्रतिविद्य शक्तिका स्तंभन किया है। इस म्रानिके उदाहरण से स्पष्ट हो बाता है कि पदार्थका बाहरी स्वरूप ही सब कुछ नहीं है, मकेला बाह्

स्वरूप कार्यं करने में समयं नहीं है अपितु कोई सलक्ष्य, अतीन्द्रिय (इन्तियों द्वारा प्रहुण में नहीं आने वाला) स्वरूप सनित सवस्य है जिसकी सहायतासे पदार्थं कार्यं करने समयं हो जाया करते हैं। सलक्ष्य-अतीन्द्रिय होने के कारण सनितको न मावा जाय तो संसार में ऐसे बहुत से पदार्थं हैं कि जिनको पर वादियों ने भी अतीन्द्रिय साना है, अडब्ड आत्मा, ईस्वर सादि पदार्थं अतीन्द्रिय हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि परवार्थं अतीन्द्रिय हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि परवार्थं अतीन्द्रिय हैं किन्तु उन्हें नैयायिकादि परवार्थं अतीन्द्रिय सन्तिको भी स्वीकार करने ही हैं, ठीक इसी प्रकार पदयाँकी अतीन्द्रिय सन्तिको भी स्वीकार करने वाह्ये इसको स्वीकार करने कोई वाधा नहीं आती, उलवे नहीं स्वीकार करने ही सने का बायों आती हैं। इत्यलं विस्तरेण।

# शक्तिस्वरूपविचार का सारांश समाप्त #



## ग्नर्थापत्तेः पुनविवेचनं

यस्पुनरर्वापस्यवापसेरदाहरणं वाचकसामर्व्यात्तिश्रत्यस्वज्ञानमुक्तम्। तदप्ययुक्तम्; वाचक-सामर्थ्यस्य तत्प्रत्यनन्यवाभवनासिक्षेः । निराकरिष्यते चात्रे निरयत्वं सन्दर्शस्यनमतिप्रसङ्गेन ।

याप्यभावार्यापत्ति:-जीवंश्च त्रोऽन्यत्रास्ति एहेऽभावादिति; तत्रापि कि एहे यत्तस्य जीवनं तदेव एहे चैत्राभावस्य विशेषसाम्, स्तान्यत्र ? प्रयमपक्षे तत्राभावस्य विशेषस्याधिद्धा, यदा हि

जब ग्राचार्य मीमांसकादि प्रवादी द्वारा मान्य ग्रथांपत्ति प्रमालका ग्रनुमान प्रमारामें अन्तर्भाव कर रहे थे तब अतीन्द्रिय शक्ति के विषयमें चर्चा हई, नैयायिक श्रतीन्द्रिय शक्तिको नहीं मानते श्रतः जैनाचार्यने उसको श्रनुमानादिप्रमाशहारा भली प्रकार सिद्ध किया। अब अर्थापत्ति का जो अञ्चरा विषय रह गया था उसका पुनः विवेचन करते हैं-अर्थापत्तिके छः भेद बताये थे-प्रत्यक्षपूर्विका वर्थापत्ति १, अनुमान-पुर्विका अर्थापत्ति २, आगमपूर्विका अर्थापत्ति ३, उपमानपूर्विका अर्थापत्ति ४, अर्थापत्ति-पविका प्रयोपत्ति ४, और प्रभावपुविका अर्थापत्ति ६, उनमें से प्रत्यक्ष, प्रनुमान, धागम, उपमान पर्वक होने वाली अर्थापत्तियों का ती अनुमान प्रमाण में ही धन्तर्भाव होता है, ऐसा प्रकट कर आये हैं। अब अर्थापत्ति पूर्विका अर्थापत्ति का निरसन करते हैं-ग्रथिपत्ति पर्वंक होने वाली अर्थापत्ति का उदाहरण दिया था कि शब्द में पहले अर्थापत्ति के द्वारा वाचकत्व की सामर्थ्य सिद्ध करना और पूनः उसी शब्दमें नित्यत्व सिद्ध करना सो यह प्रथापिता का वर्णन प्रयुक्त है, न्योंकि शब्द में जो वाचक सामर्थ्य है, उसका नित्यत्व के साथ कोई अकाट्य संबंध नहीं है, धर्यात् नित्यत्वके विना वाचक सामध्यं न हो ऐसी बात नहीं है। हम जैन आगे प्रकरणानुसार शब्द की नित्यताका खण्डन करनेवाले हैं। इसलिये अर्थापत्ति पूर्वक होनेवाली अर्थापत्ति सिद्ध नहीं होती है. तथा-ग्रभावपूर्विका अर्थापत्ति का उदाहरण दिया था कि "जीवंभ्र त्रोज्यत्रास्ति गहेऽभावात" जीवत चैत्रनामा पूरुष अन्यत्र है, क्योंकि उसका घर में अभाव है, सो इस उदाहरण में प्रक्त होता है, कि चैत्र का घर में जो जीवन है, वही घर में चैत्रा- चंत्री गृहे जोवति कयं तदा तत्र तदभावो येनासी तेन विधेष्येत ? यदा च तत्र तदकावो, न तदा तत्र तज्जीवनिर्मित । द्वितीयपक्षे तु विशेषण्यस्याधिद्धः, न सातु चैनस्यान्यत्र यज्जीवनं तदबांपरपुदयकाले स्वाधिकप्रदेशविषण्यस्य कृतिक्रियतीयते धर्वापत्त्रवैयध्यैत्रक्षण्यात् । येनैव हि प्रमाणेन तज्जीवनं प्रतीयते तेनैव तस्यद्भाविषि । न स्वप्रतिपत्ते देवदत्ते तद्वभों जीवनं प्रत्येतुं शक्यम् धरिप्रक्षणात् । न स्वप्रतिपत्ते तत्रिक्षाविष्य विशेषण्यस्य एव । प्रयाप्तयेव तत्रिक्षाविष्य विशेषण्यस्य एव । प्रयापत्रयेव तत्रिक्षाविष्य विशेषण्यस्य हि तया तस्यान्यव स्विवेतितित्तरत्वराष्ट्रयः—सिद्धे हि तया तस्यान्यव स्विवेतितित्वत्वरवद्याभावस्य स्वाधित तिस्तिक्ष्यास्य स्विवेतित्वत्वराष्ट्रयः । स्वाधितिस्य विशेषण्यस्य स्विवेति ।

भाव का विशेषए। है, ग्रथवा बहिर्जीवन चैत्राभाव का विशेषए। है ? प्रथम पक्ष माने तो उसमें प्रभावरूप विशेष्यकी असिद्धि होती है, कैसे सो बताते हैं-जब चैत्र घर में जी रहा है, तब उसका वहां अभाव कैसे कहा जा सकता है जिससे कि यह चैत्राभाव रूप विशेष्यका विशेष्ण कहा जा सके ? तथा जब घर में चैत्र का ग्रमाव है. तब बहा उसका जीवन हो नहीं सकता है। दूसरा पक्ष-यदि चैत्रका घर से जो बहिजीवन है. बह चैत्राभाव का विशेषण है ऐसा माना जाय तो यह विशेषण श्रीसद होता है. क्योंकि चैत्रका जो घर से बाहर अन्यत्र जीना है वह अर्थापित के उत्पन्न होते समय उस प्रकार के देश विशेषण रूपसे किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, यदि जाना जाता है तो फिर अर्थापत्ति ज्ञानकी जरूरत ही नहीं रहती है, कैसे सो ही बताते हैं-जिस प्रमाण द्वारा चैत्रका बहिर्जीवन प्रतिभासित होता है, उसी प्रमाण द्वारा चैत्रका सद्भाव भी प्रतिभासित होगा । क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि देवदत्त को तो नहीं जाना जाय और उसका जीवन स्वरूप धर्म जान लिया जाय । यदि देवदल के जाने बिना उसका जीनारूप धर्म जाना जा सकता है, तो मेर को जाने बिना भी उसका वर्ण-रंग जानने मे आना चाहिये, अतः यह मानना चाहिये कि जो प्रतीत नहीं होता है, उसमें विशेषरणता नहीं बनती यदि ऐसा हठाग्रह करोगे तो वही ग्रति प्रसंग दोव उपस्थित होगा। यदि अर्थापत्ति के द्वारा ही चैत्रका अन्यत्र जीवन जाना जाता है, ऐसा कही तो इस मान्यता में अन्योन्याश्रय दोव आता है, क्योंकि जब धर्थापत्ति से चैत्रका ग्रन्थत्र जीना सिद्ध हो जाय तब उस विशेषए। से विशेषित घर में जीने के ग्रभाव से अर्थापत्ति की उत्पत्ति होगी ग्रीर उसके द्वारा फिर चैत्रका बहिजीवन सिद्ध होगा । इस तरह दोनों ही असिद्ध हो जाते हैं ।

अंका — चैत्रका जीना निश्चित होकर उसके गृहाभावका विशेषण नहीं बना

म्राय न निम्नितं चर्जीवनं तद्बद्दाभाविष्येषणं येनायं वोषः, किन्तु 'यदि गृष्टेश्वन् जीविति तद्यान्यत्रास्ति' इत्यिष्ययिते; तिंह् स्वयक्ष्यत्वात्तस्याः क्षत्रं प्रामाण्यम् ? या तु प्रमाणं सानुमानमेव । प्रश्वावयवस्यमप्पत्र सम्भवत्येव । तथाहि-जीवतो वेववत्तस्य गृहेभावो वहिस्तत्सद्भावपूर्वकः जीवतो गृहेभावस्थात् प्राञ्जमे स्थितस्य गृहे वीवदभाववत् । यद्वा, वेववत्तो वहिरस्तिः गृहासंसृष्टजीवनाषार-स्वास्थ्यात्मवत् । कथं पुनर्वेवदत्तस्यानुमलम्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तद्वेतुविवेषस्रमित्यसत्;

करता जिससे कि यह अन्योन्याश्रय नामका दोष विया जा सके । यहां तो इतन। ही जाना जाता है कि घरमें न होकर यदि जीता है तो मन्यत्र है ।

समाधान—इसतरह माने तो संशयास्यद झान सिद्ध होता है, ऐसे संशयभूत धर्षांपत्तिमें प्रामाण्य सिद्ध होना किसप्रकार शक्य है? यदि कोई ध्रन्य धर्षांपत्ति प्रमाणभूत हो भी तो वह धर्मुमान प्रमाण ही कहलायेगी! इस प्रधांपत्तिनामसे माने गये भ्रापके जान पंच व्यवयपना भी घटित होता है, देखिये—जीवंत देवदराका घरमें जो भ्रमाव है, वह विह:सद्भाव पूर्वक है, [पक्ष] क्योंकि जीवंत रहते हुए भी घरमें अभाव है [हेतु] जैसे प्रांगण में स्थित देवदराका जीवंत रहते हुए भी ग्रहाभ्यन्तरमें उसका भ्रमाव रहता है [हद्दांत] दूबरा अनुमान प्रयोग भी उपयुक्त है कि—देवदरा बाहर गया है [पक्ष] क्योंकि घरमें असंयुक्त जीवनाघारपना है [हेतु] जैसे स्वारमस्वरूप घरमें असंयुक्त जीवनाघार रूप होता है)।

श्चंका — जब कि घरमें देवदत्त उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर वह जीवित है यह किस प्रमाण से सिद्ध होता है? जिससे वह अभावरूप हेतुका विशेषण हो सके?

समाधान — यह प्रदन ठीक नहीं है । क्योंकि हमने जो ऐसा कहा है वह प्रसंग साधन को आश्रित करके कहा है।

विशेषार्थ — "साध्य साधनयोज्यांप्यव्यापकभाव सिद्धौ व्याप्यास्युपगमो व्याप्तकाम्युपगमनान्तरीय को यत्र प्रदश्यंते, तत्प्रसंगसाधनम् प्रसंगसाधनका लक्षरा-ऐसा है कि साध्य भीर साधन में व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध होनेपर जब कहीं कोई पुरुष मात्र व्याप्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे व्यापक को भी स्वीकार करना चाहिये ऐसा जहां द्वापादन किया जाता है वह प्रसंग साधव है। यहां द्वामान में जीवंत देवदत्त

#### प्रसञ्जसाधनोपन्यासात् ।

का जो घर में सभाव है वह बाहर में सद्भाव पूर्वक कहा गया है, यह साध्य है [ब्याप्य है] क्योंकि जीते हुए भी घर में उसका अभाव है यह साध्य है [ब्यापक है] जब बाहर में सद्भाव पूर्वक ही घर में उसका अभाव है, इतना व्याप्य मान लिया गया है ( प्रार्थापत्त प्रमाणवादी मीमांसकने ) तो इसके साथ व्यापक—जीते हुए ही उसका घर में प्रभाव है ऐसा माना हुआ ही कहलायेगा, इस प्रकार मीमांसक की सान्य अर्थापत्ति में पृथक प्रमाण्ता का निरसन हो जाता है। क्योंकि पूर्वोक्त युक्तियों हारा उसका सनुमान में सन्तर्भाव होना सिद्ध होता है।

## म्रयापत्ति पुनर्विवेचन समाप्त



# प्रमावस्य प्रत्यक्षावावन्तर्मावः

यव निषेध्याधावबस्तुप्रहुणादिसामग्रीत इत्याचुक्तम्; तत्र निषेध्यावारो बस्त्वन्तरं प्रयोगि-संसृष्टं प्रतीयते, प्रसंसृष्ट्ं वा ? तत्राधपक्षोऽप्रुक्तः; प्रतियोगिसंसृष्टवस्त्वन्तरस्याध्यक्षेण प्रतीतौ तत्र तवभावग्राहरूत्वेनाभावग्रमाण्यवृत्तिविरोषात् । प्रवृत्तौ वा न प्रामाण्यम्; प्रतियोगिनः सत्त्वेपि तत्प्रवृत्तः । द्वितीयपक्षे तु ग्रमावग्रमाण्यवयय्यंम्, प्रत्यक्षैण्वे प्रतियोगिनोऽभावग्रतिवर्तः । स्रव प्रति-योग्यसंसृष्टनावगमो वस्त्वन्तरस्याभावग्रमाणसम्याखः; तहि तबस्यभावग्रमाणं प्रतियोग्यसंसृष्टवस्त्व-

प्रभाव प्रमाण का वर्णन करते हुए मीमांसक नै कहा या कि निषेध्य के आधारभूत वस्तु के ग्रहण करने भ्रादि रूप सामग्री से तीन प्रकार का भ्रभाव प्रमाण उत्पन्न होता है वह प्रभाव प्रमाण घट पट आदि पदायों के भ्रभाव को सिद्ध करता है, इत्यादि सो वह कथन भ्रमुक्त है, कैसे ? सो भ्रव इसी विषय पर विचार किया जाता है—निषेध्य [ निषेध करने योग्य ] वस्तु का भ्राधारभूत जो भूतल रूप वस्तु है वह प्रतियोगी से [ घट से ] संसर्गित प्रतीत होती है अथवा भ्रसंसर्गित ? भूतल रूप वस्तु है वह प्रतियोगी से [ घट से ] संसर्गित प्रतीत होती है अथवा भ्रमंतिय प्रदि प्रतियोगी घट के संसर्ग से ग्रुक्त भूतल प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है तो वहां उस घट के भ्रभाव को प्रहण करने वाले भ्रभाव प्रमाण की प्रवृत्ति होनों में विरोध भ्राता है। यदि प्रवृत्ति करेगा उस में प्रमाणता नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि प्रतियोगी जो घट है उसके रहते हुए भी उस घट का निषेध करने में वह प्रवृत्त हुमा है। दूसरा पक्र—"प्रतियोगी से भ्रसंसुष्ट भूतल प्रतीत होता है" ऐसा कही तो अभाव प्रमाण भ्रमं होगा? क्योंकि प्रत्यक्ष से ही प्रतियोगी के (घट के) भ्रभाव की प्रतीति हो रही है।

श्रंका — भूतल का जो प्रतियोगी से असंसृष्टपन है उसका अवगम अभाव प्रमास के द्वारा होता है। स्तरश्रहणे सति प्रवत्तेत, तदसंस्वृहतावगमञ्ज पुनरप्यभावप्रमासस्याव इत्यनवस्था । प्रथमाभावप्रमा-रेगालदसंस्वृतावगमे चाम्योन्याश्रयः ।

प्रतियोगिनोपि स्मरएं वस्त्वन्तरसंगृष्टस्य, ग्रसंगृष्टस्य वा ? यदि संगृष्टस्य; तदाऽभावप्रमा-स्माप्रवृत्तिः । प्रवासंगृष्टस्य; ननु प्रत्यक्षेत् वस्त्वन्तरासंगृष्टस्य प्रतियोगिनो ग्रहणे तथाभूतस्यास्य स्म-रस्सं स्याप्तान्यया । तथास्युपगमे च तदेवाभावप्रमास्यवैयर्थ्यं 'वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तरप्रामाण्यं तमा-श्चिता' इत्यादिग्रन्यविरोक्षश्च । वस्तुमात्रस्याष्यक्षेत् ग्रह्लास्युपगमे प्रतियोगीतरुव्यवहाराभावः।

समाधान - तो फिर वह अभावप्रमाण घट के संबंध से रहित भूतल के ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होगा, और उसमें घट की असंसृष्टता का आन अन्य दूसरे अभाव प्रमाण से जावा जायेगा । इस तरह सभाव प्रमाणों की कल्पना करने से अनवस्था होगी। यदि प्रथम सभाव प्रमाण से ही घट की प्रसंसृष्टता का ज्ञान होना कहोगे, तो अन्योत्याश्रय दोष आवेगा प्रथम अभाव प्रमाण से प्रतियोगी के संबंध से रहितपने का भतल में ज्ञान होगा और उस ज्ञान के होनेपर प्रथम अभाव प्रमाण की उत्पत्ति होगी इस प्रकार उभयासिद्धि होगी। अभाव प्रमाण की सामग्री में प्रतियोगी का स्मरण होना भी एक कारण कहा गया है सो वस्त्वन्तर से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारण होता है या उससे असंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारण होता है ? वस्त्वन्तर-भूतल से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण भ्रमाव प्रमाण का कारए होता है ऐसा कहो तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी? क्योंकि भूतल जब प्रतियोगी से संस्थ्य प्रतीत हो रहा है तब सभाव प्रमाण के दारा उसका ग्रभाव कैसे किया जा सकता है ] भूतल से ग्रसंसच्ट हए प्रतियोगी का स्मरण श्रभाव का कारण होता है ऐसा दूसरा पक्ष कही तो प्रत्यक्ष के द्वारा वस्त्वन्तर से असंस्रष्ट प्रतियोगी का प्रह्र्ण होनेपर ही उस तरह के प्रतियोगी का स्मरण हो सकता है अन्यथा नहीं। यदि इस तरह प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतियोगी से असंसूष्ट्रपने का ज्ञान हो जाता है तो सभावप्रमाण व्यर्थ ठहरता है और भापके ग्रन्थोक्त वाक्य की ग्रसिद्धि भी होगी कि-"वस्तुके बसंकरताकी सिद्धि सभावप्रमाएक प्रामाण्य पर समाश्रित है" ( अर्थात् अभावप्रमाणको प्रामाणिक माननेपर ही वस्तुओंका परस्परका असांकर्य सिद्ध होगा, अभावप्रमाण ही एक वस्तुका दूसरे वस्तुमें ग्रभाव सिद्ध करता है इत्यादि ) ।

यदि चानुभूतेवि चाने प्रतियोग्यस्य एकन्तरेणामानप्रतिपत्तिनं स्यात्, तिह् प्रतियोग्यस्यनुभूत एन समर्तव्यो नाम्यथा प्रतिप्रतम्भात् । तदनुष्ठम्भान्यासंगृष्टताऽम्युपगन्तव्यः, तस्याप्यस्यासंगृष्टताः मितवित्यत्ति स्वर्त्तियोग्यस्य प्रतियोगिनो भूतजस्य स्मरणाद् वदस्यस्थातसृष्टता प्रतियोगिनो भूतजस्य स्मरणाद् वदस्यस्थातसृष्टता प्रतियोगिनो भूतजस्य स्मरणाद् वदस्यस्थातसृष्टता प्रतीयवेत तस्यरणाच्य भूतकस्य वदेतरेतराश्रयः; तथाहिन याद्यस्य व्यवस्थानसृष्टताभ्रतियोगिन तस्यरणाद्यस्थानस्थानस्थानस्थानस्य प्रतियोगिन वास्यर्त्यस्थानस्थानस्थानस्थानस्थानस्य प्रतियोगिन तामत्तरस्य प्रतोगिन वास्तरस्य प्रतोगिन वास्तरस्य प्रतोगिन वास्तरस्य प्रतोगिन वास्तरस्य प्रतोगिन वास्तरस्य प्रतोगिन वास्तरस्य प्रतोगिन

श्रंका—प्रत्यक्षद्वारा सिर्फं वस्तु मात्रका [भूतलका ] प्रहण् होता है [अन्यकानहीं]।

समाधान — इस तरह स्वीकार करने पर तो प्रतियोगी और इतर अर्थात् घट और भूतलका व्यवहार ही समाप्त होगा। दूसरी बात यह विचारणीय है कि यदि प्रत्यक्ष के द्वारा भूतल को जान लेने पर भी प्रतियोगी के स्मरण हुए बिना घट के अभाव की प्रतीति नहीं हो सकती ऐसा स्वीकार करे तो प्रतियोगी [घट] भी अनुभूत होने पर ही तो स्मरण करने योग्य हो सकेगा, धन्यथा नहीं यदि बिना अनुभूत किये को स्मरण करने योग्य मानेंगे तो खतिप्रसंग धायेगा। प्रतियोगी का अनुभव भी अन्य की असंसृष्टता से होना मानना पड़ेगा, फिर उस घट के धनुभव की प्रतिपत्ति भी धन्य जगह के प्रतियोगी के स्मरण से होनेगी। उसमें भी पूर्वोक्त न्याय रहेगा इस तरह ग्रनवस्या माती है।

श्चंका—धनवस्था को इस प्रकार से हटा सकते हैं, प्रतियोगी भूतल के स्मरण से घटकी धन्य असंसृष्टता का ज्ञान होगा और उस स्मरणसे भूतलकी धन्य ध्रसंसृष्टता का ज्ञान होगा।

समाधान — इस तरह मानने पर तो धन्योग्याश्ययं दोष धावेगा, उसी को बताते हैं जब तक घट में असंसृष्ट भू भाग में प्रतियोगी के स्मरण से घट की भूतल के साथ असंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरण्से भूतलमें घटकी प्रसंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरण्से भूतलमें घटकी प्रसंसृष्टता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, और अब तक भूतल में घट ध्रसंसृष्टता प्रतीतिमें नहीं ध्रायेगी तब तक उसके स्मरण्से घटसे ध्रसंसृष्ट भू भाग प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। ध्रतः इन दोषोंको दूर करनेके लिये ऐसा मानना चाहिये कि धन्य प्रतियोगी के स्मरण्से विना ही प्रत्यक्ष द्वारा अभावांग्र जाना जाना है, जैसे भावांग्र जाना जाता है। भूतल से रहित

स्मरागमन्तरेरों वाभावांचा भावांवावः प्रत्यक्षोऽम्युपगन्तस्यः । मृतनार्वसृष्ट्यदर्वानाहितसंस्कारस्य च पुनर्वटार्वसृष्टभूभागदर्वानान्तरं तवाविषयटस्मरणे सति 'कस्यामाभावः' इति प्रतिपतिः प्रत्यनिकान-भेव । यदा तु स्वदुरागमाहितसस्कारः साङ्क्यस्त्वभाऽप्रतिपद्यमानः तत्प्रसिद्धसस्यरणस्त्यमेतस्याविषय-यनिदर्वागेपदर्वानेन प्रतुपत्रविविचेवतः प्रतिवोध्यते तदाप्यतुमानमेवेति क्वाभावप्रमाणस्यावकायः ? तदोऽपुक्तमुक्तम्- चाप्यसैणाभावोऽवसीयते तस्याभावविषयत्वविरोधात्, नाप्यतुमानेन हेतोर-भावातं इति ।

[ धकेले ] घटको देखनेसे जिसको संस्कार उत्तक्ष (वारएा ज्ञान) हुमा है ऐसे पुरुष को जब कभी घट रहित मात्र भू भाग दिखाई देता है तब उस पुरुषको पहले देखे हुए उस प्रकारके घटका स्मरएा होता है और "यहांपर इस स्मृतिमें स्थित घटका प्रभाव है" इसतरहका प्रतिभास होता है सौ यह प्रत्यभिज्ञान ही है अन्य कुछ नहीं। सांक्य इसप्रकारके वस्तुके अभाव के जानको सत्य नहीं मानता क्योंकि उनके प्राणममें सवको सद्भाव रूप ही थाना है अभावरूप नहीं, तो इस कुष्पाममके संस्कार के कारण सांख्य अभावका प्रत्यक्ष ज्ञान होना स्वीकार नहीं करता तब उन्हीं के मतमें प्रसिद्ध ऐसे सत्य, एक, तम संबंधी हद्यांत देकर समक्षाया जाता है कि "जिस प्रकार सत्वमें रजोगुणकी एवं तमोगुएको अनुपालिय है [ घभाव है ] उसी प्रकार इस सुत्रवप्प घट नहीं है" इत्यादि सो इसप्रकार संख्यके समफानेके लिये अनुमानप्रमाण द्वारा अभावांशाका ग्रहुए। होना सिद्ध हो जाता है अतः अभावका निम्नलिखित वाक्य असत है कि— "प्रत्यक्ष द्वारा अभावका ग्रहुए। नहीं होता, क्योंकि वह अभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भावांशाका ग्रहुए। नहीं होता, क्योंकि वह अभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भी अभावका ग्रहुण नहीं होता, क्योंकि हेतुका ग्रमाव है"।

दूसरी बात यह है कि - भ्रभाव प्रमाण से यदि अभाव का ग्रहण होता है तो उससे केवल भ्रभाव की ही प्रतिपत्ति होगी प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति तो होगी नहीं।

शंका - धभाव की प्रतिपत्ति से घटाभाव जाना जायगा ?

समाधान — घञ्छा तो बताइये कि वह जो प्रतियोगी की निवृत्ति है वह प्रति-योगी के स्वरूप से संबद्ध है कि असंबद्ध है ? प्रतियोगी के स्वरूप से संबद्ध है ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि भाव और अभाव में तादारम्यादि संबंध बनते नहीं हैं इस किन्त, अभावश्रमाणेनाभावश्वकृषे तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यान्न प्रतियोगिनिवृत्तेः । अभावप्रतिपत्ति -स्तिवृत्तिकतिपत्तिओं तुः सा कि प्रतियोगिस्वकपसम्बद्धाः, असम्बद्धाः वा ? न तावत्सम्बद्धाः, भावा-भावयोस्तादात्म्याविसम्बन्धासंभवस्य वस्यमागुत्वात् । अधासम्बद्धाः तिह् तत्प्रतिपत्ताविष कर्षे प्रतियोगिनिवृत्तिसिद्धः अतिप्रसङ्गात् ? विजवृत्तेरप्यपरतिभवृत्तिप्रतिपरसम्भूपगमे नानवस्या ।

यव 'प्रमाख्यत्र्वकाषावः, तवन्यज्ञानम्, घारमा वा ज्ञाननिमु कोऽभावप्रमाख्य्' इति निप्रका-रतास्येत्वुक्तम्; तवन्ययुक्तम्; यतः प्रमाख्यत्र्वकाषावो निरुपास्यरवास्त्रवं प्रमेयाषावं परिच्छित्वात् परिच्छित्तेर्ज्ञानवर्मस्वात् ? अय प्रमाख्ययकाषावः प्रमेयाषावविषयं ज्ञानं जनयन्नुपर्यारावषावप्रमान

बात को हम धार्ग कहने वाले हैं। प्रतियोगी की निवृत्ति प्रतियोगी के स्वरूप से असंबद्ध है ऐसा द्वितीय पक्ष कहो तो उसके जान लेने पर भी प्रतियोगी की निवृत्ति कैसे सिद्ध होगी ? प्रतिप्रसंग धाता है।

उस प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति भन्य प्रतियोगी की निवृत्ति से जानी जायगी ऐसा माने तो धनवस्था होती है। मीमांसक ने धभाव प्रमाण का कथन करते हए कहा था कि सभाव प्रमाण, प्रमाण पंचक का सभाव रूप, तदन्यज्ञान रूप, सौर ज्ञान निर्मुक्त आत्मारूप इस प्रकार से तीन तरह का होता है, सो यह वर्णन अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणपंचकाभाव रूप जो सभाव है वह तो निरुपास्य (नि:स्वभाव) है, ग्रत: वह प्रमेय के सभाव को कैसे जान सकता है ? जानना तो जान का धर्म है । यदि कहा जावे कि प्रमाण पंचकाभाव प्रमेयाभाव विषय वाले ज्ञान को उत्पन्न करता है इसलिये उपचार से उसको धमाव प्रमाण नाम से कहा जाता है ? सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभाव अवस्तु है उससे प्रमेयाभाव विषयक ज्ञान पैदा होना धसंभव ही है, वस्तुभृत जो पदार्थ है वही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, धवस्तुरूप पदार्थ नहीं, क्योंकि अवस्तू सर्व प्रकार की शक्ति से रहित होती है, जैसे गधे के सींग। यदि उसमें (प्रमाणपंचकाभाव में) कार्य की सामर्थ्य है तो वह सद्भाव रूप पदार्थ ही कहलायेगा, क्योंकि यही परमार्थभत बस्तका लक्षण है-मन्य कुछ लक्षण नहीं है। जिसमें सत्ताका समवाय हो वह परमार्थभूत वस्तु है ऐसा लक्षरा करना गलत है। क्योंकि उसका आगे हम समवाय के निराकरण करनेवाले प्रकरण में निषेध करने वाले हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि जहां पर प्रमाणपंचकाभाव है [ पांचों प्रमाराों की प्रवृत्ति नहीं है ] वहां पर बवस्य प्रमेय के प्रभावका ज्ञान उत्पन्न होता ही है। क्योंकि परके मनोवृत्ति विशेषोंके साथ अनैकान्तिकता आती है। किञ्च रामुच्यते; न; प्रभाव स्वावस्तुत्वया जञ्जानवनकरवायोगात्। बस्त्वेव हि कार्यमुरवादयित नावस्तु, तस्य सकलसामर्थ्यविकलस्वारत्वरिववारावत्। सामर्थ्ये वा तस्य भावकपताप्रसक्तिः, तस्त्रक्षास्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य मार्वसतोत्तर्वस्यान्तराभावात्, सत्तासम्बन्धादेस्तस्त्रक्षस्यस्य निवेरस्यमानस्वात्। न व यत्र बमाराप्यस्यकापादस्य

किन्द्र, प्रमाराप्यन्तकाभावो ज्ञातः, अज्ञातो वा तन्त्रानहेतुः स्यात् ? ज्ञातश्चेर्कुतो ज्ञातः ? तद्विचयप्रमाराप्यन्त्रकाभावाचेतुः धनवस्या । प्रमेयाभावाचेदन्योग्याधयः—सिद्धे हि प्रमेयाभावे प्रमाराप्यन्त्रकाभावनिद्धः, तरिसद्धे अप्रमेयाभावनिद्धिरित । खज्ञातस्य च ज्ञापकस्थायोगः "नाजातं

प्रमेयाभावरूप जानको उत्पन्न करने वाला वह प्रमाएएपंचकाभाव जाना हुआ होकर प्रमेयाभाव के जानको हेतु होता है प्रथव नहीं जाना हुआ होकर हेतु होता है ? यदि जाना हुआ होकर हेतु होता है तो वह किस प्रमाए से जाना गया होता है ? यदि कहा जाय कि प्रमाएएपंचकाभाव को विषय करनेवाला जो अभाव प्रमाएए है उसके हारा प्रमाएएपंचकाभाव जाना जाता है, तो इस तरह मानने में अनवस्था आवेगी। यदि इस दोष से बचने के लिये कहा जाय कि वह प्रमाएएपंचकाभाव प्रमेयाभाव से जाना जाता है तो अपयोग्याक्षय दोष उपस्थित होता है, स्थोंक प्रमेयाभाव सिद्ध होने पर प्रमाएएपंचकाभाव खिद्ध हो सकेगा। और उसके सिद्ध होनेपर प्रमेयाभाव सिद्ध होगा। दूसरा पक्ष प्रमाणपंचकाभाव अज्ञात रहकर प्रमेयाभाव के ज्ञानका हेतु होता है, स्थों मुंदि सुनेपर को अनुसार जो अज्ञात होता है वह किसी का ज्ञायक नहीं होता है ऐसा बुढिमानों द्वारा माना गया है। अपया अतिप्रसंग होगा। यद्यपि इन्द्रियां अज्ञात होता है बरोष नहीं आता।

श्रंका — प्रसारापंचकाभाव भी प्रमेयाभावक ज्ञानका कारक हेतु माना है अतः कोई विरोध नहीं है ।

समाधान---प्रमाणपंचकाभाव सकल सामर्थ्य से रहित है अत: वह कारक हेतु बन नहीं सकता । इसींनये निम्नलिखित कयन ग्रसत ठहरता है कि...

जब प्रत्यक्षादिप्रमाण सद्भावांशको ब्रहण कर लेते हैं, तब कभी ग्रभाव अंश को जानने की इच्छा होनेपर श्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, क्योंकि श्रभावांशको जाननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते ॥१॥ क्षायकं नाम" [ ] इति प्रेक्षावद्भिरु-पुग्वमात्, धन्यवातिष्रसङ्गः। धक्षावेस्तु कारकत्वाद-क्षातस्यापि ज्ञानहेतुत्वाविरोषः। न चास्यापि कारकत्वात्तकेतुत्वाविरोषः; निश्चनसामर्थ्यसुन्यत्वे-नास्य कारकत्वासम्बद्धावित्युक्तत्वात्। ततोऽयुक्तमुक्तम्—

> "प्रत्यक्षाधवतारश्च भावांशो मृह्यते यदा । व्यापारस्तवनुत्पलेरभावांशे विवृक्षिते ॥"

> > [ मी • वलो • यभाव • वलो • ६७ ] इति ।

द्वितीयपक्षे तु यत्तवन्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेन, पर्यु वासन्तर्या हि निवेष्याद् षटादेबन्यस्य भूतकादे-ज्ञानमधानप्रमात्पास्यां प्रतिपद्यमानं तदन्या(न्य)भावतक्षत्याधावपरिच्छेदकमिष्टमेन । तृतीयपक्षे तु

ग्रभावप्रमाएका द्वितीयभेद था "तदन्यज्ञान" सो यह ज्ञान तो प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है, देखिये ! पर्युदासकृति द्वारा निषेष्यभूत घटादिसे ग्रन्य भूतल ग्रादि पदार्थका ज्ञान होता है उसे ग्रापन ग्रभाव प्रमाण नामसे स्वीकार किया है सो यह सदन्यज्ञान नामा ग्रभावप्रमाए। ग्रभावका परिच्छेदक होता ही है किन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है।

भावार्थ — तत् अन्य जान धर्यात् घटसे धन्य जो भूतल है उसका ज्ञान अभाव प्रमाण कहलाता है ऐसा मीमांसकका कहना है सो यह ज्ञान सर्वया प्रत्यक्षके कोटीमें जाता है, इसीका खुलासा करते हैं — कोई पुरुष पहले तो घट सहित भू भाग को देखता है तो उसे जो घटसे अन्य जो मात्र भू भाग है उसका ज्ञान होता है वह धभावप्रमाण है ऐसी मीमांसक की मान्यता है सो यदाप इसमें घटका प्रतिषेध है कन्तु यह पर्युदास प्रतिषेध है अर्थात् घटका प्रत्यक्ष प्रमाण है तो भूभागका सद्भाव है, इसतरहके पर्युदासात्मक प्रभावका ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही होता है सत: उसे पृथक प्रमाण वानना व्ययं है।

तृतीय पस — घमावप्रमाण के बताते हुए कहा या कि धात्मा का ज्ञानसे विमुक्त होना — तीसरे घमावप्रमाणका नक्षण है, इस पर प्रवन होता है कि आत्मा ज्ञान से निर्मुक्त होता है सो सर्वया निर्मुक्त होता है कि कथंचित् निर्मुक्त होता है ? सर्वया कहो तो स्ववचन विरोध घाता है जैसा कि "माता में वन्ध्या" मेरी माता वन्ध्या है इसमें स्ववचन विरोध घाता है, न्योंकि आत्मा यदि सर्वया ज्ञान से रहित हुआ है तो वह अभाव को कैसे जानेगा? जानना तो ज्ञानका वर्ष है। यदि धात्मा

किमसी सर्वधा ज्ञानिमुँकः, कथिबढा? तवाविकस्य 'मास मे वन्ध्या' इत्यादिवस्वक्ष्यक्षकः विरोधः। सर्वधा हि यद्यास्मा ज्ञानिमुँकः क्ष्यवभाववित्रक्केद्रकः? परिच्छेदस्य ज्ञानवर्गस्वात्। परिच्छेदकःते वा कथमसी सर्वधा ज्ञानिमुँकः स्थात्? प्रक कथिवत् ; तपाहि-'पमाविवद्यं क्षाक्रमस्यास्ति निवेद्यविवयं तु नास्तिः हितं तिहं तन्त्रकानमेवाध्यवप्रमास्य स्थाप्ताः। तव भावान्यस्य वभावाधावप्राहकतयेन्द्रमेर्थनितव्यास्त्रयक्षयेवः। ततो निराक्ष्यवेतत्—"न तावदिन्द्रियेशैयां" इत्यादि, "वस्त्वसक्कुरिविद्यक्ष तस्यापण्यं समाजिता" इत्यादि वः तस्याः प्रत्यादिवमास्य (व प्रसिद्धः)। कयं ततोऽभावपरिच्छितिरिति वेत्; कथं भावस्य ? प्रतिभासावे दितरत्र समानम्। न सन्तु प्रस्यसै-

किसी विषय को जान रहा है तो वह सर्ववा ज्ञान निमुक्त कैसे हुआ। कथंबित् ज्ञान निमुक्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो इसका अर्थ होता है कि आत्माको अभाव विषयक ज्ञान तो है किन्तु निषेध्य विषयक ज्ञान नहीं है, तो इसप्रकार की मान्यता में अभाव विषयक ज्ञान ही अभावप्रमाण कहलायेगा, आत्मा नहीं। तथा च—वह ज्ञान भावांतर स्वभाव रूप अभाव का ग्राहक होनेके कारण इन्द्रियों से उत्पक्ष हुमा है, अतः प्रत्यक्ष-प्रमाण रूप ही है। इस प्रकार अभाव प्रमाण का यह तीसरा भी भेद निराकृत हो जाता है। इसलिए मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि—

"न ताविदिन्द्रयेणैया"...इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान नहीं होना इत्यादि तथा "बस्त्वसंकरसिद्धिण्व तत्प्रामाण्यं समाधिता" वन्तुषों के परस्पर ग्रसंकीणंताकी सिद्धि ग्रभावप्रमाणके प्रामाण्य पर निर्भर है इत्यादि, सो यह सब खंडित हुग्रा समक्षना, क्योंकि प्रत्यक्षादिप्रमाण से ही ग्रभाव का ग्रहण होना सिद्ध हो चुका है।

शंका- प्रत्यक्षादि प्रमाण अभाव को किस प्रकार जान सकेंगे ?

समाधान — जैसे वे भावांश को जानते हैं वैसे ही वे अभावांश को जानेंगे? प्रधात् आप मीमांसक से जब कोई ऐसा पूछे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण भावांश को किस प्रकार जानते हैं? तो आप कहोंगे कि उसका प्रतिभास होता है अतः वे उसे जानते हैं, तो इसी तरह अभावांश का भी प्रतिभास होता है, अतः वे अभावांशको भी जानते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से हैं—अन्य से संपृष्ट हुए अर्थको अर्थात् घट के संबंध से सहित हुए भूतल को पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण जाने और पीछे अभाव प्रमाण घट से असंपृष्ट भूतल को जाने ऐसी कमिक प्रतीति नहीं होती, किन्तु पहले से ही अन्य से असंपृष्ट पदार्थ के जान

खान्यसंसुद्दः प्रथमतोऽयोऽनुभूषते, प्रश्लादमात्मात्त्वात्त्र्यासंसुष्टः इति कमप्रतीतिरस्ति, प्रथममेवान्या-संसुष्टस्यार्वस्याप्यक्षे प्रतिकातनात् । न चान्यासंसुद्यार्ववेदनादन्यतदभाववेदनं नाम ।

एतेनैतविष प्रत्युक्तम् "स्वरूपपररूपाध्याम्" इत्यादि; सर्वैः सर्वेदोभयरूपस्यैवान्तर्बेहिर्वाऽ-र्थस्य प्रतिसंवेदनात्, ग्रन्थया तद्भावश्वज्जात् ।

यबप्युक्तम्-"यस्म यत्र यदोद्भूतिः" हत्यादिः, तबप्ययुक्तम्ः, न श्चनुभूतमनुद्भूतं नाम । नापि जिम्नुक्षात्रमनं सर्वज्ञानम्ः, इन्द्रियमनोमात्रभावे भावात्तदभावे चामावात्तस्य ।

से उसके अभाव का ज्ञान पृथक तो है नहीं मतलब घट से रहित भूतल का ज्ञान हो तो घट के अभाव का ज्ञान है, और वह अभाव प्रत्यक्ष से ही ज्ञात हो चुका है, अब उसे जानने के लिये अभाव प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तथा "स्वरूपपररूपाभ्यां .....इत्यादि काटिकोक्त विषय निराकृत हुआ समक्षता चाहिये।

इसमें कहा गया है कि स्वरूप और पररूप से वस्तु सबू और असद् रूप है, उसमें से सबूरूप को प्रत्यक्षादि प्रमाण जानता है और असद्रूप को अभाव प्रमाण जानता है, सो यह कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी प्रमाण हमेशा ही सद् प्रसबू दोनों स्वरूप वाली अन्तर्वहि वस्तु को जानते हैं-अर्थात् अंतरंग वस्तु जीव और वहिरंग जड़ पदार्थ इनके सबू और असद् अंशों को प्रत्येक प्रमाण जानता है, यदि ऐसा जानना नहीं हो तो उसके अभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। और भी कहा था कि—

> "भस्य यत्र यदोद्भूतिजिष्कृता चोपजायते । वेद्यतेऽनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ १ ॥

सदसदात्मक वस्तुमें जिस प्रांचकी जहां, जब घामिव्यक्ति होती है तथा उसे जानने की जब इच्छा होती है, तब उसीका धनुमव प्रमाण के द्वारा होता है और उस प्रमाण को बही नाम दिया जाता है।। १।। इत्यादि सो यह सब प्रलाप मात्र है क्योंक जब वस्तुका प्रत्यक्ष में धनुभव हो जाता है तो फिर उसमें धनुद्भूत अंश क्या रह जाता है कि जिसे जानने के लिये प्रभाव प्रमाण की प्रवृत्ति हो। तथा जितने कान होते हैं वे सभी इच्छापूर्वक हो होते हैं ऐसा नियम नहीं है, ज्ञानमें तो इन्द्रिय और धनका नियम है इन्द्रियां और मनके होनेपर ज्ञान होता है और उनके अभाव होनेपर

यबान्यवुक्तम्—''मेयो यहवभावो हि'' इत्यादि; तत्र 'खावरूपेख प्रत्यक्षेत्र नाभाको वेषके' इति प्रतिज्ञा प्रत्याक्षेत्र स्वकार्याक्ष्य निर्माक्षको अकुश्वानिवश्तिकावत् । 'भावात्मके वक्षा मेये' इत्याख्ययुक्तम्; धवावाविष भावप्रतीते:; यथा गगनतले पत्रादीनामधःपाताभावाद्यायौरिति । भावाधाम्यादे: बोताभावस्य प्रतीतिः सकलननप्रसिद्धाः। 'यो यथाविषः स तथाविषेनेव गृष्टाते' इत्य-म्युप्यमे वाभावस्य सुद्गरादिहेतुत्वाधादः स्वात् । खर्यं हि वक्तूम्—यो यथाविषः स तथाविषेनेव कितते यथा भावो भावेन, सभावभ्रामावः, तस्मादभावेनंव क्रियते । प्रत्यक्षवाधा वाम्यभाषि समाना ।

महीं होता [ यहां पर सिर्फ इन्द्रिय भीर मन को ही ज्ञानका हेतु माना है वह लौकिक हिस्से या मित भीर श्रुतज्ञान की भपेक्षा से माना है, आगे के अवधिज्ञानादिक धन्य मत में नहीं माने हैं, अतः उसको गोण करके यह कथन किया है ] भ्रभाव प्रमाण के विषय में जो यह कारिका "मे यो यहदभावो हि" इत्यादि प्रस्तुत की थी वह भी ठोक नहीं है, इस कारिकाका आश्रय भी पूर्वोक्त रीत्या निराकृत हुआ समसना चाहिये।

ग्राप मीमांसकों की यह प्रतिज्ञा [ या हठाग्रह ] है कि सद्भावरूप प्रत्यक्ष प्रमाग् के द्वारा ग्रभाव नहीं जाना जाता है सो यह ग्रमिन ठण्डी है, इस प्रतिज्ञा के संमान निराकृत हो जाती है, क्योंकि ग्रन्य से ग्रसंसृष्ट जो भूतल है उसको जाननेवाला प्रत्यक्ष प्रमाग् है यह सिद्ध हो चुका है। "भावात्मक यथा मेथे" इत्यादि वाक्यों में यह सिद्ध हो चुका है। "भावात्मक यथा मेथे" इत्यादि वाक्यों में यह सिद्ध करनेका प्रयास किया था। सद्भावात्मक प्रभेषको सद्भावात्मक प्रमाग् जानता है भी भी प्रयुक्त सिद्ध हो चुका है। देखिये! ग्रभावसे भी सद्भावकी प्रतीति होती है।

जैसे-आकाश में वायु है, क्योंकि पत्ते आदि का नीचे गिरने का समाव है इत्यादि अनुमानमे अमावात्मक हेतु से सद्भावात्मक पदार्थ की प्रतीति होती हुई देखी जाती है, तथा कभी भाव हेतु से भी अभाव बाना जाता है, जैसे शितका समाव है क्योंकि प्रगिक्ता सद्भाव है। इस तरह भाव हेतु से अभाव की और अभावक्य हेतुसे भाव की सिद्धि होना सर्वजन प्रसिद्ध ही है। जो जैसा होता है वह बैसे ही प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाय तो अभावके कारण भावक्य लाठी आदि साने गये हैं वे गलत ठहरेंगे। अर्थाव् लाठी के द्वारा पूट जाने से घटका अभाव हुआ ऐसा कह नहीं वक्षेत्र ? उस विषयमें भी कह सकते हैं कि जो जैसा मावक्य सा

यवष्यभिश्चित्रम् "प्राणभावादिभेषावर्ष्यविश्वभाभावः" इत्यादिः तदस्यभिषानमात्रम्; यदः स्वकारणक्तापात्त्वस्यभ्यव्यवस्थ्वत्यो न्नामाः समुश्वधः नात्वामं परेणः विश्वपन्तिवस्यापरस्यक्रव-क्षात् । न वान्यकोऽभ्या(तो व्या)वृत्तस्वरूपाणां तेवां भिन्नोऽभाऽवांवः सम्भवति । भावे वा तस्यापि परकपत्वाद्भावेन ततोपि व्यावित्तव्यमित्यपरापराभावपविकत्पनयानवस्या । सतो न कृतश्चिद्धावेन व्यावत्तितव्यमित्येकस्वभावं विश्वं भवेत्, परभावाभावाच व्यावर्तमानस्यावस्य परकपताप्रसङ्घः ।

यदि चेतरेतराभाववधाद् घटः पटाविश्यो व्यावर्शत, तक्षींतरेतराधावीप भावादभावान्तराच प्रागभावादे कि स्वतो व्यावर्शेत, भ्रन्यतो वा ? स्वतक्षेत्; तवैव चटोप्यन्येभ्यः किल व्यावर्शेत ?

स्रभाव रूप होता है, वह उसी भाव या स्रभाव रूप हेतु के द्वारा किया जाता है जैसे भावरूप मिट्टीसे भावरूप घट किया जाता है, अभाव तो अभावरूप हुमा करता है स्रतः उसको अभाव के द्वारा ही किया जाता है? यदि कहा जाय कि इस तरह की मान्यता में प्रत्यक्ष बाघा धाती है तो "अभाव प्रमाण द्वारा स्रभावांस प्रहण किया जाता है" ऐसा मानने में भी प्रत्यक्ष बाघा धाती है। उसयव समान बात है। इसप्रकार अभाव को जानने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणुसे पृथक कोई एक प्रमाण चाहिये ऐसा मीमांसक का कहना खडित हुआ।

मीमांसकने यह भी कहा था कि प्रागभाव धादि के भेद से अभाव चार प्रकार का है इत्यादि । सो यह केवल कथन मात्र है । क्यों कि धपने धपने स्वभावमें स्थित जो भाव हैं वे अपने कारणसमूह से उत्पन्न हुए हैं वे धपने को धन्य से मिश्रित नहीं करते, धन्यया वे पर भी अन्य परसे मिश्रित होंगे ? परसे ब्यावृत्तिस्व अपवाले पदार्थों का अभावांश उनसे भिन्न नहीं रहता है, उन्हीं में रहता है।

यदि पदार्थों से अभावां स भिन्न रहना संभव है तो वह परपदार्थं रूप हुआ ? फिर वह परपदार्थं भी सद्भाव रूप होगा, अतः वहां से उस अभाव को हटाना पड़ेगा, इस उरह से तो अनवस्था दोव प्रावेगा। इस अनवस्था की आपित्त से वचने के लिये पदार्थं को किसी से भी व्यावृत्त स्वरूप नहीं माना जाय तो सारा विश्व एक स्वभाव वाला हो जायगा और इस तरह से पर भावका प्रभाव होनेसे व्यावर्तमान जो पदार्थं है उसमें पररूपता का प्रसंग प्राप्त हो जावेगा। बदि घट इतरेतराभाव द्वास पट आदि अन्य वस्तुओं से व्यावृत्त होता है है तो प्रका होता है कि इतरेतराभाव से जैसे वट से पट और पट से घट व्यावृत्त होता है कैसे ही स्वयं इत-

क्षन्यतञ्जेत्; किमसापारणपर्मात्, इतरेतराभावान्तराद्वा ? ससाधारणपर्माभ्युपगमे स एव पटादि-स्वर्ष युक्तः । इतरेतराभावान्तरायेत्; बहुत्वमितरेतराभावस्थानवस्थाकारि स्थात् ।

किन्त, इतरेतराभावीय्यसाभारणाधर्मेणाव्यावृत्तस्य, व्यावृत्तस्य वा शेवकः? यद्यव्यावृत्तस्य; कि नैकंष्यक्ते भेवकः? प्रथ व्यावृत्तस्य; तर्हि घटाविष्विप स एवास्तु भेवकः किमितरेतराभाव-कल्पनया?

े किया. धनेन घटे पट: प्रतिविध्यते, पटत्वसामान्यं वा, उभयं वा ? प्रथमपक्षे कि पटविधिष्टे

रतराभाव अन्य पदार्थ से एवं प्रागभाव झादि से ब्यावृत्त होता है वह स्वतः होता है या अन्य किसी निमित्त से ? यदि वह स्वतः ही व्यावृत्त होता है तो जैसे वह इतरे-तराभाव झपने झाप झन्यभाव से झीर प्रागभाव झादि से व्यावृत्त है वैसे ही घट भी स्वयं पर पदार्थों से व्यावृत्त है वैसे ही घट भी स्वयं पर पदार्थों से व्यावृत्त होता है ऐसा प्रतीतिसिद्ध सिद्धान्त मानने में क्या आपित्त है। यदि इतरेतराभाव झन्य निमित्तसे क्यावृत्त होता है ऐसा माना जाय तो वह मन्य निमित्त क्या है? असाधारण घर्म है या दूसरा इतरेतराभाव है? यदि झसाधारण घर्म से इतरेतराभाव कपने आपको झन्य प्रागभावादिकों से जुदा करता है तो वही बात घट पट झादि पदार्थों में भी मान केनी चाहिये, झर्यात् घट पट झादि पदार्थे में अपने २ असाधारण घर्म के कारण ही झन्य २ प्रयाव्या से व्यावृत्ता होते हैं, उन्हें परस्पर में व्यावृत्ता कराने के लिए इतरेतराभावकी क्या झावस्यकता है। यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि इतरेतराभाव को दूसरा इतरेतराभाव मागभाव झाविसे व्यावृत्त कराता है तो बहुत सारे इतरेतराभाव कहे हुते आवेंगे और इसतरह की कल्पना से अनवस्थाल्याधी मुख फाड़े खड़ी हो आवेगी।

किया — इतरेतराभाव धसाधारण धमंसे व्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है अथवा अव्यावृत्त हुए पदार्थका भेदक होता है ? अव्यावृत्तका भेदक मानें तो एक ( घट ) व्यक्ति का भेदक क्यों नहीं होगा ? और व्यावृत्त हुए पदार्थ का भेदक है तो घट, पट ग्रुह वृक्ष आदि सभी पदार्थों में भी वही असाधारण धमं ही भेद करानेवाला है ऐसा थानना चाहिये, व्यथं ही इतरेतराभाव की कल्पना से क्या लाभ ? किञ्च-इतरेतराभाव के द्वारा घट में पटका निषेध किया जाता है कि पटत्व सामन्यका निषेध किया जाता है श्रथम पक्ष — इतरेतराभाव घट में पट का निषेध करता है ऐसा कहा जावे तो हम पूछते हैं कि पट विशिष्ट घट में पट का निषेध करता है ऐसा कहा जावे तो हम पूछते हैं कि पट विशिष्ट घट

घटे पटः प्रतिष्क्यते, पटिविक्तं वा ? न तावदाचः पक्षो गुक्तः; प्रत्यक्षविरोवात् । निषि वितीयः त्यपाहि-किमितरेतराभावादस्या घटस्य पटिविक्तिता, स एव वा विविक्तताभवेदाः? मेदेः तक्षेत्र घटे पटाभावस्थवहारिविक्वेः किमितरेतवानावेन ? अयं स एव तच्छुन्दाभिषेदाः; तिह् यस्माव-भावास्यटिविक्तिः चटे पटाभावस्थवहारिः सौन्योऽभावः, विविक्तताशब्दाभिषेदआस्य इत्येकस्मिन्यस्यु-नीतरेतराभाववद्यमायातम् ।

किन्त, 'बटे पटो नास्ति' इति पटकपताप्रतिषेषः, सा कि प्राक्षा प्रतिषिष्यते, प्रप्राक्षा वा ? प्राप्तायाः प्रतिषेषे पटेषि पटकपताप्रतिषेषः स्थात् प्राप्ते रिकोषात् । प्रप्राक्षायास्तु प्रतिषेषानुपपत्तिः, प्राप्तिपूर्वकत्वात्तस्य । न हानुपत्तव्योदकस्य 'प्रमुदकः कमण्डलुः' इति प्रतिषेषो घटते । प्रधान्यत्र

में या पटरहित घट में पटका निषेध किया जाता है, पट विशिष्ट [पट सहित] घटमें पट का निषेध किया जाता है ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात होगी। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इसी बात को बताते हैं—घट में जो पटकी विविक्तता है वह इतरेतरा-भाव से ग्रन्थ है ग्रथवा इतरेतराभाव ही पट विविक्तता शब्द के कहा जाता है ? घट में जो पट विविक्तता है वह इतरेतराभाव से ग्यारी ही कोई चीज है ऐसा प्रथम पक्ष माना जाय तो उसी विविक्तता से घट में पट के ग्रथाब का व्यवहार हो जायगा। इतरेतराभाव के मानने की क्या ग्रावइयकता है ? दूसरा पक्ष-घट की पटविविक्तता ही इतरेतराभाव है ऐसा कहो तो जिस ग्रभाव से पट रहित घट में पटके जभाव का व्यवहार होता है वह ग्रभाव ग्रोर विविक्तता शब्द से कहा गया अभाव इसतरह दो ग्रभाव एक ही वस्तु में माननेका प्रसंग ग्रात है। दूसरी वात यह है कि घटमें पट स्वरूप का निषेध करते हैं तो वह च स्व ट में प्राप्त हुमा है इसलिये करते हो जयवा प्राप्त नहीं होने पर करते हो ? यदि प्राप्त हुए पटका प्रतिषेध करते तो पट में प्राप्त हुई पट कपता का भी निषेध होने का प्रसंग प्राप्त होगा ? कोई विशेषता नहीं रहेगी।

द्वितीय पक्ष—घटमें पटका स्वरूप प्राप्त हुए विना ही उसका निषेध करते हैं तो ऐसा निषेध हो नहीं सकता, क्योंकि निषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है, देखो ! जिसने जलको उपलब्ध ही नहीं किया ऐसे कसंडलुमें यह कमंडलु जल रहित है ऐसा जलका निषेध नहीं कर सकते।

शंका-अन्यत्र प्राप्त हुए पट रूपता का धन्यत्र प्रतिषेध किया जाता है ?

प्राप्तमेव पटक्पमन्यम प्रतिविध्यते; तमापि समबायप्रतिवेषः, संयोगप्रतिवेषो वा ? न तावस्त्रमवाय-प्रतिवेषः; रूपादेरेकम समबायेन सम्बद्धस्याम्यम वस्त्वम्तरेऽन्योग्याभावतोऽभावस्यवहारानुपत्रम्भात्। संयोगप्रतिवेषो-व्यनुपपत्रः; घटपटयोः क्वाचित्संयोगस्यापि सम्भवात्। स्रव पटेन संयोगरहिते वटे पटप्रतिवेषो न तत्संयोगवति । नन्येवं पटसंयोगरहितत्वमेवाभावोस्तु, न त्यन्यस्मावभावात्पटसंयोगर रहिते वटे पटामाव इति युक्तम् । तम्न घटे पटमपियेषो युक्तः।

नापि पटत्वप्रतिषेषः; तस्याप्येकत्र सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्धाभावादेव प्रतिषेषानुपपरोः।

समाधान — धन्यत्र किया गया पटरूपता का प्रतिषेघ भी दो तरह का हो सकता है, समवाय स्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ भीर संयोगस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ । धव इनमें से समवायस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेघ करना तो शक्य वहीं होगा, क्योंकि एक वस्तु में समवाय संबंधसे संबद्ध हुए रूप रस धादिका अन्य वस्तु में इतरेतराभाव द्वारा धभाव किया गया हो ऐसा उपलब्ध नहीं होता । संयोगस्वरूप पटरूपता का घटमें निषेघ किया खाता है ऐसा दूसरा कथन भी ठीक नहीं, व्योंकि कभी कभी घट और पटका संयोग होना संभव है ।

श्चंका—पटके संयोगसे रहित जो घट है उसमें पट का निषेध करते हैं न कि पट संयोगयुक्त घटमें ?

समाधान — इस तरह स्वीकार करनेपर तो पटके संयोग से रहित होना ही सभाव है ऐसा सिद्ध हुमा, "पटसंयोग रहित घटमें इतरेतराभावसे पटका प्रभाव होता है" ऐसा तो सिद्ध नहीं हुमा ? अतः घटमें इतरेतराभाव द्वारा पटका प्रतिषेच किया जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्रयुक्त सिद्ध होता जाता है।

इतरेतराभाव से घट में पटस्व सामान्य का प्रतिषेष किया जाता है, सो ऐसा द्वितीय पक्ष भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक जगह संबद्ध हुए पटस्व सामान्यका अन्य जगह संबंध नहीं होनेसे प्रतिषेष नहीं कर सकते। घटमें पट और पटस्व सामान्य दोनोंका प्रतिषेष इतरेतराभावसे किया जाता है ऐसा तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इस पक्षमें भी पहले कहे हुए श्रवेष दोष साते हैं।

किंच, इतरेतराभाव का ज्ञान होने के बाद घट का ज्ञान होता है कि घट ज्ञान के बाद इतरेतराभाव का ग्रह्ण-ज्ञान होता है ? आख पक्ष इतरेतराभाव के ज्ञान के बाद घट का ज्ञान होता है। ऐसा स्वीकार किया जाय तो अन्योग्याध्य दोष प्राता नाप्युभयप्रतिषेषः; प्रागुक्ताशेषदौषानुषङ्गात् ।

किञ्च, इतरेतरामावप्रतिपत्तिपूर्विका घटप्रतिपत्तिः, घटप्रहृष्ण्यूवंकत्वं वेतरेतरामावप्रहृ-एस्य? धाषपक्षैञ्योग्याम्यत्वम्; तवाहि-'इतरेतरामावो घटसंबन्धित्वेनोपलम्यमानो घटस्य विशेषणं न पदार्थान्तरसम्बन्धित्वन, प्रम्यवा सर्वे सर्वस्य विशेषणं स्यात् । घटसम्बन्धित्वप्रतिपत्तिम्र्य घटप्रहृणे सर्युपपवते । सोपि ब्यावृत्त एव पटादिम्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्यूवं घटसम्बन्धित्वन भ्यावृत्ते रेपलम्मो न स्याम तावद्व्यावृत्तिविश्वष्टत्या घटः प्रत्येतु शक्यः, यावच पटादिव्यावृत्तत्वेन न प्रतिपक्षो घटो न तावत्त्वसम्बन्धित्वन व्यावृत्ति विशेषयति इति ।

स्रय घटप्रहर्णपूर्वकरविमितरेतराभावप्रहर्णस्य; स्नत्राप्यभावो विशेष्यो घटो विशेषण्यः। तद्सहर्णं च पूर्वमन्त्रेवर्णीयम् "नाष्टहीतविशेषणा विशेष्ये वृद्धिः" [ ] इत्यभिषानात्।

है, मब इसीका खुलासा करते हैं—इतरेतरामाव जब विवक्षित घट के संबंध रूप से उपलब्ध होगा तभी वह उसका विशेषण बनेगा कि यह इतरेतराभाव इस घट का है, मन्य पदार्थ के संबंध रूप से उपलब्ध होता हुआ इतरेतराभाव उस विवक्षित घटका विशेषण तो बन नहीं सकता; यदि बनता तो सभी सबके विशेषण हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं, तथा यह इतरेतराभाव घट संबंधी है ऐसा ज्ञान भी तभी होगा जबकि घट का म्रह्ण होगा, भीर घट म्रह्ण भी तभी होगा कि जब वह पटादि पदार्थों से ब्याबुत्त हुआ प्रतीत होगा। इसलिये जब तक इतरेतराभाव की घट के संबंधपने से उपलब्धि नहीं होगी तब तक ब्याबुत्ति विशेष से घटका जानना शक्य नहीं होगा, मौर जब तक यह घट अन्य पट मादि से ब्याबुत्त है ऐसा जानना नहीं होगा, तब तक घट संबंधी इतरेतराभाव की विशेषण्या सिद्ध नहीं होगी।

द्सरापक — घट ग्रहण के बाद इतरेतराभाव ग्रहण होता है ऐसा माने तो ग्रव यहां ग्रभाव विशेष्य बना भीर घट विशेषण हो गया, जतः घट विशेषण को पहले जानना जरूरी है क्योंकि "नागृहीत विशेषणा विशेष्य बुद्धिः" विशेषणा के प्रगृहीत रहने पर विशेष्य का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा नियम है। जब घट को पहले ग्रहण करेंगे तो बह पट आदि पदार्थों से ज्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि प्रज्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा ? पट ग्रादि पदार्थों से अध्यावृत्त घट ग्रहण में ग्राता है ऐसा मानो तो उस घट की घट क्पता सिद्ध होती है तो पट ग्रादि सभी पदार्थ भी ग्रन्य घट ग्रादि पर

तत्रापि घटो ए ह्यामाणः पटादिस्यो व्यावृत्तो ए ह्यते, स्रष्यावृत्तो वा? तत्र न तावत्पटाविस्योऽस्परः वृत्तस्य घटस्य घटस्य घटस्य घटते, स्रत्यथा पटादेरिंप तथैव पटादिस्पताप्रसङ्गादभावकत्पनावेयम्यं । स्रथ तेस्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटस्य घटस्य पटादेरिंप तथैव पटादिस्पताप्रसङ्गादभावकर्षाते स्थावृत्तस्य घटस्य घटस्य घटस्य पटादेव्यक्तिस्योऽदीः व्यावस्ति, सक्तपटादिव्यक्तिस्यो वा? प्रथमपक्षै कृतिस्रवेदावी व्यावस्तं, न सक्तपटादिव्यक्तिस्यः । इतियायक्षेपि न तिक्वपटादिस्योऽस्य व्यावृत्तिस्य तास्यामानत्येन यहुणासम्भवात् । इत्येतराश्र-यस्तं न, तथाहि-'यावत्यटादिस्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटस्य पटस्यता न स्याक्ष ताबद् घटारपटादयो व्याव-स्तंते, यावच घटाद्यव्याव्यावानां पटादीनां पटादिस्यता न स्याक्ष तावद्यटादिस्यो घटो व्याव-स्तंते, यावच घटाद्यावृत्तानां पटादीनां पटादिस्यता न स्याक्ष तावद्यटादिस्यो घटो व्याव-स्तंते हिते।

श्वस्तु वा यथाकवाञ्चत्पटादिभ्यो घटस्य व्यावृत्तिः, घटान्तरात् कथमसी व्यावर्तते इति

पदार्थ से व्यावृत्त हए बिना अपने अपने पटादिरूप सिद्ध हो जायेंगे ? फिर तो अभाव की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इस आपित से बचने के लिये दूसरा पक्ष स्वीकार करते हो कि घट की घट रूपता अन्य पट आदि से व्यावता होने पर जानी जाती है तो पून: शंका होती है कि घट घन्य से व्यावृत्त हुआ है वह कतिपय पट आदि से व्यावृत्ता हुआ है अथवा संपूर्ण पट आदि से व्यावृत्ता हुआ है ? यदि कतिपय पट आदि से व्यावृत्त है तो उतने से ही पृथक कहलायेगा, सभी पदार्थों से तो प्रव्यावृत्त ही रहेगा । दूसरा विकल्प-संपूर्ण विश्वके पट गृह आदि पदार्थों से यह घट व्यावृता है ऐसा कहना तो शक्य नहीं, क्योंकि पट आदि पदार्थ अनंत हैं, उनका ग्रहण होना असंभव है। तथा इस प्रकार से मानने में प्रन्योन्याश्रय दोष भी आता है, इसीका खुलासा करते हैं - जब तक पटादि से व्यावृत्त घट की घट रूपता घटित नहीं होती तब तक घट से पट प्रभृति पदार्थं व्यावत्तित नहीं होंगे और जब तक घट से व्यावृत्त पट आदि की पट आदि रूपता सिद्ध नहीं होगी तब तक पट ग्रादि से वह घट व्याव्स नहीं हो सकेगा। इस प्रकार दोनों ही अव्यावृत्त रहकर असिद्ध अवस्था में पड़े रहेंगे। अच्छा! हम आप मीमांसक के शाग्रह से मान लेवें कि जैसे चाहें वैसे कैसे भी पट ग्रादि से घट की व्यावृत्ति हो जाती है; किन्तु इस बात का निर्णय करना है कि धन्य घट से विवक्षित घट की व्यावृत्ति कैसे होगी (घट भपने की भ्रन्य घटों से कैसे प्रथक् करता है) घट पने से या घघटपने से, यदि घटपने से घट व्यावृत्त होता है तो इसका मतलब तो यह हुन्ना कि एक विवक्षित घट, संपूर्ण घट व्यक्तियों से पृथक् होता हुन्ना घटपने को लेकर व्यावत हो गया ? फिर तो सारे ही अन्य घट विचारे अघट रूप ही बन

सम्प्रवार्यम्-कि घटरूपतया, प्रत्यवा वा ? यदि घटरूपतवा; तहि सकतघटम्पक्तिम्यो व्यावक्तंमानो वटो घटरूपतामासाय व्यावक्तंत इत्यायातम् घघटत्वकन्यासां घटम्पक्तेनाम् । प्रधावटरूपतवा; तिकावटरूपता पटादिवव् घटेप्यस्ति ? तथा चेत्; तहि यो व्यावक्ति घटान्तरादघटत्वेन घटस्त-स्याघटत्वं स्यात् । तथ विप्रतिविद्धम्-यद्यवटो घटः, कथं घटः ? तस्माक्षायांवर्यान्तरमावः ।

ननु चामावस्यार्थान्तरस्थानम्युरगमे कवं तिम्निलको व्यवहारः? तथाहि-कि वटावश्च्यं भूतवं कटामावे व्यवहारः तथाहि-कि वटावश्च्यं भूतवं कटामावे व्यवहारको तु नाममार्थ

जायेंगे ? दूसरी बात अघट रूप से व्यावृत्त होता है, ऐसा माने तो क्या पट, ग्रह, वृक्ष आदि पदार्थों के समान घट में भी अघट रूपता है ? यदि है तो जो घट अन्य घट जाति से अघटत्व के द्वारा व्यावृत्त होता है वह स्वयं अघट रूप बन गया सो यह विरुद्ध बात है अर्थात् यदि घट स्वयं अघट है तो वह किस प्रकार घट नाम पायेगा ? अतः यह सिद्ध हुआ। कि पदार्थं से पृथक् कोई अभाव नामा वस्तु नहीं है। वह पदार्थं रूप हो है।

मीमांनक—यदि अभाव को भिन्न पदार्थ रूप नहीं माना जाय तो उस प्रमाव के निमित्त से होनेवाला लोक व्यवहार कैसे सिद्ध होगा, अर्थात् "यह नहीं है इसका अभाव है" इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा ? हम आप जैन से पूछते हैं कि घट से व्याप्त भूतल को घट का प्रभाव कहते हैं अथवा घट से रहित भूतल को घटका अभाव कहते हैं श्रथका घट का प्रभाव कहते हैं । प्रथम पक्ष—घट से व्याप्त भूतल को घट का प्रभाव कहते हैं वि चार प्रथम पक्ष—घट से व्याप्त भूतल को घट का प्रभाव कहते हैं तो माम मात्र का भेद हुआ, जैन मभाव को घट रहित नाम देते हैं और हम घटाभाव विशिष्टन नाम रखते हैं ?

जैन—यह कथन गलत है, घट से अवष्टक्य भूतल को घटका ध्रभाव माने तो प्रत्यक्ष विरोध भाता है ऐसा को कहा है, उसमें हमारा यह प्रक्न है कि भूतल घटाकार है क्या ? जिससे "घट नहीं होता है" इस तरह कहने में प्रत्यक्ष विरोध भावे।

भावार्ष — घट से व्याप्त भूतल को घटाभाव कहते हैं ऐसा कहें तो क्या बाधा है ? घट भीर भूतलका तादात्म्य तो है नहीं, भूतल तो घटाकार है नहीं भीर इसीलिये तो यह भूतल घट नहीं है ऐसा कहा बाता है। अभिप्राय यह है कि घट से भिष्ये त-षटरहित्त्वम्, षटाभावविश्विष्टत्वनितिः, तदण्यताम्प्रतवः, यतः कि घटाकारं पूतवं वेक 'घटो न प्रवति' इस्युच्यमाने प्रश्यव्यविरोधः स्थान्. यद्भूतनं तद्भटाकाररहित्त्वाद्षटो न प्रवत्येव । नतु प्रविष् प्रतक्षाण्याधीलारं घटाष्मवः, तिर्ह घटवन्यद्धे पि पूतवे षटो नास्ति' इति प्रश्ययः स्वाद्, न चंत्रम्, तती प्रवा प्रतक्षाद्यांन्तरं घटस्तया तद्यभावोषितः, तदप्यक्षारमः, घटावम्भविश्वत्ववन्तः द्याधारण्यमार्गेवनिति हे भूतलं घटाषावो व्ययदिक्यते । वटावष्टकां तु घटभूवन्यनतस्वीगनवार्ण-साधारण्यसमिविधिष्टत्वेन तयोत्यन्नमिति न 'भ्रषटं भूतलम्' इति व्ययदेशं नमते । तस्नेतरेतराभावी विचारक्षारः ।

व्याप्त भूतल घटाभाव है इस वाक्य का अर्थ जिस पृथिकी के भाग पर घड़ा रखा है वह स्थान, सो उस स्थान का घट के साथ तादात्म्य संबध तो है नहीं, जिससे घट रखे हुए स्थान को घटाभाव नाम से पुकारा न जाय। भूतल तो घटाकार है नहीं, इसलिये वह घट नहीं और घट नहीं है तो उसको घटाभाव नाम दिया तो कोई बाधा नहीं झाती है।

सीमांसक — भूतल से पृथक् कोई घटका सभाव नहीं है ऐसा मानते हैं तो जहां जिस भूमि भागमें घट रखा है वहां भी, "घट नहीं है" इस प्रकार जान होना चाहिये ? किन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये जैसे घटको भूतल से न्यारा माना गया है, वैसे घट का अभाव भी पृथक्—न्यारा स्वीकार करना होगा ?

जैन — यह कथन घसार है, घट में नहीं पाये जाने वाले भूतल गत घसाधा-रण घर्म से मुक्त भूतल को घटाभाव [ घटका प्रमाव इस नाम से ] कहते हैं। जो भूतल घट गुक्त वह घट धौर भूतल में होनेवाले संयोग लक्षण साधारण धर्म से मुक्त है। घत: उसको अधट भूतलं "घट रहित भूतलं" ऐसा नहीं कहते। इस प्रकार मीमांसक का इतरेतराभाव सिद्ध नहीं होता है। तथा उसका लक्षण, उसका उपयोग उसको ग्रहण करने वाला धभाव प्रमाण सारे ही प्रसिद्ध हैं ]।

मीमांसक का माना गया प्रागभाव भी ठीक नहीं है प्रागभाव भी पदार्थ से पृथक् नहीं है, प्रमाण से पैसा प्रतीत ही नहीं होता है कि पदार्थ पृथक् हो खीर उसका प्रागभाव पृथक् हो ।

सीमसिक — प्रतुसान से प्रागमांव को पृथक् सिद्ध करके क्याते हैं—प्रपने उत्पत्ति के पहले घट नहीं या इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह असत् विषय वासा नापि प्रागमाबः; तस्याप्यकांवर्षान्तरस्य प्रमासाकोऽवितपत्तेः। ननु स्वोत्पत्तेः प्राग्नासीद् घटः' इति प्रत्ययोऽसद्विषयः, सत्प्रत्ययविलक्षस्यावात्, यस्तु सद्विषयः स न सत्प्रत्ययविलक्षस्यो यथा 'सद्बव्यय' इत्यादिप्रत्ययः, सत्प्रत्ययविलक्षस्यायं तस्मादसद्विषयः इत्यनुमानास्तोऽवान्तरस्य प्रागमाबस्य प्रतीतिरित्यपि मिष्या; 'प्रागमाबावी नास्ति प्रव्यंसादिः' इति प्रत्ययेनानेकान्तात्। सत्याप्यसद्विषयत्येऽभावानवस्या। स्व 'भावे प्रभागावी नास्ति घटादिः' इति प्रत्यये मुख्याभाव-विषयः, 'प्रागमाबावी नास्ति प्रत्यो प्रस्थान

है [ अभाव-विषयवाला है ] क्योंकि सत् रूप ज्ञान से विलक्षाण् है, जो सत् को विषय करता है वह सत् के ज्ञान से विलक्षण नहीं होता, जैसे "सद् द्रव्यं" द्रव्यं सत् रूप है, इत्यादि प्रत्यय सत् प्रत्यय से विलक्षण नहीं होते हैं, यह जो प्रत्यय है वह सत् प्रत्यय से विलक्षण् है, श्रतः असत् विषयवाला है, इस पंचावयव पूर्णं श्रनुमान के द्वारा पदायं से पृषकभूत प्रागभाव की सिद्धि होती है ?

जैन—यह अनुमान मिथ्या है, ध्रापका "सत्प्रत्यय विलक्षणत्वात्" सत् के ज्ञानसे विलक्षण है, ऐसा जो हेतु है वह धनैकान्तिक दोष युक्त है, देखिये प्रागमाव ध्रादि में प्रध्वंसाभाव नहीं है ऐसा ज्ञान होता है, वह तो ध्रसत् विषयवाला नहीं है किन्तु सत् प्रत्यय से तो विलक्षण है ? यदि इस प्रत्यय को भी असत् विषयवाला ही माने तो ध्रभावों की ध्रनवस्था आती जायगी। भावार्थ—प्रागमाव ध्रादि में प्रध्वंसाभाव ध्रादि नहीं हैं ऐसा नास्ति का ज्ञान है वह सत् से तो विलक्षण है, किन्तु ध्रसत् विषयवाला तो नहीं है, ध्रतः जो सत् से विलक्षण होता है वह ज्ञान ध्रसत् विषयवाला हो होता है ऐसा अविनाभाव बनता नहीं, इसलिये "सत्विलक्षण-स्वात्" हेतु ध्रनेकान्तिक हो जाता है।

मीमांसक — आपने जो हेतु को प्रनैकान्तिक कहकर धनवस्था का दोष दिया है वह ठीक नहीं है, बात ऐसी है कि सद्भाव रूप भूमि भाग धादि में जो "घट नहीं" ऐसा जान होता है वह तो सुख्य रूप से ही धभाव को विषय करनेवाला है, किन्तु प्रागभाव धादि में "प्रध्वंसाभाव धादि नहीं है" ऐसा जो ज्ञान होता है वह उपचरित धभाव को विषय करनेवाला है, इस प्रकार धभाव में अंतर होने से धनवस्था दोष नहीं धाता है ?

जैन-यह कथन अयुक्त है इस तरह से प्रागमानादि में होनेवाले सभाव को

य्ययुक्तम्: परमार्थतः प्रागमावादीनां साङ्कर्यप्रसङ्गात् । न खलूपवरितेनाभावेनान्यान्यमभावानां व्यति-रेकः सिद्ध्येत्, सर्वत्र मुख्याभावकल्पनानर्थक्यप्रङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-'न भावत्वभावः प्रायभावादिः सर्वदा भावविश्वेषण्डवात्' इति ; तबप्युक्तिमात्रम् ; हृतोः पक्षाभ्यापकत्वात्, 'न प्रायभावः प्रध्वंसादौ' इत्यादेरभावविश्वेषण्ड्याप्यभावस्य प्रसिद्धेः। गुणादिनानेकान्तावः प्रस्य सर्वदा भावविशेषण्ड्विप भावत्वभावात् । 'रूपं पश्यामि' इत्यादिष्यवहारे गुण्यस्य स्वतन्त्रस्यापि प्रतीतेः सर्वदा भावविशेषण्डवाभावे प्रभावस्तरपत्रम्' इत्यभावस्यापि स्वतन्त्रस्य प्रतीतेः शर्वद्भावविशेषण्डवं न स्यात् । सामध्यात्ताद्विशेष्यस्य क्रष्यादेः सम्प्रत्यवास्सदास्य भावविशेष-

उपचिरित सानेंगे तो उन प्रागभावादि में सांकयं हो जायगा, प्रागभाव में प्रघ्वंसाभाव का सभाव उपचार से है तो इसका मतलब परमायंसे वे दोनों एक हैं? जो अभाव उपचिरित है उसके द्वारा सभावों की परस्परकी पृथक्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। यदि उपचिरित सभाव से परस्पर को पृथक्ता सिद्ध होती है तो मुख्य सभाव को मानना वेकार ही है।

मीमांसक ने कहा था कि—भाव स्वभाववाले जो पदार्थ होते हैं वे प्रागभाव आदि रूप नहीं होते, क्योंकि वे सर्वदा-हमेशा भाव विशेषण रूप हैं 'सो यह कथन स्रयुक्त हैं" 'सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतुपक्ष में धन्धापक है, कैसे सो ही बताते हैं— प्रागभाव प्रध्वसामावादि में नहीं है" इत्यादि धनुमान वाक्यों में धभाव भी प्रभाव का विशेषण होता है, ऐसा सिद्ध होता है। तथा सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतु गुण प्रादि के साथ भी धनैकान्तिक हो जाता है। क्योंकि गुण सर्वदा भाव विशेषण रूप होने पर भी भाव स्वभाव वाले हैं। रूपको देखता है, इत्यादि जो वचन ध्यवहार होता है, उसमें गुणों की स्वतंत्रता भी आती है धर्यात् उस समय वे गुण विशेष्य भी वन जाते हैं। सर्वतंत्रता भी बता व होने पर भी 'ध्रभाव तत्व हैं" इत्यादि वाव्य में धर्माव विशेषण कप समय के स्वतंत्रतासे भी प्रतीति होती है (इस वाव्य में धर्माव विशेषण बना है न कि भाव) धतः भाव ही विशेषण होता है ऐसा हमेशा का नियम नहीं बनता।

मीमांसक — प्रपने भभाव को विशेषण रूप सिद्ध करने के लिये "भ्रभाव स्तत्त्वम्" भभाव तत्त्व है, ऐसा उदाहरण दिया है, किन्तु उस वाक्य से भ्रभाव भें विशेष्यत्व है ऐसा सिद्ध नहीं होता, वहां तो सामर्प्य से द्रष्य विशेष्यका ही बोध होता है अर्थात् "अभाव तत्व है" किसका है ? घटका है ऐसा भ्रम्बं निकलता है। **छत्वे गुणादेरिव सर्वदा भावविश्वेषश्चत्वमस्तु, तद्विश्वेष्यस्य प्रश्यस्य सामध्येतो** गम्यमानत्वात् ।

किन्त, प्रामभावः साविः सान्तः परिकल्प्यते, साविरतन्तः, धनाविरतन्तः धनाविः सान्तो वा ? प्रयमपत्तै प्रामभावास्त्रवै घटस्योपलञ्चित्रसङ्गः, तिद्वरोधिनः प्रामभावस्याभावात् । द्वितीयेपि तदुस्पतः पूर्वमुपलञ्चित्रसङ्गस्ततः एव । उत्पत्ते तु प्रामभावे सर्वदानुपलञ्चिः स्थालस्यानन्तत्वात् । वृतीये तु सदानुपलञ्चिः । वतुर्वे पुनः घटोत्पत्ती प्रामभावस्याभावे घटोपलञ्चिददशेषकार्योपलञ्चिः स्थात्, सकलकार्याणामुत्यस्यमानानां प्रामभावस्यैकत्वात् ।

जैन-तो फिर भापको गुण भावि में भी सिर्फ सर्वदा भाव विशेषणपना मानना होगा । विशेष्य द्रव्यकी तो सामध्यं से ही प्रतीति होगी ? भावार्थ-प्रभाव है किसका ? घटका है, ऐसा धाप अभाव के विषय में अभाव को विशेष्य न मानकर द्रव्य को ही विशेष्य रूप स्वीकार करते हो वैसे ही गण हैं किसके ? द्रव्य के, इस प्रकार द्रव्य में ही विशेष्यत्व है ऐसा मानना चाहिये। अब हम जैन मीमांसक से प्रागभाव के विषय में प्रदन करते हैं-आप लोग प्रागभाव को सादि सांत मानते हैं. कि सादि अनत, अथवा अनादि अनंत, या अनादि सांत, सादि सांत मानते हैं तो प्रागभाव के पहले घटकी उपलब्धि होने लगेगी, क्योंकि घटका विरोधी प्रागभाव का अभाव है ? दूसरा पक्ष-सादि अनंत प्रागभाव है ऐसा मानते हैं तो प्रागभाव के उत्पत्ति के पहले घटकी उपलब्धि होगी, क्योंकि घटका विरोधी जो प्रागभाव है वह सादि है ि अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ] तथा जब प्रागभाव उत्पन्न हो जायगा तब घट कभी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि श्रव प्रामभाव हटनेवाला है नही, वह तो अनंत है। तीसरा पक्ष-प्रागभाव धनादि अनंत है सो तब तो कभी भी घट उपलब्ध ही नहीं होगा ? क्योंकि घट का विरोधी प्रागभाव हमेशा ही मौजूद है। जीवा पक्ष-प्रागभाव ग्रनादि सांत है ऐसा मानें तो प्रागभाव के अभाव में घटकी उत्पत्ति होनेपर जैसे घट की उत्पत्ति होगी वैसे साथ ही अशेष कार्योंकी उपलब्धि भी हो जावेगी ? क्योंकि उत्पन्न हो रहे सभी कार्योंका प्राणभाव एक है।

भीमांसक--प्रागमाय एक नहीं है किन्तु जितने कार्य हैं उतने ही प्रागमाय हैं उनमें से एक का प्रागमाय नष्ट होने पर भी उत्पन्न हो रहे शेष पदार्थों के प्रागमाय सभी नष्ट नहीं हुए हैं, स्रतः घटकी उत्पत्ति के साथ ही सभी कार्यों की उपलब्धि नहीं हो पाती है? नतु यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तरप्रागमावः, तर्वकस्य प्रागमावस्य विनाशेषि शेषोरपत्स्यमान-कार्यप्रागमावानामविनाक्षात्र घटोराती सकलकार्यापनिव्यक्तिति; तक्कृंतन्ताः प्रागमावास्ते कि स्वतन्त्राः, भावतन्त्रा वा ? स्वतन्त्राभ्यं त्कष्णं न भावस्यभावाः कालादिवत् ? मावतन्त्राभ्यं तिकपुरस्य-प्रावतन्त्राः, उत्परस्यमानभावतन्त्रा वा ? न तावदादिविकस्यः; समुरपन्यभावकाले तरमागमावविना-चात् । द्वितीयिकस्योपि न स्रेयान् प्रागमावकाले स्वयमसतामुत्यस्यमानभावानां तदाश्रयस्वा-पोगात्, ग्रन्यया प्रवसंसामावस्यापि प्रस्वस्तपदार्याश्रयस्वप्रसुद्धः। न चातुरपतः प्रघ्यस्तो वार्यः कस्यविदाशयो नाम ग्रतिप्रवस्तुत्रात् ।

जैन—ऐसा है तो प्रागमाय अनंत हो गये ? अब वे प्रागमाय स्वतन्त्र हैं कि भाव तंत्र ( परतंत्र-पदार्थ के आश्रित ) हैं सो बताइये ? यदि अनंत प्रागमाय स्वतंत्र हैं तो वे भाव स्वभाव वाले कंसे नहीं कहलायेंगे ? अर्थात् वे भी काल आदि पदार्थों के समान सद्भाव रूप हो जायेंगे । दूसरा पक्ष-वे अनत प्रागभाव भावतंत्र हैं (पदार्थों के समान सद्भाव रूप हो जायेंगे । दूसरा पक्ष-वे अनत प्रागभाव भावतंत्र हैं (पदार्थों में आश्रित हैं) ऐसा मानंं तो प्रश्न है कि उत्पन्न हुए पदार्थों के माश्रित हैं, अध्यवा उत्पत्स्यमान [आगे उत्पन्न होने वाले] पदार्थों के आश्रित हैं ? उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पदार्थ के उत्पन्ति काल में प्रागभाव का नाश हो जाता है । दूसरा पक्ष-प्रागभाव उत्पत्स्यमान पदार्थों के आश्रित है ऐसा कहना भी श्रेयस्कर नहीं है, प्रागभाव के समय में जो स्वयं असत् रूप हैं ऐसे उत्पत्स्यमान पदार्थ प्रागभाव के लिये आश्रयभूत नहीं हो सकते हैं यदि आश्रयभूत हो सकते हैं तो प्रश्वेसाभाव का भी आश्रय नष्ट हुआ पदार्थ हो सकता है ? किन्तु जो उत्पन्न नहीं हुआ है तथा नष्ट हो जुका है ऐसा पदार्थ किसी का भी आश्रयभूत नहीं हो सकता है । भावार्थ यह है कि नष्ट एवं अनुत्पन्न पदार्थ आश्रय देने वाले होंगे तो नष्ट हुआ अथवा नहीं बना हुआ स्तंभ, महल का आश्रय देने वाला हो जायगा ऐसा अतिपन्न साता है ।

शंका — प्रागभाव को एक ही संख्या में माना जाय, एक ही प्रागभाव घट धादि विशेषण के भेद से भिन्न रूप उपचित्त किया जाता है कि घटका प्रागभाव है पटका प्रागभाव है इत्यादि । तथा उत्पन्न हुए पदार्थ के विशेषस्प्रपनेसे उसका नाश होने पर भी उत्पत्स्यमान पदार्थ के विशेषस्प्रपने से वह ध्रविनाशी है, अतः उस प्राग-माव को नित्य भी कहते हैं। भावार्थ-अभिन्नाय यह है कि पदार्थ के निमित्त से शागभाव में भने ही भेद करो किन्तु वह एक ही है। उत्पन्न हुए पदार्थ का प्रागभाव नष्ट हो

जाय, किन्तु उसको नष्ट हुमा नहीं मानते, क्योंकि मागे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का प्रागमाव नष्ट नहीं हुमा है।

जैन-ऐसा कहने पर तो प्रागमाव ग्रादि चार भेद मानना भी व्यर्थ ठह-रेगा. सब जगह एक प्रभाव ही विशेषरा के भेद से भेद वाला मान लिया जायगा. जैसे प्रागभाव में एक होते हुए भी भेद व्यवहार [पटका प्रागभाव घटका प्रागभाव ऐसा भेद ] कर सकते हैं वैसे ही एक ही समाव को मानकर विशेषण के भेद से भेद का उपचार कर सकते हैं ग्रब इसी का विवेचन करते हैं-कार्य के पूर्व काल द्वारा विशिष्ट जो पदार्थ है उसको प्रागभाव कहना, कार्य के उत्तर काल द्वारा जो विशिष्ट है उसको प्रध्वंसाभाव, धनेक पदार्थ संबंधी विशिष्ट अभाव इतरेतराभाव और तीनों कालों में अत्यन्त भिन्न रहना है स्वभाव जिसका ऐसा माब विशेषण रूप अत्यन्ता भाव है ऐसा मानना पड़ेगा तथा प्रागमावका ज्ञान, प्रध्वंसाभावका ज्ञान ऐसे ज्ञानके भेट भी उपचार जैसे मानसे मानने होंगे। परमतमें सत्ता एक होते हए भी द्रव्य की सला इत्यादि विशेषरा के भेद से सत्ता में भेद माने जाते हैं प्रथवा जिस प्रकार विशेषां के भेदसे ज्ञानमें भेद माना जाता है। जिस प्रकार "यह है यह है" इत्यादि सद रूप ज्ञान की प्रविशेषता होने से एवं विशेष लिंगके ग्रभाव होनेसे सत्ताको एक रूप माना जाता है, उसी प्रकार "यह नहीं है यह नहीं है" इत्यादि असत् रूप ज्ञानकी प्रविशेषता होनेसे एवं विशेष लिंगका ग्रमाव होनेसे ग्रमाव को भी एक रूप मानना चाहिये ?

श्रंका— "पहले नहीं था" इत्यादि वाक्य भेद के कारण श्रभाव को चार प्रकार का माना जाता है? चित्रक्टेस्तीति देशमेदेन, इत्यं गुएः कर्ष चास्तीति हव्यादिभेदेन च प्रत्यभेदसङ्कावास्प्रात्सत्तावयः झुत्ताभेदाः किन्नेध्यन्ते ? प्रत्ययविशेषात्तिक्षेषणान्येव भिष्यत्वे तस्य तक्षिमत्तकत्वाव तु सत्ता, ततः सैकैदित्यन्युपरामे समावभेदोपि मा भूत्यवंवा विशेषाभावात् ।

ष्रपाशिष्मीयते— 'घशावस्य सर्वयंकत्वे विवक्षितकार्योत्पत्ती प्रागमावस्याभावे सर्वत्रामावस्या-श्राबानुषञ्जासस्यं कार्यमगावनन्तं सर्वात्मकं च स्यात्; तवस्यमिषानमात्रम्; सत्तंकत्वेपि समान-स्यात् । विवक्षितकार्यप्रध्येते हि सत्ताया श्रमावे सर्वत्रामावत्रसञ्जः तस्या एकत्यात्, तथा च सकत-

समाधान — तो फिर सत्ता में यही बात कहनी होगी देखिये पहले था, पीखे होगा, प्रभी है, इस प्रकार काल भेद से भेद, पाटलीपुत्र में है, चित्रकूट में है, इत्यादि देश के भेद से भेद, द्रव्य है, गुएा है, कमं है, इत्यादि द्रव्य के भेद से भेद इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से सत्ता में भेद हैं ऐसा भी मानना चाहिये ? द्रव्यादिकारएों का भेद तो सौजूद ही है ? तथा स्वयं सत्ता में भी "पहली सत्ता" पीछे की सत्ता इत्यादि भेद होना संभव है धतः सत्ता के भेद क्यों नहीं माने जाते हैं।

मीमौसक — इन्यादि कारण विशेष से उस सत्ता के मात्र विशेषण ही भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि इन्यादि विशेष विशेषणोंके निमित्त हैं। किन्तु सत्ता में ऐसी बात नहीं है, भर्यात् सत्ता में विशेषणों के निमित्त का अभाव है अतः सत्ता एक ही है?

जैन — तो फिर यह बात ग्रभाव के विषय में भी लागू होगी ? अभाव में भी प्रागभाव ग्रादि भेद नहीं मानने चाहिये ? कोई विशेषता नहीं है।

सीमांसक — अभाव को सर्वथा एक रूप मानने में आपत्ति है, देखो ! विव-स्नित कोई एक कार्य उत्पन्न होने में प्रागभावका ग्रभाव होनेपर सब जगह अभाव का ग्रभाव हो जायगा ? और फिर सभी कार्य ग्रनादि और भ्रमंत हो जायेंगे, तथा वे कार्य सर्वात्मक सर्व रूप हो जायेंगे। ग्रथांत् प्रागभाव नहीं है तो कार्य भ्रमादि हुमा प्रष्ठवंसाभाव नहीं माने तो कार्य अनंत होगा, तथा इतरेतराभाव नहीं है तो कार्य सब रूप एकमेक होवेगा।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, सत्ता में एकत्व मानने पर भी यही आपत्ति आयेगी उसी को बताते हैं—विविक्षित एक कार्य नष्ट होने पर उसके सत्ता का अभाव हो गया तो सर्वत्र सभी का अभाव हो जायगा क्योंकि सत्ता एक है, तथा एक जगह की शुन्यता । सब तस्त्रव्यंसेपि नास्याः प्रव्यंसी नित्यत्वात्, प्रन्यवार्थान्तरेषु सत्त्रस्ययोत्पत्तिनं स्यात्; तदन्यत्रापि समानम्, समुत्पत्रं ककार्यविद्येषस्यत्वा द्यामातस्यामाविपि न सर्वपाऽमावः भावान्तरेप्यामान-प्रतीत्यमावप्रसङ्गात् । यथा चाभावस्य नित्यंककपत्वे कार्यस्योत्पत्तिनं स्यात् तस्य तत्त्रस्वरूथकरवात्, तवा सत्ताया नित्यत्वे कार्यप्रव्यंसी न स्यात् तस्यास्तत्प्रतिवन्यकत्यात् । प्रसिद्धं हि प्रव्यंसात्प्राव्यव्य-सप्रतिवन्यकत्वे सत्तायाः, सन्यवा सर्वेदा प्रव्यंत्रक्षक्कात् कार्यस्य स्थितिरेय न स्यात् । यदि पुनर्वेत-वरप्रव्यंसकारस्योपनिपाते कार्यस्य सत्ता न व्यक्षं प्रतिवचनाति, ततः पूर्वं तु वतवद्विनाशकारस्योपनि-

सत्ता नष्ट होते ही सब जगह की सत्ता समाप्त हो जायगी। इस तरह सत्ताके समाप्त होने से सकल शून्यता प्रायेगी।

मीमांसक — कार्य के नष्ट होने पर भी सत्ता का नाश नहीं होता है क्योंकि सत्ता नित्य है। यदि सत्ता को नित्य नहीं मानेंगे तो एक जगह की सत्ता नष्ट होने पर प्रन्य पदार्थों की सत्ता नष्ट होती तो उनमें सत् का ज्ञान नहीं होता?

जैन-यह बात अभाव में भी घटित होगी। इसी को बताते हैं-विशेषण रूप एक कार्य उत्पन्न होने पर तत् संबंधी श्रभाव नष्ट तो हो जाता है. किन्त सर्वेथा ध्रभाव का अभाव नहीं होता. यदि सर्वया सब ध्रभाव का ध्रभाव हो जाता तो कभी भी ग्रभाव की प्रतीति नहीं होती तथा जिस प्रकार ग्राप कहते हैं कि अभाव को एक एवं नित्य मानेंगे तो. कार्य की उत्पत्ति हो नहीं होगी क्योंकि सर्वदा रहने वाला समाव तो कार्य का प्रतिबंधक ही होगा? सो यही बात सत्ता के विषय में है-सत्ता को भी एक और नित्य मानते हैं तो कार्य का नाश कभी नहीं होगा. क्योंकि सत्ता नाश की प्रतिबंधक है। प्रसिद्ध बात है कि नाश के पहले सत्ता नाश का प्रतिबंध करती है. यदि सत्ता नाश को नहीं रोकती तो हमेशा प्रध्वंस होने से, कार्य स्थिर रहता ही नहीं ? यदि कोई कहे कि जब नाश का बलवान कारण उपस्थित होता है तब सत्ता कार्य के नाश को नहीं रोक सकती, लेकिन उसके पहले नाश का बलवान कारएा नहीं धाने से तो नाश को रोकती ही है ? अतः पहले भी कार्य के नाश होवे का प्रसंग बताया या वह नहीं भा पाता है इत्यादि, सो यही बात सभाव में भी घटित होनी चाहिये ? क्या वहां यह न्याय काक मिक्षत है ? देखो ! सभाव को भी सत्ता के समान एक सिद्ध करे-जब कार्य का बलवान उत्पादक उपस्थित हो जाता है तब श्रभाव मौजद है तो भी वह कार्य की उत्पत्ति को नहीं रोकता किन्त जब कार्य की पाताधावातः प्रतिवधनात्येवाती व प्रानिष प्रध्वेतप्रताङ्गः इत्वेतदस्यत्राचि न कार्कर्माक्षतस्, स्रधायोपि हि सत्तवहुत्पादककारखोपनिधाते कार्यस्थीत्याद सक्षत्रि न प्रतिक्ताद्वि, कार्योत्पादात्युर्वे तूत्पादकका-रखाभावात्रं प्रतिकृत्यक्वप्रेषः , अतो न प्रानिप कार्योत्पत्तिप्रतङ्को वेन कार्यस्यानादित्वं स्मात् ।

तम्म प्रायभावीपि तुन्छस्वभावो घटते किन्तु भावान्तरस्वभावः । यदभावे हि नियमतः कार्यौ-रपत्तिः स प्रायभावः, प्रायनन्तरपरिस्मामविशिष्टः मृद्द्रध्यम् । तुन्छस्वभावत्वे वास्य सञ्येतरगो-विषासादीको सहोत्पत्तिनयमवतामुवाशानसङ्करप्रसङ्कः प्रायभावाविशेषात् । यत्र यदा यस्य प्राय-

उत्पत्ति के पहले यदि बलवान कारण वहीं रहता तब तो कार्य की उत्पत्ति को रोकता ही है। इसीलिये तो पहले भी कार्य की उत्पत्ति हो जाने का प्रसंग बताया था वह नहीं बाता है एवं कार्येक अनार्य हो जानेका दोष भी नहीं बाता। भावार्थ—जैसे सत्ता एक भीर हीकर भी सबंदा कार्य होना या प्रष्वस नहीं होता इत्यादि दोष नहीं आते हैं ऐसा भीमांसक का कहना है सो इसी तरह प्रभाव को एक भीर नित्य मानने में कोई दोष नहीं बाते चाहिये? जिस प्रकार सत्ता बनी रहती है भीर कहीं नाश या प्रभाव होता रहता है उसी प्रकार सभाव बना रहता है भीर कहीं कार्य का समाव होता रहता है ऐसा समान न्याय सत्ता और सभाव के विषय होना चाहिये, सत्ता में वे पूर्वोक्त युक्तियों लागू हो भीर सभाव में वे युक्तियां चिंद नहीं हो, सो उन युक्तियों को कौवों ने का लिया है क्या? जिससे सत्ता की बात प्रभाव में लागू न होवे इस प्रकार भीमांसकादि परवादों का भीभनत प्रगाभाव नुच्छस्त्रभाववाला सिद्ध नहीं होता है किन्तु भावांतर स्वभाववाला ही सिद्ध होता है।

अब यहां पर स्याद्वादीके ग्राभमत भावांतर स्वभाव वाले प्रागभावका लक्षण किया जाता है—"यद भावे हि नियमतः कार्थोत्पत्तिः स प्रागभाव , प्रा गनंतर परिणाम विश्विष्ट भृद द्रव्यम्" जिसके ग्रभाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति होती है वह प्रागभाव कहलाता है, इसके लिये जगत प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि घट रूप कार्योत्पत्ति पहले भनंतर समयवर्षी परिणाम से [स्यात भादि से] विशिष्ट जो मृद्ध द्रव्य [मिट्टी] है वह घटका प्रागमाव है। प्रागभावको तुष्छ स्वभाव वाला मानते हैं तो जिनका एक साथ उत्पन्न होने का नियम है ऐसे गायके दांये बांये सीग भादि पदार्थों के उपादार्वोका संकर हो जावेगा, क्योंकि उन सबका प्रागभाव एक ही है (तुच्छाभाव एक हप होता है) कोई विशेषता नहीं है।

भावाभावस्तत्र तदा तस्योत्पन्तिरित्यप्यकुक्तम्; तस्यैधानियमात् । स्वोपादानेतरिनयमात्तियय-मेप्यम्योभ्याश्रयः।

प्रध्वंसाधावीपि भावस्वभाव एव, यङ्कावे हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रध्यंसः, मृद्दव्यान-स्तरोत्तरपरित्यामः। तस्य हि तुष्धस्वधावस्ये सुरारादिव्यापावस्यध्यं स्यात्। स हि तद्वधापारेत्य घटावेभिन्नः, प्रभिन्नो वा विधीयते ? प्रथमपक्षे घटावेस्तदवस्यत्वप्रसङ्कात् 'विनष्टः' इति प्रथ्ययो न स्यात्। विनाससम्बन्धां (विनष्टः' इति प्रथ्ययो न स्यात्। विनाससम्बन्धां वक्तस्यः—स हि तादास्यस्वस्याः, तदुत्पत्तिस्वरूपं वा स्यात्, तद्विभाषाविक्षय्यानवक्षयां वा ? तत्र न तावसादान

भीमांसक—जहां पर, जब जिसके प्रागमावका ग्रभाव होता है वहां पर तब उसकी उत्पत्ति होती है, इस तरह हम मानते हैं ग्रतः उपादानों में संकरता नहीं होती।

जैन — यह कथन धयुक्त है, उसी प्रागमावका तो नियम नहीं बन पाता है [अर्थात् तुच्छस्वभाववाला प्रागभाव अब जहां पर इत्यादि रूपसे कार्योत्पत्तिका नियमन नहीं कर पाता है ]।

मीमांसक—स्वका उपादान और स्वका धनुपादान का जो नियम होता है उस नियमसे प्रागभाव का नियम सिद्ध हो जायगा ?

जैन—इसतरह माने तो अन्योन्याश्रय दोव छाता है-छर्थात् सध्य विवास [दांया सींग ] के उपादान का नियम सिद्ध होनेपर सब्यके प्रागभावका नियम सिद्ध होगा, ग्रौर प्रागभाव नियम सिद्ध होने तो सध्यविवास के उपादानका सिद्ध होगा।

श्रव प्रध्वंसाभाव का लक्षण बताते हैं—प्रध्वंसाभाव नामका श्रभाव भी भावांतर स्वभाववाला है, "यद् भावे हि नियता कार्यस्य विपक्तिः स प्रध्वंस:, मृदूद्रध्या-नंतरोत्तर परिणाम:" जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश हो जाया करता है वह प्रध्वंस [ प्रध्वंसाभाव ] कहलाता है, जैसे मृद् द्रव्य ( रूप घटकार्यका ) का अनंतर उत्तर परिणाम ( कपाल ) यदि यह प्रध्वंस तुच्छ स्वभाववाला होता तो उसको करनेके लिये मुद्गर [ लाठी ] ग्रादि के व्यापारकी जरूरत नहीं पड़ती। घट ग्रादि कार्यका मुद्गरादिके व्यापार द्वारा जो प्रध्वंस किया जाता है वह घटादिसे भिन्न है कि ग्रमिन्न है ? श्रथम पक्ष-घटका प्रध्वंस घटसे भिन्न है ऐसा कहेंगे तो घटादि वस्तु स्म्यसक्षणोत् घटते; तयोर्थेदाम्युपामात् । नापि तदुत्पत्तिकारणः; घटावेस्तदकारण्रस्वात्, तस्य मुद्दगरादिनिमिराकस्वात् । तदुभवनिमिराकावद्योषः; दृत्यप्ययुग्वरम्; मुद्दगराविद्यविद्याकोरार-कालमिप घटादेवपलम्भप्रसङ्गात् । तस्य स्वविनार्धो प्रत्युगदानकारण्यस्य तत्काले उपलम्भः; दृत्यप्यसमित्रीनम्; स्रभावस्य भावान्तरस्वभावताप्रसङ्गात् तं प्रत्येवास्योपादानकारण्यप्रसिद्धेः । तयोविशेवण्यविशेष्यभावः सम्बन्धः; दृत्यप्यसत्; परस्परमसम्बद्धगोश्वतसम्भवात् । सम्बन्धाः तयोविशेवण्यविशेष्यभावः सम्बन्धाः इत्यप्यसत्; परस्परमसम्बद्धगोश्वतसम्भवात् । सम्बन्धान्तरेण् सम्बद्धयोरेव हि विशेवण्यविशेष्यभावो हृष्टो दण्डपुववादिवत् । न च विनासलद्वतोः सम्बन्धान्तरेण

पूर्ववत् अवस्थित रहनेसे "घट नष्ट हो गया" इसतरह की प्रतीति नहीं हो सकेगी । यदि विनाशके संबंधसे "विनष्ट हुमा" ऐसा प्रतिभास होता है, इसप्रकार माना जाय तो विनाश भीर विनाशवानमें कौनसा संबंध है इस बातको बतलाना होगा ? बताइये कि वह संबंध तादात्म्य स्वरूप है या तदुत्पत्ति स्वरूप है, प्रयवा उनका विशेषण विशेष्यभाव वाला है ? विनाश भीर विनाशवानमें तादात्म्य संबंध तो होता नहीं, क्योंकि भ्रापने उन विनाश, विनाशवानमें भेद स्वीकार किया है । तदुत्पत्ति स्वरूप संबंध भी नहीं बनता, क्योंकि घटादि पदार्थ उसके [ नाशके ] भ्रकारण हैं, उस नाशके कारण तो सुद्गरादिक हैं ।

श्रंका — मुद्गरादिक तथा घटादिक दोनों ही नाशके कारण मान लेवें फिर कोई दोष नहीं आयेगा?

समाधान—यह बात भी ग्रसत है, यदि मुद्गरादिके समान घट आदिक भी नाशके कारण माने जायेंगे तो नाश होनेके बाद मुद्गरादिके समान घटादिक भी उपलब्ध होने थे ? ग्रमित्राय यह है कि घटके नाशका कारए। मुद्गर है और घट भी है ऐसा माने तो घटका नाश होनेके बाद मुद्गर [ लाठो ] तो दिखाई देती है किन्तु घट दिखाई नहीं देता, सो उसे भी दिखाई देना था ? क्योंकि उसे मुद्गर के समान ही नाश्व का कारण मान लिया।

श्रंका—घट प्रपने नाशके प्रति उपादान कारण हुमा करता है मतः नाशके समय उपलब्ध नहीं होता ?

सवाबान — यह कथन असमीचीन है, यदि परवादी इसतरह मानते हैं तो उन्हें अभावको भावांतर स्वभाववाला स्वीकार करना होगा। भावांतर स्वभाव सम्बद्धत्वमस्तीरबुक्तम् । तम्र तद्वयापारेखा मिन्नौ विनावो विधीयते । भ्रामन्तर्विनाशविधाने तु 'घटादि-रेच ठेन विभीवते' इत्यायातम् ; तकाशुक्तम् ; तस्य प्रागेकोत्पन्नत्वात् ।

नेतु प्रव्यंक्षस्योत्तरपरिर्त्यामरूपत्वे कपालोत्तरक्षणेषु चटप्रध्वंसस्याभावात्तस्य पुनरुजीवन-प्रविक्षः; तदय्यनुपपन्नम्; कारणस्य कार्योपमर्दनात्मकत्वाभावात् । कार्यमेव हि कारणोपमर्दनात्म-कत्वभगीवारतया प्रसिद्धमः ।

वाले प्रभाव के प्रति ही उपादान कारए। की आवश्यकता हुषा करती है [ तुच्छ स्वभाववाले प्रभावके प्रति नहीं ]।

विनाश धौर विनाशवानका [ प्रष्यंस धौर घटका ] विशेषण विशेष्यभाव संबंध है ऐसा तीसरा विकल्प भी असत् है, देखिये ! विनाश धौर विनाशवान परस्परमें संबद्ध तो है नहीं, परस्परमें ससंबद्ध रहनेवाले पदार्थोंका विशेषण विशेष्यभाव संबंध होना घसंभव है। देखा जाता है कि संबंधांतरसे परस्परमें संबद्ध हुए पदार्थों ही विशेषण विशेष्यभाव पाया जाता है, जैसा कि दण्डा धौर पुरुषमें पाया जाता है। ऐसा विनाश धौर विनाशवानमें संबंधांतर से संबद्धत्व होना प्रशस्य है, इस बातको समभा दिया है अतः मुद्देगरादि के व्यापार द्वारा किया जानेवाला घटका नाश घटले भिन्न रहता है ऐसा प्रथम पक्ष खंडित होता है। द्वितीय पक्ष — मुद्देगरादि व्यापार द्वारा किया जानेवाला घट विनाश घटसे सभिन्न है ऐसा माने तो उस व्यापार ने घट ही किया इसतरह ध्वितत होता है, सो यह सर्वया अयुक्त है, क्योंकि घट तो मुद्गरादि व्यापार के पहले ही उत्पन्न हो चुका है।

श्चंका-—यदि मृद द्रव्यादि के उत्तर परिणाम स्वरूप प्रध्वंस हुआ करता है ऐसा मानेंगे तो कपाल होनेके बाद आगामी अवर्णों यट प्रध्वंसका अभाव हो चुकता है अतः घटका पुनरुज्जीवन (पुनः उत्पन्न होनेका) का प्रसंग प्राप्त होगा ?

समाचान — यह शंका व्ययं की है, देखिये! जो कारण रूप पदायं होता है वह कार्यका उपमदंक नहीं हुआ करता, प्रपितु कार्यं ही कारण का उपमदंक होता है, यह नियम सर्वजन प्रसिद्ध है।

भावार्थ — घटका प्रध्वंस घटका उत्तर अगवर्ती परिरामन जो कपाल है उस रूप माना जाय तो कपालके उत्तर क्षाणों में घट पुनः उत्पन्न हो जायगा ? ऐसी पर- यश्च कपालेम्योऽभावस्यार्थान्तरत्वं विभिन्नकारणप्रभवतयो न्यतः तथाहि-'उपायानघटिवनाधो स्वत्तद्युद्धपत्रेरितमुद्दगराधिभाषात्वादवयविक्योत्पत्तेरश्चयते । उपायेय-कपालोत्पादस्तु स्वारम्भकावयवकर्मसंयोगिविशेषात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्यात्वेद्

वादीने संका की तब माचार्य ने कार्यकारण का एक बहुत सुन्दर सिद्धांत बताकर उस शंकाका निरसन कर दिया है कि कार्य ही कारणका उपमर्दन करता है, कारण कार्य का उपमर्दन नहीं कर सकता। बीज रूप कारण का उपमर्दन करके अंकुर रूप कार्य उत्पन्न होता है, किन्तु अंकुर रूप कार्य उत्पन्न होता है, किन्तु अंकुर रूप कार्य उत्पन्न कर के बीज उत्पन्न नहीं होता है, मिट्टी का उपमर्दन कर घट बन जाता है किन्तु घटका उपमर्दन कर मिट्टी नहीं बनतो। उपमर्दन का अर्थ है पूर्व स्वरूपको विगाइकर तत्काल अन्य स्वरूपको घारण करना। यह दूसरी बात है कि अंकुर बड़ा पौघा हुआ फिर उसमें बाल आकर बीज उत्पन्न हुए किन्तु अंसे तत्काल कारणका उपमर्दन कार्योश्वर होती है वैसे कार्यका उपमर्दन करके तत्काल कारणा उत्पन्न नहीं होता है। अतः घट से प्रव्यंसरूप कपाल तो हो जाता है, किन्तु कपाल से घट नहीं बनता है।

 'क्षीरे वच्यादि यन्मास्ति' इत्याखप्यभावस्य भावस्यभावत्वे सत्येव घटते, द्रध्यादिविविक्तस्य श्रीरावेरेच प्रागमावादितयाध्यकादिप्रमाखतोध्यवसायात् । ततोऽमावस्योत्पत्तिसामग्रघाः विवयस्य चोक्तमकारेखासम्भवान्न पृषकप्रयाखता । इति स्थितमेतत्प्रत्यक्षेतरभेदादेव इ.वेव च प्रमाखमिति ।

( कुझास्त्र की मान्यता का ) त्याग करके ऐसा स्वीकार करना चाहिये कि बलवान पुरुष द्वारा प्रेरित हुए मुदुगर भादि के ब्यापार से मिट्टी ब्रब्थका घटाकारसे विफल होकर कपालाकार उत्पाद हो जाना ही प्रध्वंस नामका अभाव है, भ्रब प्रतीति का अपलाप करनेसे बस हो।

प्रभावके विषयमें वर्णन करते हुए परवादीने कहा था कि दूधमें दही आदि नहीं होते उसका कारएा धभाव ही है इत्यादि, सो यह कथन तब घटित होगा कि जब अभावको भावांतरस्वभाव वाला माना जाय, दही धादि को अवस्थासे रिहत जो दूध धादि पदार्थ है वही प्रागभावादिरूप कहा जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा इसी तरह निरुवय होता है, अतः अभाव प्रमाणके उत्पत्ति की सामग्री एवं विषय दोनों ही पूर्वोक्त प्रकारसे संभावित नहीं होनेसे उस धभाव प्रमाणकी पृथक् प्रमाणता सिद्ध नहीं होती वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों में धन्तिहात होता है ऐसा निर्णय हो गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष धौर परोक्ष के भेद से ही प्रमाए। दो प्रकार ही सिद्ध होता है। धर्षात् प्रमाण के दो ही भेद हैं धविक नहीं हैं एवं वे दो भेद प्रत्यक्ष भौर परोक्ष रूप ही हैं धन्य प्रकारसे दो भेद नहीं हो सकते ऐसा निर्वत्वरूप से सिद्ध होता है।

## प्रभावप्रमाणका प्रत्यकादि प्रमाणोंमें श्रंतर्भाव करनेका वर्णन समाप्त



## ग्रभावप्रमाण का प्रत्यक्षावि प्रमाणों में ग्रन्तर्भाव करने का सारांश

मीमांसक अभावप्रमाए सहित छ: प्रमाए। मानता है, प्रभाव प्रमाण का लक्षरा—पहले वस्तु के सद्भाव को जानकर तथा प्रतियोगी का स्मरए। कर इन्द्रियों की अपेक्षा बिना नहीं है, इस प्रकार मन द्वारा बो जान होता है वह अभाव प्रमाण कहलाता है, पहले घटको देखा पुनः खाली पृथ्वीको देखकर उस घट की याद आयी, तब किसी इन्द्रिय के बिना सिर्फ मनसे घट नहीं, ऐसा ज्ञान होता है वह सभावप्रमाण है, सो इसमें प्रश्न होता है कि वह जो भूतल दिखाई पड़ता है वह घट रहित दिखता है या सहित ? घट रहित दिखता है ऐसा कही ती वह प्रत्यक्षप्रमाण से ही दिखता है अर्थात ग्रांख से देखकर ही घट नहीं, ऐसा ज्ञान हुआ फिर ग्रामावप्रमाएं काहे की माने ? तथा घट सहित भूतल देखा है तो उस घट के अभाव को अभाव प्रमाण कर नहीं सकता । प्रतः जैसे वस्तुका अस्तित्व प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणसे जाना जाता है वैसे नास्तित्व भी प्रत्यक्षादि से जाना जाता है ऐसा मानना चाहिये। कभी यह अभाव प्रत्यभिज्ञानका विषय भी होता है तथा अनुमान का भी । अभाव प्रमाणके तीन भेद भी इन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में शामिल होते हैं, देखिये प्रमाणपंचकाभाव, तदन्यज्ञान ग्रीर ज्ञान निर्मुक्त बात्मा इन तीन अभाव प्रमाणों में से प्रमाण्यंचकाभाव तो ति:स्वभाव होनेसे प्रमाण का विषय ही नहीं है तथा यह नियम नहीं है कि जहां पाचों प्रमाणप्रवत्त न हों वहां प्रमेय ही न हो। दूसरा ग्रमाव प्रमाण तदन्य रूप है तद् मायने घट उससे घन्य जो भूतल उसका ज्ञान सो ऐसा ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही हो जाता है अतः दूसरा अभाव प्रमाण का भेद भी कैसे बने । तथा तीसरा अभावप्रमाण जान रहित धारमा है, यह तो बिलकुल गलत है ज्ञान रहित आत्मा कभी होता ही नहीं यदि ग्रात्मा ज्ञान रहित हो जाय तो ग्रमाव को भी कैसे जानेगा ? परवादीके इतरेतराभाव प्रादि के लक्षण भी ठीक नहीं है और लक्षण सिद्ध हुए बिना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। आपके यहां इतरेतराभावको वस्तू से सर्वथा भिन्न माना है अत: उसके द्वारा वस्तुओं की आपसमें व्यावत्ति कैसे हो ? इतरेतराभावसे घट अन्य पटादि पदार्थों से व्यावृत्त होता है सो खुद इतरेतराभाव दूसरे ग्रभावों से कैसे व्यावत होगा ?

अन्य इतरेतराभाव से कहे तो अनवस्था आती है। तथा इतरेतराभाव से घटमें पटका निषेध किया जाता है या पटत्वका या दोनों का निषेध किया जाता है इस बात को आपको बतलाना होगा, घटमें पटका निषेष करता है ऐसा कहो तो पट रहित घटमें या पट सहित घटमें ? पट रहित घटमें इतरेतराभाव पटका निषेष करता है ऐसा कहो तो यह बताम्रो कि घटका पट रहितपना भीर इतरेतराभाव इनमें क्या भेद है ? कुछ भी नही। तथा घट में पट नहीं है, ऐसा जाना जाता है वह घट में पटके स्वरूप को जानने के बाद जाना जाता है या बिना जाने ? दोनों तरह की मान्यता में बाधा आती है।

इतरेतर माव घट को अन्य पटादि से पृथक् करता है सो जगत के सभी पदार्थों से पृथक् करता है या कुछ थोड़े पदार्थों से पृथक् करता है सभी से व्यावृत्त करना तो शक्य ही नहीं क्योंकि वस्तु तो मनंत है उनको हटाने में पार हो नहीं मावेगा। कुछ थोड़े पदार्थों के हटाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हटाने से भेष बचे पदार्थ हैं उनका तो घट में निषेष नहीं हुआ ? मतः उनरूप घट हो जायेगा। इस उरह मीमांसक का इतरेतराभाव कर स्वरूप गलत है। जैन के यहां तो इतरेतराभाव हर वस्तु में स्वतः माना है मर्चात् वस्तु में एसी एक विशेषता या घमं है कि जिसके कारण वह वस्तु अपने को मन्य मनंत सजातीय वस्तु से हटाती है अतः जैनके यहां उपर्युक्त दीष नहीं आते हैं।

परवादी के यहां प्रागभावका स्वरूप भी गलत बताया है, वह भी घटादि पदार्थों से पृथक् रहकर नास्तिता का बोध कराता है "घट उत्पत्ति के पहले नहीं था" यह प्रागभावका काम है मतलब यह सत से विलक्षण असत का ही ज्ञान कराता है, ऐसा धाप एकांत मानते हैं किन्तू जो सत से विलक्षण हो, वह असत का ही विषय हो सो यह बात नही है। देखी प्रागमाव में प्रध्वंस नहीं ऐसा कहते हैं, यहां सत विलक्षण ज्ञान तो है, किन्तू वह असत विषय वाला नहीं है तथा वह प्रागभाव को अनादि धनंत माने तो कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी, धनादि सान्त माने तो एक घटके उत्पन्न होने में प्रागभाव का अभाव होते ही सारे जगत के कार्य उत्पन्न हो पडेंगे ? क्योंकि प्रागभाव एक है। प्रागभावको सादि अनंत माने तो घट उत्पत्ति के पहले भी घट दिखाई देगा क्योंकि उसके विरोधी प्रागभावका अभाव है, सादि सांत कहे तो यही दोष है। जितने कार्य उतने प्रागभाव माने तो अनंत प्रागभाव स्वतंत्र रहते हैं कि पदार्थ में रहते हैं यह बताना होगा ? स्वतंत्र रहते हैं तो प्रागभाव भाव स्वभाव वाले हुए ? जैसे कालादि द्रव्य हैं वैसे प्रागभाव भी सद्भाव रूप हुए ( किन्तू यह आपको इस नहीं है ) प्रागमान मान पदार्थ के आधीन है ऐसा कहा जाय तो प्रश्न होगा कि उत्पन्न हुए पदार्थ के आधीन हैं या आगे उत्पन्न होने वालों के ? उत्पन्न हुए पदार्थ में प्रागभाव रहता है ऐसा कही तो बनता नहीं, क्योंकि प्रागभाव का ग्रभाव करके ही पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। आगे उत्पन्न होने वाले के बाधीन माने तो कैसे बने क्योंकि जो खद हैं नहीं वह धन्य को क्या भाष्य देगा ? भतः जिसके अभाव होने पर नियम से कार्य होता है वह प्रागमाव है जैसे कि घट उत्पत्ति के पहले स्थास कोष ग्रादि श्रवस्था

घटका प्रागभाव हैं ऐसा स्याद्वादीका निर्दोच लक्षण प्रागभावलक्ष्य को सिद्ध कर देता है। प्रध्वंसाभाव वह है-जिसके होने पर नियम से कार्य का नाश होता है। जैसे घटका पहला रूप स्थासादि है उसके बाद घट और उसका उत्तर परिणाम कपाल है। भाप सर्वथा तच्छाभाव रूप प्रध्वंसाभाव मानते हैं ऐसे प्रध्वंस को करने के लिए [प्रयात घट के कपाल होने में ] लाठी आदि की जरूरत नहीं रहती है। यह भी बताओं कि प्रव्वंस हका सो घट से भिन्न या क्यिन्न ? भिन्न हवा है ऐसा कही तो उससे घटका कुछ बिगड़ने बाला नहीं प्रध्वंस तो झलग पड़ा है। अभिन्न है तो उस प्रध्वंस ने घट को ही किया ? नाश और नाशवान (घट) में तादातम्य या तद्रत्पत्ति संबंध हो नहीं सकता, जिससे कि उस भिन्न प्रध्वंस को घटमें जोड़ा जाय । घट का नाश और कपाल के उत्पत्ति की प्रक्रिया भागके यहां बड़ी विचित्र है-बलवान पूरुष के द्वारा प्रेरित लाठी से अवयवों में किया होती है, किया से अवयवों का विभाजन होता है भीर उससे घटका नाश होता है ऐसा भापका कहना है सो भसंभव है, तथा स्व आरंभक अवयवों में किया होना उस किया से संयोग विशेष होकर कपाल का उत्पाद होता है, सो यह भी गलत है, घटका प्रध्वंस भौर कपालका उत्पाद तो यही है कि लाठीके चोट आदिसे मिट्टी द्रव्यका घटाकारसे विकल होकर कपालाकार बन जाना इसी तरह का प्रध्वंसादि प्रतीति में भाषा करता है। भतः भभाव प्रमाण के उत्पत्ति की सामग्री ग्रादि की सिद्धि नही होने से वह पृथक प्रमाणरूप से सिद्ध न होकर प्रत्यक्षादि प्रमाख रूप ही सिद्ध होता है।

## सारांश समाप्त \*

# विशदत्वविचारः

--

#### तत्राद्यप्रकारं विशदमित्यादिना व्याच्छे ---

## विश्वदं प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

विश्वदं स्पष्टं यद्विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम् । तथा च प्रयोगः—विश्वदक्षानात्मकं प्रत्यकं प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विश्वदक्षानात्मकं तक्ष प्रत्यक्षम् यथाऽनुमानादि, प्रत्यक्षं च विवादाभ्याधितम्, तस्माद्विश्वद-क्षानात्मकमिति ।

प्रमाण की संख्याका निर्णय होने के बाद अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्ष्या श्री माणिक्यनंदी आचार्यके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है—

#### स्त्र-विशदं प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

खुत्रार्थ — विश्वद-स्पष्ट-ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, जो ज्ञान स्पष्ट होता है वही प्रत्यक्ष है, धनुमावप्रयोग-विश्वद्भानस्वरूप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, जो विश्वद्भानास्यक नहीं होता वह प्रत्यक्ष भी नहीं होता, जैसे अनुमान झादि विश्वद नहीं हैं झतः वे प्रत्यक्ष भी नहीं हैं, प्रत्यक्ष यहां साध्य है अतः उसमें विश्वद्भानात्मकता सिद्ध की गई है।

प्रत्यक्षप्रमाए। का यह लक्षण धन्य बौद्ध आदि के द्वारा माने हुए प्रत्यक्ष का निरसन कर देता है, जैसे बौद्ध कहता है कि धक्तस्माल्-धचावक ब्रम के देखने से जो ऐसा ज्ञान होता है कि यहां जिन्न है वह प्रत्यक्ष है, तथा जितने भी पदार्थ सद्भाव रूप या कृतक रूप होते हैं वे सब अणिक हैं, धयवा जितने भी प्रमयुक्त स्थान होते हैं दे सब अणिक हैं, धयवा जितने भी प्रमयुक्त स्थान होते हैं दे सब अणिक से प्राप्तिज्ञान है वह यद्यपि अस्पष्ट है फिर भी बौद्धों ने उसे प्रत्यक्ष माना है, सो इन सब जावों में प्रत्यक्षपना नहीं है यह बात प्रत्यक्ष के इस विश्वदत्वलक्षण से साबित हो जाती है, यदि बौद्ध अस्पष्ट धविश्वद ज्ञानको भी प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं तो फिर अनुमान ज्ञानमें भी प्रत्यक्षता का प्रसङ्ग धाने से प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो प्रमाणों को मान्यता नहीं बनती है,

धनेनाऽकस्माद् मदर्शनात् 'बह्निरच' इति ज्ञानम्, 'यावान् कश्चिद् भावः कृतको वा स सर्वः क्षांकः, यावान् काञ्चद्र मवान्त्रदेशः सोरिनमान्' इत्यादि व्याक्षिज्ञानं वास्यकृतपि प्रत्यक्षमायकात्यः प्रत्याक्ष्यातः; धनुमानस्यापि प्रत्यक्षताप्रकञ्जात् प्रत्यक्षमेषैकं प्रमास्तं स्यात् ।

किन्तु, धकस्माद्ध् मदर्शनाद्धिह्नरत्रेत्याविज्ञाने सामान्य वा प्रतिभासेत, विशेषो वा ? यदि सामान्यम्; न तत्तर्द्धि प्रत्यक्षम्, तस्य तद्विषयत्वानस्यूपगमात् । धम्युपगमे वा 'प्रमाण्द्वं विच्यं प्रमेय-द्वं विच्यात्' इत्यस्य व्याचातः, सविकत्यकत्वप्रसंगक्षः । विशेषविषयत्वे ततः प्रवर्शमानस्यात्र सन्देहो न

इस प्रकार की मान्यता में तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है, फिर प्रत्यक्ष मौर भ्रमुमान ऐसे दो प्रमाए। बौद्ध ने मान्य किये हैं वे संगत नहीं बैठवे।

किश्र-जब अकस्मात् धूम के दर्शन से ऐसा ज्ञान होता है कि यहां पर अग्नि है तब इस जान में सामान्य अग्नि प्रतिभासित होती है ? कि विशेष प्रग्नि प्रतिभासित होती है ? यदि सामान्य अलकता है तब तो उसको प्रत्यक्ष कह नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके यहां प्रत्यक्ष का विषय सामान्य नहीं माना है। यदि ऐसा मानो तो प्रमेयद्वैविध्य से प्रमाणद्वैविध्य मानने का सिद्धान्त गलत ठहरता है। प्रथात पहिले बौद्ध ने कहा था कि प्रमाण दो प्रकार का इसलिये मानना पडता है कि सामान्य भीर विशेष के भेद से प्रमेय दो प्रकार का है। सो यहां यदि प्रत्यक्ष का विषय सामान्य भी मान लिया जाय तो विशेष तो प्रत्यक्षज्ञान का विषय पहिले से ही मान्य कर लिया गया है भीर अब उसका विषय सामान्य भी मान लिया तो इस तरह दोनों प्रमेयों को जब प्रत्यक्ष ने ही जान लिया तो प्रमाण की संख्या दो न होकर एक ही रह जायगी। तथा प्रत्यक्ष यदि सामान्य को विषय करेगा तो वह निर्विकल्पक न रहकर सविकल्पक बन जायगा। जो भापको इष्ट नहीं है । दूसरा पक्ष-श्रकस्मात धूमदर्शन से होनेबाला अग्निका ज्ञान विश्रेष को ग्रहण करता है ऐसा माना जाय तो जब धम से अग्निका ज्ञान हमा भीर तब वह यदि विशेषको (श्रग्नि संबंधी) जानता है तो उसको जाननेवाले पुरुष को ऐसा संशय ही नहीं होना चाहिये कि यहां जो ग्राग्ति है वह घास की है अथवा पत्तों की है ? जैसे कि निकट में जलती हुई ग्राग्ति में संदेह नहीं हथा करता। कहीं पर भी निकट की ग्रग्निको देखनेवाले परुषको संदेह होता हमा नहीं देखा है, यदि निकटवर्त्ती ग्राग्न आदि पदार्थमें संदेह की संभावना है तो शब्द या लियसे अग्नि आदि को जानते हुए पूरुषको भी संदेहकी संभावना होगी ?

स्यात् 'तार्णो वाजाग्निः पार्णो वा' इति सिम्निहितवत् । न सनु सिम्निहतं पावकं पश्यतस्तत्र सन्दे-होस्ति । सन्देहे वा घञ्डास्त्रकृद्धा प्रति(ती)यतोप्यसौ स्यात् । तथा वेदमसङ्गतम्-"शञ्दास्त्रिकङ्गाद्धा विशेषप्रतिपत्ती न तत्र सन्देहः" [ ] इति । तभे वं प्रत्यक्षम् । कि तिहं ? लिङ्गदर्शनप्रभवत्वा-दनुमानम् । 'इष्टान्तमन्तरेणाप्यमुमानं भवति' इत्येतचाभ्रे वस्यते ।

व्याप्तिकानं चास्पष्टत्वेनाप्रत्यक्षं व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम् । व्यवहारानुकृत्येन च प्रमाणिचन्ता प्रतन्यते ''प्रामाण्य व्यवहारेणु'' [प्रमाणका० ३।४ ] इत्यादिवचनात् । न च तेवां सर्वे क्षाणिका

इसतरह शब्द और लिङ्ग से होनेवाले ज्ञान में यदि संशय रहना स्वीकार करोगे तो आपका ही यह बाक्य "शब्द से अथवा लिङ्ग से वस्तु का विशेष धर्म जान लेनेपर उसमें सशय नहीं रहता है" असत्य हो जावेगा ? इसलिये अकस्मात् धुमदर्शन से होनेवाला अग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता, किन्तु हेतु से उत्पन्न होने के कारण यह ज्ञान धनुमान कहलाता है। दृष्टान्त का अभाव होने से यह धनुमानरूप नहीं हो सकता ऐसा कही तो हम धारे यह कहनेवाले हैं कि अनुमान विना हुण्टान्त के भी होता । जो कोई धुमवान होता है वह अग्निवान होता है ऐसा जो व्याप्तिज्ञान है; वह प्रस्पष्ट होने से अप्रत्यक्ष यह बात तो सर्वव्यवहारी लोगों में भी प्रसिद्ध है। व्यवहार की ग्रनकलता से ही तो प्रमाण के विषय में विमर्श होता है। इसी बात को ग्रापके यन्थमें लिखा है "प्रामाण्यं व्यवहारेण" प्रमाण में प्रमाणता व्यवहार से बाती है। इत्यादि, तथा जो व्यवहारी पुरुष हैं वे समस्त क्षिणकपदार्थों को तथा कृतक पदार्थोंको धम ब्रादि को एवं अन्ति ब्रादिको स्पष्ट ज्ञानका विषय नहीं मानते हैं। यदि ये सब पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय माने जावे तो फिर अनुमानप्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रहती ? क्योंकि जब सब व्याप्य और व्यापक एक साथ ही स्पष्टकप से निश्चित हो जाते हैं तब उस पुरुषको धनुमान द्वारा जानने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है कि जिसे वह अनुमान से श्रव सिद्ध करे। यदि पदार्थ के प्रत्यक्ष होनेपर भी अनुमानकी धावश्यकता पड़ती है तो योगियोंको भी अनुमानकी धावश्यकता होनी चाहिये ? वे भी प्रत्यक्ष से पदार्थों को जानने के बाद अनुमान का सहारा लेने लगेंगे ? निश्चित हुए पदार्थ में समारोप-संशय-विपर्यय भीर अनुहुयवसाय होने का भी विरोध है। निश्चित हो और फिर उसमें समारोप हो ऐसा कहना तो विरुद्ध ही है।

शंका - प्रत्यक्ष प्रतिभासित अर्थ में तत्काल तो समारोप नहीं होता; किन्तु

भावाः कृतका वाध्ययावयो धूमादयो वा स्वय्टकानिवया इत्यध्युपगमोऽस्ति, धनुमानानर्षक्यप्रस-ङ्कात् । सर्गं हि ब्याप्यं व्यापकं च स्वय्टतया युगपिलक्षिन्वतो न किच्चित्तनुमानसाध्यम् अन्यया योगि-नोध्यनुमानप्रसञ्चः । निक्षिते समारोपस्याप्यसम्भवो विरोधात् । कालान्तर्भाविसमारोपनिषेषकत्वे-नानुमानस्य प्रामाय्ये क्वचितुपलस्यदेवदत्तस्य पुनः कालान्तरेश्नुपलस्थसमारोपे सति यदनन्तर तत्स्य-रक्षाविक तदिप प्रमायां अवेत् । तक व्याप्तिकानमप्यस्यय्टत्वात् प्रत्यक्षं युक्तम् ।

ननु चास्पष्टत्वं ज्ञानवर्षः, घर्षवर्मो वा ? यदि ज्ञानवर्षः; कवमर्वस्यास्पष्टत्वम् ? क्रम्यस्या-स्पष्टत्वादम्यस्यास्पष्टत्वेऽतिप्रसङ्गात् । प्रवंषर्यत्वे कवमतो व्याधिज्ञानस्याप्रत्यकताप्रसिद्धिः ?

कालान्तर में हो सकता है, श्रतः आगे धानेवाले समारोप का निषेषक होने से अनुमान में प्रमाणता मानी गई है।

समामान—तो ऐसे कथन के अनुसार आपको स्मरणादि ज्ञानों में भी प्रमा-एाता मानना पड़ेगी, जैसे-किसी पुरुष को कहीं पर देवदत्त की उपलब्धि हुई फिर कालान्तर में उसके ज्ञान में समारोप नहीं माया, भौर उसी देवदत्त का उसे स्मरगा-दिरूप ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान को भी भ्रापको प्रमाण मानना चाहिये? (बौदों ने स्मरणादि ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है इसलिये उन्हें स्मरणादि को प्रमाण मानने की बात कही गई है) भ्रतः अस्पष्ट होनेसे व्याप्ति ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है।

बैद्धि— आप अस्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हो सो यह प्रस्पष्टता ज्ञान का धर्म है भ्रथवा पदार्थ का धर्म है ? यदि ज्ञान का धर्म मानो तो उससे पदार्थ में प्रस्पष्टता कसे कहलावेगी ? यदि ध्रन्य की धर्मष्टता को लेकर अन्य किसी में प्रस्पष्टता मानी जावे तो भ्रतिप्रसंग आवेगा ? [दूरवर्ती कुछ को अस्पष्टता को लेकर निकटवर्ती पदार्थ में मी अस्पष्टता मान लेनी पड़ेगी ] यदि धर्मष्टता पदार्थ का धर्म है ऐसा दूसरा पदा अंगीकार किया जाये तो उस पदार्थ को धर्मष्टता से आप्तिज्ञान में अस्पष्टता पदा अंगीकार किया जाये तो उस पदार्थ को धर्मष्टता से अप्रितान में अस्पष्टता पदा सकती है तो व्याधिकरण नामा दौष [ साध्यका अधिकरण निम्न हो उस हेतु का भ्राधिकरण मिन्न हो उस हेतु को अप्रिकरण वीच युक्त कहते हैं ] से दूषित हेतु द्वारा साध्य सिद्धि माननी होगी ? इसतरह तो यह महस्न सफेद है क्योंकि कौवा काला है, इसप्रकार का व्यविकरण हेतु महस्न सफेद है क्योंकि कौवा काला है, इसप्रकार का व्यविकरण हेतु भी महल में ध्रवनता का गमक हो जावेगा, मतः पदार्थ को प्रस्पष्टता से ज्ञान में प्रस्पष्टता मानना युक्तिग्रुक्त नहीं है ?

व्यक्तिराहितो साध्यसिद्धौ 'काकस्य काञ्याद्वयत्तः व्रासावः' इत्यादेरिय गमकत्वप्रसङ्गः; इत्य-प्यसमीक्षिताभिषानम्; स्पष्टत्वेषि समानत्वात् । तदिषि हि यदि ज्ञानवर्मस्तिह् कवनवे स्पष्टता प्रतिप्रसङ्गात् ? विवये विविवयर्मस्योपचारावदोवेऽत एव सीन्यत्रापि मा भूत् । संवेदनस्यैन ह्यस्यकृता वर्मः स्पष्टतावत् । तस्याः विवयधर्मत्वे सर्वेदा तथा प्रतिप्राक्षप्रसङ्गास्तुतः प्रतिष्राक्षपरावृत्तिः? न चास्पष्टस्रवेवनं निवयपयेव, संवादकस्वात्स्पण्टस्वेदनवत् । क्वचित्रस्वादात्सवंत्रास्य विस्वादे स्पष्ट-संवेदनिति तत्प्रसङ्गः । ततो नैतस्याषु —

जैन — यह कथन विना विचारे किया है, क्यों कि जैसा आपने अस्पष्टत्व के विषय में प्रतिपादन किया है वैसा स्पष्टत्व के विषय में भी कहा जा सकता है, इसी को बताया जाता है, इस भी धापसे यह प्रश्न कर सकते हैं, बताइये ! स्पष्टता पदायं का घमं है या ज्ञानका ? यदि ज्ञानका धमं है तो वह पदायं में कैसे धाया ? इस तरह माने तो अवित्रसंग धायेगा !

शंका—विषय में विषयी के धर्म का उपचार करके कह दिया जाता है कि पदार्थ में स्पष्टता है; सो ऐसा कहने से कोई दोष नहीं है।

समाधान — सो ऐसी ही बात अस्पष्टत्व वर्म में भी मान लेनी वाहिये प्रयात् अस्पष्टत्व ज्ञान का धर्म है, किन्तु वह पदार्थ में उपचरित कर लिया जाता है धतः कोई दोष नहीं है। अस्पष्टता ज्ञानका ही धर्म है जैसा स्पष्टता ज्ञान का वर्म है। यदि अस्पष्टता पदार्थ का वर्म है ऐसा माना जाय तो पदार्थ सर्वदा अस्पष्ट ही प्रति-भासित होगा, क्योंकि ऐसा प्रतिभासित होना पदार्थ का धर्म है। तथा ऐसा होने पर उसमें स्पष्टता अस्पष्टता के प्रतिभास का जो परिवर्तन होता रहता है वह भी कैसे होगा?

मतलब यह है कि अस्पष्टस्व पदार्थका धर्म है ऐसा माना जाता है तो पदार्थ कभी दूर से अस्पष्ट प्रतीत होता है भीर कभी निकट से स्पष्ट प्रतीत होता है सो ऐखा जो उसमें प्रतिभास का परिवर्तन होता है वह कैसे हो सकेगा? क्योंकि वह तो एक अस्पष्ट धर्मग्रुक्त है। तथा ऐसा भी नहीं कह सकते कि अस्पष्टताको विषय करनेवाला ज्ञान निविषय है, क्योंकि अस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाला ज्ञान भी अपने द्वारा जाने गये विषय में प्रवृक्ति कराने क्य प्रयंक्रियावाला

### "बुद्धिरेवातवाकारा तत उत्पद्धते यदा । तदाअपष्टप्रतीषासभ्यवहारो जगन्मतः ।।" प्रमाखवात्तिकासं ० प्रथमपरि • 1

हिचन्द्रादिप्रतिभाक्षेपि तद्वभवहारानुवङ्गाव । स्पष्टप्रतिभाक्षेत वाध्यमानत्वादस्य निर्विषयत्व-मम्यत्रापि समानम् । यथैव हि दूरादस्यष्टप्रतिभाष्यविषयत्वमर्यस्यगरात्स्यश्र्मतिमाक्षेत वाध्यते तथा सन्निहितार्षस्य स्पष्टप्रतिभावविषयत्वं दूरादस्यष्टप्रतिभागेन, प्रविशेषात् ।

होता है ] यदि कहीं २ धस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञानमें विसंवादकता देखी जाती है, इसिलये इस ज्ञानको सर्वत्र विसंवादी माना जाय तो स्पष्टता को विषय करने वाले ज्ञान में श्री कहीं २ विसंवादकता देखी जाती है धतः उसे भी विसंवादी मानन का प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकार स्पष्टता को और धस्पष्टता को विषय करनेवाले दोनों ही ज्ञानों में संवादकता और विसंवादकता समानरूप से ही है। इसिलये बौढ़के प्रसालावात्तिक सन्य में जो कहा गया है वह ससल्य ठहरता है—

''जब पदार्थं से धतदाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, तब धस्पष्ट प्रतिभासका व्यवहार जगत् में माना जाता है।। १।।

इस कारिका के प्रकरणमें बौद्ध यह कहना चाहते हैं कि स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व पदार्थ के धर्म हैं किन्तु जब ज्ञान पदार्थ के आकारबाला उत्पन्न न होकर अतदाकार वाला उत्पन्न होता है तब उस ज्ञानको अस्पष्ट ज्ञान है ऐसा कहने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह कथन उन्हींके मतसे बाधित होगा, देखिये ! जो ज्ञान अतदाकारसे उत्पन्न होता है वह प्रस्पष्टपने से व्यवहृत होता है ऐसा कहेंगे तो द्विचंद्र प्रादि के ज्ञान अस्पष्ट प्रतिभास वाले मानने पड़ेगे ? किन्तु बौद्धने इन द्विचन्द्रादिके ज्ञान को स्पष्टत्व रूपसे व्यवहृत किया है ।

बौद्ध— दिचन्द्र भादिका ज्ञान तो धागे जाकर स्पष्ट प्रतिभास से बाधित होता है, अतः इस ज्ञानको हम निर्विषय मानते हैं ?

बैन-पही बात स्पष्ट ज्ञान में भी घटित हो जावेगी, मर्थात् बिस प्रकार दूर से पदार्थका को मस्पष्ठ प्रतिभास होता है वह निकट से होनेवाले स्पष्ट प्रतिभास से बाधित होता है, वैसे ही निकटवर्ती पदार्थका प्रतिभास दूर से होनेवाले भ्रस्पष्ट-प्रतिभास से बाधित होता ही है। इस तरह दोनों में समानता है।

नतु विषयिषमंत्य विषयेषुपचारात्तव स्वशास्त्रहरूबध्वहारे विषयिग्गोपि ज्ञानस्य तद्धमंता-सिद्धिः कृतः ? स्वज्ञानस्यष्ट्रसास्यप्यम्, स्वतो वा ? प्रयमपक्षेत्रवस्या । द्वितीयपक्षे स्विकोषे-ग्रामिक्वज्ञानानां तद्धमंत्रप्रकृतः; इत्यन्यसमीत्रीनम्, त्वान्यपेव तद्धमंताप्रसिद्धः । स्वष्टज्ञानावरण्-वीयन्त्रित्तायक्षयोपक्षमविषये द्विवन्यकापायो ज्ञाने स्वष्टताहेतु रजोनीहाराखावृत्ता(ता)वंप्रकाय-स्वेव तद्वियोगः ।

धनात्स्यष्टता इत्यन्ये, तेवां दविष्ठपादपादिज्ञानस्य दिवोल्कादिवेदनस्य च तत्प्रसङ्गः ।

बौद्ध—विषयी [ जान के ] घर्म का विषय ( पदार्थ ) में उपचार करने से वहां स्पष्टत्व ग्रीर अस्पष्टत्व का व्यवहार होता है—ग्रयांत् ज्ञान स्पष्ट है तो पदार्थ स्पष्ट है ऐसा कहा जाता है भीर ज्ञान अस्पष्ट है तो पदार्थ अस्पष्ट है ऐसा कह दिया जाता है, यदि ऐसा माना जाय, तो विषयी जो स्वयं ज्ञान है उसमें वे स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व धर्म कहां से ग्राये ? अपने को ग्रहण करनेवाले ज्ञानके स्पष्टत्व भीर अस्पष्टत्व भ्राते हैं ? या स्वतः ही ग्राते हैं ? प्रथमपक्ष में अनवस्था दोष ग्राता है। द्वितीय पक्ष में समानस्थ से सभी ज्ञानों में उन दोनों ही स्पष्टत्व भीर अस्पष्टत्व धर्मों के आने का प्रसंग प्राप्त होता है ?

जैन — यह कथन अयुक्त है। हम जैन ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता दूसरी तरह से ही मानते हैं। इसी बातको खुलासारूप में समफाते हैं स्पष्टजानावरण कमं के और वीर्यान्तराय कमं के क्षयोपशमविशेष से किसी ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टजानावरणादिकमाँ के क्षयोपशम से किसी ज्ञान में अस्पष्टता आती है। ऐसा सुप्रसिद्ध प्रक्षय सिद्धान्त है, कि प्रतिबंधक जो आवरण कमं है उसका अपाय होने से ज्ञान में स्पष्टता आती है। अस प्रकार रज-सूलि आदि के नाश होनेपर पदार्थ में स्पष्टता आती है। अस प्रकार रज-सूलि आदि के नाश होनेपर पदार्थ में स्पष्टता आती है।

भ्रन्य जो भीमांसक हैं वे ज्ञान में स्पष्टता इन्द्रियों से आती है ऐसा मानते हैं, किन्तु ऐसा मानने पर दूरवर्ती द्वला भ्रादि के ज्ञान भ्रौर दिन में उल्लू भ्रादि के ज्ञान अब ही स्पष्ट बन बैठेंगे। क्योंकि ज्ञान में स्पष्टता का कारए। इन्द्रियां तो वहां हैं ही।

शंका-उन वृक्षादिक के ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं वे मति-

तदुरशदकाक्षस्यातिदूरदेवदिनकरकदिनकरोगदृतस्याददोषोयिमिति; वात्रान्यक्षस्योपपातः, कक्तं वा ? प्रवेमपक्षोऽयुक्तः; तस्त्वरूपस्याविकवस्यानुमवात् । द्वितीयपक्षे तु योग्यतादिद्विः; पावेन्द्रियाद्यक्ष-योपधानक्षात्र्वाप्यताव्यतिरेकेणाक्षधक्तं रव्यवस्थितेः । तस्त्रक्षात्राचाक्षात्स्यप्टरवाभ्युपगमेऽस्म-स्मतप्रमिद्धः ।

षाक्रोको प्येतेन तद्धेतुः प्रत्यास्यातः । ततः स्थितमेतद्विशदक्षानस्यभावं प्रत्यक्षमिति । नमु किमियं क्रानस्य वैशवः नामेत्याह ष्रव्यवधानेनेत्यादि ।

प्रतीत्यन्तराष्यवधानेन विशेषवत्त्या वा प्रतिभासनं वैश्वद्यम ॥ ४ ॥

दूरदेश भौर सूर्य की किरणों द्वारा उपहत हो जाती हैं, मतः इन्द्रियों से अस्पष्ट ज्ञान होता है।

समाधान — प्रच्छा तो इनमें भी एक बात यह बताओ कि सूर्यंकरएगादिक के द्वारा चलु भावि इन्द्रियों का चात होता है, भ्रष्या उनकी शक्ति का चात होता है? इन्द्रियों का चात होता है ऐसा कहा जाये तो वह विरुद्ध पड़ता है, क्यों कि इन्द्रियों का चतत होता है ऐसा कहा जाये तो योग्यता की दिखाई देता है। दूसरे पक्ष—शक्ति का चात होता है ऐसा कहा जाये तो योग्यता की सिद्धि होती है, क्यों कि कावेत्व जिसका नाम है ऐसे जानावरणादि कमीं के क्योपश्यम होने को योग्यता कहते हैं इस योग्यता को छोड़कर भ्रष्य कोई इन्द्रियशक्ति सिद्ध नहीं होती है। ऐसी इस क्योपश्यस च इन्द्रिय से यदि ज्ञान में स्पष्टता का होना मानते हो तब वो जनमत की मान्यता की छोड़कर सन्य कोई इन्द्रियशक्ति सिद्ध नहीं तब वो जनमत की मान्यता की ही प्रसिद्धि होती है।

इन्द्रियों के समान प्रकाश भी ज्ञान में स्पष्टता का कारण नहीं होता है ऐसा समभना चाहिये, इसलिये यह निश्चय हो खाता है कि विशदज्ञान स्वभाव वाला प्रत्यक्षप्रमाण होता है।

भव यहांपर कोई पूछता है कि झान में विशदता क्या है? तब आचार्य इसका उत्तर इस सूत्र द्वारा देते हैं—

सत्र -- प्रतीत्यन्तराब्यवधानेन विशेषवस्त्या वा प्रतिभासनं वैशद्यस् ॥ ४॥

सुत्रार्थ—अन्य क्षानों का जिसमें व्यवघान न पड़े ऐसा जो विशेष आकारावि का जो प्रतिमास होता है, वही वैशव है। यहां प्रतीरयन्तर से व्यवधान नहीं होना तुत्वजातीयामेक्षया च व्यवचानवय्यवचानं वा प्रतिपत्तव्यं न पुनर्देशकानाचपेक्षया। यथा 'उनमुँ पवि स्वर्गयटलानि' इत्यवान्योग्यं तेषां देशादिव्यवचानेषि तृत्यवातीयानामपेक्षाकृता प्रत्यासत्तिः समीप्यमित्युक्तम्, एवभनाध्यव्यवचानेन प्रमाखान्तवनिरपेक्षतया प्रतिभासनं वस्तुनोऽनुभवो वैश्वयं विज्ञानस्येति ।

नन्वेवमीहादिज्ञानस्थावब्रहाश्चरेक्षस्थादव्यवधानेन प्रतिभाषनलक्षरावेवश्चाभावारप्रयक्षता न स्यात्; तदसारम्; प्रपरापरेन्द्रियव्थापारादेवावश्वहादीनामुत्रश्वस्तत्र तदपेक्षत्वासिद्धः । एकमेव वेदं

कहा है वह तुस्यजातीय की अपेक्षा से व्यवधान का निषेध करने के लिये कहा है। देशकाल आदि की अपेक्षा से वहीं। जैसे—ऊपर ऊपर स्वर्ग पटल होते हैं, इसमें वे स्वर्ग के पटल परस्परके देश व्यवधान से स्थित हैं, किन्तु तुस्यजातीय अन्य पटलोंकी अपेक्षा वे अन्तरित नहीं हैं।

मतलब—स्वर्ग में एक पटल के बाद ऊपर दूसरा पटल है, बीच में कोई रचना नहीं है, किन्तु वे पटल अंतराल लिये हुए तो हैं ही, उसी प्रकार जिस ज्ञानमें प्रन्य तुल्यजातीय ज्ञानका व्यवधान नहीं है—ऐसे दूसरे ज्ञान की सहायता से जो निरपेक्ष है और जिसमें विशेषाकार का प्रतिभास हो रहा है ऐसा ज्ञान ही विशव कहा गया है, तथा यही जान की विशवता है जो धपवे विषय को जानने में मन्य ज्ञान की सहायता वहीं चाहना, और जिसमें पदार्थका प्रतिभास विशेषाकार रूप से होना ?

श्रंका — ईहा धादि जानों में भवमह धादि जानों को प्रपेक्षा रहती है, अतः अध्यवधान रूप से जो प्रतिभास होता है वह वैशय है ऐसा वैशय का लक्षण उन ईहादिज्ञानों में घटित नहीं होता है, धतः ये ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे कहलावेंगे ?

समाझान — यह कथन निस्सार है। क्योंकि धवप्रहादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति अन्य धन्य इन्द्रियोंके व्यापार से होती है, इसलिये ईहादिकी उत्पत्तिमें धवप्रह घादि की धपेका नहीं पहती है।

मतलब यह है कि ये भवपहादि भेद मूलभूत मतिज्ञान के हैं और वह मति-ज्ञान चक्करादि इन्द्रियों से उत्पक्त होता है। बतः अवप्रहादिरूप भ्रतिशयनाला तथा अन्य २ चक्क भादि इन्द्रियोंके व्यापार से उत्पक्त हुआ मतिज्ञान स्वतन्त्ररूप से अपने क्लियय में प्रवृत्ति करता है, इसलिये युद्धां पर भी (ईहादिरूप मतिज्ञान में भी ) प्रभागान्तर का स्थवधान नहीं होता है। प्रस्तु भ्रम्य जो भनुमानादि ज्ञान हैं वे लिय- विज्ञाननवप्रद्वावित्रयवद्वररायरचन्नुरादिञ्चायाराष्ट्रत्यम् सस्स्वतन्त्रत्या स्विषये प्रवर्शते इति प्रमा-स्वान्तराव्यवधानमन्नापि प्रसिद्धमेव । धनुनानादित्रतीतिस्तु लिङ्गादिप्रतीर्थये जनिता सती स्वविषये प्रवर्तते दृश्यध्यवधानेन प्रतिप्रासनाधावाच प्रत्यक्षीत । ततो निरवधमेषविधं वैक्षणं प्रत्यक्षस्त्रस्त्यम् स्वव्यवस्यास्य प्रत्यक्षस्त्रस्य स्वव्यवस्यास्य प्रत्यक्षस्त्रस्य स्वयवस्य प्रत्यक्षस्त्रस्य स्वयवस्य स्वयं विषयः प्रत्यक्षस्त्रस्य स्वयं स्वयं स्वयं प्रत्यक्षस्य स्वयं स्वय

समन्यकारादौ च्यामलितवृक्षाविवेदनमप्पम्यक्रममास्त्रस्वकप्रमेव, संस्थानमात्रे वैद्यद्याविसंवा-दित्वसम्भवात् । विशेषांकाष्यवसायस्त्वनुमानकपा, लिङ्गप्रतीस्या व्यवहितत्वाक्षाम्यक्षकपतां प्रति-

ज्ञान आदि की अपेक्षा लेकर ही स्विवयय में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए इनमें प्रध्यवधान से प्रतिभास का प्रभाव होनेसे प्रत्यक्षता का अभाव है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का यह वैश्वा लक्षत्म निर्देष है, संपूर्ण प्रत्यक्षप्रमाएं। में पाया जाता है, अतः इसमें प्रभ्याप्ति भौर प्रसंभव दोवों का प्रभाव है। अतिक्याप्ति नामका दोव तो दूर से ही हट गया है क्योंकि जो प्रत्यक्ष नहीं है उनमें कहीं पर भी इस प्रत्यक्षप्रकार का सद्भाव नहीं पाया जाता है। प्रांचकार प्रादि में जो अस्पष्टक्ष्य से दुक्षादि का जान होता है वह भी प्रत्यक्षप्रमाणस्वरूप ही है क्योंकि सामान्यपने से संस्थानमात्र में तो वैश्व प्रौर प्रविसंवादित्व मौजूद है। दुक्षादिका जो विशेषांघ है उसका निश्चत तो प्रमुमानज्ञान रूप होगा, उस विशेषांय प्राहक ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें लिङ्गज्ञान का व्यवधान है। इसका स्थितरए। इस प्रकार से है—

जैसे किसी व्यक्ति ने म्रातिदूर देश में पहिले तो किसी पदार्थका सामान्य आकार जाना, उसे जानकर वह फिर इस प्रकार से विशेष का विवेचन करता है कि जो ऐसे माकारवाला होता है वह बुक्ष होता है या हस्ती होता है या पलाल कुटादि होता है, क्योंकि इस प्रकार के माकार को अन्यया मनुपपित है। इस तरह उत्तरकाल में वह मनुमान के द्वारा विशेष को जानता है, फिर जैसे २ वह पुरुष आगे २ वहता हुआ उस पदार्थके प्रदेश के पास जाता है तब स्पष्ट रूप से जान लेता है। मागे आगे बढ़ने पर भीर प्रदेश के पास जाता है तब स्पष्ट रूप से जान लेता है। मागे आगे तत्तमता माती जाती है उसका कारण विदादमानावरणों कमें का तरतमरूप से अपगम होना है।

विशेषार्थ — निकटवर्ती दृक्ष के जानने में भी किसी को उस दृक्षका बतिस्पष्ट ज्ञान होता है, किसी को उससे कम स्पष्ट ज्ञान होता है, तथा धन्य को उससे भी कम पद्यते । प्रतितृद्देशे हि दूवै बंस्थानमात्रं श्रीतपद्य 'प्रययेशंविषसंस्थानविधिष्टीणां नृष्यो हस्ती पलाल-कृटाविद्या एवंविषसंबानविधिष्टस्थान्यवातुपपत्तः' इत्युत्तरकालं विशेषं विवेषयति । तरतमभावेन तत्त्रदेशस्त्रियाने तु संस्थानविदेशविधिष्टमेशार्यं वैशवतरतनभावेनाव्यक्षत एव प्रतिपद्यते, विश्वदक्षानावरस्यस्य तरतमभावेनवापगमात् ।

ननु च परोक्षीप स्मृतिप्रत्यभिक्षादिस्वरूपसंवेदनेऽस्याध्यक्षलक्षणस्य सम्भवादतिक्याधिरेव;

स्पष्ट ज्ञान होता है। अथवा-एक ही व्यक्तिको उसी वृक्षका कभी तो स्पष्टज्ञान होता है, कभी प्रतिस्पष्ट ज्ञान होता है, जबकि वह वृक्ष वैसे का वैसा हो निकटवर्ती है, सो ऐसी ज्ञानों में यह वैशवा की उरतमता विशवज्ञानावरण कमें के क्षयोपश्चम की तरतमता के कारण हुआ करती है।

र्श्वका — परोक्षभूतस्मृति, प्रत्यभिज्ञान मादि के स्वरूपसंवेदन में भी यह प्रत्यक्ष का लक्षागु चला जाता है, म्रतः प्रत्यक्ष का यह लक्षागु मृतिस्थाप्ति दोव युक्त है ?

समावान—यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि उन ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है वह परोक्ष नहीं है क्योंकि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होनेवाले इन क्षायोपशमिक ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है, वह धनिन्द्रिय जो मन है उसकी प्रधानता से उत्पन्न होता है, इसलिये वह मानस प्रत्यक्ष इस नाम से कहा जाता है जैसा कि सुख आदि का स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष नामसे कहा जाता है। ज्ञानों में जो प्रत्यक्ष धौर परोक्ष ऐसा व्यपदेश होता है वह बाहिरी पदार्थोंको ग्रहण करने की धपेक्षा से होता है। ध्रयांत क्षायोपशमिक ज्ञान जब बाहिरी घट पट धादि पदार्थों को ज्ञानने में प्रवृत्त होते हैं तब उनमें से किसी को प्रत्यक्ष धौर किसी को परोक्ष ऐसे नाम से कहते हैं। क्योंकि बाहिरी पदार्थों के प्रहण में प्रमाणान्तर का व्यवधान और ध्रव्यवधान के कारण वैश्व और प्रवैश्व दोनों होना संभव है जिस ज्ञानमें पदार्थ को ग्रहण करते समय प्रमाणान्तर का व्यवधान पड़े वह ज्ञान परोक्ष धौर जिसमें व्यवधान न पड़े वह ज्ञान परोक्ष धौर जिसमें व्यवधान न पड़े वह ज्ञान परोक्ष कहा गया है, किन्तु धपने स्वयंत्र को ग्रहण करने में [ ध्रपने घापको ज्ञानवें में ] ग्रत्यक्ष कहा गया है, किन्तु धपने स्वयंत्र को ग्रहण करने में [ प्रपने घापको ज्ञानवें में ] ग्रत्यक्ष हो हों हो व्यवधान नहीं पड़ता है, जतः वे सभी ज्ञान स्वयंवेदन की ग्रपेक्षा तो प्रत्यक्ष ही हैं।

विश्लेक्य — यहां पर प्रत्यक्ष का लक्षण "विद्यदं प्रत्यक्षम्" ऐसा किया है, और वैद्यद्य का लक्षण अन्य प्रमाण का व्यवधात हुए बिना पदार्थका ग्रहण होन्स इत्यत्यपरीक्षिताभिषानम्; तस्य परोक्षत्वासम्भवात्, क्षायोपसमिकस्वेदनानां स्वस्थसेवदनस्या-निन्द्रवप्रधानतयोत्परोरिनिष्टवाध्यक्षय्यपेक्षसिद्धः सुकादिस्वरूपसेवदनवत् । बहिर्वयह्णापेक्षया हि विज्ञानानां प्रत्यक्षैतरस्यपदेकः, तत्र प्रमाणान्तरस्यवद्यानास्यवद्यानसङ्कावेन वैशव्ये तरसम्भवात्, न तःस्वरूपह्णापेक्षया, तत्र तदभावात् ।

ततो निर्दोषत्वाह वाच प्रत्यक्षवक्षमां परीक्षादक्षैरभ्युपगन्तव्यं न 'इन्द्रियार्थसिक्षकोत्पन्नम्'

कहा है, वैशव में भी तरतमता स्वीकार की है। क्योंकि विशव शानावरण के क्षयोपशम में तरतमता पाई जाती है। मतः एक ही पदार्थ को ग्रहण करते समय एक ही स्थान पर रहे हुए पूरुषों के जानों में पृथक २ रूप से वैशद्य की हीनाधिकता देखी जाती है। तथा एक व्यक्ति को भी उसी निकटवर्ती विवक्षित पदार्थ का ज्ञान विशद, विशद-तर, विशदतम समय भेद से होता हुआ देखा जाता है। सो वह भी विशदज्ञानावरण के क्षयोपराम की हीनाधिकता होने के कारण ही होता है। एक खास बात यह है कि स्मृति आदि परोक्ष कहे जाने वाले ज्ञान भी स्वस्वरूप के संवेदन में प्रत्यक्ष कहलाते हैं ऐसा श्री प्रभाचन्द्र ग्राचार्य कहते हैं एवं उन जानों को प्रत्यक्ष मानने में वे हेत् देते हैं कि इन जानों में अपने आपको जानने में अन्य प्रमाशों का व्यवधान नहीं पडता है धतः वे भी स्वप्रहरा में प्रत्यक्ष नाम पाते हैं। जैसे-सुखादिक का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष कहलाता है वैसे सारे के सारे स्मृति प्रत्यभिज्ञान तक अनुमान और आगम सभी ज्ञान अपने आपको संवेदन करने में भ्रन्य तीनों का व्यवधान नहीं रखते हैं, अतः वे सब मानस प्रत्यक्ष कहलाते हैं। किन्तु जब वे स्मृति भादि ज्ञान बाहिरी पदार्थ को ग्रहण करते में प्रवृत्त होते हैं तब उन्हें परोक्ष कहते हैं। क्योंकि तब उनमे प्रमासान्तर का व्यवधान पाया जाता है। किन्तु प्रत्यक्षनाम से स्वीकार किया हुआ प्रमाण स्व भौर ग्रन्य घट पट ग्रादि पदार्थों को प्रमाणान्तर के व्यवधान हए विना ही जानता है, धतः हमेशा ही वह प्रत्यक्ष नाम से कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमारा का यह "विशदं प्रत्यक्षं" लक्षण भन्याति, भविन्याति भीर भसंभव इन तीनों ही दोषों से रहित है। इस लक्षण के द्वारा बौद्ध मादिके सिद्धान्त में संमत व्याप्तिज्ञान आदि में मानी गई प्रत्यक्षप्रमाणता का खंडन हो जाता है। स्पष्टत्व [विशवत्व] धर्म पदार्थ का है ऐसा बौढ़ों का कहना है सो उनके इस कथन को माचार्य ने अच्छी तरह से निरस्त किया है। यदि स्पष्टत्व या घरपष्टत्व पदार्थ का धर्म होता तो उसी पदार्थ का कभी स्पष्ट ज्ञान भीर कभी भरपष्टज्ञान होता है वह कैसे होता ? अतः स्पष्टत्व हो चाहे अस्पष्टत्व

[न्यायस्॰ १।४] इत्यादिकं तस्याय्यापकत्वादतीन्त्रियप्रत्यक्षे सर्वज्ञविज्ञानेऽस्यासस्वात् । न च 'तम्नास्त्रि' इत्यमिषातव्यम्; प्रमासतोऽनन्तरमेवास्य प्रसाविष्य्यमास्त्रत्वात् । तथा सुल्लादिस्वेदनेप्यस्यासस्यम् । म द्वीन्द्रियसुल्लादिसिक्कर्षात्त्रज्ञानमृत्यस्रते ; सुलादेरेव स्वग्रहसात्मक्त्येनोदयादित्युक्तम् । चालुषसं-वेदने चास्यासस्यम् ; चलुषोर्षेन सिक्कर्षाभावात् ।

हो दोनों ही ज्ञानके घमं हैं। घोर वे धपने २ स्पष्टज्ञानावरए। ग्रीर धस्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं। इस प्रकार विशदज्ञान के विषय का धाचायं ने युक्तिपुरस्सर विशद वर्णन किया है।

इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण का यह "विषादं प्रत्यक्षं" लक्षण सर्वया निर्दोख है ऐसा जब सिद्ध हो चुका तब इस लक्षण को सभी परीक्षाचतुर पुरुषों को स्वीकार करना चाहिये, इन्द्रिय जीर पदार्थ के सम्बंध से उत्पन्न हुमा ज्ञान प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि इस लक्षण में मञ्चाप्ति बादि दीय जाते हैं। जैसे मतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप सर्वज्ञके ज्ञानमें "इन्द्रियार्थ सिक्षकर्षोत्पन्न" यह प्रत्यक्ष का लक्षण घटित नहीं होता यदि कोई ऐसी मात्रंका करे कि मतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई ज्ञान ही नहीं है मत: हमारा संमत प्रत्यक्षलक्षण सदोष नहीं होता है? सो भी बात नहीं है, क्योंकि "म्रतीन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण है" इस बात को हम जैन बागे निकट में ही सिद्ध करनेवाले हैं।

"इन्द्रिय थ्रौर पदार्थं के सिन्नकर्ष से प्रत्यक्षप्रमाण उत्पन्न होता है" ऐसा माननेमें सर्वज्ञज्ञान के समान सुख थ्रादि के ज्ञान में भी अध्याप्ति होती है, क्योंकि सुख आदि का संवेदन भी इन्द्रियार्थं के सिन्नकर्षसे उत्पन्न नहीं होता है। कोई कहे कि इन्द्रिय थ्रौर सुख के सिन्नकर्ष से वह सुखसंवेदन उत्पन्न होता है सो बात भी सर्वथा गलत है। क्योंकि सुखसंवेदन तो स्वग्रहणरूप से ही उत्पन्न होता है। इस बात का खुलाशा हम पहिले परिच्छेद में कर चुके हैं। तथा यह लक्षरण चाल्नव ज्ञान के साथ भी अध्याप्त है क्योंकि चल्लका पदार्थके साथ सिन्नकर्ष नहीं होता है। इस प्रकार "विश्वदं प्रत्यक्षम्" प्रत्यक्षम् सही एक लक्षण निर्दोष रूपसे सिद्ध होता है।

## विशवत्वविचार समाप्त \*

...

### विशदता के विचार का सारांश

विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। विना किसी ग्रन्य प्रमाण की सहायका लिये वस्तु को स्पष्ट जानना विशदता है। बौद्ध लोग ग्रज्ञानक धूम देखकर होनेवाले अग्निके ज्ञान में प्रत्यक्षता मानते हैं, व्याप्तिज्ञान को भी प्रत्यक्ष माननेवाले बैठे हैं; किन्तु ये ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रपने ग्रपने विषयों को जानने मैं ग्रन्थ प्रमार्गोका सहारा लेते हैं और दूसरे वे अस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं।

बौद्ध — यह घस्पब्टता पदार्थ का धमं है या ज्ञान का ? ज्ञान का धमं है तो वह अस्पब्टता पदार्थ में कैसे आयी ? पदार्थ का घमं कहो तो उससे ज्ञान क्यों अस्पब्ट [परोक्ष] कहलाया ? इसलिये उस धस्पब्टता के कारण धनुमान या व्याप्तिज्ञान को परोक्ष कहना प्रसिद्ध है ?

जैन—यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यही बात स्पष्टता में भी लगा सकते हैं, स्पष्टता ज्ञान का धर्म है तो पदार्थ स्पष्ट कैसे हुआ ? और पदार्थ का धर्म स्पष्टता है तो ज्ञान स्पष्ट कैसे हुआ ? और पदार्थ का धर्म स्पष्टता है तो ज्ञान स्पष्ट कैसे हुआ इत्यादि ? सो बात ऐसी है कि चाहे स्पष्टता हो चाहे प्रस्पष्टता—दोनों ही ज्ञान के धर्म हैं। स्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से स्पष्ट ज्ञान पैदा होता है। जिन ज्ञानों में अस्पष्टता है वह ज्ञान प्रदक्ष है और जिन ज्ञानों में अस्पष्टता है वे परोक्ष हैं। कोई २ धन्य मत वाले 'ज्ञान में स्पष्टता इतित तो दूरवर्ती पदार्थ का प्रहण्य स्पष्ट क्यों कि चित्र के स्पष्टता होतो तो दूरवर्ती पदार्थ का प्रहण्य स्पष्ट क्यों नहीं कोंक पदि इत्यां से ज्ञान में स्पष्टता होतो तो दूरवर्ती पदार्थ का प्रहण्य स्पष्ट क्यों नहीं होता, इत्वियों से ज्ञान में स्पष्टता होतो तो दूरवर्ती पदार्थ का प्रहण्य स्पष्ट क्यों नहीं होता, इत्वियों तो हैं ही ? यदि कहा ज्ञाय कि ऐसी ही योग्यता है ? तो यह योगयता ज्ञानमें हो सकती है, अपने २ ज्ञानावरणके घायोपशम से स्पष्ट या प्रस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को योग्यता कहते हैं। इसप्रकार जो दिना सहारे वस्तु को स्पष्ट जाने वह प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध हुया।

# चक्षुसन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष

प्रमाण का विवेचन करते समय सन्निकर्ष ही प्रमाण है ऐसा नैयायिकों ने सिद्ध किया था, उस सन्निकर्षप्रमाणवाद में कोई दूषण उपस्थित करे कि सन्निकर्ष मर्थात खकर ही ज्ञान होता है तो चक्ष के द्वारा भी खकर ज्ञान होना चाहिये ? किन्त ऐसा होता नहीं है ? सो धव यहां सप्रमाएा चक्षु को भी प्राप्यकारी सिद्ध करके बताते हैं-"प्राप्तार्थ प्रकाशकं चक्षुः बाह्येन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियवत्" अर्थात् चक्षु पदार्थौ को स्पर्श करके ही रूप का ज्ञान कराती है क्योंकि वह भी एक बाह्य इन्द्रिय है, जैसे कि स्पर्शन इन्द्रिय बाह्य इन्द्रिय है, पतः वह खूकर ही स्पर्शका ज्ञान कराती है। हमारे यहां नियम है कि "इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वम्" स्पर्शन ग्रादि पांचों ही नहीं किन्तु मनरूप इन्द्रिय भी वस्तु को सन्निकर्ष करके अर्थात् अपने २ विषय के साथ भिड़करके ही ज्ञान पैदा कराती हैं, यदि चक्ष पदार्थों को विना स्पर्श किये ही जानने वाली होती तो भित्ति [दिवाल] आदि से व्यवहित पदार्थों को भी ग्रहण कर खेती ? क्योंकि जानने योग्य वस्तु को छूने की तो उसे आवश्यकता रही नहीं। "श्रप्राप्यकारित्वे तुन कुडचादेरावरणसामर्थ्यमस्ति" अर्थातु चक्षु भ्रप्राप्यकारी है तो दिवाल भादिक उसका आवरण कर नहीं सकती। अब यहां पर यह प्रश्न होता है कि चक्ष यदि पदार्थ को खूकर जानती है तो छूने के लिए वह बाहर पदार्थ के पास कहां जाती है ? सो उसका उत्तर यह है कि यह दिखाई देनेवाली चक्ष छकर नहीं जानती किन्तू इसी के भीतर रिम [किरणें] रहती हैं-वे पदार्थ को छती हैं, वास्तविक चक्षु तो वही है, यह गोलक तो मात्र उसका ग्रविष्ठान है। कोई कहे कि गोलक चक्षु में रिमचक्षु है तो वह उपलब्ध क्यों नहीं होती ? तो उसका कारण यह बतलाया है कि उस रिमचक्षु का तेज धनुद्भूत रहता है, देखिये-किरणें चार प्रकार की होती हैं "चत्-विधं च तेजो भवति" उद्भूत रूपस्पर्शं यथा आदित्य रिमः, उद्भूत रूपं अनुद्भूतस्पर्शं यथा प्रदीपरिषमः, उभवं च प्रत्यक्षम्, रूपस्य उद्भूतत्वात् । उद्भूतस्पर्शं अनुद्भूतरूप यथा-वारि स्थितं तेजः अनुद्भूतरूपस्पर्शं यथा नायन तेजः" (न्यायवातिक अध्याय ३ सूत्र ३६), तेज चार प्रकार का है प्रथम तो वह है कि जिसमें रूप और स्पर्श दोनों प्रकट रहते हैं जैसे सूर्य किरणें, दूसरा वह है कि जिसमें रूप प्रकट हो धीर स्पर्श श्रप्रकट हो जैसे दीपक की किरणें, तीसरा वह है कि जिसमें स्पर्शगुण तो प्रकट हो ग्रीर रूपगुरा झप्रकट हो जैसे उच्ण जलमें स्थित तेजो द्रव्य । जल में स्थित तेजोद्रव्य का स्पर्शगुण तो प्रगट है और रूपगुण अप्रकट है। चौचा तेजो द्रव्यका प्रकार नेत्र में पाया जाता है, क्योंकि उसमें न रूप ही प्रकट है और न स्पर्श ही प्रकट है। चक्षु किरणें प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हैं तो भी अनुमान से उनकी सिद्धि होती है। जैसे चन्द्रमा का उपरला भाग और पृथिवीका नीचे का भाग अनुमान से सिद्ध होता है। यही बात न्यायवार्तिक झक्ष्याय ३ सूत्र ३२-३४ में कही है।

"नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलिब्दशावहेतुः ॥३४॥ यत् प्रत्यक्षतो नोप-लभ्यते तदनुमानेनोपलभ्यमानं नास्ति इत्ययुक्तम्, यथा चन्द्रमसः परभागः, पृषिव्याश्चा-घोमागः प्रत्यक्षलक्षत्। प्राप्ताविष न प्रत्यक्षां उपलभ्यते, धनुमानेन चोपलब्धं न तौ न स्तः । कि भ्रतुमानं ? अर्वाग् भागवदुभय प्रतिपत्तिः, तथा चक्षुषस्य रम्भेः कुडथाद्यावरण मनुमानं संभवतीति ॥

अर्थ — जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होवे वह ध्रतुमान से भी उपलब्ध नहीं होता ऐसी बात तो है नहीं अर्थात् प्रत्यक्ष से पदार्थ नहीं दिखाई देवे से उनका ध्रभाव है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ तो ध्रनुमान से सिद्ध होते हैं। जैसे चन्द्रमा का उप-रिस्तभाग और पृथिवी का नीचे का भाग प्रत्यक्ष से नहीं दिखने पर भी उसकी ध्रमुमान से सत्ता स्वीकार की जाती है। उसी प्रकार चक्षु में किरणें प्रत्यक्ष से दिखने में नहीं ध्राती फिर भी उन किरएगें को ध्रमुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। धर्धात् चक्षु प्राप्यकारी नहीं होता। के प्रचक्त ध्रावरण नहीं होता। स्वाद्य चक्षु से विना छुए ही देखना होता तो रकावटरहित भित्ति धादि से अन्ताहत प्रतार्थ का भी देखना होता चाहिये था, किन्तु ऐसा होता नहीं दुरिसनिये मासूम पड़ता है कि ध्रवस्य ही चक्षु किरणें पदार्थ को छुकर जानती हैं [देखती हैं] और भी कहते हैं —

"यस्य कृष्णसारं बक्षु: तस्य सिन्नकृष्ट विप्रकृष्टयोस्तुत्योपलिव्धप्रसंगः। कृष्णसारं न विषयं प्राप्नोति, प्रप्राप्त्यविशेषात्, सिन्नकृष्टविप्रकृष्टयोस्तुत्योपलिव्धः प्राप्नोति ? (न्यायवातिक पृ. ३७३ सूत्र ३०) धर्यात्—जो मात्र इस काली गोलकपुतली को ही बस्तु मानते हैं उनके मत के धनुसार तो दूर और निकटवर्त्ती पदार्थ समानरूप से स्पष्ट ही दिखयी देना चाहिये, तथा दूरवर्ती पदार्थ भी विखाई देना चाहिये, क्योंकि वक्षको उन्हें छूने की धावस्यकृता तो है नहीं। जब यह कृष्णवर्ण वस्तु अपने विषयभूत को रूपवाले पदार्थ हैं, उन्हें छूनी नहीं है, तब क्या कारण है कि दूर और निकट का

समानरूप से ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार चक्षु को धप्राप्यकारी मानने से दूर धौर निकटवर्त्ती पदार्थी की रूपप्रतीति में जो भेद दिखाई देता है वह सिद्ध नहीं हो सकता, अतः चक्षु को प्राप्यकारी ही मानना चाहिये। ग्रन्त में एक शंका भीर रह जाती है कि यदि चक्षु पदार्थ को छुकर जानती है तो काच आदि से ढके हुए पदार्थ को कैसे देख सकती है, क्योंकि जिस प्रकार दिवाल आदि के आवरण होने से उस तरफ के पदार्थ दिलाई नहीं देते हैं वैसे ही काच या ग्रम्भक ग्रादि से अंतरित पदार्थ भी नहीं दिखाई देने चाहिये, सो इस प्रश्न का उत्तर "अप्रतिघातात्सिष्टिकषोंपपत्तिः" ४६ ॥ न काचोऽभ्रपटलं वा रिषमं प्रतिबध्नाति, सोऽप्रतिहन्यमानोऽर्थेन संबंध्यते-न्यायवार्तिक पु० ३८२ सूत्र ४६" इस प्रकार से दिया गया है प्रशांत वे काच ग्रादि पदार्थ चक्ष-किरणों का विघात नहीं करते हैं, ग्रतः उनके द्वारा भन्तरित वस्तु को चक्ष देख लेती है। मतलब-काच मादि से उके हुए पदार्थं को देखने के लिए जब चक्षु किरगों जाती हैं तब वे पदार्थ उन किरगों को रोकते नहीं-मत: उन काच मादिका भेदन करते हुए किरणें निश्चित ही उस वस्तुका सिन्नक षंकर लेती हैं। इस प्रकार स्पर्शन आदि इन्द्रियों के समान चैंक्षु भी सन्निकर्ष करके ही पदार्थ के रूप का ज्ञान कराती है यह सिद्ध हुआ "यदि चक्ष पदार्थ को स्पर्श करके जानती है तो अपने में ही लगे हुए अंजन सुरमा आदि को क्यों नहीं देखती" ऐसी शंका होवे तो उसका समाधान यह है कि यह जो कृष्णवर्ण गोलक चक्ष है वह तो मात्र चक्ष इन्द्रिय का अधिष्ठान है-आधार है। कहा भी है-"यदि प्राप्यकारि चक्ष्मंवति प्रथ कस्मादञ्जनशलाकादि नोपलभ्यते ? नेन्द्रियेगा संबंधात् । इन्द्रियेगा संबद्धा अर्थाउपलभ्यन्ते न चाञ्चनश्रलाकादीन्द्रियेगा संबद्धं अधिग्रानस्यानिन्द्रियत्वातः, रश्मिरिन्द्रियं नाधिग्रानं, न रश्मिनाञ्चनशलाका संबद्धा इति", (न्यायवार्तिक पृ० ३८४) अर्थात्-चक्षु प्राप्यकारी है तो वह घञ्जनशलाका भादि को क्यों नही ग्रहण करती ? तो इसका यह जवाब है कि उस काजल भादि का चक्षु इन्द्रिय से संबंध ही नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध पदार्थों को ही जानती है, अञ्जनशलाका आदि इन्द्रिय के अधिष्ठान में ही संबद्ध हैं। रश्मिरूप चक्ष ही वास्तविक चक्ष है और उससे तो भ्रञ्जन भादि संबंधित होते नहीं इसीलिये उनको चक्ष देख नहीं पाती है। इस प्रकार चक्ष प्राप्यकारी है, पदार्थों को छकर ही रूप को देखती है यह बात सिद्ध होती है।

पूर्वपक्ष समाप्त \*



धयोच्यते-स्पर्शनेन्द्रवादिवश्वश्वापि प्राप्यकारित्वं प्रमाणात्प्रसाध्यते । तथा हि-प्राप्तार्थ-

ब्रक्शाकं वक्षः बाह्यं न्द्रियत्वास्त्पक्षंनेन्द्रियादिवत् । ननु किमिदं बाह्यं निद्रयत्वं नाम-बहिरर्याधि-बुख्यम्, बहिर्देशावस्वायित्वं वा ? प्रयमपक्षे मनसानेकान्तः; तस्याप्राध्यकारित्वेपि बहिरर्थप्रहणाभि-मुख्येन बाह्य न्द्रियत्वसिद्धेः । द्वितीयपक्षै त्वसिद्धो हेतुः; रिश्मरूपस्य चक्षुषो बहिर्देशावस्थायित्वस्य

श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण का विवेचन करते हुए अन्तमें कहा है कि प्रमाण का लक्षण समिकर्ष नहीं हो सकता है, इसींकि चक्ष का अपने विषय के साथ सिमकर्ष नहीं होता। तब नैयायिक चक्ष इन्द्रिय भी अपने विषय के साथ भिड़कर ही उसका ज्ञान कराती है इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमुमान प्रस्तत करते हैं... "चक्षः प्राप्तायंप्रकाशकं बाह्येन्डियत्वात स्पर्शनेन्दियादिवत" इस धनुमान के द्वारा वे सिद्ध करते हैं-कि चक्ष पदार्थ से भिड़कर ही ग्रपने विषय का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह बाह्येन्द्रिय है, जो बाह्येन्द्रिय होती है वह अपने विषय का ज्ञान उसके साथ मिड्कर ही कराती है जैसे कि स्पर्शन बादि इन्द्रियां सो इस धनुमान से चक्ष अपने विषय के साथ सिन्नकृष्ट होकर ही उसका ज्ञान कराती है ऐसा सिद्ध होता है।

जैन-- भच्छा तो यह बताईये कि ग्राप बाह्येन्द्रिय किसे कहते हैं ? क्या बाहिरी पदार्थ के प्रति इन्द्रियों का मिमुख होना बाह्येन्द्रियत्व है अथवा बाहिरी भाग में उनका अवस्थित होना बाह्येन्द्रियत्व है ? प्रथम पक्ष की मान्यता के अनुसार मन के साथ व्यभिचार आता है, क्योंकि मन अप्राप्यकारी होने पर भी बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने के प्रति ग्रभिमुख होता है ग्रतः उसमें भी बाह्येन्द्रियपना मानना पडेगा ? पर वह बाह्येन्द्रिय है नहीं, कहने का अभिप्राय यह है कि जो बाह्य पदार्थ को ग्रहगा करने के श्रीभमुख हो वह बाह्येन्द्रिय है ऐसा बाह्येन्द्रिय का लक्षण करके उसमें

भवतानम्बुपगमात् । गोलकान्तर्गततेजोद्रम्यात्रया हि रश्मयस्त्वन्मते प्रसिद्धाः । गौलकरूपस्य तु चक्षुषो **षहिर्देशा**वस्थायिनो हेतुत्वे पक्षस्य प्रत्यक्षवाषनात्कालात्ययापदिष्टत्वम् ।

न च बाह्यविवेषणेन मनो व्यवच्छेत्यम्, न हि तत् सुखादौ संयुक्तसमवायादिसम्बन्धं व्यासौ च सम्बन्धसम्बन्धसम्तरेण ज्ञानं जनयति रूपादौ नेत्रादिवत् । अवासौ सम्बन्ध एव न भवति; तर्हि नेत्रादौनां रूपादिषिरप्यभौ न स्थात्, तस्यापि सम्बन्धसम्बन्धत्वात् । तथा चेन्द्रियत्वाविवेषेपि मनो-ऽप्राक्षार्थप्रकाशकं तथा बाह्येन्द्रियत्वाविवेषेपि चक्षुः कि नेष्यते ? प्रयात्र हेतुभावात्तक्षेष्यते; प्रन्थ-

प्राप्यपना सिद्ध करना बाहो तो मन के साथ हेतु अनैकान्तिक होता है, क्योंकि मन बाह्यपदार्थ को प्रहरण तो करता है किन्तु साध्य जो प्राप्यकारीपना है वह उसमें नहीं है। प्रतः हेतु साध्य के विना धन्यत्र भी रह जाने से अनैकान्तिक दोषवाला हो जाता है। दूसरा पक्ष—बाहिरीभाग में स्थित होना बाह्यन्दियत्व है ऐसा मानो तो हेतु असिद्ध दोषपुक्त होता है, क्योंकि धापने रिश्मक्ष्य चक्षु का बाह्यदेश में अवस्थित होना नहीं माना है, नैयायिक के मूत में तो गोलक (चक्षु की गोल पुतली) के धन्दर माग में रहे हुए तेजोड़ क्य कि आवीय में रिष्म (किरणें) भानी हैं। बाहर देश में धवस्थित गोलक चक्षु को हेतु बनाते हो तब तो उसका पक्ष प्रत्यक्ष बाधित होने से कालात्य-यापिदष्ट हेतु होता है (जिस हेतु का पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होतो है वह हेतु कालात्य-यापिदष्ट कहा जाता है) ''बाह्यन्द्रियत्वात्'' इस हेतु में प्रयुक्त बाह्य विशेषण द्वारा मनका व्यवच्छेद करना भी शब्य नहीं, क्योंक सुखादिक साथ संयुक्त समवायादि सबंब हुए बिना एवं व्याप्तिक साथ संवंब हुए बिना मन ज्ञानको पैदा नहीं करता, जैसे रूपादिक साथ नेत्रादिका संबंध हुए बिना नेत्रादि इन्द्रियां ज्ञानको पैदा नहीं करता, ऐसा आपने साना है, इससे सिद्ध होता है कि मन भी पदार्थंसे सबद्ध होकर ज्ञानका जनक होता है।

सावार्ष — मनके द्वारा जो ज्ञान होता है वह भी सिन्न कर्ष से ही होता है, (संयुक्तसमबायनामा सिन्न कर्ष से आत्मा में सुखादिक का अनुभवज्ञान होता है) तथा संबंध-संबंध के विना [ मन का घारमा से संबंध प्रोर प्रात्मा का घरोष साध्य साधनों के साथ संबंध ऐसा संबंध संबंध हुए विना ] ज्याप्तिका ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार नैयायिक ने स्वयं माना है, इससे सिद्ध होता है कि मनभी जब प्राप्यकारी होकर रूप ध्रादि विषयों को नेत्र के समान छूकर ही ज्ञान पैदा करता है तो फिर "बाह्योन्द्रय-त्वात्" हेतुपद में प्रयुक्त हुए बाह्य शब्द से मन का व्यवच्छेद केसे हो सकता है?

त्रापि 'इन्द्रियत्वात्' इति हेतुः केन वार्षेत ? ततो मनित तत्साधने प्रमाख्य धनमन्यत्रापि समानम् । असुआत्र धनित्वेनोपारा गोलकस्वधावम्, रियमरूपं वा ? तत्रास्त्रिकस्य प्रत्यक्षवादाः, धर्षदेशपरिहारेख् शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात्, प्रन्यवा तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेशस्योपलम्भः स्यात् । प्रव रिमक्ष्णं चत्रुः; तिह् धनिक्षोऽविद्धः । न खलु रक्षमयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, धर्षवत्तत्र तत्त्वरूपाप्रति-भासनात्, अन्यवा विप्रतिपरयभावः स्यात् । न खलु नीले नीलतवानुभूवमाने कश्चिद्वित्रतिपद्यते ।

मनके इस सयुक्त समवाय आदि संबंध को हम संबंध रूप मानते ही नहीं हैं ?

जैन — तो फिर नेत्रादिका भी रूपादि पदार्थके साथ संयुक्तादि संबंध नहीं मानना चाहिये ? क्योंकि वह भी संबंध संबंधरूप है।

अतः इन्द्रियपना समान होते हुए भी जैसे मन अप्राप्त होकर पदार्थ को जानता है वैसे ही बाह्येन्द्रियपना समान होते हुए भी चक्षु इन्द्रिय अप्राप्त होकर पदार्थ को जानती है, ऐसा मानना चाहिये?

नैयियाक— चसुमें "बाह्यन्द्रियत्वात्" यह हेतु पार्व्या जाङ्का है अतः उसमें हम म्रप्नाप्तापंत्रकाशकता नहीं मानते हैं ?

जैन—यह बात भी उचित नही है, क्योंकि जब 'डॉन्द्रयत्वात् ऐसा हेतु दिया जायगा तब मन में भी प्राप्तार्थप्रकाशता कैसे रोकी जा सकेगी, अर्थात्—''मन: प्राप्तार्थ-प्रकाशकं इन्द्रियत्वात् त्वितिन्द्रियत्वात् 'से मा प्राप्तार्थप्रकाशकं इन्द्रियत्वात् त्वितिन्द्रियवत्'' मन प्राप्तार्थप्रकाशकं हैन्द्रयत्वात् त्वितिन्द्रियवत्'' मन प्राप्तार्थप्रकाशकं है क्योंकि वह इन्द्रिय है, जैसे स्पर्शेनेन्द्रिय है, इस प्रमुमान में इन्द्रियत्व हेतु दिया है वह स्पर्णन इन्द्रिय की तरह मन को भी प्राप्तार्थप्रकाशकारी िद्ध कर देगा, ती फिर इस युक्तियुक्त बात को केसे रोका जा सकता है। यदि कहा जाय कि मन में प्राप्तार्थप्रकाशता प्रमाण से बाधित होती है, च्छु भीर मन में समान ही बात है। नैयायिक ने जो प्राप्तार्थप्रकाशतारूप सहय में चधुको पक्ष बनाया है सो कित चलु को या किरण-रूप वक्ष को ? यदि गोलकरूप वक्ष को एक बनाया जाता है तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा दिखाई दे रही है, क्योंकि गोलक चलु तो अपने स्थान पर ही स्थित रहती है, यदि वह पदार्थ को प्राप्त करने जाती तो चल्च के प्रदेश—पलके भादि गोलक (पुतनी) रिहत प्रतीत होने चाहिये। यदि कहा जावे कि किरणक्ष्य चल्च को पक्ष साक्षायी है तो वह पक्ष (वर्मी) भ्रमी भाविद्ध ही है, क्योंकि नेत्र किरणें प्रत्यक्ष से साक्षात्व विक्षायो वह पक्ष (वर्मी) भ्रमी भाविद्ध ही है, क्योंकि नेत्र किरणें प्रत्यक्ष से साक्षात्व विक्षायो

किन्त, इन्द्रियार्थसिकिकवें प्रत्यक्षं भवन्यते । न नार्थवेशे विद्यमानैस्तैरपरेन्द्रियस्य सिकवर्षेन् स्ति यतस्तन प्रत्यक्षमुत्पचेत, प्रनवस्नाप्रसङ्गात् ।

मचानुमानात्ते वां सिद्धिः; किमत एव, धनुमानात्तराद्वा ? प्रथमपक्षैज्योत्याव्ययः—धनु-मानोत्याने द्यतस्तरिक्षद्धः, प्रस्याभ्रानुमानोत्यानमिति । धयानुमानान्तरात्तरिक्षद्विस्तदानवस्या, तन्ना-प्यनुमानान्तरात्तरिक्षद्विभवञ्चात् ।

यदि च गोलकान्तर्जुवाचे जोहत्यादबहिर्जुता रवनयश्रयमुः शब्यवाच्याः पदार्थप्रकाशकाः; तर्हि गोलकस्योन्मीलनमञ्जनादिना संस्कारश्च व्यर्थः स्थात् । सम गोलकासात्रयणियाने तेयां विषयं प्रति

नहीं देती, जिस तरह प्रत्यक्ष से पदार्थ का प्रतिभास होता है उस तरह उनका कोई स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है। यदि किरखों वहां दिखती तो यह विवाद ही क्यों होता, कि कौनसी चक्ष प्राप्तार्थप्रकाशक है इत्यादि, जैसा कि नीलरूप से प्रतिभासित हुए नील पदार्थ में कोई भी पुरुष विवाद नहीं करता है।

दूसरी बात यह है कि आप नैयायिक के मत में इन्द्रिय धौर पदार्थ के सिक-कवं से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा माना गया है सो पदार्थ के स्थान पर विद्यमान उन किरएों के साथ अन्यपुरुष के नेत्र का सिन्नकवं तो होता नहीं है कि जिससे वहां प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हो जाय यदि पदार्थ के निकट स्थित किरणों के साथ धन्य पुरुष के नेत्र का सिन्नकवं होकर उनका प्रत्यक्ष होना मानो तो धनवस्था होगी।

नैयायिक — नेत्र किरणों की यदि प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं होती तो भले न हो, अनुमान से वो उनकी सिद्धि होती है।

जैन — ठीक है, किन्तु कीन से अनुमान से सिद्धि होती है क्या — "प्राप्तार्थप्रकाशक चक्ष बाह्य न्द्रियत्वात् स्पर्शनिद्धयत्व" इसी प्रथम अनुमान से अथवा अन्य
कोई दूसरे अनुमान से ? प्रथम अनुमान से आगो तो अन्योन्याअय दोव होगा, प्रथम
अनुमान के प्रजुत होने पर अर्थात् चक्ष में प्राप्यकारीपना सिद्ध होने पर उसके द्वारा
किरणों की सिद्धि होगी और किरणों की सिद्धि होने पर प्रथम अनुमान का उत्थान
होगा। दूसरापक्ष अन्य अनुमान से किरणों की सिद्धि होती है ऐसा मानते हो तो
अनवस्थादोव आवेगा, क्योंकि उस अन्य अनुमान में भी दूसरे अनुयान की और उसमें
भी अन्य अनुमान की अपेक्षा आती ही जायगी, इस तरह मूलभूत किरणें तो असिद्ध
ही रह जावेंगी। यदि कहा जावे कि वेत्र की पुतली में तेजोद्रव्य (अगिन) रहता है

गमनासम्भवात्तवर्षं तदुःभीलनम्, पृठादिना च पादयोः संस्कारे तत्संस्कारो भवति स्वाध्ययगोलक-संस्कारे तु नितरां स्यात् इत्यस्यापि न वैवर्ष्यम्; तदापि गोलकादिलग्नस्य कामलादेः प्रकाशकस्यं तेवां स्यात् । न खलु प्रदीपकलिकाश्रयास्तद्रशमयस्तत्कलिकावलग्नं शलाकादिकं न प्रकाशयन्तीति युक्तम् ।

न बात्र चक्षुयः सम्बन्धो नास्तीत्यभिषातव्यम्; यतो व्यक्तिरूपं चक्रुस्तत्राक्षम्बद्धम्, शक्तिस्व-ष्रावं वा, रिसम्बर्पं वा ? त्रयमपक्षे प्रत्यक्षविरोषः; व्यक्तिरूपचक्षुवः कावकामलादौ सम्बन्धप्रतितेः ।

सो उस तेजोद्रव्य से किरणे बाहर निकलती हैं, उन्हों को हम चक्षु कहते हैं और उनके द्वारा ही पदार्थ का प्रकाशन होता है तो गोलकरूप नेत्र का उन्मीलन करना अंजन ग्रादि से उसका संस्कार करना ये सब कियाएँ बेकार होवेंगी ? [क्योंकि देखने का काब तो ग्रन्य ही कोई कर रहा है।]

नैयायिक — नेत्र का खोलना तो इसलिये करना पड़ता है कि यदि नेत्र नहीं खोलेंगें तो किरणें पदार्थ के पास वहां से निकल कर जा नहीं सकेंगी, तथा अंजन संस्कार की बात कही सो जब पैरों में घृत झादि की मालिश करने से नेत्र में संस्कार (ज्योति बढ़ना) होता देखा जाता है तब अपने माश्रय भूत गोलक का संस्कार होने से किरणों में विषेष ही संस्कार होगा, इसलिये गोलक का अजनादि से संस्कार करना भी क्यार्थ नहीं ठहरता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो गोलकादि में लगे हुए कामलादिरूप मैल का उन्हें प्रकाशन करना चाहिये ? ऐसा तो होता नहीं है कि प्रदीपकिलकाश्रित रिश्मयां ध्रपवें में लगी हुई शलाका—(कालामेल धादि) का प्रकाशन न करती हों, किन्तु करती ही हैं। कोई कहे कि कामला ध्रादि के साथ चक्षु का संबंध नहीं है, अतः उन्हें वे प्रकाशित नहीं करती हैं, सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उस कामलादि के साथ कौनसी चक्षु ध्रसंबद्ध है ? क्या गोलकरूप चक्षु या शक्तिस्वमावरूप चक्षु, या रिश्मरूप चक्षु ? प्रथम पश्चिम में रहता है बरोष ध्राता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से हो गोलकरूप चक्षु न काचकामलादि रोग के साथ संबंध दिलाई देता है। दूसरा पश्च लेकर यदि ऐसा कहो कि शक्तिरूप चक्षु है काचकामलादि घरंबद है तो वह सक्तिरूप चक्षु गोलकरूप चेता है। क्योंकि स्तराह से हिरोष प्रताह है हमान में रहता है ध्रयवा उसी गोलक के स्थान में रहता है ध्रयवा उसी गोलक है स्थान में रहता है ध्रयवा कही तो गलत है, क्योंकि इस

द्वितीयप्रतिषित च्छित्तिक्यं चलुर्व्यक्तिकपचलुषी भिन्नदेशम्, श्रीवन्नदेशं वा? न तावद्भिन्नदेशम्; तच्छित्तिक्यताव्याधातानुषङ्काशिराधारत्वप्रसङ्काषा । न ह्यन्यशक्तिरम्याधारा युक्ता । नहेशद्वारेखे-वार्षोपलिक्यप्रसङ्क्रम्म । ततोऽभिन्नदेशं चेत्; तत्तत्र सम्बद्धम्, श्रथम्बद्धं वा? सम्बद्धं चेत्; वहिर्ष्यन् स्वाश्रयं तस्सम्बद्धं चाक्कनादिकमपि प्रकाशयेत् । श्रसम्बद्धं चेत्कष्माधेयं नाम प्रतिश्रसङ्कात् ?

स्रच रिक्तरूपं चतुः, तस्यापि काचकामलादिना सम्बन्धोस्त्येव । न सलु स्फटिकादिक्षिका-मध्यगढप्रदीपादिरसम्बस्ततो निर्मच्छन्तस्तरुपंगीमना न सम्बद्धास्तरप्रकाशका वा न प्रवस्तीति प्रती-

तरह मानने से तो यह गोलक की शक्ति है ऐसा कहना गलत ठहरेगा, तथा ऐसी सक्ति निराधार भी हो जावेगी।

प्रधांत्—गोलक से शक्तिकक्ष त्यारी है तो प्रथम तो यह गोलक की शक्ति है इस तरह का संबंध ही नहीं बन सकता, दूषरे निराधारपने का प्रसंग प्राता है, क्योंकि वह अपने प्राधार से भिन्न है तथा अन्य की शक्ति अन्य के आधार रहे ऐसा बनता भी नहीं है। यदि शक्ति अन्य धाधार में रहती है ऐसा मान लिया जावे तो जहां वह रहती है उसी स्थान पर पदार्थ की उपलब्ध देखनारूप कार्य संपन्न होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, वह कार्य तो गोलकरूप चल्लु के स्थान पर ही होता है। व्यक्ति रूप चल्लु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चल्लु के स्थान पर ही होता है। व्यक्ति रूप चल्लु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चल्लु के स्थान पर ही होता है। व्यक्ति रूप चल्लु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चल्लु के स्थान पर ही होता है। व्यक्ति रूप चल्लु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चल्लु के स्थान पर ही उसे गोलक में संबद्ध हुए अंत्रन धादि की भी प्रकाशित करना चाहिये, सो क्यों नहीं करती। गोलक में शक्तिरूप चल्लु असंबद्ध रहती है ऐसा कहो तो धातिप्रसङ्ग होगा, "उसमें रहती है भीर असंबद्ध हैं" यह बात ही असंबद्ध है। ऐसे प्रसंबद्ध में आधेयता मानोगे तो सह्याचल विध्याचल का आधेय व जायगा, ससंबद्धता तो दोनों में है ही, ऐसे पृथक् पृथक् प्रवस्थी में आधार और आधेयभाव नहीं होता है। होता है।

रिश्मरूप चक्षुका काचकामलादि से संबन्ध नहीं है, ऐसा तीसरा पक्ष कहो तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रिश्मरूप चक्षुका भी उस काच कामलादि से संबंध है। इसीका खुलासा करते हैं—स्फटिक या काच ग्रादि की कूपिका के [जिश्वनी के] भीतर रखे हुए दीपक आदि की किरणें बाहर निकलती हुई उस कूपिकामें लगे हुए केशर या ग्रन्थ कोई पदार्थ से संबन्ध नहीं करती हों या उन्हें प्रकाशित नहीं करती तम् । तथा वाञ्चनादेः प्रत्यक्षत एव प्रसिद्धेः परोपदेखस्य वर्षसादेश्च तदर्वस्योपादानमनर्वकमेव स्यात् ।

किन्तु, यदि गोलकाम्निःसृत्यार्थेनाभित्तम्बद्ध्यार्थं ते प्रकाशयन्ति ; तहाँ ये प्रति गण्छतौ तैज-सानां रूपस्पर्धविशेववतो तेषामुगलस्मः स्यात्, न चैवम्, प्रती इवयानामनुगलस्मारोषासभावः । प्रवाहश्यास्तेऽजुदभूतरूपस्पर्धवत्वात् ; न ; प्रनुदभूतरूपस्पर्धस्य तेबोद्रव्यस्याप्रतीतेः । जलहेस्नोभीसुर-

हों ऐसी बात प्रतीत नहीं होती, प्रयांत उन्हें प्रकाशित करती ही हैं। उसी तरह गोलक रूप कूपिकामें रखी हुई किरण रूपी दीपिका से जब किरणें निकलती हैं तब वे गोलक के साथ संलग्न हुए काचकामलादि दोध रूप पदार्थ को छूती हैं और उन्हें प्रकाशित करती हैं, ऐसा मानना होगा? फिर तो ग्रांख में लगे हुए अंजन ग्रांदि को प्रत्यक्ष से ही प्रतीति हो जावेगी? अत: अन्य व्यक्तिको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी ग्रांखों में काजल ठीक २ लग गया है क्या? एवं लगे हुए अजन आदि को देखने के लिये दर्पण ग्रांदि को लेने की क्या प्रावश्यकता होगी, ग्रांदि कुछ नहीं। किन्तु यह सब होता तो है, ग्रतः किरएज्ञ क्षा प्रवश्यकता होगी, ग्रांदि कुछ नहीं।

किञ्च — यदि वे किरणें गोलक चक्षु से निकलकर धौर पदार्थ के साथ संबं-धित होकर उस पदार्थ को प्रकाशित करती हैं तो फिर उस पदार्थ की तरफ जाती हुई उन धासुररूपवाली धौर उष्णस्पसंवाली किरणों की उपलब्धि होनी चाहिये, प्रवात वे दिखनी चाहिये, किन्तु ऐसा तो होता नहीं है अतः दृश्य होकर भी उनकी स्पलब्धि नहीं होने से उन किरणों का ध्रभाव ही है।

नैयायिक—वे किरणें अहत्व्य हैं, क्योंकि इनमें रूप धौर स्पर्ध की अनुद्भूति है।

जैन — यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि जिसका रूप भौर स्पर्ध दोनों ही अनुद्भूत [अप्रकट] हों ऐसा कोई भी तेजोद्रव्य उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात् तेजोद्रव्य हो भौर वह अनुद्भूत रूप स्पर्धवाला हो ऐसी बात प्रतीति में नहीं भाती।

नैयायिक—गरम जल और पिघले हुए स्वणं में कमशः भासुररूप और उष्णस्पर्गं की अनुद्भूति तेजोडच्य के रहते हुए भी प्रतीत होती है वर्थात् जलमें भासुर रूप सप्रकट है और स्वणं में उष्णस्पर्गं सप्रकट रहता है। रूपोच्यास्पर्धयोरनुद भूतिप्रतीतिरस्तीत्यसम्यक्; उभयानुद भूतेस्तवाच्यश्रतिपरोः । दृष्टानुदारेण वाद-दृष्टांकरूपना, बन्यवातिप्रसङ्गात् । तवाहि-रात्रौ विनकरकराः सन्तोषि नोपलभ्यन्तेऽनुद भूतरूपस्पर्ध-रवायश्रूरिषम्बत् । प्रयोगम्ब-मार्जारादीनां चलुवा रूपदर्धनं बाह्यालोकपूर्वंकम् तत्त्वाहिवाऽस्मवादीनां तद्दांनवत् । ननु मार्वारादीनां चालुवं तेजीस्ति, ततः एव तत्तिद्धः कि बाह्यालोककरूपनयेत्यभ्यवापि समानम् । ननु यथा यद्ददयते तथा तत्कस्यते, दिवास्मदादीनां चालुवं सौर्यं च तेजो विज्ञानकारस्त्

जैन—यह कथन प्रसत् है, क्योंकि दोनों की [भाषुररूप भौर उष्णस्पर्यकी] धनुद्भूति जल भौर सुवर्ण में नहीं पायी जाती है। भावार्थ —यदि दोनों की दोनों पदार्थ में अनुद्भूति पायी जाती तो यह माना जा सकता है कि तेज सहव्य होने पर भी किरणों में इन दोनों की धनुद्भूति है धतः वे न दिखती हैं और न स्पर्य करने में आती हैं। परन्तु ऐसा है नहीं गरम जलमें उष्ण स्पर्य भौर सुवर्ण में भासुररूप पाया जाता है अतः इनका दृष्टांत देना घटित नहीं होता।

तथा दृष्ट पदार्थ के अनुसार ही घटट धर्य की कल्पना होती है, ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग होगा, इसका खुलासा करते हैं— कि दिनकर की किरणें रात्रि में हैं, फिर भी वे उपलब्ध नहीं होती हैं, क्यों कि उनका रूप और स्पर्ध उस समय अप्रकट रहता है, जैसे नेत्र किरणों के होनेपर भी उनका रूप स्पर्ध अप्रकट रहता है इनके सद्भाव का क्यापक अनुमान इस प्रकार है— रात्रि में विलाव धादि पश्चओं के नेत्र द्वारा रूप का दर्शन होता है— प्रयत्ति उन्हें रूप दिखाई देता है उसका कारणा बाहर का प्रकाश है, क्यों कि जो पदार्थ के रूप का दर्शन होता है वह ऐसे हो होता है जैसे कि हम सोगों को दिन में पदार्थों का देखना बाह्य प्रकाश पूर्वक होता है? अतः इस प्रकार के अतिप्रसंग द्वारा रात्रि में खर्च की किरणों का होता मानना पड़ेगा।

नैयायिक—बिलाव भादि को जो रात्रि में दिखता है वह तेजोबश्च द्वारा दिखता है क्योंकि उनके नेत्र तेजोद्रव्यरूप होते हैं, ब्रतः उस तेज के प्रभाव से ही वे रात्रि में देखने का कार्य करते हैं, उनका वह देखना वाह्यालोकपूर्वक नहीं है। इसलिये उन्हें बाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है।

जैन—तो फिर हथ मनुष्यादि को भी बाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमारी घांखें भी तेजोद्रव्यरूप हैं ? हृदयते तलबंब कल्प्यते, राजौ तु वाक्ष्यभेव, धतस्तदेव तत्कारणं कल्प्यते । नतु कि मनुष्येषु नायनर-द्मीनां दर्भनमस्ति ? धावानुमेयास्ते; तिह् राजौ तीर्वरसम्योप्यनुमेयाः सन्तु । न च राजौ तस्तद्भवि नक्तव्यराणामिव मनुष्याणाभिय स्पदर्शनप्रसङ्गः; विविजयक्तित्वाद्भावानाम् । कथमन्ययोल्कादयो विवा न प्रयन्ति ? यथा चात्रासोकः प्रतिवन्यकः, तथान्यत्र तमः । ततो यथानुपलस्मान्न सन्ति राजौ भास्करकरास्त्रवान्यदा नायनकरा इति ।

एतेन 'दूरस्थितकुडचादिप्रतिफलितानां प्रदीपरव्मीनामन्तराले सतामप्यनुपत्रम्भसम्भवात्

नैयायिक - जैसा देखा जाता है वैसा माना है, दिन में हम लोगों को बाह्य-पदार्थ के ज्ञान का कारण नेत्र संबंधी तेज और सूर्य संबंधी तेज दोनों ही होते हैं भ्रतः वे उसी तरह से माने जाते हैं, रात्रि में जो बिलाव घादि प्राणी देखने का कार्य करते हैं उसमें तो चक्षु किरणों मात्र कारण है, भ्रतः रात्रिमे उसी की कल्पना करते हैं सूर्य किरणों की नहीं।

जैन-क्या ग्रापको मनुष्यों में नेत्र संबंधी किरणें दिखाई देती हैं?

नैयायिक—िकरणें प्रत्यक्ष से तो दिस्ताई नहीं देतो पर मनुमान से उनकी सिद्धि होती है।

कैन—तो फिर रात्रि में सूर्यंकिरणों की भी धनुमान से सिद्धि कर लेनी चाहिये? यदि तुम कही कि रात्रि में सूर्यंकिरणें धनुमेय मानी जावें ( उनका सद्भाव स्वीकार किया जावें) तो नक्त चर विलाव उल्लू धादि के समान हम मनुष्यों को भी पदार्थ का रूप दिलाई देना चाहिये था? सो उसका जवाब यह है कि पदार्थों की शक्तियां विचित्र हुवा करती हैं, इसीलिये रात्रि में सूर्यंकिरणें रहती हुई भी नक्तं चरों को तो जानका कारण होती हैं मनुष्यों को नहीं। यदि पदार्थों में विचित्र शक्तियां नहीं हो तो दिन में उल्लू आदि को बयों नहीं दिखता? जिस प्रकार उल्लू आदि को दिन में देखने में वाधक प्रकाश है, उसी प्रकार रात्रि में मनुष्यों को देखने में वाधक खंडाकार है। इस सब कपन से यह निश्चित हुआ कि जिस प्रकार उपलब्धि नहीं होने हैं रात्रि में सूर्यं किरण नहीं है उसी प्रकार नेत्र की किरएं दिनरात दोनों में भी उपलब्ध नहीं होने से नहीं हैं ऐसा ही मानना चाहिये। यहां नैयायिक ऐसा कहना चाहुँ कि दूरवर्ती दिवाल आदि में प्रतिर्थितित हुई दीपक की किरणें दीपक से लेकर दिवाल तक के ग्रन्तराल में रहती तो हैं फिर भी वे वहां उपलब्ध नहीं होती ग्रतः

तैरनुपलम्भो व्यभिवारी; इस्यपि निरस्तम्; ग्रादिस्यरवमीनामपि रात्रावभावासिद्धिप्रसङ्गात् ।

स्रयोज्यते—चक्षुः स्वरिषसम्बद्धार्वप्रकाशक्षम् तंजस्थाप्त्रदीपवत् । नतु किमनेन चक्षुयो रदमवः साध्यत्ते, प्रन्यतः सिद्धानां तेषां चाह्यार्यसम्बन्धा वा ? प्रयमपक्षे ,प्रसस्य प्रत्यक्षवाचा, नरनारीनयनानां प्रमासुररिषमरहितानां प्रत्यक्षतः प्रतीतः । हेतीश्च कालात्ययापदिष्टत्वम् । प्रयाहस्यत्थारोषां न प्रत्यक्षवाचा पक्षस्य । नम्बेबं पृथिव्यादेरिष तत्सत्त्वप्रसङ्गः; तथा हि-पृथिव्यादयो रिष्मवन्तः सत्त्वादिम्यः प्रदीपवत् । यर्पव हि तंजसत्वं रिष्मत्त्वाया व्यासं प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा सत्त्वादिकमपि ।

अनुपतंभ हेतुसे चक्षु किरणों का अभाव सिद्ध होता है ऐसा कथन व्यभिचरित होता है, अर्थात् दोवाल और दीपक के अन्तराल में दीपक की किरणें होती हुई भी उप-लब्ध नहीं होती वैसे पदार्थ की तरफ जाती हुई चक्षु किरणें अंतराल में उपलब्ध नहीं होती हैं? सो यह कथन गलत है क्योंकि इस तरह के कथन से तो रात्रि में सूर्य की किरणों का भो अभाव नहीं मानने का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात् सूर्यकिरणों का रात्रि में भी सद्भाव है ऐसा मानना पड़ेगा।

नैयायिक—"चछु: स्वरिक्संबद्धार्थप्रकाशकम रौजसत्वात् प्रदीपवत्" चछु ग्रयनी किरणों से संबद्ध हुए पदार्थं का प्रकाशन करती है क्योंकि वह तैजस है (तैजो-द्रव्य से बनी है) जैसा दीपक तैजोद्रव्यस्प है, ग्रतः ग्रपनी किरणों से संबद्ध हुए पदार्थं का प्रकाशन करता है।

जैन — इस अनुमान के द्वारा आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ? चसु की किरएों सिद्ध करना चाहते हो या अन्य किसी प्रमाए। से सिद्ध हुई उन किरणों का सबंघ प्राह्मपदार्थ के साथ सिद्ध करना चाहते हो ? प्रथम पक्ष के अनुसार यदि आप चसु की किरणें सिद्ध करना चाहो तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा आती है, क्योंकि स्त्री-पुरुषों के नेत्र आसुररिक्सयों से (किरणों से) रहित ही प्रत्यक्ष से प्रतीति में आते हैं, ग्रतः जब पक्ष ही प्रत्यक्ष से बाधित है तो उनमें प्रवृत्त हुआ जो हेतु (तैजसत्व है) है वह कालात्ययापदिष्ट होता है, [ जिस हेतुका पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है वह हेतु कालात्ययापदिष्ट कहलाता है ] ।

नैयायिक—वयनिकरणें ग्रहश्य हैं, अतः पक्ष में (चक्षु में ) प्रत्यक्ष बाधा नहीं आती ? श्रय तेषां तत्साधने प्रत्यक्षविरोधः; सोन्यत्रापि समान इत्युक्तम् ।

नतु यार्जाशास्त्रवसुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रश्ययः तत्कथं तद्विरोधः? यदि नाम तत्र प्रतीय-स्तेऽस्यत्र क्रिमायात्त् ए धन्यचा हेम्नि पीतत्वप्रतीतौ पटादौ सुवर्ण्त्वसिद्धिश्रसङ्गः। प्रत्यक्षवाध-समुभवप्रति ।

किन्स, पार्श्वारादिवशुषोभ्रासुररूपदर्श्वनादन्यनापि बसुषि तैजसत्वप्रसाधने गवादिनोचनयोः कृष्यात्वस्य नरनारीनिरीक्षणयोद्यांबत्यस्य च प्रतीतेरविश्वेषण पाण्यवस्यमाप्यत्वं वा साध्यताम् । कर्ष

जैन — इस तरह घट्टयता की युक्ति देकर चक्षु में जबरदस्ती किरणें सिद्ध की जायेंगी तो पृथिवी घादि में भी किरणों का सद्भाव मानना होगा, देखो-पृथिवी घादि पर्दार्थ किरणयुक्त हैं क्योंकि वे सत्त्व घादिरूप हैं, जैसे दीपक। इसीका खुलासा करते हैं—दीपकमें तैजसत्वकी किरणपनेके साथ जैसे ध्याप्ति देखी जाती है वैसे सत्वादिके साथ भी व्याप्ति जाती है चतः ऐसा कह सकते हैं कि जहां सत्व है वहां किरणों भी हैं ? इसतरह पृथिवी आदिमें किरणोंका सद्भाव सिद्ध होवेगा।

नैयायिक—पृथिवी भादि में किरणों को सिद्ध करने में तो प्रत्यक्ष से विरोध भावा है ?

जैन—तो पैसा ही नेत्र में किरणों को सिद्ध करने में प्रत्यक्षसे विरोध भाता है।

नैयायिक — बिलाव घादि के नयनों में तो किरणें प्रत्यक्ष से प्रतीत होती हैं तो फिर उनका प्रत्यक्ष से विरोध कैसे हो सकता है ?

जैन—यि विलाव धादि के नयनों में किरणें दिखती हैं तो इससे मतुष्यादि के नयनों में भया धाया ? यदि वहां हैं तो मनुष्यादि के नयनों में भी होना चाहिये, ऐसी बात तो नहीं। यदि धन्यत्र देखी गई बात दूसरी जगह भी सिद्ध की बाय तो सुवर्ण में प्रतीत हुआ पीनापन वस्त्र धादि में भी सुवर्णन्त को सिद्धि का प्रसंग कारक होगा। प्रस्थक बाधा की बात कहो तो वह दोनों में समान ही है, अर्थात् सुवर्ण का पीनापन देख वस्त्र में कोई सुवर्ण्ड की सिद्धि करे तो वह प्रस्थक से बाधित है। वैसे ही बिलाव, उल्लू, शेर धादि की धांखों में किरणों को देखकर उन्हें मनुष्यों के नेत्रों में भी सिद्ध करो तो यह भी प्रत्यक्ष से बाधित है। यदि बिलाव उल्लू सादि के

च प्रभावुरप्रभारहितनयनानां तैजसत्वं सिद्धं यतः सिद्धो हेतुः ? किमत एवानुमानात्, तदन्तराद्धा ? प्राव्यविकल्पेऽन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तेवां रिध्मवस्वे तैजसत्वसिद्धः, ततम्र तस्त्रिद्धिरित ।

म्रष' वश्वुस्तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्' इत्यनुमानान्तरात्तिस्तिः; न; ग्रन्नापि गोलकस्य भासुररूपोध्यस्यशंरहितस्य तैजसत्वसाधने पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, 'न तैजसं वक्षुः तमःप्रकाशकत्वात्, यत्युनस्तेजसं तम्र तमःप्रकाशकं यथालोकः' इत्यनुमानवाधा च । प्रसाधयिष्यते च 'तमोबत्' इत्यन्न तमसः सत्त्वन् । प्रदीपवत्तं जसत्वे चास्याचोकापेक्षा न स्यानुष्णस्यव्यवितयोपसम्ब्रस्य

नवों में भामुररूप देखकर मनुष्यादि के नेत्र में भी तैजसत्व सिद्ध करते हो तो गाय आदि के नेत्र में कालपन की और स्त्री पुरुषों के नेत्रों में घवलपने की प्रतिति द्वारा सामान्यतः सभी के नेत्रोंमें पाध्यपना या जातीयपना भी सिद्ध करना चाहिये ? प्राप प्रभाभासुर रहित नेत्रों में तैजसपना किछ प्रकार सिद्ध करते हैं कि जिससे तैजसत्व हेतु सिद्ध माना जाय, क्या तैजसत्व हेतुवाले इसी अनुमान से तैजसत्व हेतु को सिद्ध करते हो कि किसी अन्य अनुमान से ? यदि इसी तैजसत्व हेतुवाले अनुमानसे सिद्ध करते हो कि किसी अन्य अनुमान से ? यदि इसी तैजसत्व हेतुवाले अनुमानसे सिद्ध करते हैं तो अन्योग्याश्रय दोष आता है क्योंकि अनुष्योंके नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो तव तो तैजसत्व हेतु की सिद्धि होने पर नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो करता सिद्ध हो किरणपना सिद्ध हो कर स्त्री सिद्ध एक के प्राचीन होने से अन्योग्याश्रय दोष स्पष्ट है।

नैयायिक—चक्षु में तैजसत्व भनुमानान्तर से सिढ करते हैं, वह इस प्रकार से है—"चक्षु तैजस है क्योंकि वह रूप रस धादि मुखों में से मात्र एक रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसे दीपक रूपादि किरखों में से एक रूपको प्रकाशित करने से तैजस माना जाता है।

जैन — यह अनुमान भी ठीक नहीं है, माप यहां भासुररूप मीर उच्छास्समं रहित गोलक को पक्ष बनाकर उसमें रीजसत्व की सिद्धि करते हो तो उसमें प्रत्यक्ष बाधा माती है। तथा चलु तैजस नहीं है क्योंकि वह अन्यकार को प्रकाशित करती है, जो तैजस होता है वह अंधकार का प्रकाशक नहीं होता, जैसा कि मालोक, इस मनुमान प्रमाण से भी पक्ष भीर हेतु में बाधा आती है। यदि कहा जाय कि अंधकार तो प्रकाशाभावरूप है वह स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तो हम आपको आये सिद्ध करके बतायेंगे कि मंधकार भी प्रकाश के समान बास्तविक सत्त्व युक्त एक स्वतन्त्र पदार्थ है। यदि

स्यात्, न चैवम्, तवपेक्षतया मनुष्यपारावतवलीवर्दायीनां धवललोहितकालरूपतयानुष्णस्पर्धस्य-भावतया चास्योवलम्मात् । तम्र गोलकं चक्षः ।

नाप्यन्यत्; तद्वाहकत्रमाणाभावेनाध्यासिद्धत्वप्रसङ्घाद्धेतोः । 'क्पादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्' इति हेतुस्र अलाखनवन्द्रमाणिक्याविभिरनेकान्तिकः । तेवामपि पक्षीकरणे पक्षस्य प्रत्यक्षवाषा, सर्वो हेतुरव्यभिचारी च स्यात् । न च जलाखन्तगैतं तेजोद्रव्यमेन रूपप्रकाशकमित्यभि-वातव्यम्; सर्वत्र दृष्टहेतुबैफत्यापत्तेः । तथा च दृष्टान्तासिद्धः, प्रवीपादावप्यन्यस्यैव तन्त्रकाशकस्य

द्योपक के समान नैत्र रौअस है तो उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी वाहिये और उच्छारपशं भ्रादि रूप से उनको उपलब्धि होनी चाहिये थी, किन्तु उनमें ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, मनुष्य कबूतर बैल भ्रादि प्रािष्णयों को तो पदार्थ को देखने के लिये प्रकाश की भ्रावश्यकता पड़ती है, तथा उनकी भ्राखं धवल, कृष्ण, भ्रमुष्णस्पर्ध-स्वभाववाली उपलब्ध होती हैं। भ्रतः उस गोलकचक्षको धर्मी बनाकर उसमें रौजसत्व सिद्ध करना शक्य नहीं है।

यदि रश्मिरूप चक्षुको पक्ष बनावें तो यह भी ठीक नहीं है, वयों कि उस रश्मि चक्षुको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रत: हेतु आश्रयासिद्ध होगा [ जिस हेतुका ग्राम्य असिद्ध हो उसे ग्राश्रयासिद्ध करा है ] रूपादि में से एकरूप को ही प्रकाशित करता है ऐसा जो ग्रापने हेतु दिया है वह जल. अंजन, चन्द्रमा, माणिवयरत भीर काच बादि के साथ भनेकाितक हो जाता है, नयों कि जलादि पदार्थ तैजस न होकर भी केवल रूप को ही प्रकाशित करते हैं। यदि कहा जाय कि हम जलादिक को भी पक्ष के अनतांन ही मानेंगे तो पक्ष प्ररच्छा से बाधित होता है, तथा इस तरह तो कोई भी हेतु व्यक्षियारी नहीं हो सकेगा, सभी हेतु अवध्यियारी होवेंगे। यदि नेवायिक की ऐसी मान्यता हो कि जल, अंजन, रन्त आदि में तेजोद्ध यह हता है सो वह भी नहीं बनता, क्योंकि इस तरह मानने पर तो प्रपने र कायिक प्रति है सो बह भी नहीं बनता, क्योंकि इस तरह मानने पर तो प्रपने र कायिक प्रति जो साक्षात् कारण देखे जाते हैं वे सब व्यर्थ कहलावेंगे। [मतलब—जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता हुमा प्रत्यक्ष से देखने में मातता है वह इस मान्यता के अनुसार कारण मानना पड़ेगा क्योंकि जल ग्रादि में रूप का प्रकाश जल से ही हो रहा है तो भी उसको कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण त हो ही हो रहा है तो भी उसको कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण स हो ही हो रहा है तो भी उसको कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण हो ही हो रहा है तो भी उसको कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण हो है | तथा इस प्रकार सानने कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण हो है | तथा इस प्रकार सानने कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण हो है | तथा इस प्रकार सानने कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण हो ही हो रहा है तो भी उसको कारण न सानकर तेजोड़क्य को कारण माना आरण हो ही हो रहा है तो भी उसको कारण माना आरण हो ही हो रहा है तो भी उसको कारण न सानकर तेजोड़ है तथा हम प्रकार सानने सानकर तेजोड़ हो हो हम प्रकार सानकर सानकर हो हो हम स्रकार सानकर सानकर हो हम सानकर सानकर

कल्पनाप्रसञ्जात् । प्रत्यक्षवाधनमुभयत्र । निराकरिष्यते च "नार्धालोकी कारराम्" [परी॰ २।६ ] ं इरयत्रालोकस्य रूपप्रकाशकरवम् ।

किन्त, रूपप्रकाशकत्वं तत्र ज्ञानअनकत्वम् । तत्र कारएाविषयवादिनो घटादिरूपस्याप्य-

में और भी एक प्रापत्ति यह आवेगी कि हहांत ग्रसिद्ध हो जावेगा, अर्थात् जब जल प्राप्ति में रूप प्रकाशन करनेवाला जल से न्यारा कोई दूसरा पदार्थ है तो इसी तरह से दीपक में भी भ्रपने रूपको प्रकाशन करनेवाला कोई न्यारा पदार्थ ही होगा, ऐसी कोई करपना कर सकता है, तुम कहो कि दीपक में भ्रन्य कोई पदार्थ उसके रूप को प्रकाशित करनेवाला है ऐसा माना जाय तो प्रत्यक्ष से बाघा भ्राती है ? तो फिर बल में भ्रन्य कोई रूपको प्रकाशित करने वाला है ऐसी मान्यता में भी तो प्रत्यक्ष से बाघा भ्राती है। तथा भ्रापका ( नैयायिक का ) जो यह हठाग्रह है कि रहिमरूप प्रकाश ही रूप को प्रकाशित करता है सो हम इसका भ्रागे इसी परिच्छेद के "नार्थालोकी कारण" इत्यादि इवें सुत्र की टीका में निराकरए करनेवाले हैं।

किञ्च — तैबस चक्षु या जल में रहने वाला जो तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा ध्राप (नैयायिक) मान रहे हैं सो रूप प्रकाशकरव का धर्य होता है उस पदार्थ के रूपका ज्ञान उत्पन्न करना। सो कारण विषयवादी जो कारण ज्ञानको पैदा करता है वही उस ज्ञानका विषय होता है ऐसा मानने वाले ] ध्रापके यहां रूप प्रकाशकरत हेतु, घट ध्रादि के साथ व्यभिचरित हो जाता है, क्योंकि को रूपप्रकाशक होता है वह तैबस होता है सो ऐसा घट आदि में नहीं है, घटादि पदार्थ [घटादि का रूप] रूप प्रकाशक तो है [ रूपजान को पैदा तो कर देता है ] पर वह तैजस नहीं है, कतः पर्प प्रकाशकरवात्" यह हेतु साध्याभाव में भी रहने के कारण व्यभिचारी हो जाता है।

नैयाधिक — उस रूपप्रकाशकत्व हेतु मैं एक "करणुल्वे सित" ऐसा विशेषणा जोड़ देने पर वह व्यभिचरित नहीं होगा, धर्यात् तैजस चक्षु है क्योंकि करणा होकर वह रूप ध्रादि में से एकरूप का ही प्रकाशन करता है" इस धनुमान से व्यभिचार का निवारण हो जावेगा ?

जैन--- यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रकाश और पदार्थ के सिक्षकर्य के साथ और चक्षुतथा रूप के संयुक्त समवाय संबंध के साथ यह करएा विशेषएा युक्त रूप प्रकाशकरव हेतु धनैकान्तिक होता है। स्तीत्यनेन हेतोव्यंभिचारः। 'करणत्वे सित' इति विशेषणैप्यालोकार्यसिक्षकर्षेण चल्न् क्ययोः संयुक्त-समवायसम्बन्धेन चानेकान्तः । 'द्रव्यत्वे करणत्वे च सित तत्प्रकाशकस्वात्' इति विशेषणेपि चन्द्रादिनानेकान्तः।

किञ्च, हव्यं रूपप्रकाशकं भासुररूपम्, सभासुररूपं वा ? प्रथमपक्षे उरुणोदकसंसृष्टमपि तत् तत्प्रकाशक स्थात् । अनुद्भुतरूपत्वात्रेति चेत्, नायनरक्षीनामप्यत एव तन्नाभूत् । तथा दृष्टत्वादि-

विशेषार्थ — नैयायिक सिन्नकर्ष और संयुक्त समवायादि को जान का कारण मानते हैं। ये सिन्नकर्षप्रमाएवादी हैं, सो जो जान का करण हो वह तैजस हो ऐसा तो रहा नहीं, सिन्नकर्ष और संयुक्त समवाय संबंध ये जान में करण रूप तो पढ़ते हैं पर वे तैजसरूप नहीं हैं। घतः "करणत्वे सित रूप प्रकाशकत्वात्" यह सविशेषण हेतु व्यक्षिचरित हो जाता है।

नैयायिक — सविशेषण हेतु को जो ग्रापनै व्यक्तिचरित प्रकट किया है सो उस व्यक्तिचार का निवारण "द्रव्यत्वे करणत्वे च सित तैजसत्वात्" इतना भीर विशेषण लगाकर हो जाता है, क्योंकि सिक्कियोदिक गुण हैं, द्रव्य नहीं, ग्रतः चक्षु तैजस है, क्योंकि करण भीर द्रव्य होता हुआ वह रूप ग्रादि में से एक रूप का ही प्रकाशन करता है, इस तरह से सुधारा गया यह तैजसत्व हेतु सन्निकर्ष के साथ व्यक्तिचारी वहीं होगा।

ज़ैन—सो ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार हेतु चन्द्र आदि के साथ अनैकान्तिक हो जाता है, चन्द्रमा में करणत्व और द्रध्यत्व दोनों विशेषण हैं और वह रूपादि में से एक रूप मात्र का ही प्रकाशन करता है फिर भी चन्द्र तैजस नहीं है, अतः जो करण एवं द्रव्य होकर रूप का प्रकाशन करने वाला हो वह तैजस ही होगा ऐसा कहा गया हेतु भी अनैकान्तिक दोष युक्त ठहरता है।

किश्व – ग्राप नैयायिक का कहना है कि तेजोइन्य रूप को प्रकाशित करता है, सो कौनसा तेजोइन्य रूप को प्रकाशित करता है ? मासुररूपवाला तेजोइन्य कि ग्रभासुररूपवाला तेजोइन्य ? प्रथमपक्ष-भासुररूपवाला तेजोइन्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा कही तो गर्म जल में मिला हुमा तेजोइन्य भी रूप को प्रकाशित करने वाला होना चाहिये ? स्यप्यनुत्तरम्; संवयात्,न हि तत्र निश्चयोस्ति ते तत्मकात्रका न गोसकमिति । प्रमुद्श्युतरूपस्य तेजो-द्रव्यस्य दृष्टान्तेषि रूपप्रकाशकरवाप्रतीतेः। तथान्, न चल् रूपप्रकाशकमनुद्श्यतरूप्रवाज्यलसंयुक्ता-नलवत्। द्वितीयपक्षेषि उष्णोदकतेजोरूपं तत्मकाशक स्थात्। न हि तत्तत्र नष्टम्, 'प्रनुद्यूतम्' हस्य-म्युपगमात्। उद्भूतं तत्तस्यकाश्वकमित्यम्युपगमे रूपप्रकाशस्तदन्वयव्यतिरेकानुविवायी तस्यैव कार्यो

नैयायिक — गर्म जल में मिले हुए तेजोद्रव्य का भासुररूप अनुदुभूत है, अतः वह रूप को प्रकाशित नहीं करता है।

जैन—इसी प्रकार नेत्र की किरणों का तेजोड़क्य भी अनुदूभूत आसुररूप बाला है, अतः वह भी रूप को प्रकाशित करने वाला नहीं होना चाहिये।

नैयायिक—नेत्र का तेजो द्रव्य धनुद्वभूत भासुररूप वाला होता हुया भी रूप को प्रकाशित करने वाला प्रतीत हो रहा है, अतः उसमें तो रूप प्रकासकत्व है ही।

जैन—इस विषयमें संशय है, क्योंकि अभी तक यह निष्कित नहीं हो सका है कि किरण वक्षु ही रूप का प्रकाशन करती है, गोलक वक्षु नहीं। तथा आपने अनुमान को प्रस्तुत करते समय दीपक का दृष्टान्त दिया है सो उस दृष्टान्त में यह बात नहीं है कि वह अनुदूभूतरूप वाला तेजोद्रस्थ से निर्मित होकर रूप का प्रकाशन करता हो। किर तो ऐसा अनुमान प्रयोग होगा कि चक्षु रूपका प्रकाशन नहीं करती, क्योंकि वह अनुदूभूतरूप वाली है, जैसे जलमें स्थित आगि। दूसरा पक्ष बानो तो उष्णजलमें स्थित तेज का जो रूप है वह रूपका प्रकाशक है ऐसा स्वीकार करना होगा।

वहां पर उस तेजस का रूप नष्ट हो गया हो सो भी बात नहीं है, क्योंकि उच्छा जल में तेजसका रूप ध्रनुद्भूत है ऐसा ध्रापने माना है। जिसमें भासुररूप उद्दूभत रहता है वह तेजोद्रव्य रूपको प्रकाशित करता है ऐसा स्वीकार करो तो उद्भूत तेजोरूप ही रूप प्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्या की लाव व्याप्तरेक सिद्ध होता है, तेजोद्रस्य के साथ नहीं। जैसे-देवदत्त के निकट पशु, बालक या स्त्री जादि धाते हैं तो उसमें हेतु देवदत्त के ग्रुण मंत्र प्रादि हैं, उसी ग्रुण के साथ पशु, स्त्री ग्रादि के धागमन का धन्यय व्यत्तिरेक बनता है, ग्रतः वह देवदत्त के ग्रुणको कार्य है, न कि देवदत्त का। इस प्रकार सिद्ध होनेपर "चक्षुस्तैजसं द्रव्यत्वे क्ररणत्वे च सित रूपादीनों मध्ये रूपस्वैव प्रकाशकरवात्" प्रनुमान के हेतु का

न द्रव्यस्य । न खलु देवदत्तं प्रति पश्वादीनामागमनं तद्गुलान्वयव्यत्तिरेकानुविषायि देवदत्तस्य कार्येम् । ततो 'द्रव्यत्वे सति' इति विशेषलाधिद्धः ।

किन्त, सम्बन्धादेरिवाऽतै असम्यापि द्रव्यक्ष्यकरणस्य कस्यणिद्र प्रज्ञानजनकस्त्रं किन्न स्यात्, विपक्षम्यावृत्तः सन्दिग्धस्वादतेत्रसस्ये रूपज्ञानजनकस्याविरोषात् ? तदेवं तैजसस्यासिद्धे नीतम्रक्षनु-योरिमनस्यसिद्धिः ।

प्रयान्यतः सिद्धानां रक्ष्मीनां प्राह्मार्थसम्बन्धोनेन साध्यतः, नः, प्रत्यतः कृतश्चित्तेयामसिद्धः, प्रत्यक्षादेस्तत्साषकरवेन प्राव्यतिषिद्धत्वात् । तथा वेदमयुक्तम्-"क्तूरकपुण्यवदावी सुक्ष्माणामप्यन्ते महत्त्वं तक्ष्ममीनां महापर्वतादिप्रकाशकरवान्यपानुपपतः ।" [ ] इतिः, स्वक्ष्यतोऽसिद्धानां विशेषणाः "द्रव्यत्वे सिति" जो दिया है वह प्रसिद्ध होता है [मतलब-तेजोद्धव्य रूप का प्रकाशक नहीं रहा, उसका प्रकाशक तो तेजोद्धव्य का गुगा ही रहा] नैयायिक सित्तक्षं, समबाय प्रादि को भी ज्ञान का करण मानते हैं, सी सिन्तकषं समवाय आदि प्रतेजस है, जैसे ये प्रतेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण् हैं वैसे कोई द्वव्य रूप करणा [गोलकादि] प्रतेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण् हैं वैसे कोई द्वव्य रूप करणा [गोलकादि] प्रतेजस होकर भी रूपज्ञानका लक्ष्म होवे तो इसमें क्या बाधा है ? कुछ भी नहीं । इसप्रकार "तैजसत्वात्" हेतुका विषयसे व्यावृत्त होना सदेहास्य है, क्योकि अतैज्ञस पदार्थ भी रूपज्ञानके जनक होते हुए देवे जाते हैं, प्रतेजसमें रूपज्ञानजनक-त्वका कोई विरोध नहीं है, इस तरह तैजसत्व हेतु सदिष्धासिद्ध होनेके कारणा उस हेतु द्वारा चक्षको किरणें सिद्ध करना अश्वय है।

द्वितीयपक्ष—अन्य प्रमाण से सिद्ध हुए चक्षु किरणों में तैजसत्वहेतु द्वारा प्राह्मार्थं संबंध [ रूपको छूकर जानना ] सिद्ध किया जाता है ऐसा कहना भी धशक्य है, क्योंकि प्रन्य किसी प्रमाणसे चक्षु किरणें सिद्ध नहीं होती, प्रत्यकादि कोई भी प्रमाण चक्षु किरणों के प्रसाधक नहीं हो सकते ऐसा हम निष्चित कर प्राये हैं। चक्षु किरणों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होनेके कारण नैयायिकका निम्न लिखित कथन अयुक्त होता है कि "धतूरे के पुष्पकं संस्थान के समान चक्षु किरणे गुरुमें सूक्ष्म प्राकार होकर ब्रांतर्में विस्तृत हो जाती हैं, क्योंकि महान पर्वत आदि का प्रकाशन अस्या हो नहीं सकता था" इत्यादि, सो जब इन चक्षु किरणोंका स्वरूप ही असिद्ध है तब उनके विस्तृत्व ग्रादि धर्मोंक क्यावर्णन करना अद्धामात्र है। इसप्रकार किरणरूप चक्षु सिद्ध नहीं है और गोलक चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्रास्थिपकाशकरव सिद्ध करते हैं ?

तेवां महत्वादिष्यमस्य श्रद्धामात्रगम्यत्वात् । ततो रिव्मक्त्यवश्चवोऽप्रसिद्धेगॉलकस्य च प्राप्यकारित्वे प्रत्यकवाधितत्वात्कस्य प्राक्षाचैप्रकाशकर्यं वाध्येत ? यदि च स्पर्धनादौ प्राप्यकारित्वोपलम्भावशूषि तत्साध्येत; तर्हि हस्तादौनां प्राधानामेवान्याकर्णकत्वोपलम्भावयस्कान्तादौनां तथा लोहाकर्णकर्वं किन्न साध्येत ? प्रमाणुवाधान्यत्रापि ।

ष्रवार्थेन चक्षुवोऽसम्बन्धे कवं तत्र ज्ञानोदयः? क एवमाह्-'तत्र ज्ञानोदयः' इति ? धात्मनि ज्ञानोदयाम्युपगमात् । न चाप्राप्यकारित्वे चक्षुवः सकुत्सर्वार्थप्रकाशकत्वप्रसङ्गः; प्रतिनियतव्यक्तित्वा-

नैयायिक—स्पर्भनादिरूप इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व देखा जाता है अतः चक्षु में भी इन्द्रियत्व होने से प्राप्यकारित्व सिद्ध करते हैं।

जैन — तो फिर हस्त भादि में प्राप्त होकर भ्रन्य पदार्थों का धरना उठाना एवं खींबना आदि कार्य होता हुआ देखकर चुंबक पाषाएग में भी लोहेको उठाना खींबनादि कार्य प्राप्त होकर होता है ऐसा क्यों न सिद्ध किया जाय? तुम कही कि चुंबक छूकर लोहे को खींबता है ऐसा मानने में प्रत्यक्ष से बाधा आती है, तो वैसे ही चक्षु में प्राप्यकारित्व मानने में प्रत्यक्ष बाधा भाती है, प्रत्यक्ष बाधा तो दोनों में समान है।

नैयायिक—यदि पदार्थं के साथ चक्षुका संबंध न माना जाय तो वहां ज्ञान का उदय कैसे होगा ?

जैन—वहां पर ज्ञानका उदय होता है ऐसा कौन कहता है हम जैन तो आत्मा में पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा स्वीकार करते हैं। यदि कोई ऐसी शंका करे कि चक्षु को अप्राप्यकारी माना जाय तो उसके द्वारा एक साथ सब पदार्थों का ज्ञान होने का प्रसंग भ्रावेगा? सो ऐसी शंका करना बेकार है, क्यों कि पदार्थों में प्रति नियत श्वास्तियां हुआ करती हैं, जो पदार्थ जहां पर जिस कार्य के करने में योग्य होता है वही उस कार्य को किया करता है यह बात अभी आगे कहने वाले हैं। आप कार्य कारियां में प्रति कार्य कर कर कि कार्य में स्वास्त कोई यदि ऐसा प्रश्न करे कि जब "कार्य और कारण अत्यन्त मिन्न होते हैं जब कोई भी विविक्षत कार्य जैस कारण स्वयन्त मिन्न होते हैं जब कोई भी विविक्षत कार्य जैस कार्य एक हो कारए। से सिन्न है वैसे इस्त सभी कार्य एक हो कारए। से सिन्न है वैसे इस्त सभी कार्य एक हो कारए। से क्यों नहीं होवंगे? अथवा चस्तु से किरणें निकल कर फैलती हैं तो लोक के भ्रम्ततक वे क्यों नहीं होवंगे? श्रमवा चसु से करणें निकल कर फैलती हैं तो लोक के भ्रम्ततक वे क्यों नहीं होवंगे? श्रमवा चसु से करणें निकल कर फैलती हैं तो लोक के भ्रम्ततक वे क्यों नहीं होवंगे? श्रमवा चसु से करणें निकल कर फैलती हैं तो लोक के भ्रम्ततक वे क्यों नहीं फैलती हैं"। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर भ्रापको भी यही देना होगा

द्भावानाम् । 'य एव यत्र योग्यः स एव तत्करोति' इत्यनन्तरमेव वश्यते । कार्यकारण्योरत्यन्तप्रेदेर्था-न्तरत्यवाविशेवात् 'सर्वमेकस्मात्कुतो न जायेत' इति, 'रश्मयो वा लोकान्तं कृतो न गच्छन्ति' इति चोधे भवतोपि योग्यतेव शारणम् ।

किन्त, चल् रूप प्रकाशयतिसंयुक्तसम्बायसम्बन्धात्, स वास्य गन्धादाविप समान इति तमिप प्रकाशयेत् । तथा चेन्द्रियान्तरवैयर्घ्यम् । योग्यताऽभावात्तप्रकाशने सर्वत्र सैवास्तु, किमन्तर्गेशुना सम्बन्धेन ? यदि चायमेकान्तप्रवशुगा सम्बद्धस्येव प्रहुणामिति; क्ष्वं तर्हि स्फटिकाखन्तरितार्ध-

कि उनमें ऐसी ही योग्यता है दूसरी बात यह है कि संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु रूप को प्रकाशित करती है ऐसा नैयायिक कहते हैं सो जैसे चक्षुका रूपके साथ संबंध है वैसे गम्ध भाविके साथ भी है इसलिये चक्षुको गन्धादिका भी प्रकाशन करना चाहिये? इस तरह चक्षु द्वारा गन्धादि सब विषयोंका प्रकाशन हो जानेपर अन्य इन्द्रियोंको मानना व्ययं ही ठहरेगा।

नैयायिक — गंवादिको प्रकाशित करनेकी चक्षु में योग्यता नहीं है, श्रतः उनका प्रकाशन नहीं कर सकती।

जैन—बस ! फिर सवंत्र उसी योग्यताको ही स्वीकार करना चाहिये, अंत-गंडु सहश [अन्दरका फोड़ा-केन्सरादि] इस सिफ्रकर्थ संबंधसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । चक्षु पदार्थ का संबंध करके ही ग्रहण करती है ऐसा एकांत माना जाय तो वह स्फटिक, काच ग्रादिसे अंतरित पदार्थका ग्रहण किसप्रकार कर सकेगी ? क्योंकि उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जाती हुई चक्षुकी किरणोंका स्फटिकादि अवयवी से प्रतिबंध होगा ?

नैयायिक— चक्षु किरएों द्वारा स्फटिकादि भ्रवयवीका नाश हो जाता है भ्रयात् चक्षु किरणें उन स्फटिकादिको नष्ट करके अंदर जाकर पदार्थका ग्रहण कर नेती हैं भ्रतः प्रतिबंध नहीं होता है।

जैन — ऐसी बात है तो स्फटिकादिसे श्रंतरित जो पदार्थ था उसको देखते समय स्फटिकादिकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिये? तथा उस स्फटिकादिके ऊपर रखे हुए पदार्थ गिर जाने चाहिये? क्योंकि उनके श्राधारश्रुत स्फटिकादि श्रवयशीका नाश हो चुका है? स्फटिकादि श्रवयशीके नष्ट होनेपर उसके बिखरे हुए परमाणु तो उस बहुण्मः तद्वस्मीनौ तं प्रति पण्छता स्फटिकाण्यविका प्रतिबन्धात् । तैस्तस्य नाश्वितस्यादवेषे तद्वप्यविद्वायोंचनम्मसमये स्फटिकादेण्यनम्भो न स्थात् । तस्योपि स्थितद्वण्यस्य च पातप्रविक्तः आधारप्रतस्यावयिको नाधात् । न हि परमाण्यो हृदयाः कस्यिच्याचारा वाः प्रवयिकल्पनानर्थसम् प्रसङ्कात् । प्रवयस्य स्थानस्य तद्वप्य तद्वप्य तद्वप्य विद्या तद्वप्य विद्या तद्वप्य विद्या नाम्य प्रवाद । विद्या व्याप्य व्याप्य विद्या तद्वप्य विद्या तद्वप्य विद्या नाम्य प्रवाद । विद्या व्याप्य व्याप्य विद्या त्या विद्या । विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या । विद्या विद्या विद्या विद्या । विद्या । विद्या विद

पदार्थको आचार दै नहीं सकते न वे दिखाई देने योग्य है, यदि परमाणु हश्य और स्राधारभूत माने जायेंगे तो सबयवीकी कल्पना करना व्ययं ठहरता है।

नैयायिक— चक्षु किरएों द्वारा उस अवयवीके नष्ट होते ही मन्य भ्रवयवी उत्पन्न हो जाता है भ्रतः उपर्युक्त कहे हुए दोष नहीं भाते हैं।

जैन — ऐसा कहोगे तो उस नबीन उत्पन्न हुए स्फटिकादि प्रवयवी से अंतरित हो जाने के कारए। पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकेगी, किन्तु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक साथ ही स्फटिक ग्रीर पदार्थ दोनों ही सतत् उपलब्ध होते हैं।

नैयायिक—प्रथम स्फटिकादि के नष्ट होते ही उसी क्षण अतिशीधता से दूसरे स्फटिकादिकी—उत्पत्ति हो जाती है, धतः सततरूप से स्फटिकादि की उपलब्धि का भ्रम हो जाया करता है ?

जैन—तो फिर उस स्फटिक ग्रांदि प्रवयवीसे निर्मित बब्बी का शीघ्र अभाव होने से ग्रभाव की कल्पना को ही भ्रम रूप क्यों न माना जाय।

नैयायिक — अभाव की अपेक्षा भाव वलवात होता है, अतः स्फटिक प्रादि का अभाव ग्रहण में नहीं आकर स्फटिक ग्रादि का सद्भाव ही ग्रहण में आता है ?

जैन-यह कथन मगुक्त है, नयोंकि भाव भीर सभाव दोनों ही समानरूप से बलवान् हैं, भ्रतः वे अपने २ कार्य को बरावर करते ही हैं।

किया—यदि नेत्ररश्मियां पदार्थं को छूकर जानती हैं और स्फटिक के अन्तर्गत पदार्थं को भ्रावरण करने वाले उसस्फटिक भ्रादि का भेदन कर जान लेती हैं इत्यादि; सिद्धांत माना जाता है तो प्रश्न होता है कि मलिन जल में रखे हुए पदार्थ को वे क्यों कवं च समलवर्तान्तरिवार्षस्योगकरुषो न स्थात् ? वे हि सद्धरवयः कठिवमित्ततीरख्लाहाःक्रेष्यं स्कटिकारिक निश्यित तेषां चलेऽतिद्रवस्त्रभावे काञ्चावा ? अव नीरेख नायितस्वाच ते सिद्धरवस्तिः ; तर्हि स्वच्छवलभ्यवस्थितस्याय्यनुपणस्थवस्य द्वारः । योग्यताङ्गोकरचे सर्वं चुस्यव् । ततः प्रोक्तवोषपरि-हारमिञ्चता प्रतीतिसिद्धनप्राप्यकारित्वं चलुचोऽन्युपगत्तव्यम् ।

तयाहि-'चक्षुरप्राप्तार्थमकाशकमत्यासम्मार्थाप्रकाशकत्वात्, यत्पुनः प्राप्तार्थप्रकाशकं तदस्यास-

नहीं जानती देखती ? जब वे चक्ष्तिरणें कठोर-मतितीक्ष्ण सीहे से भी मभेद स्फटि-कादिका भेदन कर सकती हैं तो अतिद्रव कोमल स्वभाववासे जल का भेदन करने में कैसे असमयं हो सकती हैं ? यदि कहा जावे कि चक्किरणें अल के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, मतः वे उसका भेदन नहीं कर पाती हैं, तो फिर उन किरणों के द्वारा स्वच्छजल में स्थित पदार्थ का भी ग्रहण नहीं होना चाहिये, यदि कहा जाय कि किरणों में ऐसी ही योग्यता है कि वे मैले जल में जाकर तो नष्ट हो जाती हैं और स्व-फ्छजनमें नष्ट नहीं होती हैं तो ऐसी योग्यता के प्राङ्गीकार करने पर तो सब बात ठीक होगी । भावार्य - अप्राप्यकारी होकर भी चक्ष अपनी योग्यता के बल से ही प्रपने योग्य विषय को प्रकाशित करती है, संपूर्ण पदार्थी को नहीं, जिसके जानने देखने की उसमें योग्यता होती है वह उसी रूपको देखती है शन्य को नहीं। इस तरह योग्यताको मानने से सब बात ठीक हो जाती है, कोई दोष भी नहीं बाता । इस प्रकार पूर्वोक्त दोषों को ( स्फटिक अंतरित पदार्थको फोड़कर उसे खुना और मैंसे अलको फाड़ वहीं सकना इत्यादि को ) दूर करना बाहते हैं तो चक्क में प्रतीतिसिद्ध मप्राप्यकारित्व ही स्वीकार करना चाहिये। ग्रतः चक्षु पदार्थं को भ्रमाप्त होकर प्रकाशित करती है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वह अतिनिकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती है ( हेतू ), जो प्राप्त प्रयं का प्रकासक होता है वह स्रौतिनिकटवर्ती पदार्थ का प्रकाशक देखा गया है जैसे कर्ण मादि इन्द्रियां, चक्षु निकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती, मतः वह सप्राप्तार्थ प्रकाशक ही है, इस प्रकार के अनुमान से चलु में अप्राप्यकारिता सिद्ध होती है। इस मनुमान में दिया हुमा "मत्यासकार्य अप्रकाशकत्व हेतु ससिद्ध भी नहीं है, क्योंकि काच, कामला [काचबिन्दु, पीलिया] आदि अत्यन्त निकटवर्त्ती बस्तुको बक्षु प्रकाशित नहीं करती यह बात पहिले ही सिद्ध कर बाये हैं।

नैयायिक-यह अत्यासन्नार्थं प्रप्रकाशकत्व हेतु साध्यसम होनेसे असिद्ध है,

सार्वप्रकाशकं दृष्टं यया भोत्रादि, सत्यासभाषांप्रकाशकं च वशुस्तस्मादप्रासार्वप्रकाशकम्' इति । न चायमिदिद्धो हेतुः ; कायकामलाश्वत्यासभाषांप्रकाशकत्यस्य वशुषि प्रागेव प्रसाधितत्वात् । ननु साध्या-विश्विष्ट्रीयं हेतुः, 'पर्युवासप्रतिषेषे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्व तदेवात्यासभाषांप्रकाशकत्वम्' इति । प्रसम्बद्धातिषेषस्यु नैनीर्मपुपनम्यते स्वपिद्धान्तप्रसङ्गात् ; इत्यप्यनुपपन्नम्; प्रसङ्गसाधनत्वादेतस्य । श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारित्वात्यासभाषंप्रकाशकत्वयोध्यात्यस्थापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकाभावे-

क्योंकि इस हेतु का जो अवयव पद "अप्रकाशकरवात्" है सो इसमें नकार "न प्रकाश-करवं अप्रकाशकरवं" ऐसा नज् समासक्य है, यह समास पर्यु वास और प्रसज्यप्रतिषेण के भेद से दो प्रकार का है, सो इस "न" को आप यदि पर्यु वास रूप नज् समास स्वीकार करते हो तब जो मतलब अप्राप्यकारों इस साध्य पद का होता है वहीं अत्यासकार्य— अप्रकाशकरव इस हेतु पद का होता है, सो यही साध्य के समान हेतु कहलाया और यदि अप्रकाशकरव में नकार का अयं प्रसज्यप्रतिषेष सर्वथा-निषेण करनेव्य सेते हो तो जैन को यह इट नहीं है, क्योंकि आप अभाव को तुच्छाभावरूप नहीं मानते हैं, यदि मानेंगे तो अपस्थितान्त का प्रसंग प्राप्त होता है।

क्रैन —यह सारा कथन अयुक्त है, यह हमारा अनुमान प्रसङ्क साधन के लिये है, इसी का विशेष विवेचन करते हैं — कर्ण आदि इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व का और अत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व का व्याप्य — व्यापक भाव सिद्ध हो गया था, उसके सिद्ध होने पर जो नैयायिक को इष्ट चक्षु में व्यापक का वभाव ( अत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व का वभाव) करना इष्ट है सो उसके द्वारा अनिष्ट प्राप्यकारित्वरूप जो व्याप्य है उसका अभाव भी सिद्धकर देना, इस अनुमान का प्रयोजन है। अतः हेतुका साध्यसम होना दोषास्यद नहीं है। तथा यह अत्यासन्नार्थ अपकाशकत्व हेतु अनैकान्तिक और विरुद्ध भी नहीं है क्योंकि यह हेतु विपक्षमें अथवा उसके एक्देश में प्रवृत्त नहीं होता।

सावार्थ — जैन का यह अनुमान प्रमाग्तका प्रयोग है कि "चक्षुः प्रप्राप्ताधंप्रकाशकं अत्यासकार्थं धप्रकाशकत्व है, उसका प्रयं वस्तु को प्राप्त किये (क्षुये) विना-प्रकाशित करना [ जानना ] है, तथा हेतु धत्या-स्नार्थं धप्रकाशकत्व है इसका अर्थं निकटवर्ती पदार्थं को प्रकाशित नहीं कर सकना ऐसा है, सो ये दोनों साध्यसाधन समान से हो जाते हैं, अतः नैयायिक ने हेतु को साध्यसम कहा है, सो इस पर बाचार्यं कहते हैं कि हमने जो इस अनुमान का प्रदर्शन

ष्ट्रघाऽत्यासन्नार्षाप्रकाशकत्वलक्षस्याऽनिष्टस्य प्राप्यकारिश्वलक्षस्यव्याप्यामावस्यापादानमात्रवेवानेव विवीयते, इत्युक्तदोषाप्रसञ्जः । नाप्यनैकान्तिको विवद्यो वा; विपन्नस्यैकदेशे तत्रैव वाऽस्याऽप्रवर्षाः ।

न च स्पर्वानेन प्राप्यकारिणाप्यत्यासक्षस्याम्यन्तरशारीरावयवस्पर्शस्याप्रकाशनादनेकान्तः; प्रस्य तत्कारणत्वेन तदविषयत्वात् । स्वकारण्यविरिक्तो हि स्पर्वादि: स्पर्वानावीन्द्रियाणां विषयः; तत्रैवाभिमृक्यसम्पर्वेनामीवां प्रकाशनयोग्यतोपपत्तेः । कथमन्यवैकशरीरप्रदेशान्तरगतस्पर्वोनेन तत्प्रदे-

किया है उसे प्रापको प्रसंग साधनरूप समक्षना चाहिये, प्रसंगसाधन का लक्षणा "प्रेष्टण्याऽनिष्टापादनं प्रसंगसाधनस्" अर्थात् परके इह को लेकर उसी के द्वारा परका अनिष्ट सिद्ध करना। प्राप्यकारित्व धौर अत्यासक्षाधंप्रकाणकत्व ये दोनों ही कर्ण ध्रावि इन्द्रियों में पाये जाते हैं अर्थात् कर्ण मादि चार इन्द्रियों वस्तु को प्राप्त करके जानती हैं और धरवासकार्थ को भी जानती हैं, इन दोनोंका व्याप्यव्यापकमाव कर्णावि इन्द्रियों में से स्थालार्थ को भी जानती हैं, इन दोनोंका व्याप्यव्यापकमाव कर्णावि इन्द्रियों में से से सावा है। जब चक्षु की बात आई तो नैयायिक ने प्राप्ताधंप्रकाशकतारूप जो व्याप्य है उसे तो चक्षुमें माना पर इसका व्यापक को धरवासकार्थप्रकाशकता है उसे नहीं माना इसलिये ध्राचार्य ने उनसे कहा कि यदि चक्षु में अत्यासकार्थप्रकाशकता मानना धनिष्ट है तो प्राप्ताधंप्रकाशकत्व वहां नहीं रह सकेगा, वयों कि व्यापक के अभाव में उसके व्याप्य धर्म का भी अभाव देसा जाता है, जैसा वृक्षत्व के प्रभाव में वटत्व का भी भ्राभाव हो जाता है जब चक्षु में अत्यासक्षाधंप्रकाशकत्व (धितिकटवर्त्ती क्षेत्राकावित करना) नहीं पाया जाता है तब प्राप्ताधंप्रकाशनत्व रूप व्याप्य कैसे पाया जा सकता है ? इसप्रकार प्रसंग साधनद्वारा चक्षु में भ्रप्राप्यकारित्व सिद्ध किया गया है।

नैयायिक – प्राप्यकारी स्पर्शनेन्द्रिय भी भ्रतिनिकटवर्त्ती शरीरके भ्रभ्यन्तर के भ्रवयवोंके स्पर्शका प्रकाशन नहीं कर पाती, भ्रतः जो प्राप्यकारी हो वह भ्रति निकट के पदार्थ का प्रकाशन करता ही है ऐसा कहना अनैकान्त्रिक होता है।

जैन — शरीरके प्रभ्यतरवर्ती अवयव स्पर्शनेन्द्रिय कारण है प्रतः उसका प्रकाशन नहीं करती, स्पर्शनादि इन्द्रियोंका स्पर्शादि जो विषय है वह उनके स्वकारणों से प्रथक होता है, तभी तो उन विषयों की तरफ अभिमुख होकर इन्द्रियों उनका प्रकाशन किया करती हैं। यदि ऐसी बात नहीं हीती तो शरीरके एक प्रदेशमें होने वाली स्पर्शनेन्द्रियद्वारा उसी शरीरके प्रस्य प्रदेश का स्पर्श किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता था?

नैयायिक - जैसे स्पर्णनेन्द्रिय प्रपने अभ्यन्तरके अवयवसे स्पर्श को प्रकाशित नहीं कर पाती वैसे ही चलुरिन्द्रिय अपने श्रभ्यन्तरके कामलादिदोव या नेत्रांजनादिको प्रकाशित नहीं कर पाती है ?

जैन—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि और शरीर के सम्यंतरके स्रवयव स्पर्श-नेन्द्रियके कारण हैं वैसे कामलादि चक्षुके कारण नहीं हैं, चक्षुरिन्द्रिय तो कामलादि के सिन्निषिके होनेके पहले से ही अपने कारण कलाप द्वारा उत्पन्न हो चुकी है। इस प्रकार अत्यासनार्थ धप्रकाशकत्व हेतु धनैकान्तिक दोषसे निर्मुक्त है ऐसा निश्चित् हुआ। तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है।

क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से इसके पक्ष में बाबा नहीं है, ऐसा हम पहिले ही समर्थन कर आये हैं। जागमप्रमारा तो इस पक्ष में बाबा देता ही नहीं है। तथा—यह हेतु सत्प्रतिपक्ष दोषवाला भी नहीं है, सत्प्रतिपक्ष दोष उसे कहते हैं कि जिस हेतु को या उसके साध्यको दूसरा प्रमारा विपरीत सिद्ध कर देवे सो ऐसे विपरीत अर्थ को उपस्थित करनेवालों जो भी "तैजसं चक्षुः रूपादीनों मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात् प्राप्यकारि चक्षुः" इत्यादि अनुमान हैं, उनका हम जैनों ने पहिले ही अच्छी तरह से निरसन कर दिया है। अस्यासकार्य अप्रकाशकत्व हेतुवाले अनुमान से जैसे चक्षु में अप्राप्यकारित्व सिद्ध होता है वैसे ही चक्षु जाकर पदार्थों के साथ सबद्ध नहीं होती हैं, इस अनुमान के द्वारा भी चक्षु में अप्राप्यकारित्व निरसन होता है, इस तरह किरए। चक्षु गोलक चक्षु से निकलकर पदार्थों के पास जाती है ऐसा नैयायिकका कहना निराकृत हुआ, इन्द्रिय प्रदेश के पास पदार्थ आते हैं ऐसा मानना तो प्रत्यक्ष विरद्ध है, इसिजये यह सिद्धांत अवाधित सिद्ध हुमा कि न इन्द्रियों पदार्थ के पास जाती हैं, भीर

न पदार्थ इन्द्रियोंके पास आते हैं किन्तु दोनों यथा स्थान रहकर इन्द्रिय द्वारा पदार्थका ज्ञान हो जाया करता है। इसप्रकार नैयायिक का चक्षु सन्निकर्यवाद संब्ति होता है।

#### \* चक्षुसन्निकर्षवाद का प्रकरण समाप्त \*

×

# चक्षुसिन्नकर्षवादके खण्डन का सारांश

नैयायिक इन्द्रिय धीर पदार्थ का सिन्नकर्थ होकर ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, स्पर्शनादि पांचों इन्द्रियां पदार्थ के साथ संयोग प्राप्त करती हैं, उन पदार्थों में रूपादिक्क्यों का समझाय है, उनसे संबंधित होकर उनका ज्ञान पैदा होता है, तथा मन आत्मासे संयोग करता है धीर आत्मा पदार्थ से संबंधित है ही क्योंकि वह व्यापक है, स्रतः यहां भी सिन्नकर्ष होना संभव है, इस तरह जो छूकर ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा उनके यहां प्रत्यक्ष का लक्षण है।

ध्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाए। का लक्ष्मण "विषदं प्रत्यक्ष" ऐसा कहा है, यदि सिन्निकर्ष को प्रत्यक्षप्रमाए। माना जाय तो वह लक्ष्मण चक्षु धौर मन में नहीं वाया जाता, धतः ध्रव्याप्ति दोष युक्त है, तथा योगी प्रत्यक्ष में ध्रव्यापक है, सबसे बड़ी ध्रापत्ति यह है कि सिन्निकर्ष प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो सर्वज्ञका प्रभाव होगा, क्योंकि इन्द्रियां छूकर जानती हैं भौर पदार्थ हैं ध्रनन्त, उन सबका सिन्निकर्ष होना संभव नहीं, ऐसी हालत में न सबका पूरा छूना होगा न जीव सर्वज्ञ होगा, ध्रतः निरुचय होता है कि चक्षु पदार्थ को विना छुए ही जानती है।

नैयायिक—चक्षु भी पदार्थं को छूकर हो जानती है, क्योंकि वह वाह्य इन्द्रिय है [बाहर दिखाई देनेवासी इन्द्रिय है] को बाह्य इन्द्रिय होती है वह छूकर ही पदार्थं को जानती है जैसे स्पर्शनेन्द्रिय।

जैन—यह अनुमान गलत है, क्योंकि हेतु बाधित पक्षवाला है, हम पूछते हैं कि बाप चक्षु किसे कहते हैं ? गोल गोल जो म्रांख में पुनली है उसे, या भौर किसी को ? गोलक चक्षु तो पदार्थ को खूती ही नहीं, मगर माना जाय तो प्रत्यक्ष बाधा है, क्योंकि हमारे नेत्र बिना स्पर्थ किये ही बस्तु के वर्ण को ग्रहण करते हुए स्पष्ट प्रतीति में माते हैं। नैयायिक-दूसरी एक किरणस्य चक्षु है वह जाकर पदार्थ का स्पर्श करती है।

वैन — यह किरण चक्षु ही प्रभी घासिक है तो उससे पदार्थ का कूना वर्गरह तो दूर ही रहा हम तो पहिले आपसे यही पूछते हैं कि — रिश्वचित्र को आप किस प्रमाण से सिक्ष करते हैं क्या इसी धनुमान से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी धनुमान से कहो तो धन्योन्याध्य है। धीर दूसरे अनुमान से कहो तो अनवस्था दोष धाता है। तथा — धांचों से किरणें बाहर जाकर चदार्थ को जानती है तो आंच में अंजन बयाना आदि थ्यर्थ है। किरणें जब आंच से बाहर निकलवी हैं तब प्रत्यक्ष दिखनी चाहिये, रूप धीर स्पर्श तो उनमें है ही? तुम कहो कि उनका रूप धप्रकट है, सो क्या ऐसा तेजोड़क्य आपको कहीं दिखाई देता है कि जिसमें रूप प्रगट न हो?

वापका कहना है कि बिल्ली धादि जानवरों की बांखों में तो किरएों स्पष्ट दिखाई देती हैं, प्रतः महुष्यादि के नेत्रों में ती जनकी कल्पना करी जाती है, सो यह सब कपन गलत है, क्यों कि ऐसा धन्य एक जगह देखा गया स्वभाव सब जगह लागू करोगे तो महान दोष प्रायें। फिर तो कोई कहेगा कि रात्रि में सूर्य की किरणें होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती हैं मतलब ध्रमकट रहती हैं। जैसे कि महुष्योंके वेत्रों में किरणें ध्रमकट रहती हैं। सो ऐसी मान्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष बाधा दोनों पत्रों में है, प्रयांत् सूर्य किरणें जैसे रात में नहीं दिखती वैसे ही नेत्र किरएों भी तो नहीं दिखती, फिर सूर्य किरएों तो न मानना धौर नेत्र किरणें मानना यह तो कीरा पक्षपत है।

ष्मापके यहां इन्द्रियां पृथक् पृथक् पृथकी ब्रादि से उत्पन्न हुई मानी गई हैं सो यह बात भी गलत है। चस्नु तेजोद्रव्य ( अग्नि ) से बनती है यह बात ब्राप रूप-प्रकाशकत्व हेतु से सिद्ध करते हैं, किन्तु यह हेतु व्यभिचारी है। प्रयात्—चस्नु तंजस है क्योंकि वह रूपादि गुणों में से सिर्फ रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसा कि दीपक, सो यह अनुमान सदोच है। क्योंकि हेतु धनैकान्तिक दोच वाला है माणिक्यादि रत्नों द्वारा यह हेतु व्यभिचरित होता है वह इस प्रकार से कि वे रत्न रूप प्रकाशक तो हैं पर तेजोद्रक्य नहीं हैं पृथ्वीद्रव्य हैं।

तथा—चछु यदि छूकर पदार्थको जाने, तो उसी पदार्थ में रहे हुए रसादिकों को क्यों वहीं जानें ? क्योंकि सब रसादिकों को उसने छूतो लिया ही है। यदि चक्षु छूकर ही रूपको [पदार्थ को ] जानती है तो स्फटिकमणि की डिब्बी के भीतर रखी हुई वस्तु को भांख नहीं जान सकेगी, वर्षों कि किरएों का प्रवेश वहां हो नंहीं सकेगा।
यदि कहा जाय कि स्फटिक का भेदन कर वे भंदर चुस जाती हैं तो फिर उन्हें गंदे
पानी के भीतर चुसकर वहां की वस्तु को भी देख लेना चाहिये? यदि कहा जाय कि
वे पानी के संपर्क से समाप्त हो जाती हैं तो फिर स्वच्छ पानी में स्थित पदार्थ वे कैसे
प्रहण करती हैं? यदि कहा जाय कि उनमें ऐसी ही योग्यता है तो फिर ऐसा ही क्यों
न मान लिया जाये कि प्रांखें विना छुए ही रूप की प्रकाशक होती हैं।

म्रांखे यदि स्पशं करके रूप को जानती हैं तो खुद म्रांख में स्थित कावकाम-लादि रोग को तथा अंत्रन बादि को सबसे पहिले उन्हें वानना चाहिये? फिर क्यों उन्हें देखने के लिये दर्गणादि लिया जाता है भ्रौर क्यों वैद्य म्रादि द्वारा उनका निरी-क्षाण कराया जाता है?

झतः इन सब झापत्तियों से यदि बचना चाहते हैं तो झांख को तेजोरूप नहीं मानना चाहिये झौर न उसे प्राप्यकारी हो स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा झापमें "नैयायिक" इस नामकी सार्यकता नहीं हो सकती है।

सतः जैन मान्यता के अनुसार चक्षु अप्राप्यकारी ही सिद्ध होती है। देखिये—चक्षु सप्राप्त होकर ही पदार्थ को प्रकाशित करती है, क्योंकि वह सत्यन्त निकटवर्सी वस्तुको ग्रहण नहीं करती, "चक्षुः अप्राप्ताधेप्रकाशकः भरयासप्ताधोप्रकाशकः कत्वार्" इस सनुमान में जो भापने हेतु में साध्यसम होने का वोच प्रकट किया है वह गलत है क्योंकि हमने इसे प्रसंग साधनरूप से स्वीकार किया है। प्रसंगसाधन का लक्षरा "परेष्ट्याऽनिष्ट पादन प्रसंज्ञ साधनम्" ऐसा कहा है। कणं आदि इन्द्रियां प्राप्त होकर ही निकटवर्ती पदार्थ को जानती हैं, बतः प्राप्य का और अत्यास्त्रार्थ प्रकाशकन्त्वका इन दोनों का व्याप्य क्यापक भाव है। अर्थात् प्राप्यकारो व्याप्य है और अत्यान्य साध प्रकाशकत्व क्यापक व्यापक का वहां नेत्र में भाप व्याप्य जो प्राप्यकारित्व है उसे त्यान्य सामते हो और व्यापक जो स्थायसार्थ प्रकाशकत्व क्यापक को स्थायसार्थ प्रकाशकत्व क्याप्य तो व्यापक के साथ रहता है। मतः हमारा ऐसा कहना है कि जब चक्षु स्थायसप्तार्थ प्रकाशक नहीं है तब उसमें प्राप्यकारित्व से महीं है। इस तरह चक्षु बिना खुए ही पदार्थ को प्रकाशित करती है—जनती है यह बात सिद्ध हुई।

### चक्षुसन्निकर्ववाद के खडन का सारांश समाप्त

## सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष

तवोक्तप्रकारं प्रत्यक्षं मुख्यसांव्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारेखः डिप्रकारम् । तत्र सांव्यवहारिकप्रत्य-क्षप्रकारस्योत्पत्तिकार<del>खस्वर</del>ूपे प्रकाशयति—

#### इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्रं देशतः संब्यवहारिकम् ॥ ४ ॥

विवादं प्रत्यक्षमित्यनुवरति । तत्र समीचीनोऽवाचितः प्रवृत्तिनिवृत्तिकक्षणो व्यवहार. संव्य-बहारः, स प्रयोजनसभ्येति सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । नन्वेबंजुतमनुमानमध्यत्र सम्प्रवतीति तदिप

भ्रव यहांपर सांक्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण और विवेचन किया जाता है। प्रारम्भ में प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण भौर विवेचन किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेव हैं—मुख्य प्रत्यक्ष भ्रौर सांक्यवहारिक प्रत्यक्ष, उन भेदों में से पहिले सांक्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण की उत्पत्ति का कारण भौर उसके स्वरूप को बतलाने के लिए श्री माणिक्यनन्दी सूत्र रचना करते हैं—

स्त्र--इन्द्रियातिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ १ ॥

खुत्रार्थ — इन्द्रियों धौर मन से होनेवाले एकदेश प्रत्यक्ष ( विशव ) ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

"विशदं प्रत्यक्षम्" इस सूत्र का संदर्भ चला वा रहा है। "सं" का प्रयं है समीचीन अवाधित, इस तरह भवाधित प्रवृत्ति और निवृत्तिलक्षणवाला जो व्यवहार है उसका नाम संव्यवहार है यही संव्यवहार है प्रयोजन जिसका वह सांव्यवहारिक है।

श्चंका—इस प्रकार का लक्षण तो अनुमान में भी संमावित है अतः वह भी सांस्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जावेगा ?

समाधान—इस बंका का निरसन करने के लिए ही सूत्रकार ने "इन्द्रिया-विन्द्रियनिमित्तं वेशतः" पैसा कहा है, मतलब—जो ज्ञान इन्द्रियों धौर मन से होता है, [हेतु से नहीं होता ] वह एक देश सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण है। ग्रन्य हेतु ब्रादि से होनेवाले अनुमानादि को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है। इस तरह एक सांच्यबहारिकं प्रश्यक्ष प्राप्नोतीत्यासङ्काषनोदार्षम्-'इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देखतः' इत्याह् । देखतो विकादं यत्तरप्रयोजनं ज्ञानं तत्सांव्यबहारिकं प्रत्यक्षमित्युच्यते नान्यदिश्यनेन तत्स्वरूपम्, इन्द्रियानि-न्द्रियनिमित्तमित्यनेन पुनस्तदुर्वत्तिकार् प्रकृतस्रवति ।

तत्रेन्द्रियं इध्यक्षावेन्द्रियभेशाद्द्वेचा । तत्र इत्येन्द्रियं गोलकाविपरिणामविशेषपरिणतरूपरस-गन्यस्पर्येवस्पूदगलास्यकम्, पृथिष्यादोनामस्यन्तपिन्नवातीयस्वेन इध्यान्तरस्वातिद्वतस्तस्य प्रस्यैकं स्वारुवस्तातिद्वे: । इध्यान्तरस्वातिद्विम्न तैषां विषयपरिच्छेदे प्रसाध्ययध्यते । मार्वेन्द्रियं तु लब्ध्युप-

देश विशद होना यह इस सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप कहा गयाहै। तथायह इन्द्रियाएवं मन से होताहै पैसाओं कहाहै वह उसकी उत्पत्ति का कारण प्रकट करने के लिये कहाहै।

इन्द्रियों के दो भेद हैं — एक द्रव्येन्द्रिय भौर दूसरी भावेन्द्रिय । नेत्र की पुतली या कान की शब्कुली आदि रूप परिएात एवं रूप, रस, गंध, स्पर्ण युक्त जो पुद्गवलों का स्कन्ध है वह द्रव्येन्द्रिय है।

आवार्ष — बच्चेन्द्रिय के भी दो भेद हैं — निवृत्ति और उपकरण पुन: — निवृत्ति के भी बाह्यनिवृत्ति और अभ्यन्तर निवृत्ति ऐसे दो भेद हैं। चक्षु भ्रादि इन्द्रियों के आकाररूप जो धात्मा के कुछ प्रदेशों की रचना बनती है वह भ्राभ्यन्तर निवृत्ति है, भीर उन्हीं स्थानों पर चक्षु रसना धादि का बाह्याकार पुर्गलों के स्कन्ध की रचना होना बाह्यनिवृत्ति है। इत्रमें से धाम्यन्तर निवृत्ति झात्मप्रदेशरूप है, अतः वह पीर्यन्तिक नहीं है। उपकरण के भी दो भेद हैं — आभ्यन्तर उपकरण धोर बाह्य उपकरण, नेत्र भी पुतली आदि की अन्दर की रचना होना आभ्यन्तर उपकरण है धौर पलकें भाविरूप बाह्य उपकरण हैं, मतलब — जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण कहलाता है। "उपक्रियते निवृत्तिः येन तत् उपकरणं" ऐसा उपकरण्या शब्द का व्युत्तित्तिकम्य भ्रयं है।

यौग — नैयायिक वैशेषिकों ने इन्द्रियों में पृथक् २ पृथिकी झादि पदार्थ से उत्पन्न होने की कल्पना की है, अर्थात् पृथिवी द्रव्य से प्राणिन्द्रय की उत्पन्ति की कल्पना की है, जलद्रव्य से रसनेन्द्रिय की, प्रानिद्रव्य से वस्तु इन्द्रिय की, वासुद्रव्य से स्पर्शनेन्द्रिय की, सौर झाकाशद्रव्य से कर्णेन्द्रिय की उत्पत्ति की कल्पना की है। सो सब से पहिले यह बात है कि एक झाकाश को छोड़कर पृथिवी झादि चारों पदार्थ एक ही

योगाध्यकम् । तत्राऽऽवरणुक्षयोगधनप्राधिक्यार्थबहुणुक्षक्तिकंत्रिकः, तवधावे सतोन्यर्थस्याप्रकाशनात्, प्रम्यवातिप्रवञ्जः । उपयोगस्तु क्यादिविषयप्रहुणुष्याषारः, विषयान्तराक्षके चेत्रति सन्निहितस्यापि विषयस्याप्रहुणुग्तिसिद्धिः । एवं मनोपि द्वेषा द्रष्टव्यम् ।

पुद्दगल द्रव्यात्मक हैं, इनकी कोई भिन्नजातियां नहीं हैं भीर न इनके परमाणु ही अलग खलग हैं। तथा दूसरी बात इन्द्रियों में भी इसी एक पृथिवी से ही यह प्राणेन्द्रिय निर्मित है ऐसा नियम नहीं है सारी हो द्रव्योन्द्रियां एक पुद्दगलद्रव्यरूप हैं, पृथिवी जल आदि नौ द्रव्यों का जो कथन यौग करते हैं उनका आगे चौथे परिच्छेद में निरसन होनेवाला है। पृथिवी आदि पदार्थ साक्षात् ही एक द्रव्यात्मक—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णात्मक दिखायों दे रहे हैं। न ये भिन्न २ द्रव्य हैं भौर न ये भिन्न २ जाति वाले परमाणुओं से निष्पन्न हैं तथा—न इन्द्रियों को रचना भी किसी एक निष्टिचत पृथिवी आदि से ही हई है। अतः यौग का इन्द्रियों का कथन निर्दोष नहीं है।

भावेन्द्रिय के दो भेद हैं—लब्बि घोर उपयोग । जानावरणकर्म के क्षयोपक्षम से पदार्थ को ग्रह्ण करने की धर्यात् जानने की शक्ति का होना लब्बि कहलाती है। धावरण कर्म के क्षयोपक्षम को लब्बि समक्ष्रना चाहिये। इसी लब्बि (क्षयोपक्षम) के अभाव में भोजूद पदार्थ का भी जानना नहीं होता है। यदि इस लब्बि के बिना भी पदार्थ का जानना होता है ऐसा माना जावे तो चाहे जो पदार्थ इन्द्रियों के द्वारा प्रह्ला होने का प्रतिप्रसंग आता है।

भावार्ष — सूक्ष्म धन्तरित आदि पदार्थ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं आते हैं। ग्रतः यह मानना चाहिये कि सूक्ष्मादि पदार्यों को ग्रहण न कर सकने के कारण उनमें उस जाति की लब्धि—शक्ति नहीं है। इसी का नाम योग्यता है। इसी योग्यता के कारण इन्द्रियों में विषय भेद है। तथा प्राप्यकारित्व भौर धप्राप्यकारित्व का भेद है। इसी कारण अनेक पदार्थ जानने के योग्य होते हुए भी उनमें से हम धपने २ क्षयोपम्रम के अनुसार कुछ २ को ही जान सकते हैं। अन्य मत बौद्ध आदि के द्वारा माने गये तदुत्पत्ति तदाकार आदि का खण्डन या सिष्किर्यादिक का खण्डन करने में जैन इसी क्षयोपशमरूप लब्धि के द्वारा सफल होते हैं। रूपादि विषयों की तरफ श्वारमा का उन्मुख होना उपयोगरूप मावेन्द्रिय है। यह उपयोग यदि ग्रन्थन हो तिकटवर्ती पदार्थ भी जानने में नहीं भ्राते हैं। मतलब—जब हमारा उपयोग अन्य

ततः "पृष्विध्यक्षे जोवायुभ्यो घारणरसनवस्नु स्पर्धनिन्द्रयभावः" [ ] इति प्रत्यास्थासम् ; पृष्विभ्यादीनामस्योन्यमेकान्तेन द्रव्यान्तरत्वासिक्ष्यः, झन्यया जलादेमुँ क्ताकलादिपरिणामाभावप्रसक्ति-रारमादिवत । न चैवम्, प्रत्यकादिविरोधात ।

धय मतम्-पाथिवं प्रार्णं रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाभिव्यञ्जलस्वान्नागर्काणकाविमर्थक-करतलवत्; तदप्यसङ्गतम्; हेतो: सूर्यरिमभिवदकक्षेकेन चानेकान्वात् । इस्यते हि तैताम्यक्तस्या-

किसी विषय में होता है तब हमको विलकुल निकट के शब्द, रूप घादि का भी ज्ञान नहीं हो पाता है इसीसे उपयोगरूप भावेन्द्रिय सिद्ध होती है।

मनके भी दो भेद हैं-द्रव्यमन और भावमन । भावार्थ-ह्रय स्थान में अष्टपत्रयुक्त कमल के आकार का द्रव्यमन है। यह मनोवर्गणाओं से निर्मित है। नो इन्द्रियावरण के क्षयोपशम तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से जो विचार करने की शक्ति प्रकट होती है उसे भावमन कहा गया है। इस प्रकार इन्द्रियां और मनका यह स्वसाधित लक्षण समक्षना चाडिये। इन लक्षणों से नेयायिक मादि के द्वारा माने गये इन्द्रियों के लक्षण [प्वं कारण] खण्डित हो जाते हैं। "पृथ्वित्यम जोवायुक्यो जाएर-सनवश्चरपर्विनित्रय सावः" अर्थात् पृथ्वित्रों से घृष्ण, जल से रसता, प्रिनित से चलु और वायु सं स्पर्शनित्रय उत्पन्न होती है, सो ऐसा कहना गलत हो जाता है, क्यों कि पृथिवी सादि वार्ष एकान्त से भिन्न द्रव्य नहीं हैं। यदि पृथिवी जल मादि सर्वया भिन्न २ द्रव्य होते तो जल से पृथ्वित्रीस्वरूप मोती कैसे उत्पन्न होते, प्रयात् नहीं होते, जैसे भाराम सर्वेथा पृथक द्रव्य है तो वह अन्य किसी पृथ्वी सादि से उत्पन्न नहीं होता है। किन्तु जलसे मोती चन्द्रकान्त स्वरूप पृथ्वी से जल, सूर्यकान्त मिए से (पृथ्वित्र से ) भिन उत्पन्न होते हुई देखी जाती है। सतः पृथ्वित्रों, जल आदि प्रयावीन पृथक द्रव्यक्त मानना प्रत्यक्ष से विरुद्ध पहला है।

नैयायिक — धनुमान से सिद्ध होता है कि झारा प्रादि इन्द्रियां भिन्न २ द्रथ्य से बनी हैं। देखों-घृणिन्द्रिय पृथिवी से बनी है, क्योंकि वह रूप धादि विषयों के निकट रहते हुए भी सिर्फ गन्य को ही प्रकाशित करती है-जानती है। जैसे-नागवंपक पुष्प के बीचभाग को-कणिका को सदंन करने वाले हाथों में गन्ध प्रकट होती है।

जैन—यह कथन घ्रसंगत है, क्योंकि रूप ध्रादि के रहते हुए भी सिर्फ गंध को वह प्रकट करती हैं" यह हेतु सूर्य किरएगों घोर जल सिचन के साथ अनैकान्तिक होता है। तद्यमा—जैसे तेल का मासिस किया हुआ कोई पुरुष है, उसके घरीर पर विरायमरी विकाधिगाँग्याधिन्याक्तिभू मेस्तुदक्षेकेनेति । 'म्राप्यं रसनं रूपाविषु सन्तिहितेषु रसस्यैवाधिन् व्यञ्जकत्वास्त्रालावत्' इत्यत्रापि हेतोलंवणेन व्यक्षिणारः, तत्यानाप्यत्वेषि रसाधिव्यञ्जकत्वप्रसिद्धः । 'चन्नुस्तैवसं रूपाविषु सन्तिहितेषु रूपस्यैवाधिन्यञ्जकत्वात्प्रदीपवत्' इत्यत्रापि हेतोमित्सिन्याणुद्धी-तितेनानेकात्तः । 'वायव्यं स्पर्धनं रूपाविषु सन्तिहितेषु स्पर्धत्यवाधिव्यञ्जकत्वात्तेययोत्रस्पर्थन्यञ्जक-वाव्यवयविवत्' इत्यत्रापि कर्षं राविना सन्तिवशीतस्पर्शन्यञ्जकनानेकात्तः।

पृषिज्यते जःस्पर्शोभिज्यक्षकत्वाचात्य पृषिज्यादिकार्यत्वानुषञ्जो वायुस्पर्शोभिज्यक्षकत्वाद्वायु-कार्यत्ववत् । चकुषञ्च तेवोरूपाभिज्यक्षकत्वात्तेजःकार्यत्ववत् पृषिज्यन्तमवायिरूपञ्यक्षकत्वात्पृषिज्य-

सूर्यं किरएों पड़ती हैं तो उनके निमित्त से उस शरीर में गंध माने लगती है—बहां गंध प्रकट होती है, तथा पृथिवी पर जल से जब सिंचन किया जाता है तो गंध प्रकट होती है, जत: पृथिवी से ही गन्ध प्रकट हो सो बात नहीं। नैयापिक का रसनेन्द्रिय के लिये मनुमान है—"म्राप्यं रसनं रूपादिषु सिन्निहितेषु रसस्यैवाभिज्यक्षकत्वात् लालावत" रसना—जल से बनती है—क्योंकि रूप मादि विषय निकट रहते हुए भी वह केवल रस को ही प्रकट करती है जैसे लाला, सो वह हेतु भी सेंघा लवण के साथ व्यभिचरित होता है क्योंकि सेंघा लवण जल से निर्मित नहीं है तो भी जल को प्रकट करता है।

"चलु धरिन से बनी है क्यों कि वह रस धादि के सिंहित होते हुए भी रूप सात्र को ही प्रकाशित करती हैं", जैसे दीपक मात्र रूप को प्रकाशित करता है। सो यहां का हेतु भी मािएत्स्य रत्न धादि के द्वारा व्यभिचरित होता है क्यों कि वह प्राणिक्य तैजस नहीं होते हुए भी कैवल रूप को ही प्रकाशित करता है। इसी प्रकार यह कथन भी कि स्पर्णनेन्द्रिय बायु से बनी है क्यों कि रूपादि के रहते हुए भी वह एक स्पर्ण को ही प्रकाशित करती हैं जैसे बल में होने बाला शीतस्पर्ण, वायुरूप ध्रवयकी के द्वारा प्रकट होता है। यहां पर भी हेतु धर्मकान्तिक है क्यों कि कपूर धादि पृथिवी के द्वारा भी जल में का शीतस्पर्ण प्रकट किया जाता है। ध्रतः वायु से ही शीतस्पर्ण प्रकट हो सो बात नहीं। इस प्रकार इन इन्द्रियों के जो कारए। माने हैं उनमें व्यभि-चार ध्राता है ध्रतः इनको एक पुद्गल रूप द्वव्य से बनी हुई मानना चाहिये।

तथा स्पर्धानेन्द्रिय सिर्फ वायु के ही स्पर्ध को प्रकट करती है सो बात नहीं है, पृषिवी जल और धनि के स्पर्ध को भी प्रकट करती है। फिर तो स्पर्धानेन्द्रिय पृषिवी, जल और धनि का भी कार्य है ऐसा सानना चाहिये ? क्योंकि वायु का स्पर्ध प्कार्थरवप्रसञ्जः । रसनस्य चाप्यरसाभिव्यञ्चकत्वादप्कार्यश्ववत् पृथिवीरसाभिव्यञ्चकस्वासृचिवी-कार्यत्वप्रसञ्जः।

'नामसं श्रोत्रं रूपादिषु समिहितेषु शब्दस्यैवाधिश्यक्षकत्वात्' इति वाऽसाम्प्रतम्; शब्दे नमी-

प्रकट करती है बतः वह वायु से निर्मित है तो पृथिवी आदि के स्पर्श को प्रकट करने वाली होने से वह पृथिवी ब्रादि से निर्मित भी मानी जायगी ?

तथा—चक्षु अग्नि के रूप को प्रकाशित करती है अतः अग्नि से निर्मित है ऐसा माना जाये तो चक्षु पृथिवी जलादिक के रूप को भी प्रकाशित करती है, अतः वह पृथिवी आदि से निर्मित है ऐसा भी स्वीकार करना चाहिये। रसनेन्द्रिय जल के रस को प्रकट करती है अतः वह जल का कार्य है तो वह पृथिवी आदि के रस को भी प्रकट करती हुई देखी जाती है इसलिये पृथिवी आदि का कार्य है ऐसा भी मानना चाहिये।

कर्णेट्रिय धाकाश से बनी है इसके लिये नैयायिक का ऐसा ध्रमुमान है—
"नाभसं श्रोत्रं रूपादिषु सिलिहितेषु शब्दस्यैवाभित्यं जकत्वात्" कर्ण इन्द्रिय धाकाश से
बनी है, क्योंकि वह रूप धादि के रहते हुए भी सिर्फ शब्द को ही प्रकट करती है सो
यह ध्रनुमान भी पहले के समान ही गलत है। धाप नैयायिक सब्द को श्राकाश का
गुएा मानकर धाकाश निर्मित कर्ण से उसका ग्रहण होना बताते हैं सो दोनों ही बातें—
[कर्ण का आकाश से उत्पन्न होना और शब्द धाकाण का गुण है] घसत्य हैं। क्योंकि
आकाश ध्रमूत्तं है उसका गुण मूर्तिक इन्द्रिय द्वारा गृहीत नहीं हो सकता, इत्यादि विषय
को हम धागे शब्द में धाकाश गुएएत का स्वण्डन करते समय स्पष्ट करने वाले हैं।
नैयायिक ने इन धनुमानों का निरसन होने से शब्द के विषय में धौर भी जो ध्रमुमान
दिया है कि—शब्द स्वसमानजातियिविशेषगुएगवाली इन्द्रिय से ग्रहए। किया जाता है,
क्योंकि वह सामान्य विशेषरूप होनेपर बाह्य एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अथवा
दूसरा हेतु कि बाह्य एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने पर धनात्मा का विशेष गुएएसप
होनेसे शब्द स्वसमान जाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है,
जैसे रूप धादि स्वसमानजाति के विशेष गुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया
जाते हैं।

मानार्थ- शब्द अपने समान जाति का जो आकाश है उसका गुण है, अत:

बुक्तस्वरमः प्रतिवेषात् । तत् अं दमप्पयुक्तम्-"कव्दः स्वस्मानजातीयविक्षेषमृत्यविद्ययेण छक्ते सामान्यविश्वेषवस्य सति बाह्यं केन्द्रियप्रत्यकारवात्, बाह्यं केन्द्रियप्रत्यकात्रे सत्यनाश्यविश्वेषगुत्यस्याः कपादिवत्" [ ] इति । ततो वैन्द्रियास्मां प्रविनियतभूतकार्यस्य व्यवतिष्ठते प्रमात्माभावात् ।

सपने ही समान जातिरूप धाकाश से बनी हुई जो कर्योन्त्रिय है उसके द्वारा उसका प्रहण होता है, बाह्य एक ही इन्द्रिय के द्वारा उसका प्रहण होने से तथा धात्मा का ग्रुण नहीं होने से भी उसका अपनी सजातीय इन्द्रिय से प्रहण होता है ऐसा सिद्ध होता है। कर्योन्द्रिय धाकाश से बनी है, प्रतः धाकाश के विशेष ग्रुण स्वरूप शब्द को बहु जातती है। अथवा शब्द धाकाश का ग्रुण है मतः धाकाश निमित्र कर्णोन्द्रय द्वारा उसका प्रहण होता है। ऐसा नैयायिकादि का कहना है, किन्तु यह सब अ्यावर्णन सीस्ट स्तको पुष्टि के निमित्र दिये गये धनुमान सब मसिद्ध हैं ऐसा पूर्वोक्तरूप से सिद्ध हो जाता है?

इस प्रकार नैयायिकों का यह निश्चितपृथिवी क्यादि से निरिचत-पृथिन्तियादि की उत्पत्ति होती है ऐसा जो प्रतिनियत कार्यवाद है वह युक्तिशृन्य होने से या युक्ति-संगत न हो सकने से निरस्त हो जाता है। जैनोंने प्रतिनियत एक पुतृगल से सभी द्वव्येन्द्रियों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्वाध है। द्वव्येन्द्र्यों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्वाध है। द्वव्येन्द्र्यों की रचना में भावेन्द्रियों सहायभूत हैं भावेन्द्रियों के अभाव में द्वव्येन्द्रियों स्वकार्य करने में असमर्थ रहती हैं। अतः ये भावेन्द्रियों जानावरणादि कर्मों के अयोपश्चाम्वय सिद्ध होती हैं। इस तरह इन इन्द्रियों एवं मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है धौर एकदेश पदार्थ को स्व लप्ट जानता है बहु सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ऐसा प्रेश्नादक्षनवादी और प्रतिवादियों को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन समाप्त हुआ।

उपसंदार—परीक्षामुखनामा ग्रन्थ की रचना श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने ईसाकी श्राठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी जिसमें कुल सूत्र संस्था २१२ हैं [ प्रकारान्तर से २०७ सूत्र भी गिने जाते हैं ] तदनंतर दसवीं शताब्दी में श्री प्रभा-चन्द्राचार्य ने उन सूत्रों पर बारह हजार क्लोक प्रमाण दीर्घकाय टीका रची। श्रव वर्त्तमानमें बीसवीं शताब्दी में उस दीर्घकाय संस्कृत टीका का राष्ट्रभाषानुवाद [हिन्दी] करीब पच्चीस हजार क्लोक प्रमाण में तेने [ ग्रायिका जिनमतिने ] किया, संपूर्ण भाषानुवादका प्रकाशन एक खण्ड में होना अशस्य था अतः तीन खडमें विभाजन

व्यतिनयतेन्त्रियः योध्यपुद्गलारब्धस्यं तु इब्बेन्द्रियाणां प्रतिनियत्त्रभावेन्द्रियोपकरणभूतत्वाच्यवानुपप-सर्वेटते इति प्रेक्षादकोः प्रतिपत्तव्यम् ।

इति श्री प्रमेयकमल मार्लण्डस्य प्रथम खण्डः समाप्तः क्षः

हुमा । प्रस्तुत प्रथम खंडमें परीक्षामुख के कुल १८ सूत्र आये हैं । संस्कृत टीका का वृतीयांग [ ४००० क्लोक प्रमाण ] एवं भाषानुवादका साधिक तृतीयांग [ करीब १००० क्लोक प्रमाण ] मन्तिनिहत हुआ है । इसमें सज्ञान एवं प्रमादवश कुछ स्वलन हुमा हो उसका विद्वज्जन संशोधन करें । श्री प्रमाचन्द्राचार्य ने प्रमाण के विषयमें जो बिविध सान्यतार्थे दी हैं वर्धात् प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाण में प्रमाणता किससे आती है, प्रमाण की कितनी संख्या है ? इत्यादि विषयों पर बहुत ही प्रधिक विशव विवेचन किया है उन्होंने भारत में प्रचलित सांक्य, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, बौढ, वार्वाक, वेदात प्रादि दर्शनों का प्रमाणके वारेमें यो अभिप्राय है अर्थाद् प्रमाणके लक्षण में मतनेद है जन सबके प्रमाण कक्षण निर्में प्रकित तिस्त निरसन किया है । और जिनमत प्रणीत प्रवारणका लक्षण निर्में स्विध्यत सिद्ध किया है । प्रमेय-कमलप्राणेख के तृतीयांश के राष्ट्रभाषानुवाद स्वकृप इस प्रथम भागमें प्रवस ही मंत्रसाद खंडों चर्चा है, फिर प्रमाण का लक्षण करके मतांतरके कारक साकत्यवाद सिद्धकर्वाद, इन्द्रियवृत्तिवाद, ज्ञातृस्थापारवाद, इत्यादि करीव ३२ प्रकरणों का समावेश है ।

इसप्रकार विकेषणी कथा स्वरूप इस न्याय ग्रन्थका ग्रध्ययन करके ग्रात्म भावों में स्थित विविध मिच्याभिनिवेशोंका परिहार कर निज सम्यग्दर्शन को परिशुढ बनना चाहिये।

श्री प्रमेयकमलमार्च ण्ड का प्रथम माग समाप्त #



## ग्रथ प्रशस्ति

प्रणस्य शिरसा वीरं धर्मतीर्यप्रवर्शकम्। तच्छासनान्वयं किञ्चद लिख्यते सुमनोहरम् ॥१॥ नभस्तत्वदिग्वीराब्दे कुन्दकुन्द गर्गा गूगी। संजातः संघनायको मुलसंघप्रवर्त्तकः ॥२॥ आम्नाये तस्य संख्याताः विख्याताः सुदिगंबराः। प्राविरासन् जगन्मान्याः जैनशासनवद्धंकाः ॥३॥ कमेएा तत्र समभूत् सुरिरेकप्रभावकः । शांतिसागर नामा स्यात् मुनिधर्मप्रवर्त्तकः ॥४॥ बीरसागर भाचार्यस्तत्पट्टे समलंकृतः । ध्यानाध्ययने रक्ती विरक्ती विषयामिषात ॥४॥ अथ दिवंगते तस्मिन् शिवसिन्धुमुँनीश्वरः । चतुर्विधगर्गीः पूज्यः समभूतु गणनायकः ॥६॥ तयोः पाइबें मया लब्धा दीक्षा संसारपारगा। धाकरी प्रागरत्नानां यस्यो कायेऽपि हेयता ॥७॥ [विशेषकम्] प्रधानाविकुणोपेतो धर्मसिन्धुम् नीदवर: । धाचार्यपद मासीनो वीरशासनवर्द्धकः ॥६॥ धार्या ज्ञानमती माता विदुषी मातृबत्सला । न्यायशब्दादिशास्त्रेषु घत्ते नैपूज्य माञ्जसम् ॥६॥ कवित्वादिगुणोपेता प्रमुखा हितशासिका। गर्भाषाविक्रयाहीना मातेव मम निश्छला ।।१०।। नाम्ना जिनमती चाहं शुभमत्यानुप्रेरिता । यया कृतोऽनुवादोयं चिदं नन्दात् महीतले ॥११॥

इति मद्रं भूषात् सर्व मन्यानां

# परीक्षाम्खसूत्र

### प्रथमः वस्तिन्द्रेटः

#### प्रमासादवैसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्षे तयोर्लंडम सिद्धमन्त्रंसवीयसः ।। १ ।।

- १ स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमयै हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्।
- तिन्नस्र्यात्मकं समारोपविषद्धत्वादनुमान-वत् ।
- ४ मनिभितोऽपूर्वार्थः।
- ४ दृष्टोऽपि समारोपात्ताहक्।
- ६ स्वोग्युक्षतया प्रतिमासमं स्वस्य व्यवसायः ।
- ७ प्रचंस्येव तदुन्मखतया ।
- द चटमहस्रात्माना<sup>।</sup>वेदिसः।
- कमंबत्कतृं करण किया प्रतीते।।
- १० शब्दानुरुवारणेऽपि स्वस्थानुस्वनमर्थेवत् ।
- ११ को वा तस्प्रतिभासिनमर्थं मध्यक्ष मिच्छं-स्तदेव तथानेच्छेत ।
- १२ प्रदीपवत् ।
- १३ तत्त्रामाण्य स्वतः परतञ्जः।

## द्वितीयः परिच्छेदः

- १ तददेशाः
- २ प्रत्यक्षेतरभेदात्।
- ३ विश्वदं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीरयन्तराज्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशसम्।

- ५ इंद्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारि-
- ६ नार्थालोकौ कारगुं परिच्छेचरवालमोबत्।
- ७ तदन्त्रयथ्यतिरेकानुविधानाभावाच्य केशो-
- ण्डुकज्ञान वश्रक्तश्वरज्ञानवसः। दः सत्तक्षस्यमपि तस्त्रकाशकं प्रदीपवतः।
- ६ स्वावरराक्षयोपश्चमलक्षरायोग्यतया
- प्रतिनियतमधं व्यवस्थापयति ।

  रै कारणस्य च परिच्छद्यस्ये करणदिना व्यभि-

हि

- नारः । ११ नामग्रीन्दिशेर्वविष्लेषितर्गस्रलावरग्रामतीन्द्रि-
- समधेषतो मुक्यम् । १२ सावरत्वेकरणुषन्यत्वे च प्रति

## तृतीयः परिच्छेदः

१ पदोक्षमितरत्।

सम्भवात ।

- प्रत्यकादिनिमित्रं स्मृतिप्रत्यभिज्ञान तक्तिम्मानावमकेदम्।
- ३ संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः ।
- ४ स देवदलो सधा।
- दर्शनस्मरएाकारसाकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञा-

नम् । तदेवेषं तत्सदृष्ठां तद्विसक्षरां तत्प्रति-योगीत्यादि ।

- ९ यथा स एवार्य देवदलः ।
- ७ गोसहसी गवयः।
- गो विलक्षागो महिषः।
- ६ इदमस्माद्दूरम्।
- १० वृक्षोऽयमिष्य।वि ।
- ११ उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिशान मूहः।
- १२ इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च ।
- १३ यथाञनावेब यूमस्तदभावे न भथत्येवेति च ।
- १४ साधनाःसाध्यविज्ञान मनुमानम् ।
- १४ साध्याबिनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः ।
- १६ सहकामावनियमोऽविनामावः । १७ सहवारियोध्विष्यस्यापकयोश्च सहभावः ।
- १८ पूर्वोत्तरचारिएगेः कार्यकारएग्योश्च कम-
- १६ तर्कात्तनिर्धायः।
- २० इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यव ।
- २१ सन्दिग्धविपर्यस्तान्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा-स्यादित्यसिद्धपदम् ।
- २२ मनिष्ठाच्यक्षाविवाधितयोः साध्यत्वं माभू-वितीश्वाधितवयनम् ।
- २३ न चासिद्धबदिष्टं प्रतिवादिनः।
- ९४ प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव ।
- २४ साध्यं धर्मः क्वित्तिहिशिष्टो वा धर्मी ।
- २६ पक्ष इति यावत् ।
- २७ प्रसिक्को वर्गी।
- २६ विकल्पसिय तस्मिन्सरोतरे माध्ये ।

- २१ थस्ति सर्वज्ञो नास्ति सरविद्याराम्।
- ३० प्रमाशोधयसिक्के तु साध्यवमंविश्विकृता ।
  - । १ धन्तिमानयं देशः परिग्णामी सन्द इति यथा।
- ३२ व्याशीतुसाध्यं वर्णएव।
- ३३ मन्यथा तदघटनात् ।
- ३४ साध्यधर्माबारसन्देहायनोदाय गम्यमान-स्यापि पक्षस्य बचनम् ।
- ३४ साष्यधीमिणि साधनधर्मावबोधनाय पक्ष-धर्मोपसंहारवत् ।
- ३६ को वा त्रिषा हेतुमुक्तका समर्वयसानी न पक्षयति।
- ३७ एतद्इयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरसम् ।
- ३८ न हि तत्साध्यप्रतिपत्यक्तं तन यबोक्त हेती रेव व्यापारात्।
- ३९ तदविनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे बाधकादेव तत्सिद्धेः।
- ४० व्यक्तिरूपंच निवर्शनं सामान्येन तु व्याप्तिस्त-नापितद्विप्रतिपत्तावनवस्थान स्यात् दृष्टा-न्तान्तरापेक्षणात् ।
- ४१ नापि व्याप्तिस्मरणार्थं तथाविषहेतुप्रयोगा-देव तत्स्मृतेः।
- ४२ तत्परमिषवीयमानं साध्यषमीण साध्यसाषने सन्देहयति ।
- ४३ कुतोऽन्यथोपनयनिगमने ।
- ४४ न च ते तदक्के साध्यव्यक्तिण हेतुसाध्ययोवं-चनादेवासंशयात् ।
- ४४ समर्थनं वा वरं हेतुस्प मनुमानावयवीवाऽस्तु साध्ये तदुपयोगात् ।
- ४६ बालब्युत्पत्यर्थं तत् त्रसोपगमे सास्त्र एवासी

नवादेऽनुपयोगात् ।

४७ हण्टान्तोद्धेषा सन्वयव्यतिरेकविद्यात्।

४८ साध्यव्याप्तं सावनं यत्र अदवर्यते सोऽन्यय-हष्टास्तः ।

४६ साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यक्तिरेकदृशान्तः।

५० हेतुरूपसंद्वार उपनय.।

४१ प्रतिज्ञायास्तु निगमनम् ।

देश तवनुमान द्वेषा ।

४३ स्वार्थपराश्चेभेदात् ।

वप्ट स्वार्थनुक्तलकाराम् ।

१५ परार्थं तु तक्यंपरामर्शवचनाञ्जातम ।

**४६ तहचनमधि तखेतु**त्वात् ।

१ अ स हेतु इ बोपसम्ब्यानुयलन्यिभेदात् ।

अद उपसन्धिविधिधतिषेवयोरनुपसन्धिधः।

४९ मिषरहोपनविषयियो वोडा व्याप्यकार्यं कारणपूर्वोत्तरसहचरभेदात्।

६० रसादेकसामसभानुमानिन रूपानुमानिमञ्ज-द्भिरिष्ठमेव किस्तिस्कारस् हेतुंवैत्रं साम-व्याप्रतिबन्धकारसान्तरावैक्ट्ये ।

 म च पूर्वोत्तरचारिगोस्तादारम्यं तदुत्पत्तिर्वा कालब्यववाने तदनुफलब्धेः ।

६२ भाव्यतीतयोर्भरगांनाग्रद्वोधयोरिय नारिष्टो-दवोधी प्रतिहेतृत्वम् ।

📢 तद् व्यापाराश्रित हितद्भावमानित्वम्।

६४ सहबारिकोरपि परस्परपरिहारेकावस्थाना-त्सहोत्पादाच ।

६५ परिणामी शब्दः कृतकंत्वात् य एवं स एवं दृष्टी यचा घटः कृतकञ्चायं तस्मात् परि-खामी यस्तु न परिणामी स व कृतको दृष्टो यथा करुपास्तनन्द्ययः कृतकत्रचामं तस्मात् परिकामी।

६६ सस्यत्र देहिनि बुद्धि व्यक्तिपादै:।

६७ सस्यत्रच्छाया छत्रात् ।

द उदेव्यति शकटं कृतिकोदयात्

६ उदगाद भरिएा. प्राकृतत एव ।

७० सस्त्यत्र मातुलिक् रूपंरसात्।

१ विश्वत तदुपलब्बिः प्रतिवेचे तथा ।

९ नास्त्य शीतस्पर्शं भीष्ण्यात् ।

नास्त्यत्र कीतस्पर्को भूमात् ।

७४ नास्मिन् शरीरिशि सुखमस्ति हृदयशस्यात्।

७१ नोदेश्यति मुहुतन्ति सकटं रेक्त्युदयात् ।

७६ नोदगाङ्करिएम् हर्तात्पूर्वं पुष्योबयात् ।

नास्त्यत्र भित्ती परभागामाबोऽवींग्मागदर्श-

७८ अनिरुद्धानुपलन्धिः प्रतिषेधे सप्तथा स्वभाव-व्यापककार्यकारगणपूर्वोत्तरसङ्खरानुपलम्भ-भेदात् ।

नास्त्यत्र भूतले घटोऽनुपलक्षेः ।

नास्त्यव श्विषापा वृक्षानुपलब्धेः ।

द श्रास्त्वत्राप्रतिबद्धसामध्योऽग्निष्यमानुप-लब्धेः ।

६२ नास्त्यत्र घूमोऽनम्नेः।

दश्न व्यविष्यति मुहूर्तान्ते शकटं क्रुत्तिको-दयानुपलब्धे. ।

नोदगादभरिएमुँ हूर्तास्त्राक्तत एव ।

८५ नास्त्यत्र समतुलायामुद्रामो नामानुपलब्धेः ।

६६ विरुद्धानुपलियविषी श्रेषा विरुद्धकार्थ-कारणस्वभाव।नुपलव्धिनेदात्।

दण यथाऽस्मिन्प्राणिति व्याधिविशेषोऽस्ति-निरामयवेष्टानुपलक्षेः ॥

- नः सस्यव देहिति दुःसमिष्ट संयोगामानात् ।
- प्रनेकान्तारमक वस्त्वेकान्तस्वरूपानुप लब्धे: ।
- परम्पदाया सम्भवस्ताधनमनेनान्तभाव शीयम् ।
- ६१ सभूदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्।
- ६३ कार्यकार्यमविष्यकार्योपलब्धी ।
- नास्त्यच बृङ्घाया मृगकीडनं मृगारिसंशब्द-नात् कारएाविषद्धकार्यं विषद्धकार्योपलब्धौ यथा ।
- १४ व्युत्वस्त्रप्रयोगस्तु तथोवपस्याञ्ययानुप-पस्येव वा ।
- १४ ग्राग्नमानवं देशस्तवेन धूमक्त्नोपपत्ते -धूमनत्त्राध्यवानुषपत्तेर्वा ।
- हेतुप्रयोगो हि यथान्याप्ति प्रहर्ण विधीयते साच तावन्मात्रेण व्युत्पक्ष रच्यायंते।
- **६७ तावता च साध्यसिदिः ।**
- ६८ तेन पक्षस्तदाधार सूचनायोक्तः।
- € । प्राप्तवचनादिनिबन्धनमर्वज्ञानमागमः।
- १०० सहजयोग्यतासङ्कृतवद्यादि खब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः।
- १०१ यथा मेर्वादयः सन्ति ।

## चतुर्थः परिच्छेदः

- सामान्यविशेषात्मा तदयों विषय: ।
- अनुवृत्तव्यावृत्तप्रस्थयगोवरत्वात्यूवींतराका-रपरिद्वारावाध्यि स्थितिसक्षरापरिस्तामेना-वैक्रियोपपरोध्यः।
- ३ सामान्यं द्वेषा, तिर्यगुर्ध्वताभेदात् ।
- ४ सहसपरिस्मामस्तिर्यक्, सण्डमुण्डादिषुगो-त्यवत्।

- परावरिवरिकाणि द्रव्य मूर्ध्वता सृदित्र—
   स्वासादिव ा
- विशेषअ
- ७ पर्यावन्यतिरेकभेदात् ।
- एकस्मिन्द्रव्ये कमभाविनः परिसामाः पर्याया भारमानि हर्वे विषाद।हिक्तः ।
- श्रयन्तिरगतो विसदृशपरिखामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत् ।

### पंचमः परिच्छेदः

- धजाननिवृत्तिहानोपादानोपेक्षास्य फलम्।
- २ प्रमाणादमिन्नं भिन्नं च।
- यः प्रमिमीते स एव निवृत्तान्नानी जहात्या-दत्त उपेक्षते विति प्रतीते: ।

### पष्टः परिच्छेदः

- १ तुवोऽन्यत्तवाभासम्।
- २ अस्वसंविदितगृहीत। चंदर्शनसंख्यादयः प्रमा-गाभासाः।
- ३ स्वृत्विषयोपदर्शकत्व।भावात्।
  - ४ ं पुरुवान्तरपूर्वार्थंगच्छत्तृगस्पर्शस्याणुपुरुवादि ज्ञानवत् ।
- ४ वस्तरसयोद्धं व्ये संयुक्तसमवायवश्च ।
- ६ श्रवेशचे प्रत्यक्षं तदाभासं बौद्धस्याकस्माद्-धुमदशंनाद् बह्मि विश्वानवत् ।
  - ७ वैशद्येऽपि परीक्षं तदाभासं मीमांसकस्य
  - द भतिस्मस्तदिति ज्ञान स्मरणभासम्, बिक्-दले स देवदलो यथा ।
- स्ता स दवदता यथा।
   सहको तदेवेद तस्मिन्न व तेनसहका यमलक बदित्य।विप्रत्यभिज्ञानाभासम् ।
- १० ग्रसम्बद्धे तज्ज्ञान तकीभासम्, यावास्तत्युत्रः
- ११ इदमनुमानामासम्।

- १२ तत्रानिष्टदिः पक्षाभासः।
- १ व अतिहो मीमांसकस्यानित्यः सन्दः ।
- १४ सिद्धः श्रावरगः शब्दः ।
- १४ वाधितः प्रत्यक्षानुषानागमलोकस्ववचनैः ।
- १६ धनुष्णोऽनिनद्रं व्यस्थाजसवत् ।
- १७ अपरिकामी बन्दः कृतकत्वात् घटवत् ।
- १ द प्रेत्यासुसप्रदोषमं: पुरुषाधितत्वादषमंवत् ।
- १६ शुचिनराशिरः कपालं प्राण्यङ्गस्याच्छङ्ख-शुक्तिवत्।
- २० माता मे बम्ध्या पुरुषसंयोगेऽस्य गर्भेस्वात्प्र-सिद्ध बन्ध्यावत्
- २१ हेरबाभासा श्रीसङ्गिवरङानैकान्तिका-किन्तिकराः।
- २२ बसस्तत्तानिव्ययोऽसिबः।
- १३ श्रविद्यमानसत्ताकः परिलामीशब्दआसु-यत्वात् ।
- २४ स्वरूपेशासस्वात्।
- श्र प्रविधमाननिश्चयो मुख्यबुद्धि प्रत्यान्तरकः
   श्रमात्।
- २६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्खाते सन्देहात् ।
- २७ सांस्यं प्रति परिस्मामी शब्दः कृतस्वात् ।
- २८ तेनाज्ञातस्वातः।
- २६ विपरीतनिश्चिता बिना भावो विषक्षोऽपरि-ग्गामी शब्द: कृतकत्वात् ।
- ३० विपक्षेऽप्यविषद्धवृत्तिरनैकान्तिकः। ३१ निश्चितवृत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्व
- ३१ निश्चितवृत्तिरनित्मः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत् ।
- ३२ झाकाचे निरयेऽप्यस्य निष्धयात् ।
- ३३ शक्कितवृत्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो बक्तृत्वात् ।
- ३४ सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वाविशीधात् ।

- ३४ सिद्धे प्रत्यक्षादि वाचिते च साच्ये हेतुरिक-चित्कर: ।
- ६६ सिक्कः भावत्यः शब्दः शब्दत्वात् ।
- ३७ किश्विवकरसात्।
- व यथाऽनुष्णोऽन्निद्रं क्यत्वादित्यादौ कि न्य-त्कत्रं मशक्यत्वात् ।
- ३१ लक्षरण एवासी दोषोध्युत्पलप्रयोगस्य पक्ष बोषेर्णम दृष्टत्वात् ।
- ४० दृशान्तामासा भन्वयेऽसिद्धसाध्यसामनीभयाः।
- ४१ अपीरवेयः शब्दोऽमूर्नत्वादिन्त्रियसुलपर-माणुषटवत् ।
- ४१ विपरीतान्वयञ्च यदपीरुषेयं तदमूर्तं म् ।
- ४३ विद्यादादिनाऽतिप्रसङ्गात्।
- ४४ व्यतिरेकेऽसिद्ध तद् व्यतिरकाः परमाण्यि-न्द्रियसुकाकासवत् ।
- ४४ विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामूर्ततन्नावीरुवे-यम्।
- ४६ बासप्रयोगाश्रासः पञ्चावयवेषु कियद्वीनता ।
- ४७ धरिनमानवं देखो धूमवस्थात् यदिस्वं तदिस्यं यथा महानस इति ।
- ४८ पूमवांश्चायमिति वा।
- ४६ तस्मादन्तिमान् भूमबांश्चायमिति ।
- ४० स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपरोधयोगात् ।
- ४१ रागद्वेषमोह।कान्तपुरुषवयनाज्ञातमागमा-भासम् ।
- १२ वया नदास्तीरे मोदकराज्ञयः सन्ति घावध्यं नातायकाः।
- ४३ सङ्ग्रह्मको हस्तियुषशतमास्त इति च ।
- ४४ विसंवादात्।

- ४५ प्रत्यक्षमेवैकं प्रमास्त्रिमत्यादि संख्याभासम् ।
- ४६ लोकायतिकस्य प्रत्मक्षतः परलोक्स्वितिवेध-स्य परबुष्यादेश्चासिक्वेरतिव्यश्चात् ।
- ५७ सौगतसंख्ययौगप्राभाकरखेनिनीयागां प्रत्य-क्षानुसानाग्रयोगकारार्थापत्यभावरेकैकाधि— केव्याप्तिवत् ।
- ४८ अनुमानावेस्तविषयत्वे प्रमासन्तरत्वम् ।
- ५६ तकंत्येवव्याप्तिगोचरत्वे प्रमागान्तरस्वम्-श्रप्रमागुस्याव्यवस्थायकस्त्रात् ।
- ६० प्रतिभासभेवस्य च भेवकस्वात् । ६१ विषयाभासः सामान्य विशेषो वर्षं वा स्व-
- दश्विषयाभासः सामान्य ।वश्याद्भवास तन्त्रम्।
- ६२ तथाऽप्रतिभासनात्कार्याकारणाच ।
- ६३ समर्थस्य करणेसर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात् ।

- ६४ परापेक्षणे परिशामित्वमन्यथा तदभावात्।
  - ६४ स्वयमसम्बंध्या स्थरकत्वात्पूर्ववत् ।
- ६६ फलाभासं प्रमाशादिभिन्नं भिन्नमेव वा।
- ६ । समेदे सङ् व्यवहारानुपपरोः ।
- ६८ च्यावृत्काति व तत्करपना फलान्तवाद्या वृत्त्याऽफलत्वप्रसङ्गात् ।
- ६६ प्रमासाद्व्यावृत्त्येवाप्रमासात्त्वस्य । ७० तस्माद्वास्तवो भेदः ।
- अदे त्वात्मान्तरवत्तदनुपपत्तेः ।
- समबायेऽतिप्रसगः।
- भ्रमाण्तवाभासो दुष्टतयोद्धानिती-पिह्नुद्धा-परिद्वतदोषी बादिन: साधनतदामासौ प्रतिवादिनो दूषराभूषणे च
   भ्रमबदन्यद्विचारणीयम् ।

परीक्षामुखमादर्शं हेयोपादेयतस्वयोः । संविदे माहशो बालः परीक्षादश्वदृष्यघाम् ॥१॥

इति परीक्षायुख्यस्त्रं समाप्तस् ।

## कतिपय विशिष्ट शब्दोंकी परिमाषा

धनुमान—सावनसे होने वाले साध्यके ज्ञानको धनुमान कहते हैं, प्रयांत् किसी एक चिह्न या कार्यको देखकर उससे प्रवंधित पदार्थका प्रवंबोच करानेवाला ज्ञान धनुमान कहलाता है। जैसे दूरसे पर्वतपर धुमां निकलता देखा, उस चुंएको देखकर ज्ञान हुखा कि "इस पर्वतपर ध्रामि है, क्योंकि पूम दिखायी दे रहा है" इत्यादि स्वरूप बाला जो ज्ञान होता है वह धनुमान या धनुमान प्रमाख कहलाता है।

धनुमेय-धनुमानके द्वारा जानने योग्य पदार्थको धनुमेय कहते हैं

ग्रन्थयानुपपत्ति—साध्यके विना साधनका नहीं होना, ग्रथवा इसके विनायह काम नहीं ही सकता, जैसे बरतातके विना नदी में बाद नहीं धाना इत्यावि ।

षर्यसंवित्-पदार्थके ज्ञानको प्रयंसंवित कहते हैं।

ग्रहप्रत्ययं—' मैं" इस प्रकारका भपना अनुभव या ज्ञान होना ।

ग्रहष्ट-- भाग्य, कमें, पुत्र्य दत्यादि शहत शान्दके श्रनेक सर्च हैं, वैशेषिक इस शहतको श्रात्माका गुरा मानते हैं।

यवीशा-मूख्य या प्रधानको धगीश कहते हैं।

धन्तन्यांप्ति—जिस हेतुकी तिर्फ पक्षमें व्याप्ति हो वह प्रन्तव्यांप्ति वाला हेतु कहलाता है। प्रम्योन्याश्रय—जहां पर दो वस्तु या वर्गोकी सिद्धि एक दूसरेके बाश्रयसे हो वह प्रम्योग्यान् श्रय या इतरेतराश्य दोष कहलाता है।

भव्दविवास-घोड़ेके सींग ( नहीं होते हैं )

म्रसामारण मनेकान्तिक—"विपलसप्ताम्यां व्यावर्तामानो हेतुरसामारण्कान्तिक." को सपक्ष भीर विपक्ष दोनोंसे व्याकृत हो वह असामारण भनेकान्तिक नामा सदोष हेतु है, यह हेत्वामास यौगने स्वीकार किया है।

शह त-दो या दो प्रकारके पदार्थीका नहीं होना ।

मनवस्था - मूल क्षतिकरीमाहरनवस्था हि दूवराम् ।

वस्त्वनंतेऽप्यश्वक्तौ च नानवस्थाविचार्यते ।। १ ॥

प्रवात जो मून तत्वका ही नाश करती है वह धनवस्था कहनाती है, किन्तु जहां वस्तु के धर्मतपनेके कारए। या बुद्धिके धसमर्थताके कारए। जानना न हो सके वहां धनवस्था नहीं मानी वासी है। यतकव जहांपर सिद्ध करने योग्य वस्तु या वर्मको सिद्ध नहीं कर सके घीर घाने घाने घाने घाने प्रयस्ता तथा प्रवन या घाकांका बढ़ती ही जाय, कहीं पद ठहरना नहीं होने वह धनवस्था नामा दोव कहा जाता है।

मतीन्द्रिय:—चक्षु मादि पांचों इन्द्रियों द्वारा जो महस्त्रमें नहीं माने वे पदार्थ मतीन्द्रिय कहलाते हैं।

षणुमनः-परमाणु बराबर छोटा मन ( यह मान्यता यौग की है )

प्रत्यवस्वाप्ति—जहां जहां साधन-पूत्रादि हेतु हैं वहा वहां साध्य-प्रगिन ग्रादिक हैं, ऐसी साध्य ग्रीर साधन की व्याप्ति होना ।

भन्यय निश्चय-भन्ययव्याप्तिका निर्णय होना । भट्टयानुपलंभ-नेत्र के भगोचर पदार्थ का नहीं होना ।

अनुवृत्त प्रत्यय--गी-गौ इस प्रकार का सहस बस्तुश्रोंमें समानता का श्रवबोध होना ।

म्रथं प्राकट्य-पदार्थं का प्रगट होना-जानना ।

भर्थ किया- बस्तका कार्यमें भा सकता, जैसे बटकी भर्यक्रिया जल बारए। है ।

धनिधगत। यंग्राही -- कभी भी नहीं जाने हुये पदार्थको जाननेवाला ज्ञान ।

श्रदुष्ट कारणारव्यत्व-निर्दोष कारणोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान । प्रयंजिज्ञासा-पदार्थों को जाननेकी इच्छा होना ।

श्रपौरुवेय-पूरुव द्वारा नहीं किया हुआ पदार्थ ।

घत्यताभाव—एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यक्ष कभी भी नहीं होना, सर्वेचा पृथक रहना प्रत्यंता-भाव कहवाता है।

धनाधेय—"धारोपयितुमशक्यः" जिसका धारोपरा नहीं किया जासकता उसे धनाधेय कहते हैं।

श्रप्रहेय--"स्फोटयित्मशक्यः" जिसका स्फोट नहीं कर सकते ।

भारमपरोक्षवाद—कर्ता भारमा भीर करण ज्ञान ये दोनों सर्वथा परोक्ष रहते हैं किसी भी ज्ञान या प्रमाण द्वारा जाने नहीं जाते हैं, भारमा ज्ञानके द्वारा अन्य प्रस्य पदार्थोंको तो जान लेता है किन्तु स्वयं को कभी भी नहीं जानता, ऐसी श्रीमांसक के दो नेदों में (भाष्ट्र भीर प्रभाकर) से प्रभाकरकी सान्यता है।

धारमस्याति—वपनी स्थाति [ विपर्यय ज्ञानमें घपना ही घाकार रहता है ऐसा विज्ञानाई त-वादी कहते हैं।] इतरेतराभाव--'स्वभावाद स्वभावान्तर व्यावृत्ति:-इतरेतराभावः" सर्वात् एक स्वभाव या मुख, वर्ग, प्रवल पर्यायकी सन्वस्वभावादि से भिजता है वह इतरेतराभाव कहवाता है ।

इन्द्रियवृत्ति—चक्षु सादि इन्द्रियोंका सपने विषयों की झोर प्रवृत्त होना इन्द्रियवृत्ति है सीर कही प्रकाश है ऐसा साक्ष्य कहते हैं।

इष्ट प्रयोजन- प्रथमें कथित विषय इष्ट होना।

उत्तंभकमिता-प्रान्तिको दीप्त करानेवाका कोई रत्न विशेष ।

कारक साकस्यं—कारक साकस्य-कत्ती, कर्म बादि कारकोंकी पूर्णता होना कारक साकस्य कहसाता है, नैयायिक झानकी उत्पत्तिमें सहायक जो भी सामग्री है उसको कारक साकस्य कहते हैं भीर उसीको प्रमाण मानते हैं।

स्तर विषाण- गवेके सींग (नहीं होते)

खर रिटत-गर्थका चिल्लाना, रेकना खर रटित कहनाता है।

क्षपुष्य-प्राकाशका पुष्प ( नहीं होना )

याह्य-प्राहक—प्रहरण करने योग्य पदार्थ ग्राह्य क्षीर ग्रहण करनेवाला पदार्थ ग्राहक कहसाता है।

चक्रक दोष---जहां तीन धर्मोंका सिद्ध होना परस्परमें घषीन हो, सर्थात एक प्रसिद्ध धर्म या बस्तुसे दूसरे वर्म प्राविकी सिद्धि करना प्रौर उस दूसरे सिद्धि धर्मीय से तीसरे घर्म या वस्तु की सिद्धि करनेका प्रयास करना, पुनञ्ज उस तीसरे कर्मादि से प्रथम नंबरके घर्म या वस्तुको सिद्ध करना, इस प्रकार तीनोंका परस्परमें चक्कर नगते रहना, एक की भी सिद्धि नहीं होना चक्रक दोष हैं।

चोदना-सामवेद मारि चारों वेदोंको चोदना कहते हैं।

वित्राहुँत-जानमें वो धनेक धाकार प्रतिभाषित होते हैं वे ही सत्य हैं, वाह्यमें दिलायी देनेवाले धनेक धाकार वाले पदार्थ तो मात्र काल्पनिक हैं ऐसा बौदोंके चार मेदोंमें से योगाचाक बौद्धका कहना है यही वित्राहुँत कहलाता है, चित्र-नाना धाकारपुक्त एक घडें त रूप ज्ञान मात्र तस्य है धीर कुछ भी नहीं है ऐसा मानना चित्राहुँतवाद है।

चलुसिनकर्पवाय--नेत्र पदार्थोंको छूकर ही जानते हैं, तभी इन्द्रियोंके समान यह भी इन्द्रिय है प्रतः नेत्र भी पदार्थका स्पर्धकरके उसको जानते हैं, यह चलुसिनकर्पवाद कहलाता है, यह सान्यता नेयायिककी है।

न्नेय-नायक—जानने योग्य पदार्च नेब कहवाते हैं धीर वानने वाला झाट्या जायक या जाता कहवाता है। ज्ञातृ व्यापार-जाताकी कियाको जातृव्यापार कहते हैं।

ज्ञानांतरवेश ज्ञानवाद—जान स्वयं को नहीं जानता उसको आननेके लिये प्रन्य ज्ञानको धावस्यकता रहती है, ऐसी नैयायिककी माध्यता है।

तदुरपत्ति—ज्ञान पदार्थसे उरपन्न होता है ऐसा बौद्ध भानते हैं, तत्-पदार्थ से उरपत्ति-ज्ञानकी उरपत्ति होना तदरपत्ति कहलाती है।

तदाकार-जानका पदार्थके आकारको घारख करना, यह भी बौद्ध मान्यता है।

तवध्यवसाय—उसी पदार्थको जानना जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुया है धौर जिसके आकार को चारण किये हुए है, वह तदध्यवसाय कहलाता है, वह सब बौद्ध मान्यता है।

तावात्म्य संबंध-- हब्योंका अपने गुलांके साथ धनादिसे वो मिलना है-स्वतः ही उस रूप रहना, एवं पर्यायके साथ मर्यादित कालके लिये प्रमेद रूपसे रहना है ऐवे धनिम संबंधको तादात्म्य संबंध कहते हैं। (धर्मात वस्तुमें ग्रुण स्वतः ही पहलेसे रहते हैं ऐसा जैनका प्रबंध सिद्धांत है। बस्तु प्रथम आएमें ग्रुण रहित होती है और द्वितीय आएमें समवाय से उसमें ग्रुण आते हैं ऐसा नैयायिक वैसेषिक मानते हैं, जैन ऐसा नहीं मानते हैं।

तयोपपत्ति—साध्यके होनेपर साधनका होना। उस तरहसे होनाया उसप्रकारकी बात घटित होना भी तथोपपत्ति कहसाती है।

दीर्घंशव्कुली भक्षण-वड़ी तथा कड़ी कवीड़ीका खाना ।

द्विचन्द्र वेदन-एक ही बन्द्रमें दो चन्द्रका प्रतिभास होना ।

द्वीत-दो या दो प्रकारकी वस्तुओंका होना।

भाराबाहिक झान-एक ही बस्तुका एक सरीका ज्ञान कगातार होते रहना, जैसे यह घट है, यह घट है, इस प्रकार एक पदार्थका उक्लेख करनेवाला ज्ञान ।

निविकल्प प्रत्यक्ष-नाम, जाति झाविके निष्चयसे रहित जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रकाश है ऐसा बीख कहते हैं।

निषेष-- अमूक वस्तु नहीं है इसप्रकार निषेष करनेवाला जान।

नियेक्याधार—नियेध करने योग्य घट पट ग्रादि पदार्थ हैं उनका जो ग्रामार हो उसे नियेव्याधार कहते हैं।

प्रमास-मपनेको सौर परको निर्साय रूपसे जानने वाले ज्ञानको प्रमास कहते हैं, स्रथवा सम्बन्धानको प्रमास कहते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाख--विशय-स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। परोक्ष प्रमाण--प्रस्पष्ट ज्ञान। प्रमाण सप्तव—"एकस्मिन् वस्तुनि बहुना प्रवारणाना प्रवृत्तिः प्रमाण संप्तवः" प्रयात एक ही विषयमें धनेक ज्ञानोंकी वाननेक लिये प्रवृत्ति होना प्रमाण संप्तव कहलाता है।

प्रमेथ-प्रमासाके द्वारा जानने योग्य पदार्थ।

प्रमाता-- जाननेवाला घाटमा ।

प्रमिति-प्रतिभास या जानना ।

प्रस्तम सामन---''परेश्वाऽनिष्टापादनं प्रस्तम सामनं'' समीत् सन्य बादी द्वादा इष्ट पक्षमें समुत्तिं के लिये प्रतिष्टका प्रसंग उपस्थित करना प्रसंग सामन कहनाता है।

प्रधान या प्रकृति — साक्य द्वारा मान्य एक तत्व, जो कि स्रवेतन है, इसीके इन्द्रियादि २४ भेद हैं।

पुरुष—सांस्यका२४ वांतत्व, यहचेतन है इस चेतन तत्वको सौस्य प्रकर्त्ताएवं ज्ञान सून्य मानते हैं।

प्रत्यासत्ति-निकटता को प्रत्यासत्ति या प्रत्यासन्न कहते हैं।

प्रतिपाच-प्रतिपादक – समकाने योग्य विषय समजा जिसको समकाया जाता है इन पदार्थ सम् शिष्यादिको प्रतिपाद्य कहते हैं, तथा समकाने वाला व्यक्ति-गुरु प्रादिक या उनके वचन प्रतिपादक कहलाते हैं।

पर्युदास—"पर्युदास: सहक् बाही" पर्युदास नामका घ्रभाव उसको कहते हैं जो एक का घ्रभाव बताते हुए भी साथ ही प्रन्य सहय वस्तुका प्रस्तित्व सिद्ध कर रहा हो।

प्रसज्य— 'प्रसज्यस्तु नियेवकृत्'' सर्वथा सभाव या तुच्छाभावको प्रसज्य सभाव कहते हैं। परोक्षज्ञात नाव--ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है सर्वात स्वयं या सन्य ज्ञान के द्वारा विलकुल हो जानने में नहीं सा सकता ऐसा मीमांसक मानते हैं स्रतः ये परोक्षज्ञानवादी या ज्ञानपरोक्षवादी कहवाते हैं।

प्रतिबंधक मिएा-प्रिमिक दाहक शक्तिको रोकनेवाला रस्न विशेष ।

प्रतियोगी—भूतलमें (भादिमें) स्थित कोई वस्तु विशेष जिसको पहले उस स्थान पर देखा है।

प्रमाण पंचकां भाव-प्रत्यका, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमा और धागम इन पांच प्रमाणोको मीमासक विधि-यानी अस्तित्व साधक मानते हैं इनका अभाव प्रमाण पंचकाभाव कहा जाता है।

प्रागमाव—जिसके प्रमाव होनेपर निवमसे कार्यकी उत्पत्ति हो "यदमावे निवमसः कार्यस्थोत्पत्तिः सः प्रागमावः" प्रागनंतर परिलाम विशिष्ट मृद इध्यम् ॥ मर्यात् मिट्टी माचिमें घटादि कार्यका प्रमाव रहना, प्राव् एहले प्रमावक्ष्य रहना प्रामकाव है। वैसे घट के पूर्व स्थास म्रादि रूप मिट्टी का रहना है वह घटका प्रागमाव कहनाता है। ा ... प्रष्कंकाचावः—"यद्शावे निवमतः कार्यस्यविपत्तिः स प्रष्कंतः, मृह इम्यानंतरोत्तर परिणामः" जिसके होनेपद नियमसे कार्यका कार्यः होता है: वह प्रष्कंत कहवाता है, जैसे घट क्य कार्यका नाम करके कपाल बनता है। मिट्टी रूप इव्यका करंतर पिरणाम कपाल है, यह घट कार्यका प्रश्वंत है ।

ब्रह्माड त —विश्वके संस्पूर्ण पदार्थ एक ब्रह्म स्वरूप हैं, सन्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ घट, जीव स्नादि पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म की ही विवर्त हैं ऐसा ब्रह्माड तवादी की मान्यता है।

बाबाबिरह--बाबा का नहीं होना।

बहिर्ब्याप्ति—जिस हेतुकी पक्ष भीर सपक्ष दोनों में व्याप्ति हो वह बहिर्ब्याप्तिक हेतु कहनाता है।

भूयोदर्शन-किसी वस्तुका बार बार देखा हुआ या जाना हुआ होना ।

भूतचैतम्यवाद-पृथ्वी, जल, सन्नि भी र वायु इन चार पदार्थीसे झात्मा या चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा चार्वाकका कहना है, इसीके सतको भूतचैतन्यवाद कहते हैं।

योगज वर्म-प्राणायाम, व्यानादिक अभ्याससे झात्मामें ज्ञानादि गुणोंका श्रतिषय होना । युगवत वर्त्त-एक साथ होना या रहना ।

युगपज्जानानुस्पत्ति-एक साथ धनेक ज्ञानोंका नही होना ।

रजत प्रत्यय-चांदीका प्रतिभास होना।

लिंग-हेतुको लिंग कहते हैं चिह्न को भी लिंग कहते हैं।

लिंगी-अनुमानको लिंगी कहते हैं, जिसमें चिह्न हो वह पदार्थ लिंगी कहलाता है।

लघुवृत्ति-श्रीघ्रतासे होना ।

विवर्त-पर्यायको विवर्त कहते हैं।

भ्यायव्यक्षक—प्रगटकरने योग्य पदार्थ व्याग्य कहलाते हैं, ग्रीर प्रगटकरनेवाला व्यक्षक कहलाता है।

ब्याप्य-व्यापक—व्यापक तदतिष्ठां व्याप्यं तिष्ठ मेव च" अर्थात जो उस विविक्षत वस्तुमें है ब्रीव अन्यत्र भी है वह व्यापक कहलाता है, ब्रीव जो उसी एक विविक्षत में ही है वह व्याप्य कहा जाता है, जैसे वृक्ष यह व्यापक है ब्रीर नीम, साम स्नादि व्याप्य हैं।

वाच्य-वाचक---पदार्थ वाच्य हैं और शब्द वाचक कहलाते हैं, इन पदार्थ और खब्दों का खो संबंध है उसे वाच्य वाचक संबंध कहते हैं। विषयाकार वारित्य-चट छादि पदार्थ कानके विषय कहलाते हैं, उनके प्राकारोंको ज्ञान सपनेचें चारला करता है ऐसा बीढ मानते हैं, इतीको विषयाकार चारित्व कहते हैं।

व्यवसाय-ज्ञानमें वस्तुका निश्चायकपना होना व्यवसाय कहलाता है।

व्यतिरिक्त-पृथक या भिन्न ।

व्यतिरेक व्याप्ति—वहां वहां प्रान्त ग्रादि साध्य नहीं हैं वहां वहां पूम प्रादि साध्य भी बद्धों हैं, इसमकार सन्ध्यके प्रभावमें साधनके प्रभावका ग्रविनाभाव होना या दिखलाना व्यतिरेक व्याप्ति कलकमधी है।

व्यतिरेक निक्चय-व्यतिरेक व्याधिका निज्ञय या निर्णय होना ।

विशव विकल्प--"यह वट है" इत्यादि रूपसे स्पष्ट निश्चय होना ।

विषातृ—"यह वस्तु मौजूद है" इस प्रकार ग्रस्तिकय वस्तुका जो ज्ञान होता है उस जानको विषातु या विषायक ज्ञान कहते हैं।

विज्ञानाई तवाद—जनतके खंपूर्ण पदार्थ ज्ञानकप ही हैं, ज्ञानको छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है ऐसा बौद कहते हैं, इसीको विज्ञानाई तवाद कहते हैं।

शून्याद्वैत—वेतन अवेतन कोई भी पदार्थ नहीं है सब शून्यस्वरूप है बौद्धका एक भेद माध्य-भिकका कहना है, इसीको शून्याद्वैत कहते हैं।

शन्दाई त—सपूर्ण पदार्थ तथा उनका ज्ञान गन्दमय है, शब्दजहासे निर्मत है, शब्दको छोड़कर सन्य कुछ भी नहीं है ऐसा भर्नु हिर भादि परवादीका कहना है।

शक्यानुष्ठान — ग्रन्थमें जिसका प्रतिपादन किया जायगा उसका समक्षना तथा धावरएमें साना सक्य है ऐसा बताना शक्यानुष्ठान कहलाता है।

समवाय-वैशेषिक छह पदार्थ मानते हैं उन छह पदार्थीमें समवाय एक पदार्थ है।

समनाय संबंध — हव्यका घपने गुर्ह्योंके साथ जो संबंध है वह समनाय संबंध है, इव्योंको गुर्ह्यों से पृथक नहीं होने देना उसका काम है इव्योंकी उत्पत्ति प्रथम क्रस्पमें निर्गुर्ग हुमा करती है भीर द्वितीय क्रस्पमें उसमें समनाय नामा पदार्थ गुर्ह्योंको संबंधित कर देता है ऐसी बंक्षेषिककी मान्यता है।

समवायी — घाल्मा खादि द्रव्य, जिनमें समवाय झाकर गुर्गोको जोड़ देता है वे द्रव्य समनायी कहे जाते हैं।

समवेत-इन्योंमें जो गुरा जोड़े गये हैं वे गुरा समवेत कहलाते हैं।

संयोग-संबंध-दो पदार्थीका या द्रव्योंका मिलना ।

सर्वधाभिषेय-प्रश्वमें वर्णन करने योग्य जो विषय हैं उनका संबंध बतलाना

सिम्बर्थ-प्यायंके छूनेको स्थिकमं कहते हैं, चश्रु मादि सभी इन्त्रियां प्यायोंको छूकर सान कराती है ऐसा वैशेषिकका कहना है। इन्द्रियों द्वारा पदायोंका जो छूना है यह सिम्बर्व है और वहीं प्रमाश है ऐसा वैशेषिकके समाशुका सक्षण है।

संबाद प्रत्यय-प्रपते पूर्ववर्ती ज्ञानका समर्थन करनेवाला ज्ञान ।

स्मृतिप्रमोष - स्मृतिका नहीं होना, नष्ट होना स्मृति प्रमोष है, प्रभाकद (मीमांसक) विषयंय शतको स्मृति प्रयोष रूप मानते हैं।

. साकार ज्ञानवाद--- ज्ञान पदार्थके आकार होता है, जो खाकार ज्ञान है वही प्रवासासूत है ऐसा बौद कहते हैं।

सन्येतर गोविषास-नायके दांवे बांवे सींग ।

हेतु-साध्यके साथ जिसका प्रविनाभावी संबंध है उसकी हेतु कहते हैं।

हेत्वाभास-जिसका साध्यके साथ धविनानावी संबंध नहीं है वह हेत्वाभास है, उसके प्रसिद्ध, विषद्ध प्रनैकान्तिक, ग्रीर धकिश्वित्कव ऐसे बार भेद हैं।



### मारतीय दर्शनोंका ग्रति संक्षिप्त परिचय-

## जैन दर्शन

बर्भ द्रव्य - जीव भीर पुर गलके गमन चिक्तका सहायक समूर्त द्रव्य । सबर्भ द्रव्य-बीव भीर पुर् गलके स्थिति का हेतु । सम्पूर्ण द्रव्योंका भवगाहन करानेवाला भाकाख है भीर दिन, रात, वर्ष भादि समयोंका निमित्त मृत समूर्त काल द्रव्य है ।

प्रमाण सक्या—मुक्य दो प्रमाण हैं प्रत्यक्ष भीर परीक्ष, दोनों प्रमाण ज्ञान स्वरूप ही है, भ्रात्माके जिस ज्ञानमें विशयपना [स्पष्टता]पाया वाता है वह परथक्ष प्रमाण है। श्रविशयपना [अस्पष्टता] जिसमे पाया जाता है वह परीक्ष प्रमाण है। इसके स्पृति, श्रव्यक्षिज्ञानादि श्रेद है।

इन प्रमार्शोमें प्राथाच्य [सरवता ] सम्यस्तदशामें स्वतः सनभ्यस्तदशा में परसे साथा करती है।

जगन में यावन्यात्र कार्य होते हैं उनके प्रमुख दो कारए हैं, निमित्त और उपादान, ओ कार्योत्पत्ति में सहायक हो वह निमित्त कारए। है और जो स्वयं कार्य रूप परिसास बहु उपादान कारए। है जैसे घट रूप कार्य का निमित्त कारए। कुंचकार, चक मादि है भीर उपादान कारए। मिट्टी है। कारए। से कार्य कर्षांवत् निम्न है, और कर्वांचत ग्रमिन्न भी है। प्रत्येक तस्य या द्वय्य प्रयवा पदार्य ग्रनेक मनेक [ भनंत ] गुण वर्गोंको लिये हुए हैं ग्रीर इन गुण वर्गोंका विवक्षानुसार प्रतिपादन होता है स्वीको सनेकान्त-स्वाहाय कहते हैं, वस्तु स्वयं प्रपत्ते निजी स्वपक्षये प्रतेक पुरावयं पुत्त पायी जाती है, उपका प्रकाशन स्थाहाय (कर्षावतवाय) करता है। बहुत से विद्यास सनेकान्त और स्थाहायका वर्ष न वनस्कर इनकी विपरीत कपने मानते हैं, प्रवांत् वस्तुके स्रके गुरा वर्षोंको निजी न मानना तथा स्थाहाय की सावय सन्वये पुकारना, किन्तु यह गलत हैं, स्याहायका प्रवं सावय या संप्रयवाद नहीं है, प्रपितु किसी निष्यत एक दिकित्त्यों (वो कि चस विवक्षित वस्तुके संभावत हो। वस्तु उक्त कर है और सन्य दिक्ति स्वार्थ स्था स्वय्य स्वक्प है, स्थाहाय सनेकान्त का यहां विवेचन करे तो बहुत विस्तार होगा, जिल्लासुर्धको तरवार्थवार्तिक प्रतिकारका वाह्य स्वयः स्वक्प है स्था स्वार्थ स्थानिक स्वयं स्वक्प है, स्थाहाय सनेकान्त का यहां विवेचन करे तो बहुत विस्तार होगा, जिल्लासुर्धको तरवार्थवार्तिक प्रतिकार स्वार्थ स्थानस्य स्थानस्थानस्य स्थानस्थानस्य स्थानस्थानस्य स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्य स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्य स्थानस्थ स्यानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्य स्थानस्थ स्थानस्थ स्थानस्थ स्थान

सुष्टि—यह संपूर्ण विश्व ( जगत ) प्रानादि निषन है अपीत् इसकी आदि नहीं है भीर अंत भी नहीं है, स्वयं बाश्यन इसी रूप परिस्मित है, समश्रानुसार परिस्मन विचित्र २ होता रहता है, जगत रचना या परिवर्शनके लिये ईश्वर की जरूरत नहीं है।

पूर्वोक्त पुद्रगल — जड़ तस्वके दो भेद हैं, सणु या परमाणु घीर स्कंच हस्यमान, ये विश्वके जितने घर भी पदार्थ हैं सब पुद्रगल स्कंच स्वक्प हैं, चेतन जीव एवं घर्मीद द्रध्य ध्रमूर्त-ग्रहस्य पदार्थ हैं। परमाणु उसे कहते हैं जिसका किसी प्रकार से भी विभाजन न हो, तबसे घरिम हिस्सा जिसका घव हिस्सा हो नहीं सकता यह परमाणु नेत्र सम्य परं सुक्सवर्धी हुसींन गस्य भी नहीं है। स्निप्यता एवं स्क्रता संके कारण परमाणुघों का परस्पर खंबंच होता है इन्हींको स्कंच कहते हैं। जैन दर्शनमें सबका कर्ता हत्ती ईश्वर नहीं है, स्वयं प्रस्थेक चीच घपने कमीका निर्माता एवं हत्ती है, इश्वर अगवन या प्राप्त कृतकृत्य, ज्ञानमय, हो चुके हैं उन्हें जीवके भाष्य या चृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है।

मुक्ति मार्ग-सम्पर्दर्शन, सम्यग्कान भीर सम्यक् चारित स्वरूप पुक्ति का मार्ग है, सभीचीन तस्वोंका अद्धान होना सम्यग्वर्शन है, मोक्षके प्रयोजनभूत तस्वोंका सभीचीन ज्ञान होना सम्यग्कान है, पापाचरण के साथ साथ संपूर्ण मन वचन प्रादि की कियाका निरोध करना सम्यक्चारित है, भ्रववा प्रारंभदक्षामें अञ्चल का पापाक्ष्य किया का (हिंसा, सूठ आदिका एवं तीव राग होवका) स्याग करना सम्यक् चारित्र है। इन तीनोंको रत्नत्रय कहते हैं, इनसे जीवके विकारके कारण जोकर्म है उसका भ्राना एवं बेंबना कर वाता है।

शुक्ति— जीवका संपूर्ण कर्म और विकारी भावों से मुक्त होना मुक्ति कहलाती है, इतीको मोस, निर्वाण भावि नामोंने पुकारते हैं। बुक्तिमें भर्मात् मारनाके युक्त भवस्या हो बानेपर वह सुद्ध बुद्ध, ज्ञाता प्रशा परमानंदमय रहता है, सदा इसी रूप रहता है, कभी भी पुनः कर्म गुक्त नहीं होता। भर्मतवर्षान, सनंतज्ञान, अनंतसुक्ष भीर सनंतवीयें से गुक्त सारमाका स्रवस्थान होना, सर्वदा निराकृत होना ही बुक्ति है। जंब वर्शन में —जगतके विषयमें, बात्याके क्षित्रक में, कर्स या साम्यके विषयमें अर्थात् पुष्य पाप के विषयमें बहुत बहुत अधिक कुदमसे सुक्तम विषयम पाया जाता है, इन जगत आधिके विषयमें विवास गर्हन, सुद्धम, और विस्तृत कथन औन बन्नोंमें है उतना अस्यन प्रश्नाम की विकासी महीं देता। यदि जगत् या सुष्टि अर्थात् विद्याने विकास करना होने तो जिलोकसार, तस्यार्थ- सुन, सोक विभाग आदि प्रन्य पठनीय हैं। आरंग विषयक प्रध्यवनों परमात्मप्रकास, प्रवक्तवार समस्यापित सम्य अप्युक्त हैं। कर्म-पृष्य वाप खाविका सहुन गंभीर विवेषण कर्मकार (नोम्मटकार) पंचसंग्रह आदि सबैक प्रन्योंने पाया जाता है। विद्यत्रे संपूर्ण व्यवहार संबंधनें एवं घण्यात्मसंबंधनें स्वर्यात् लोकिक जोवन एवं धानिक ओवनका करसीय हत्यों का इस वर्शनमें पूर्ण एवं कीच पूर्ण क्वान पाया जाता है। स्वर्या पाता है। पर्य ।

### बौद्ध दर्शन

यह बर्धन अस्मिकवाय बाम से भी कहा जा सकता है न्यों कि प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ समूल कुछ होकर सर्वेषा नया ही उत्पन्न होता है ऐसा बौद्ध ने माना है। इनके बार भेद हैं। वैमाधिक, खीनान्तिक, सोगाबार धीर माध्यमिक। वेमाधिक बाह्य धीर सम्प्रतार दोनों ही (इन्य जड़ पदार्थ और देतन आस्मा ) पवार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य हैं, बास्तिक हैं। ऐसा मानता है। सोजान्तिक बाह्य पदार्थ की बाह्य पदार्थ की सत्ता हो स्वीकार नहीं करता । माम बिज्ञान तस्य को बत्य मानता है अता इते विकास देता है। साम्प्रता के सत्ता हो स्वीकार नहीं करता । माम बिज्ञान तस्य को बत्य मानता है अता इते विकास है । माध्यमिक न वहिरण पदार्थ मानता है भीर न प्रत्यतंग वदार्थ को हो। खबंबा सूच्य माम तस्य है ऐसा मानता है। इन सभी के यहाँ कर्णामणवाद है। बौद्ध ने दो तस्य माने हैं। एक स्वलक्षण प्रोर हूचरा सामान्य लक्षण। सज्जातीय परमाणुधीं से ससंबद्ध, प्रतिकाण विनाशशील ऐसे जो निरंश परमाणु हैं उन्हों को स्वलक्षण कहते हैं, स्वया देश, काल बौर धाकार से नियत वस्तु का जो स्वरूप है—सासायारणुता है वह स्वकारण कहता है है।

सामान्य--- एक कल्पनात्मक वस्तु है । सामान्य हो बाहे सहस्र हो, दोनों ही बास्तविक पदार्थ नहीं है ।

प्रमाण—प्रविसंवादक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं उसके दो भेद हैं क्रवांत् बीढ प्रमाण को संस्था दो बानते हैं, प्रत्यक प्रीर प्रनुवान । करना रहित ( निश्चम रहित ) प्राचानत देसे ज्ञान को प्रत्यक प्रमाण कहते हैं। प्रीर व्याधिज्ञान से सम्बन्धिक कियो वर्ष के ज्ञान के विस्थी वर्षों के विषय. में वो परोक्ष ज्ञान होता है वह प्रमुवान प्रमाण कहताता है। प्रमाण कहे प्रध्यक हो वाहे प्रमुवान प्रमाण कहताता है। प्रमाण कहताता है। प्राच्यक का वार्ष्य करता है प्रीय उसी को जानता है। इसी को "तहुत्वत्ति, तदाकार, तह्यक्कावा" ऐसा कहते हैं।

मामाण्य (प्रमाता का फल ) प्रमाता रूप ही है। बार बार्य सत्य दृ:स, समुदय, निरोध भीर मार्ग इनका बोध होना चाहिये । तथा पाँच स्कंच-क्यस्कंच, वेदनास्कंच, संज्ञास्कंच, संस्कारस्कंच घौर विज्ञातस्कंश इनकी बानकारी भी होनी चाहिये, क्योंकि इनके ज्ञान से मुक्ति का नार्ग मिलता है । मुक्ति के विषय में बौद्ध की विचित्र मान्यता है, जिल धर्मात् बात्मा का निरोध होना मुक्ति है । दीपक बुक्त बाने पर किसी दिशा विदिशा में नहीं जाकर मात्र समाप्त हो जाता है उसी प्रकार ग्रारमा का मस्तित्व समाप्त होना मुक्ति है। "प्रदीप निर्वाख बदात्म निर्वाखन" नैयामिकादि ने तो मात्र भारमा के गुरा ज्ञान भादिका भनाव मुक्ति में स्वीकार किया है किन्तु बौद्ध ने मूल जो भारम हत्य है उसका ही सभाव मूक्ति में माना है उनकी मान्यता है कि पदार्थ वाहे जड़ हो वाहे जेतन प्रतिक्रण नये-नये उत्पन्न होते हैं पूर्व चेतन नयी संतान की पैदा करते हए नष्ट हो जाता है जब तक इस तरह से संतान परम्परा चलती है तब तक संसार और जहाँ वह रक जाती है वहीं निर्वाख हो जाता है। सृष्टि के विषय में बौद्ध लोग मौन हैं। बुद्ध से किसी शिष्य ने इस जगत के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने कहा था कि सिंध कब बनी ? किसने बनायी ? अनादि की है क्या ? इत्यादि प्रक्त तो बेकार ही हैं ? जीवों का क्लेश. दृ:ख से कैसे खटकारा हो इस विषय में सोचना चाहिये । प्रतीत्य समुत्पाद, धन्यापोहवाद, क्या भगवाद, बादि बौद्धों के विशिष्ट सिद्धान्त हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का धूसरा नाम सापेक्ष कारणावाद भी है। प्रचीत् किसी बस्तु की प्राप्ति होने पर प्रन्य बस्तु की उत्पत्ति । शब्द या वाश्य मात्र झन्य झर्च की ब्यावृत्ति करते हैं, वस्तु को नहीं बताते । जैसे किसी ने ' घट" कहा सो घट शब्द घट को न बतलाकर अघट की व्यावति मात्र करता है इसी की अन्यापीह कहते हैं। प्रत्येक बस्तु प्रतिक्षण विश्वरणशील है यह क्षण भंगवाद है। इत्यादि एकान्त कथन इस मत में पाया जाता है।

### न्याय बर्शन

न्याय दर्शन या नैयायिक मत में १६ पदाचाँ का ( तस्वों का ) प्रतिपादन किया है, प्रमाख प्रमेय, संखय, प्रयोजन, दशंत, सिद्धान्त, स्वयम, तर्क, निर्लोय, बाद, बल्प पितण्डा, हेस्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान इन पदाचाँ का विस्तृत वर्लन स्थाय वास्तिक घादि ग्रन्थों में पाया जाता है। प्रमाख भमेय, प्रमाता, भिनित इस प्रकार भी संक्षैप से तत्त्व माने जाते हैं,

प्रमाण संस्था--प्रत्यक्ष, बनुमान, उपमा, धानम इस प्रकार नेवायिक ने चार प्रमाण साने हैं। प्रमाकरण-प्रमाण, प्रमांत् प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, कारक साकल्य प्रमा का करण है सत: प्रमाण माना गया है।

प्रामाष्य दाद—प्रमास में प्रमासता पर से ही घाती है क्योंकि यदि प्रमास में स्वतः ही प्रामाब्य होता तो यह ज्ञान प्रमास है या घपनास है ऐसा सखन नहीं हो सकता था। कार्य कारसा भाव-न्याय दर्शन में कार्य शिक्ष है बीद कारसा शिक्ष है, यह कियात सांक्य से सर्वता विपरीत है। सर्वात् सांक्य तो कारसा कार्य के सर्वता प्रमेत ही मानते हैं भीर नैवाधिक सर्वेषा भेव ही, स्त: सांक्य सत्कार्य वादी भीर नेवाधिकादि ससस्यकार्यकाती नाम के प्रसिद्ध हुए ।

कारश के तीन भेद हैं -

(१) समवायी कारख (२) ग्रसमवायी कारख (३) निमित्त कारख

सामान्य से तो जो कार्य के पहले भीजूब हो तथा घन्यथा सिद्ध न हो वह कारण कहलाता है। समवाय सम्बन्ध से जिसमें कार्य की उत्पत्ति हो वह समवायी कारण कहलाता है, जैसे वस्त्र का समवायी कारण तन्तु ( बावा ) है। कार्य के खाब घनवा कारण के साथ एक वस्तु में समबाय सम्बन्ध से रहते हुए जो कारण होता है उसे असमवायी कारण कहते हैं, जैसे तन्तुओं का आपस में सयी हो जाना वस्त्र का असमवायी कारण कहलायेगा। समवायी कारण और असमवायी कारण कहलायेगा। समवायी कारण की तन्तुओं का आपस में सयी हो जाना वस्त्र का असमवायी कारण सम्प्रना नाहिये। जैसे वस्त्र की उत्पत्ति में जलाहा तरी, वेम, सालाका, ये सब निमित्त कारण होते हैं।

सृष्टि कर्मृत्व बाद—यह संतार ईश्वर के द्वारा निर्मित है, पृष्टी, पर्वत, वृक्ष, सगैर मादि तमाम रचनायें ईम्बराबीन है, हां इतना जरूर है कि इन चीजों का उपादान तो परमाणु है, दो यरमाणुद्यों से द्वपणुक की उत्परित होती है, तीन द्वपणुकों के संयोग से श्र्यणुक या नवरेणु की उत्परित होती है। चार त्रस रेणुव्यों के संयोग से चतुरेणु की उत्परित होती है, इस प्रकार धाने धाने माने कान की रचना होती है। परमाणु स्वतः तो निष्क्रिय है, प्रतिथ्यों के घटष्ट की अपेक्षा लेकर ईश्वर ही इन परमाणुद्यों की इस प्रकार की रचना करता जाता है। सतलब निष्क्रिय परमाणुद्यों में क्रिया धारम्भ कराना ईश्वरेण्डा के प्रधीन है, ईश्वर ही प्रपनी इच्छा यक्ति, ज्ञान विस्त, प्रीर प्रयत्न खिलत से करत रचता है।

परमाणु का सक्षरा—घर में छत के छेद से सूर्य की किरसों प्रवेश करती हैं तब उनमें जो छोटे-छोटे करा रिष्ट गोचर होते हैं वे ही जस रेणु हैं, और उनका छटवा माग परमाणु कहलाता है परमाणु तथा हवणुक का परिमारण अणु होने से उनका अत्यक्ष नहीं हो पाता और महत् परिसाम होने से जसरेणु प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

ईश्वर—ईश्वर सर्वेशिक्तिमान है जगत तथा जगत वासी धारमायें सारे के सारे ही ईश्वर के स्रवीन हैं। स्वगं नरक स्रादि में जन्म दिलाना ईश्वर का कार्य है, वेद भी ईश्वर कृत है-ईश्वर वे स्वां है।

युक्ति का मार्ग-को पहले कहे गये प्रमास प्रमेय आदि १६ पदार्थ या तस्य है उनका ज्ञान होने से मिष्यम्ञान सर्वात् प्रविका का नाख होता है। मिष्याज्ञान के नाख होने पर कमया दोष, प्रवृत्ति, जन्म, मौर दुर्जी का नाक होता है। इस प्रकार इस क्रियाज्ञान कादि का वंशपर करने के विक्के वा तरुव झान प्रकृति के लिये जो प्रयत्न किया वाता है वहमोझ वा मुक्तिका मार्ग (उपाय)है।

मुक्ति—पुन्न से व्यव्यन्त विभोन्न होने को घपवर्न या मुक्ति कहते हैं, युक्त वनस्या में बृद्धि, युक्त, पुन्न, इच्छा, होन, प्रयन्त, घर्म, घपर्म, संस्कार इन नी मुखों का घरवरन विच्छेद हो जाता है नैयायिक का यह मुक्ति का घावाल वड़ा ही विचित्र है कि नहीं पर घारमाके ही खास मुखा जो जान धीर युक्त या धानस्य हैं उनहीं का नहीं घनान हो बाता है। घरनु ।

### वैशेषिक दर्शन

बैशेषिक दशंन में सात पदार्थ माने हैं, उनमें द्रव्य, गुएा, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय ये छ: तो सब्भाव हें और प्रभाव पदार्थ प्रभावरूप ही है ।

द्रश्य-जिसमें गुण और किया पायी जाती है, जो कार्य का समवायी कारण है उसको द्रश्य कहते हैं। इसके नौ मेद हैं, पृथ्वी, जल, श्रामि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन।

गुल-जो द्रव्य के ब्राखित हो भीर स्वयं गुण रहित हो तथा बंबीन विभाग का निरपेक्ष कारण न हो वह गुण कहलाता है। इसके २४ भेद हैं, रूप, रस, गन्य, स्पर्श, संस्था, परिमाण बेन, संयोग, विभाग, परत्य, अपरत्य, गुरुत्य, द्रवत्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, युद्ध, दु:स, घर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेथ, प्रयत्न, संस्कार।

कर्म---बो द्रष्य के शासित हो गुरा रहित हो तथा संयोग विभाव का निरपेक्ष काररा हो वह कर्म है। उसके ४ भेद हैं उस्कैपए, भवकैपए, शाकुलन, प्रसारण, गमन।

सामान्य—जिसके कारण वस्तुओं में भनुगत (सहय) प्रतीति होती है वह सामान्य है वह ज्यापक धीर नित्य है।

विशेष-समान पदार्थों में भेद की प्रतीति कराना विशेष पदार्थ का काम है।

समबाय-स्पृतविद्ध पदावों में जो सम्बन्ध है उसका नाम समबाय है । गुए। नुसी के सम्बन्ध को समबाय सम्बन्ध कहते हैं।

स्रभाव — मूल में स्रभाव के दो भेद हैं-संसर्गाभाव भीर सन्योग्याभाव । दो वस्तुमों में रहने वाले संसर्ग के स्रभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। सन्योग्याभाव का मतलब यह है कि एक वस्तु का कुछरी वस्तु में सम्राव है। संसर्गाभाव के तीन भेद हैं, श्रागभाव, प्रव्यंसाभाव, स्रस्वंताभाव । इनमें सन्योग्याभाव बोड़ देने से प्रभाव के बार भेद होते हैं। वैशेषिक दक्षेन में बेद को तथा सृष्टि को सैवालिक के सम्याव ही ईस्वर कृत सम्या है, परमानुवाद प्रचांत् परमानु का सक्तत्व, कारस कार्य भाव सादि का कवन नैयायिक सटश ही है। प्रमास संस्था-प्रमास के तीन भेद माने हैं प्रस्यक्ष, बनुमान, खागम । वैवेषिक सिविक्य को प्रमास मानते हैं प्रमास में प्रामास्य पर से बाता है ।

मुक्ति का नार्य--- निवृत्ति लक्षण् वर्गं विशेष से साथस्यं भीर वैषम्यं के द्वारा प्रव्यादि छह पदार्थों का तत्व मान होता है और तत्त्व मान से मोक्ष होता है।

मुक्ति-बृद्धि सादि के पूर्वोक्त नी मुत्यों का विच्छेत होना मुक्ति है। ऐसा नैयाविक के समान बुक्ति का स्वक्य इस दर्शन में भी कहा गया है नंबायिक और वैशेषिक देशोंन में प्रविक सादृश्य पाया जाता है, इन दर्शनों को यदि साथ ही कहना हो तो यौग नाम से कथन करते हैं।

### सांख्य बर्शन

सास्य २५ तस्य मानते हैं। इन २५ में मूल वो हो वस्तुएं है-एक प्रकृति भीर दूतरा पुरुष । प्रकृति के २४ भेद हैं। मूल में प्रकृति क्यक्त धौर धन्यक्त के भेद से वो मानों में विभक्त है। अपक के हो २४ भेद होते हैं। प्रवांत व्यक्त प्रकृति से महान ( दुव्वि ) उपक होता है महान से सहंकार सहंकार से सोतह गए। होते हैं वह प्रकृति रूप निर्मात स्वांत हाए। वश्यो में कर्णो ये पीय मानेत्रियां हैं। याग्, वािए, वाद पातु, भीर उपस्थ ये पीय कर्मेंदियां हैं कर, गम्य, स्पर्ध, रस, बाद्द ये पीय तम्मात्रामं कहताती हैं। इस प्रकार ये पत्रक हुए भीर सोतहवां मन है। को पीय रूप स्वादि तम्मात्रामं हैं उनसे पंयभूत पैदा होते हैं। पृथ्वी, जल, भिन, बादु और धाकाय। इस प्रकार प्रकृति या सपर नाम प्रवान के २४ भेद हैं, पश्चीसवी भेद पुरुष है, इसी को जीय धारमा प्रादि नामों से पुकारते हैं। यह पुरुष प्रकृति से सर्वेचा विपरीत लक्षण बाता है पर्यांत प्रकृति में जहरद, स्विके, निगुणस्य, विकार सादि वर्म रहते हैं धौर इनसे विपरीत पुरुष में वेतनस्य, विवेक, विगुणस्य, विकार सादि वर्म रहते हैं। यह पुरुष कृटस्य निरय है, इसमें मोवनृत्य गुण तो पाया आता। है किन्त कर्म रव गुण नहीं पाया आता।

कारण कार्य सिद्धान्त-यीग वर्धन से सांख्य का वर्धन इस विषय में नितान्त भिन्न है, वे सखत् कार्य वादी हैं, वे सत्कार्यकादी हैं। कारण में कार्य मौजूद ही रहता है, कारणहारा मात्र वह प्रकट किया बाता है ऐसा इनका कहना है। किसी भी बस्तु का नाम या उत्पत्ति नहीं होती किन्तु विरोधाव साविभाव (प्रकट होना भीर खिप जाना ) मात्र हुमा करता है। सस्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य पौच हेतु देते हैं--

प्रथम हेलु—यदि कार्यं उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहता तो झसन् ऐसे झाकाख कमल की भी उत्पत्ति होनी वाडिये।

डितीय हेतु...कार्यं की उत्पत्ति के लिए उपादान को प्रहरा किया जाता है जैसे तेल की उत्पत्ति के लिए तिलों का ही प्रहरा होता है, बालुका का नहीं। तृतीय हेषु—सब कारलों से बब कार्यों की जन्मीत नहीं होती है। प्रपितु प्रतिनियत कारण से ही होती हैं, प्रतः कारला में कार्य पहले से ही मौजूद हैं।

चतुर्वं हेतु---समर्वं कारण से ही कार्वं की उत्पत्ति होती है प्रसमर्थ से नहीं।

पंचम हेतु—यह भी देखा चाता है कि जैसा कारले होता है। वैसा ही कार्य होता है। इस सरह दम हेत्रों से कारलका कार्य में सवा रहना खिद्ध होता है।

प्रमाण संख्या-प्रत्यक्ष, धनुमान भीर भागम इस प्रकार तीन प्रमाण होते हैं "इन्द्रियवत्ति। प्रमाण्म्" इन्द्रियों के व्यापार को सांख्य प्रमाण् मानते हैं। प्रामाण्य बाद के विषय में इनका कहना है कि प्रमाण हो चाहे सप्रमाण हो दोनों में प्रामाण्य सौर सप्रामाण्य स्वतः ही साता है। ईश्वर के बिषय में इनमें मतिमद है। प्राचीन सांस्य निरीश्वर वादी थे प्रयात एक नित्य सर्व शक्तिमान ईश्वरं नामक कोई व्यक्ति को नहीं मानते थे, किन्तु धर्वाचीन सांख्य ने नास्तिकपने का लांछन दूर करने के लिए ईश्वर सत्ता को स्वीकार किया। यों तो चार्वाक और मोमांसक की छोडकर सभी दार्शनिकों ने इंदवर बर्यात सबंग्रको स्वीकार किया है। किन्तु जैनेतर वाशंतिकों ने उसकी सर्वेशंक्तिमान. संसारी जीवों के कार्योंका कर्ता आदि विकृत रूप माना और जैन ने उसकी अनंत शक्तिमान. कुटकृत्य और सम्पूर्ख जनत का शाला हता माना है न कि कर्ता रूप बस्तु। सांस्थ ने मुक्ति के बिवयों में अपनी प्रथम ही मान्यता रखी है। मुक्ति अवस्था में मात्र नहीं अपितु संसार अवस्था में भी पूरव (बात्मा) प्रकृति से (कर्मादि से ) सदा मुक्त ही है। वंच और मुक्ति भी प्रकृति के ही होते हैं। पुरुष तो निर्लेप ही रहता है। पुरुष और प्रकृति में भेद विज्ञान के होते ही-पुरुष अकृति के संसर्गजन्य माध्यारिमक माविभौतिक भौर शाधिदैविक इन तीन प्रकार के दु:लों से छूट जाता है। प्रकृति ( कम ) एक नर्तकों के समान है, जो रंग स्थल में उपस्थित दर्शकों के सामने अपनी कला को दिखा कर हट जाती है। वह एक बार पुरुष के द्वारा देखे जाने पर पून: पुरुष के सामने नहीं आती। पुरुष भी उसकी देख लेने पर उपेक्षा करने लगता है, इस प्रकार प्रव सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता चतः मीक हो जाता है, इसलिये प्रकृति धीर पृथ्व के नेद विज्ञान को ही मोक्ष कालते हैं। मोक्षा प्रवस्था में मात्र एक चैतन्थ धर्म रहता है। ज्ञान।दिक तो प्रकृति के धर्म हैं। ग्रत: मोल में वैशेषिकादि के समान ही जानाविका ग्रभाव सांख्यने भी स्वीकार किया है।

सर्वज्ञ को नहीं भानने वाले मीमांसक भीर कार्बाक हैं उनमें से यहाँ मीमांसक मत का संक्षित विवरण दिया वाता है मीमांसक मत में बेद शक्यों का मर्थ क्या होना चाहिने इस विकल को लेकद सेव हुए हैं जो "धानिन्होमेन यजेद" इत्यादि वेद वाक्य का आर्थ भावना परक करते हैं। उन्हें भाटु कहते हैं। जो नियोग रूप करते हैं वे अभाकर और जो विकि रूप अर्थ करते हैं वे वेदाली कहवाते हैं। मीम्रांधक वेद को अपीक्षेय मानते हैं। जवकि ईवर कर्ता मानते वाले नैयासिकादि दार्थनिक बेद को ईवर कृत स्वीकार करते हैं। शीमांसक चूंकि ईवर सत्ता को नहीं मानते अतः सृष्टि को अनादि नियन मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्ता है और न कोई ह्या है। शब्द को नित्य तथा सर्वव्यापक मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्ता है और न कोई ह्या है। शब्द को मिश्चयक्ति तालु आदि के हारा होती है न कि उत्पत्ति, जिस प्रकार दीपक चट पट शादि का मात्र प्रकाश का शि-क्यांक्क) है। उसी प्रकार तालु आदि का स्थापार मात्र कव्य को प्रगट करता है, न कि उत्पन्न करता है।

तत्त्व संस्था—प्रीमांसक के दो भेदों में से भाष्ट्र के यहाँ पदार्थ या तश्वों की संस्था ५ मानी हैं-द्रस्था, ग्रुण, कर्म सामान्य और सभाव। प्रभाकर धाठ पदार्थ मानता है द्रव्य, ग्रुण, कर्म. सामान्य, परतन्त्रता, सक्ति, साइच्य भीर संस्था। द्रव्य नामा पदार्थ भाष्ट्र के यहाँ व्यारह प्रकार का है। पृथ्वी, सन, प्रक्ति, बायु, धाकाश, दिशा, काल, प्रारमा, मन, तम भीर सन्द । इसमें से तम को छोड़ कर १० भेद प्रभाकर स्वीकार करता है।

प्रमाण संस्था—माष्ट्रकी प्रमाण संस्था खः है शत्यक, सनुमान, उपमान, श्रयांपिल, धागम धौर प्रभाव । प्रभाकर सभाव को छोड़कर पाँच प्रमाण स्थीकार करता है ।

प्रामाण्यवाद—सभी मीमीसक प्रमाणों में प्रामाण्य सवंदा स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं। स्वामाण्य साज पर ते ही साता है। भीमांसक सबंज को न मान कर सिर्फ वर्षज को मानते हैं स्वतंत् वेव के द्वारा वर्ष-प्रमाण मानते हैं। सामाण्य साज पर ते ही साता है। भीमांसक सबंज को न मान कर सिर्फ वर्षज को मानते हैं होता है। बुक्ति के विषय में भी भीमांसक इतना ही। सिताद न करते हैं कि वेद के द्वारा प्रमें भावि का मान प्राप्त हो सकता है। किन्तु सात्मा में सर्वचा रागादि दोषों का स्वभाव होना स्वाप्त मान प्राप्त में स्वीकान प्राप्त हो सकता है। किन्तु सात्मा में सर्वचा रागादि दोषों का स्वभाव होना स्वाप्त मान में स्वीकार करके सी सर्वजता को नहीं मानते हैं, इनके वेद या भीमांसावलोकवार्तिक स्वादि प्रत्यों में स्वर्ग का मार्ग ही विवोद क्येला वर्षित है। यज, पूजा, वप, भक्ति स्वाद हम्में खुक्त के विश्वे ही शितादित हैं "श्विनिकृतिन योज स्वत्य स्वर्गकामः" इत्यादि वानव देशी वान को पुष्ट करते हैं। इनका सिताद स्वयं वात को स्वर्गक नेवायिक, वैविषक, सोच्य पीर तक सीमत है, इनके आवांतर येद सीर भी हैं जेते वेदांती सन्दार्ध तवादी; सांकरीय, सांस्करीय हत्यादि, इन स्वर्ग व सांतर के स्वादार से सांचर सी स्वर्ग वेदांती सन्दार्ध तवादी; सांकरीय, सांस्करीय हत्यादि, इन स्वर्ग व सांतर के स्वर्गत है।

### चार्वाक बर्शन

पार्वाक का कहना है कि न कोई ती बंकर हैन कोई वेद या घम है। कोई भी व्यक्ति पदार्थ को तर्क से सिक्ष नहीं कर सकता। ईप्बर या घगवान भी कोई नहीं है। जीव-पृथ्वी, जल, प्राप्ति, वायु इन भूत चतुष्टय से उत्पन्न होता है भीर मरने के बाद शरीर के साथ भस्म होता है, भ्रातः जीवन का तक्य यही है कि—

> यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋर्गः कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभृतस्यदेहस्य पूनरागमनं कृतः ॥१॥

जब तक जीना है तब तक सुख से रहे। कर्ज करके खूब घी धादि भीग सामग्री भोगे! क्यों कि परलोक में जाना नहीं, धास्मा यह बारीर रूप ही है पृषक नहीं, धारीर यहीं मस्म होता है उसी के साथ चैतन्य भी समाप्त होता है, पुनर्जन्म है नहीं। चार्वाक के यहाँ दो ही पुरुषार्थ हैं सर्थ भीर काम। परलोक स्वगं नरक साथि कुछ नहीं, पुण्य, पाप, वर्स, प्रवसं धादि नहीं हैं, जब जीव कम्मता है तो पुण्यी धादि महीं हैं, जब जीव कम्मता है तो पुण्यी धादि महीं हैं, जब जीव कम्मता है तो पुण्यी धादि महीं हैं, जब जीव कम्मता है तो पुण्यी धादि महीं हैं, जब जीव कम्मता है तो पुण्यी धादि महीं हैं, जा बात धादि से मिदरा में मदकार का कि पैदा होती है। वमें पामा कोई तरक नहीं है। जब पत्तों के मां ने वाला धादमा ही नहीं है तो वमें किसके साच वायेशा? वमें नया है इस बात को समफना भी कठिन है। जीवज़ का जदम लब्द मान ऐहिक सुवों की प्राप्ति है। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। जिस बस्त का असुवान प्रमाण नहीं है, क्यों कि उसमें साम्य और साधन की व्याति सिद्ध नहीं होती है। जब धादमा ही नहीं है तब सर्वेज भी कोई नहीं है, न उसके द्वारा प्रतिपादित वमें है। ज्ञान तो सरीर का स्वभाव है धात्मा का नहीं, ऐसा इस नास्तिकवादी का कहना है, इसीनिये इसको भीतिकवादी, नास्तिकवादी, लोकायत नामों से पुकारते हैं। वसेना में प्रायः धिक संस्था में इसी भीतिकवादी, नास्तिकवादी, लोकायत नामों से पुकारते हैं। वसेनान में प्रायः धावक संस्था में इसी भीतिकवादी, नास्तिकवादी, लोकायत नामों से पुकारते हैं। वसेनान में प्रायः धिक संस्था में इसी भीतिकवादी, नास्तिकवादी, लोकायत



शुद्धिपत्रम्

|             |            | 2.0                     |                  |
|-------------|------------|-------------------------|------------------|
| ā·          | यं क्ति    | ·mgz                    | যুৱ              |
| 2           | 80         | प्रभाव                  | प्रभा            |
| 8.8         | ₹ ६        | ज् <b>पादा</b> न        | उपविष            |
| 8.6         | ₹.₹        | द्वारा हुमा             | द्वारा कहा हुआ   |
| 6 x         | **         | उन उन                   | उन               |
| <b>२</b> २  | 35         | मच्छा बताईये            | ×                |
| 23          | 3          | बास्या                  | प्रस्या          |
| ₹=          |            | नमः                     | नभ:              |
| 36          | ŧ          | ह्या                    | तत्र             |
| 34          | 8-8        | मस्येवा                 | सम्बद्धाः<br>स   |
| *x*         | te         | गम्हित                  | गंभावि           |
| жÿ.         | 3          | <b>मापन्तम्बद्धा</b> ता | सर्वकृतवस्त्रतः  |
| **          | 2.7        | क्रोग                   | स्रोग्य          |
| <b>2</b> '9 | <b>१</b> २ | बनामे                   | वताने            |
| ¥•          | २१         | वासो                    | ू नानेगा         |
| **          | ₹.         | घर                      | घट               |
| X19         | ₹φ         | विशेष तुम्न कहो         | नियोध कहो        |
| <b>44</b>   | 8          | विरोधे                  | प्रविद्योगे      |
| 0 K         | •          | घर                      | घट               |
| = १         | 4.0        | गहिका                   | ग्राहका          |
| 45          | 8=         | विकल्पमात्र             | ×                |
| ۥ           | ঙ          | तंद्व '                 | तद् इयं          |
| 206         | <b>?•</b>  | विकल्प ग्रर्थात्        | विकल्प्य भर्यात् |
| 8.6         | **         | विकल्प भावि             | विकल्प्य भावि    |
| 280         | Ę          | समाञ्चाहा               | समाम्नाता        |
| 848         | 88         | <b>उसमें</b>            | उसके             |
| 110         | 8          | विकल                    | विकल             |
| 148         | 8          | सव                      | सर्वे            |
| १३४         | १४         | पदार्थी में             | ×                |
| <b>१३</b> = | १३         | पदार्थमालामें           | ×                |
| <b>१</b> ४• | \$         | <b>45</b> 4             | कस्य             |
|             |            |                         |                  |

| ã.          | यं स्क्रि  | ঘলুত্ত                 | মুঠ                  |
|-------------|------------|------------------------|----------------------|
| 480         | ₹ ३        | हायमें रखी हुई वस्तुका | हा <b>या</b> दिका    |
| 486         | ŧ          | सबेद्य                 | संवे <b>तः</b>       |
| १६२         | 7          | तु तद्भाव              | सम्बः<br>सुतदभाव     |
| 163         | 4.8        | वयों नहीं माता ?       | क्यों भाता ?         |
| 800         | * *        | वरतः                   |                      |
| ₹=•         | 22         | इवाशूनां               | परतः<br>इवांशूनी     |
| ₹ = १       | 80         | द्वायुवीयो             |                      |
| 1-6         | •          | तदनतार्व               | द्वायुर्वायो         |
| १८८         | 28         | भामोहित किया           | तद्गतार्च            |
| 16=         | ₹ <b>%</b> | जीवसिद्ध               | कहा                  |
| 345         | 80         | या देखे जाते हैं ?     | जीवसिद्धि            |
| 946         | 14         | यह कथन                 | ×                    |
| २२७         | 8          | नह क्यम<br>लादि        | ×                    |
| <b>२३</b> ८ | ¥          | तदग्राहक               | नीनादि               |
| २२८         | ¥          | तदग्राहक               | तद् बाहंक            |
| २६३         | ¥          | नीति।                  | तद् ग्राहक           |
| ₹ 9 \$      | 12         | मत                     | निति।                |
| 908         | 10         | होता<br>होता           | मन<br>होना           |
| 300         | 44         | भादिक है               | •                    |
| \$ 80       | į          | तेम्यश्चैतम्           | मादि कहे             |
| 320         | , k        | · ·                    | तेभ्यश्चैतन्यम्      |
| 34.         | १६         | तत्तस्यत्येपि          | तत्तस्येत्यपि        |
| 146         | ₹€<br>₹å   | अपनापन सहक्ष्में       | घरष्ट में            |
| ₹€•         | 26         | षायु .                 | <b>पा</b> म्र        |
| १७८         | ,,,        | बनावेग!                | बतावेगा              |
| ३७६         | 8          | स्यादृष्टा स्या        | स्यादष्टस्या         |
| रेटन        |            | चाहष्टस्यापि           | न चादृष्टस्यापि      |
|             | *          | दारमनोशक्तात्          | दात्मनोऽसक्तात्      |
| ŞEK         | 3          | योस्तर                 | यो स्तयोर            |
| 8.3         | १व         | गुर्गीदम               | <b>गु</b> र्णं रप    |
| A.8         | ₹          | प्रो <del>व</del> स्य  | हो <del>क्त्</del> य |
| X•X         | \$0        | तात्या                 | नान्या               |
|             |            |                        |                      |

### प्रमेयकमलमार्राण्डे

| ā•          | पंक्ति      | মগুর                       | যু <b>ৱ</b>                  |
|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| Rox         | ą           | देव                        | मेव "                        |
| 868         | <b>t</b> 10 | होना                       | नही होना                     |
| RSX         | १७          | यदि ऐसा प्रामाण्य है       | ×                            |
| X S K       | •           | सञ्चात्मा                  | संषायात्मा                   |
| ४१४         | २ <b>६</b>  | प्रभय                      | उभय                          |
| * 48        | 8           | सङ्गाः                     | प्रसङ्घः                     |
| 848         | ę=          | सध्याचल                    | सहघाचल                       |
| 138         | <b>? %</b>  | सास्वादिमान                | सास्नामान्                   |
| * ? =       | 48          | धनुपत्वमात्रसे             | <b>ग्र</b> नुपलं भगात्रसे    |
| 120         | 2           | उपमान                      | धभाव                         |
| ४२१         | ¥           | धनुमान                     | उपमा                         |
| ४२९         | <b>?</b>    | खेदनादान्वय                | छेदनादावन्त्रय               |
| ४२२         | ₹ <b>७</b>  | ग्रनपपत्ते:                | बनुपपत्ते:                   |
| ¥3=         | <b>₹</b> £  | हैं, क्योंकि               | हैं, तो वह मनित्य है क्योंकि |
| ***         | ₹           | सशयरूपत्वा                 | संध्यरूपत्वा                 |
| ***         | *           | प्रयोगि                    | प्रतियोगि                    |
| <b>25</b> 3 | <b>१</b> 0  | काटिकोक्त                  | कारिकोक्त                    |
| ४६३         | १८          | भस्य                       | यस्य                         |
| Kek         | २४          | ध्रपने                     | भापने                        |
| X o X       | १३          | भनादि सांत,                | चनादि सांत ?                 |
| <b>UOX</b>  | ₹•          | जैसे मानसे                 | से                           |
| K= e        | •           | <b>মাৰা</b> গ              | <b>भा</b> वार्त्त            |
| Keo         | ₹ ₹         | स्यात                      | स्थास                        |
| धः          | 6.8         | भौर स्वका                  | भीर परका                     |
| <b>151</b>  | M.          | विफल                       | विनाश                        |
| €0¥         | १०          | चक्षुवस्य                  | नक्षुषः                      |
| 404         | 4           | मनके इस                    | नैयायिक-मनके इस              |
| €o¤         | 20          | स्वतिन्द्रिय <b>व</b> त्   | स्व <b>गिन्द्रियवत्</b>      |
| \$ ? w      | و           | जातीयपना                   | जलीयपना                      |
| ÉSA         | १९          | रूपादि किरलों में से       | रूपादिमेंसे                  |
| 588         | 17          | <b>इ</b> न्द्रियातिन्द्रिय | इन्द्रियानिन्द्रिय           |
|             |             |                            |                              |

-